१० क्री ११

# अनुवादरलाकर

लेखक डाँ० रमाकान्त त्रिपाठी



चौखम्बा विद्याक्षवन वाराणसी

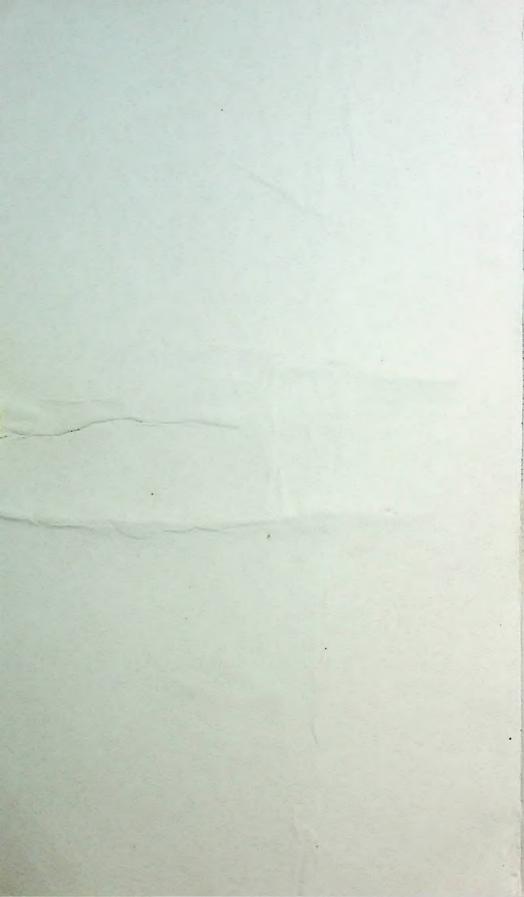

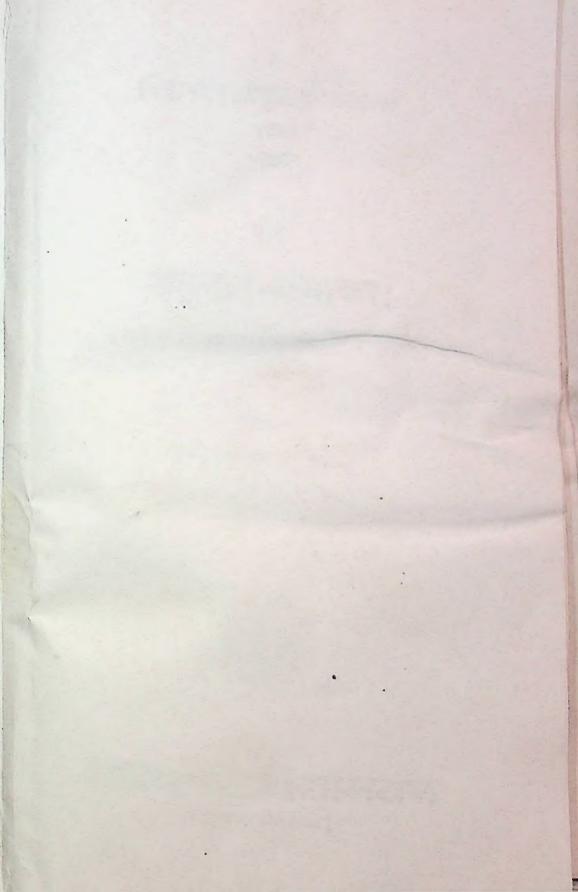



॥ श्री: ॥

# विद्यागवन संस्कृत ग्राध्यमाला

158 158

मौढ

## अनुवाद-रत्नाकरः

( अनुवाद-व्याकरण-निबन्धादि-संवित्तः )

लेखकः---

डॉ० रमाकान्त त्रिपाठी

एम॰ ए॰, पी-एच्॰ डी॰

न्द्रमी देवानन्द डिग्री कालेज, मठलार (देवरिया)



## चीरवम्बा विद्याभवन

वा राण सी २२१००१

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or any information storage or retrieval system, without prior permission in writing from the Publishers.

#### प्रकाशक

#### चौखम्बा विद्याभवन

(भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के प्रकाशक तथा वितरक) चौक (बैंक ऑफ बड़ोदा भवन के पीछे) पो. बा. नं. 1069, वाराणसी 221001

दूरभाष : 0542-2420404

E-mail: cvbhawan@yahoo.co.in

सर्वाधिकार सुरक्षित पुनर्मुद्रित संस्करण 2013 मूल्य: 250.00

अन्य प्राप्तिस्थान चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान 38 यू. ए. बंगलो रोड, जवाहर नगर पो. बा. नं. 2113, दिल्ली 110007

चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन के. 37/117 गोपालमन्दिर लेन पो. बा. नं. 1129, वाराणसी 221001

चौखम्बा पब्लिशिंग हाउस 4697/2, भू-तल (ग्राउण्ड फ्लोर) गली नं. 21-ए, अंसारी रोड दरियागंज, नई दिल्ली 110002

# VIDYABHAWAN SANSKRIT GRANTHAMALA 164

## **PRAUDHA**

## ANUVADA-RATNAKARA

( With Vyakarana and Nibandha etc. )

By

Dr. Ramakant Tripathi

M. A., Ph. D.

S. D. Degree College, Math-Lar, Deoria.



## CHOWKHAMBA VIDYABHAWAN

VARANASI

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or any information storage or retrieval system, without prior permission in writing from the Publishers.

#### Publishers:

#### CHOWKHAMBA VIDYABHAWAN

(Oriental Publishers & Distributors)
Chowk (Behind Bank of Baroda Building)
Post Box-No. 1069
Varanasi 221001
Tel. # 0542-2420404
e-mail: cvbhawan@yahoo.co.in

All Rights Reserved

Also can be had from:

CHAUKHAMBA SURBHARATI PRAKASHAN K. 37/117, Gopal Mandir Lane Post Box No. 1129, Varanasi 221001

CHAUKHAMBA SANSKRIT PRATISHTHAN 38 U.A. Bungalow Road, Jawahar Nagar Post Box No. 2113, Delhi 110007

CHAUKHAMBA PUBLISHING HOUSE 4697/2, Ground Floor, Street No. 21-A Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi 110002

Printed at: Ratna Offsets Ltd. Varanasi "यद्यपि वहु नाधीषे पठ पुत्र तथापि व्याकरणम् । स्वजनः श्वजनो माभूत् सकलः शकलः सक्रच्छकृत् ॥" ें का की महिल्ला कि सह हुआ समाणि स्थानकार्या । संस्था अंतर्को महिल्ला सम्बद्धाः सम्बद्धाः स्थानकार्याः । परम श्रद्धेय गुरुवयं

डाँ० अतुलचन्द्र बनर्जी

एम० ए०, पी-एच० डी० ( छन्दन )
संस्कृत विभागाध्यक्ष, गोरखपुर विश्वविद्यालय

के

कर-कमलों में सादर, सविनय
सर्मापत



## आत्मनिवेदन

जिस तन्त्र से साघु शब्द का ज्ञान होता है, उसे 'व्याकरण' की संज्ञा से अभिहित किया जाता है (व्याक्रियन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम् )। इसी को 'शब्दानुशासन' भी कहते हैं। संस्कृत वाङ्मय में व्याकरण को सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित किया गया है। इसे वेद का मुख-रूप प्रधान अङ्ग माना जाता है।

'मुखं/व्याकरणम्'''''।'

व्याकरण-ज्ञान के अभाव में किसी भी शास्त्र में प्रवेश नहीं हो सकता है। भास्कराचार्य ने ठीक ही कहा.है—

यो वेद वेदवदनं सदनं हि सम्यग् , ब्राह्मचाः स वेदमिप वेद किमन्यशास्त्रम् । यस्मादतः प्रथममेतद्घीत्य विद्वान्, शास्त्रान्तरस्य भवति श्रवणेऽधिकारी ॥

इस प्रकार व्याकरण के अध्ययन का महत्त्व स्वतः स्पष्ट हो जाता है। वैसे संस्कृत व्याकरण के सम्बन्ध में कोई मौलिक बात कहना असम्भव है, फिर भी विषय-प्रतिपादन में कुछ नवीनता का समावेश किया जा सकता है। संस्कृत भाषा को अत्यन्त ही सरल, सुगम एवं सुबोध बनाने के लिए, व्याकरण के रटने की क्रिया को दूर करने के लिए यह 'अनुवाद-रत्नाकर' ग्रन्थ प्रस्तुत किया गया है। संक्षेप में इस ग्रन्थ की कुछ अपनी विशेषतायें हैं, जो निम्नलिखित हैं—

(१) छात्रों को अनुवाद करने का नियम नवीन वैज्ञानिक ढंग से समझाया गया है और तदनुसार अनुवादार्थ अभ्यास भी दिये गये हैं।

(२) संस्कृत भाषा के ज्ञान के लिए सम्पूर्ण व्याकरण, अनुवाद और - ' अभ्यासों के द्वारा अत्यन्त सरल रीति से समझाया गया है।

(३) समस्त आवश्यक शब्दों तथा घातुओं के रूप निबद्ध किये गये हैं।

(४) संस्कृत भाषा में पत्र-लेखन, प्रस्ताव, अनुमोदन आदि करना समझाया गया है।

(५) वाश्व्यवहार के प्रयोग एवं संस्कृत सूर्कियों का हिन्दी अनुवाद, अँग्रेजी लोकोक्तियों के संस्कृद्ध पर्याय एवम् अंग्रेजी-संस्कृत शब्दावली भी प्रस्तुत की गयी है। (६) अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने का विशेष अभ्यास कराया गया है। पुनश्च संस्कृत व्यावहारिक शब्दों को एकत्रित किया गया है।

(७) संस्कृत में निबन्ध लिखने के लिए आवश्यक निर्देश दिये गये हैं

एवं अत्युपयोगी विषयों पर निबन्ध भी लिखे गये हैं।

(८) अनुवादार्थं हिन्दी सन्दर्भ प्रस्तुत किये गये हैं।

(९) धातुकोष में इस ग्रन्थ में प्रयुक्त समस्त धातुओं के ९ लकारों के रूप दिये गये हैं।

( १० ) छन्द-विधान पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया है।

( ११ ) हिन्दी-संस्कृत शब्दकोष भी प्रस्तुत किया गया है।

(१२) व्याकरण सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दों को विस्तार के साथ समझाया गया है।

प्रस्तुत ग्रन्थ का ठीक अभ्यास हो जाने पर छात्र निःसन्देह शुद्ध रूप से साहित्यिक संस्कृत लिख सकता है और धारा-प्रवाह बोल सकता है। एम० ए० कक्षा तक के लिए यह पुस्तक पर्याप्त है।

प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना में सम्पूर्ण बुद्धि योग, व्याकरण के कठिन मार्ग पर उँगली पकड़कर चलाने वाले पूज्य पिता जी पं० रामनाथ शास्त्री का ही है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। संस्कृत के विष्ठ विद्वान् और उदयपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष, गुरुवर्य डाँ० रामचन्द्र द्विवेदी ने व्यस्त होकर भी पुस्तक की सम्पूर्ण पाण्डुलिपि को देखने का कष्ट किया, एतदर्थ में उनका हृदय से आभारी हूँ। प्रिय अंनुज उमाकान्त त्रिपाठी ने भी सामयिक योग देकर अपने कर्त्तव्य का पालन किया। सत्य, शील एवम् आस्तिकता की मूर्ति धर्मपत्नी श्रीमती रामकुमारी त्रिपाठी ने भी समय-समय पर सत्परामर्श और प्रोत्साहन देकर मुझे उत्साहित किया। चौखम्भा विद्याभवन, वाराणसी के संचालक बन्धुओं को अनेक धन्यवाद देता हूँ जिनकी कृपावंश प्रस्तुत कृति पाठकों तक पहुँचं रही है।

अपने अज्ञानवश या प्रमादवश हुई रचनागत सब प्रकार की श्रुटियों के लिए विद्वज्जनों के सम्मुख नतमस्तक हूँ।

गुरुपूणिमा वि० सं० २०३०

विनयावनत रमाकान्त त्रिपाठी

## सुमिका

संस्कृत भाषा में व्याकरण-शास्त्र का जितना सूक्ष्म एवं विस्तृत अध्ययन हुआ है उतना विश्व की अन्य किसी भाषा में नहीं। ईसा से ८०० वर्ष पूर्व यास्त्र मुनि ने शब्द निर्वाक्त सम्बन्धी सर्वप्रथम एवं महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। इन्होंने ही सर्वप्रथम शब्दों के चतुविध विभाजन (नाम, आख्यात, उपसर्ण और निपात) की स्थापना की एवं धातु-समूह को ही समस्त शब्दों का आधार सिद्ध करने का सराहनीय प्रयास किया है। तदुपरान्त इसी ग्रन्थ के आधार पर महर्षि पाणिनि ने अपनी अनुठी पुस्तक अष्टाच्यायी का निर्माण किया।

अष्टाव्यायी में ४००० सूत्र हैं और वे आठ अष्टपायों में विभाजित हैं। प्रत्येक अष्टाय में चार पाद हैं। समस्त शब्द जालों को संक्षिप्त करने के लिए पाणिनि को मुख्य रूप से छः साधनों का आश्रय लेना पड़ा है—(१) प्रत्याहार (२) अनुवन्ध (३) गण (४) संज्ञाए (घ, षष्, इलु, लुक्, हि, घु प्रभृति) (५) अनुवृत्ति (६) स्थान-स्थान पर कई सूत्रों के लागू होने वाले स्थानों के लिए पूर्वत्राधिद्धम् (६।२।१) सहस्र नियमो की स्थापना।

संस्कृत-व्याकरण को ठीक-ठीक समझने के लिए आवश्यक एवं अत्युपयोगी समस्त पारिभाषिक शक्दों का यहाँ पर संग्रह किया जा रहा है। विद्यार्थी इनको बहुत सावधानी से स्मरण कर लें।

- (१) प्रत्याहार—(संक्षिप्त कथन) इनका आधार निम्नलिखित चौदह माहेश्वर सूत्र हैं—अइउण्, ऋलृक्, एओड्, ऐओच्, हयवरद, लण्, अमङणनम्, अभभ्, घढधव्, जवगडदश्, खफछठथचटतव्, कथम्, शबसर् हल्, । अक्, इक् आदि प्रत्याहार हैं । उदाहरणार्थं अ इ उण् से अ को लेकर और ऋल्क् से इत्संज्ञक क् को लेकर अक् प्रत्याहार बनता है, जो 'अ इ उ ऋ ल्व' समुदाय का बोधक होता है । तस्य लोपः (१।३।९) सूत्र से ण् और क्—जो इत्संज्ञक हैं—स्वयं व्यथं होकर केवल प्रत्याहार बनाने के काम आते हैं । इसी प्रकार झग् प्रत्याहार द्वारा 'झमघढधजब गडद' समुदाय का दोध होता है ।
- (२) अनुबन्ध-प्रत्यय अदि के आरम्भ और अन्त में कुछ स्वर या व्यंजन इस कारण जुटे रहते हैं कि उस प्रत्यय के होने पर गुण, वृद्धि, संप्रसारण, कोई विशेष स्वर उदातादि या अन्य कोई विशेष कार्य हो। ऐसे सहेतुक वर्णों को अनुबन्ध कहा जाता है। ये 'इद' होते हैं अर्थात् इनका छोप हो जाता है। यथा—क्तवतु में क् और उ। शतृ में ध् और ऋ। अतः शत्यतु को कित् कहेंगे, शतृ को शित् या उगित्।

- (३) गणपाठ—कतिपय शब्दों में एक ही प्रत्यय लगता है। ऐसे शब्दों को एक गण में रखा गया है। ऐसे शब्द-संग्रह को गण-पाठ कहते हैं। यथा— नद्यादिम्यो ढक् (४।२।९७)।
  - (४) संज्ञाएँ व परिभाषाएँ—
  - (१) वृद्धि-आ, ऐ, औ को वृद्धि कहते हैं-वृद्धिरादेव् (१।१।१)
  - (२) गुण-अ, ए, ओ गुण कहलाते हैं-अदेङ् गुणः (१।१।४५)
- (३) सम्प्रसारण—य, व, र, ल के स्थान पर इ, उ, ऋ, ल का हो जाना सम्प्र-सारण कहलाता है—इग्यणः सम्प्रसारणम् (१।१।२)
- (४) टि— किसी भी शब्द के अन्तिम श्वर से लेकर अन्त नक का अक्षर समुदाय टि'कहा जाता है। यथा शकन्यु एवं मनीपा इत्यादि शब्दों में 'शक' में क का आकार तथा मनस् में अस् टि है। अचोऽन्त्यादि टि (१।१।६४।)
- (४) उपद्या-अन्तिम स्वर के तुरन्त पहले आनेवाले स्वर की उपधा कहते हैं---अलोऽन्त्याात्पूर्व उपद्या (१।१।६४)
- (६) प्रातिपदिक—(अ) (अर्थवदधातुरप्रत्ययःप्रातिपदिकम्, १।२।४५) सार्थक शब्द को प्रातिपदिक कहते हैं। यही विभक्ति लगने पर प्रत्यय बनता है।
- (ब) (कृत्तिदितसमासाब, ११२।४६) कृत् और तिद्धिन प्रत्ययास्त तथा समासयुक्त शब्द भी प्रातिपदिक होते हैं।
- (७) पद---( सुप्तिङन्तं पदम् १।४।१४) सुप् और तिङ् प्रत्ययों से युक्त होने पर बनता-है । प्रातिपदिक में लगने वाले प्रत्ययों को सुग् तथा धातु में लगने वाले प्रत्ययों को तिङ् कहते हैं।
- (८) सर्वनामस्थान मुडन गुंसकस्य (१।१।४३) पुंक्लिङ्ग और स्त्रीलिंग शब्दें। के आगे लगने वाले सुट्— मु और जम्, अम् तथा औट् विभक्ति प्रत्यय सर्वनाम—स्थान कहलाते हैं।
- (९) पद—स्वादिष्वसर्वनामस्थाने (१।४।१७) सु से लेकर कप् तक के प्रत्ययों में सर्वनाम स्थान को छोड़कर अन्य प्रत्ययों के आगे जुड़ने पर पूर्व शब्द की 'पद' संज्ञा होती है।
- (१०) भ---याचे भम् (१।४।१८) पद संज्ञा प्राप्त करने वाले उपर्युक्त प्रत्ययों में यकार अथवा स्वर से आरम्भ होनेवाले प्रत्ययों के आगे जुड़ने पर पूर्व शब्द की 'पद' संज्ञा न होकर 'भ' सजा होती है।
- (११) घु—दाघाष्वदान् (१।१।२०) दाग् को छोड़कर दा और घा घातु की 'घु' संज्ञा होती है।
- (१२) घ तरप्तमपी घः (१।१।२३) तरप् और तमग् इन प्रत्ययों का नाम

- (१३) विभाषा—न वेति विभाषा (१।१।४४) जहाँ पर होने और न होने, दोनों की सम्भावना रहती है, वहाँ पर विभाषा (विकल्प) है, ऐसा कहा जाता है।
- (१४) निष्ठा—क्ततवनू निष्ठा (१।१।२६) क्त और क्तवतु प्रत्ययों को निष्ठा कहते हैं।
- (१५) संयोग—हलोऽनन्तराः संयोगः (१।१।७) स्वरों से अव्यवहित होकर हल् संयुक्त कहे जाते हैं।
- (१६) संहिता—परः सिनकः गः संहिता (१।४।।१०९) वर्णों की अत्यन्त समीपता हो संहिता कही जाती है।
- (१७) प्रगृह्म —ईदूदेद्दिवचनं प्रगृह्मम् (१।१।११) ईकारान्त, ककारान्त, एका-रान्त द्विचचन-पद प्रगृह्म कहे जाते हैं।
- (१८) सार्वधातुक प्रत्यय—ितङ् शित् सार्वधातुकम् (३।४।११३) धातुओं के बाद जुड़ने वाले प्रत्ययों में तिङ् प्रत्यय एवं वे प्रत्यय जिनमें श् इत्संज्ञक हो जाता है, सार्वधातुक प्रत्यय कहलाते हैं।
- (१९) आर्धधातुक प्रत्यय—आर्धधातुकं शेषः (३।४।११४) धातुओं में जुड़ने वाले सार्वधातुक के अतिरिक्त प्रत्यय आर्धधातुक कहे जाते हैं।
  - (२०) सत्—तौ सत् (३।२।१२७) शतृ और शानच् का सामूहिक नाम सत् है।
- (२१) अनुनासिक मुखनासिकादचनोऽनुनासिकः (१।१।८) जिन वर्णी का उच्चा-रण मुख और नासिका दोनों के मेल से होता है, उन्हें अनुनासिक कहते हैं।

वर्गों के पश्चमाक्षर, ङ अ ण न म अनुनासिक ही हैं। अच् और य व छ अनुनासिक और अननुनासिक दोनों प्रकार के हैं।

- (२२) सवर्ण--तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् (१।१।९) जब दो या उससे अधिक वर्गों के उच्चारण स्थान (मुख विवर में स्थित ताल्वादि) और आस्थन्तर प्रयत्न समान या एक हों तो उन्हें सवर्ण कहते हैं।
- (२३) अक्षर—अविनाशी और व्यापक होने के कारण स्वर और व्यञ्जन वर्णों को अक्षर कहते हैं।
  - (२४) अच्-स्वरों को अच् कहते हैं।
  - (२५) अजन्न (अच् + अन्त ) स्वरान्त शब्द या धातु आदि।
- ( २६ ) उदात्त ( उच्चैरुदात्तः ) जो स्वर तालु आदि के उच्च भाग से बोला जाता है, उसे उदात्त कहते हैं।
- (२७) अनुदातः—( नीचैरनुदात्तः ।१।२।३०) जिस स्वर को तालु आदि के नीचे भाग से बंक्षा जाना है, उमे अनुदात्त यहते हैं।
- (२८) स्वरित—( समाहारः स्वरितः ।१।२।३१। ) उदात्त और अनुदात्त के बीच की ध्वनि को स्वरित कहते हैं।

(२९) अन्वादेश—-(किचित्कार्यं विद्यातुमुपात्तस्य कार्यान्तरं विद्यातुं पुनरुपादानम-न्वादेशः) पूर्वोक्त व्यक्ति आदि के पुनः किसी काम के लिए उस्लेख करने को अन्वादेश कहते हैं।

(३०) आगम--शब्द या घातु के बीच या अन्त में जो अक्षर या वर्ण और जुड़ जाते

है उन्हें आगम कहते हैं।

( ३१ ) अपवाद —विशेष नियम । यह सामान्य नियम का बाधक होता है।

(३२) आख्यात—(नामाख्यातोपसर्गनिपाताच) धातु और क्रिया को आख्यात कहते हैं।

( ३३ ) अप्रुक्त-( अप्रुक्त एकाल् प्रत्ययः, १।२।४१ ) एक अल् ( स्वर या व्यञ्जन )

मात्र शेष प्रत्यय को अपृक्त कहते हैं। यथा सु का स्, ति का त्, सि का स्।

(३४) उणादि—(उणादयो बहुलम्। ३।३।१) धातुओं से उण् आदि प्रत्यय होते हैं। उण् प्रत्यय के ही कारण व्याकरण में इस प्रकरण को उणादि-प्रकरण कहते हैं।

(३५) उपपद विमक्ति—किसी पद को मानकर जो विभक्ति होती है, उसे उप-पद-विभक्ति कहते हैं। यथा—"रामाय नमः'' में नमः पद के कारण चतुर्थी

विभिनत है।

(३६) कारकविभिन्ति—क्रिया को मानकर जो विभिन्त होती है, उसे कारकविभिन्त कहते हैं। यथा—"पुस्तकं पठित" में पठित क्रिया के आधार पर द्वितीया विभिन्त है।

(३७) कर्म प्रवचनीय — (कर्मप्रवचनीयाः, १।४।८३) अनु, उप्, प्रति आदि उपसर्ग कुछ अर्थो में कर्मप्रवचनीय होते हैं। इनके योग में द्वितीया आदि विभक्ति होती है।

(३८) कृदन्त-जिन शब्दों के अन्त में कृत् प्रत्यय लगे होते हैं, उन्हें कृदन्त

कहते हैं।

( ३९ ) गण-धातुओं को दस भागों में बाटा गया है, उन्हें गण कहते हैं।

(४०) निपात—( चादयोऽसत्त्वे ।१।४।४७।) च वा ह आदि निपात कहलाते हैं। सभी निपात अव्यय होने के कारण एकरूप रहते हैं।

(४१) आत्मनेपद—(तङानावात्मनेपदम् ।१।४।१००) तङ् (ते, एते, अन्ते आदि) शानच्, कानच् ये आत्मनेपद होते हैं। जिन धातुओं के अन्त में ते, एते, अन्ते आदि लगते हैं, वे धातुएँ आत्मनेपदी कहलाती हैं।

(४२) परस्मेपद--( लः परस्मेपदम् ।१।४।९९) लकारां के स्थान पर होनेवाले

ति, तः, अन्ति आदि प्रत्ययों को परस्मैपद कहते हैं।

( ४३ ) मुनित्रय-पाणिनि, कात्यायन एवं पतञ्जलि को मुनित्रय कहते हैं।

- (४४) यौगिक—वे शब्द कहलाते हैं, जिनमें प्रकृति और प्रत्यय का अर्थ निकलता है। यथा—पाचकः—पच् +अकः, पकाने वाला।
  - ( ४५ ) वीप्सा—दो बार पढ़ने को वीप्सा कहते हैं, तथा स्मृत्वा-स्मृत्वा।
  - ( ४६ ) समानाधिकरण-एक आधार को समानाधिकरण कहते हैं।
  - ( ४७ ) विकरन—ऐच्छिक नियम को विकरप कहते हैं।
- (४८) वार्तिक —कात्यायन तथा पतञ्जिल द्वारा बनाये गए व्याकरण नियम वार्तिक कहलाते हैं।
  - ( ४९ ) बहुलम् विकल्प या ऐन्छिक नियम बहुलम् कहलाते हैं।
- ( ५० ) रूढ—उन शन्दों को कहते हैं जिनमें प्रकृति और प्रत्यय का अर्थ नहीं निक-लता है। यथा—न्तुपुर।
- (५१) स्पर्श—(कादयो मावसानाः स्पर्शाः) क से लेकर म तक वर्ण स्पर्शं वर्ण कहलाते हैं।
- ( ४२ ) स्वर—( अचः स्वराः ) अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, छ, ए, ऐ, ओ, औ को स्वर कहते हैं।
  - ( ५३ ) हल् क से ह तक के वर्णों को हल् कहते हैं।
- ( ४४ ) हलन्त--ऐसे शब्दों या धातुओं को हलन्त कहते हैं जिनके अन्त में हल् अर्थात् व्यञ्जन होते हैं ।
  - ( ५५ ) स्थान-उन्चारण-स्थान कण्ठ-तालु आदि का संक्षिप्त नाम स्थान है।
  - ( ५६ ) सूत्र —शब्दों के संस्कारक नियम सूत्र कहलाते हैं।
- (५७) स्त्री प्रत्यय—स्त्रीलिंग के जापक टाप् (आ), ङीप् (ई) आदि स्त्री प्रत्यय हैं।
- (५,८) इवास—वर्गों के प्रथम एवं द्वितीय अक्षर (क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ), विसर्ग, श, ष, स ये इवास वर्ण हैं। इनके उच्चारण में इवास दिना रगड़ खाये बाहर आता है।
- (५९) विशेष्य--जिस व्यक्ति या वस्तु आदि की विशेषता बताई जाती है, उसे विशेष्य कहते हैं।
- (६०) विशेषण—व्यक्ति अथवा वस्तु आदि की विशेषना बताने वाले गुण या द्रव्य के बोधक शब्दों को विशेषण कहते हैं।
  - (६१) उत्सर्ग-साधारण नियमों को उत्सर्ग कहते हैं।
  - (६२) आम्रेडित-द्विष्टित वाले स्थानों पर उत्तराद्धं को आम्रेडित कहते हैं।
  - (६३) मात्रा—स्वरों के परिमाण मात्रा कहे जाते हैं।
- ( ६४ ) प्रकृति—शब्द या धातु जिससे कोई प्रत्यय होता है, उसे प्रकृति कहते हैं।

( ६५ ) प्रकृतिभाव—इसका अर्थं है कि वहाँ पर कोई सन्धि नहीं होती ।

(६६) प्रत्याहार—(आदिरन्त्येन सहेता । १।१।७१) प्रत्याहार का अर्थ है संक्षेप में कथन । अच्, हल्, सुप्, तिङ् आदि प्रत्याहार हैं ।

( ६७ ) प्रेरणार्थक-दूसरों से काम कराना ।

(६८) इलु-प्रत्यय के छोप का ही एक नाम इलु है।

(६९) व्यधिकरण—एक से अधिक आधार या शब्दादि में होने वाले कार्य को

व्य धकरण कहते हैं।

(७०) अवग्रह—सूत्र से किये गए कार्य के बोधक चिह्न अवग्रह हैं। 'ऽ' इसका संकेतक है कि यहाँ से अ हटा है। पदों या अवयवों के विच्छेदक भी अवग्रह कहलाते हैं।

(७१) षट् (प्णान्ताः षट् । १।१।२४) प् और न् अन्त वाली संख्याओं को षट्

कहते हैं।

(७२) सकर्मक जिन धातुओं के साथ कर्म आता है, उन्हें सकर्मक धातु कहते हैं।

(७३) अकर्मक —जिन धातुओं के साथ कर्म नहीं आता है, उन्हें अकर्मक

कहते हैं।

(७४) अव्यय—जिनके रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय कहते हैं।

(७५) घोष-अच् (स्वर) और हुश् प्रत्याहार अर्थात् वर्गं के तृतीय, चतुर्थं और

पंचम वर्ण एवं ह य व र ल घोष हैं।

- (७६) दत्त्य—छ, तवगं, ल, स को दत्त्य वर्णं कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण स्थान दन्त है।
  - (७७) दीर्यं-आ, ई, ऊ, ऋ लू दीर्यं स्वर हैं।
  - (७६) ह्रस्व-अ, इ, उ, ऋ, छ को ह्रस्व स्वर कहते हैं।
  - ( ७९ ) सन्धि—स्वरों, ब्यञ्जनों या विसर्ग के परस्पर मिलाने को सन्धि कह्ते हैं।
  - ( ८० ) संज्ञा-ज्यक्ति या वस्तु आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं।
- (८१) अल्पप्रत्ण——वर्गों के प्रथम, नृतीयं और पञ्चम अक्षर तथा य र रू व अरुर प्राण हैं।

( ८२ ) अन्तःस्थ--य र ल व को अन्तःस्थ कहते हैं।

( = ३ ) गति—-उपसर्गों को गति कहते हैं। भुछ अन्य शक्दों को भी गति कहते हैं।

---रमाकान्त त्रिपाठी

## प्राक्कथन

संस्कृत भाषा की महत्ता का अनुमान इतने ही से लगाया जा सकता है कि भू-मण्डल की समस्त प्राचीन एवं अर्वाचीन भाषाओं में इसी भाषा को देव भाषा के अभिधान से अभिहित होने का गौरव प्राप्त है। हमारी संस्कृति जो अनेक घोर उथल-पुथल मचाने वाली विनाशक परिस्थितियों को पार करती हुई आज भी असुण्य बनी हुई है इसका मूल कारण हमारी संस्कृत भाषा है। यही हमारे आचार-विचार, सम्यता तथा पूर्वजों के चिर-संचित ज्ञान-विज्ञान का भाण्डार है। जब हम अपने को सच्चा भारतीय कहते हैं उस समय इस कथन का वास्तविक अभिप्राय यह होता है कि सम्पूर्ण जगत् में देव-वाणी संस्कृत से अनुप्राणित हमारा ही जीवन दिव्य है और हमारे ही अन्दर परमपूत देव-वाणी द्वारा आखोपान्त सम्पादित देवी संस्कार विद्यमान हैं। आज भी इसका साहित्य विश्व-साहित्य में अत्यन्त समृद्ध एवम् बद्धितीय है और समस्त बिश्य के साहित्यकार संस्कृत-साहित्यकारों का लोहा मानते हैं। व्यापकता की दृष्टि से हम संस्कृत को अपनी राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। पूरे भारतवर्ष के सभी प्रान्तों में इसके बोलने और समझने वाले मिलते हैं। इसकी व्यापकता का ही परिणाम है कि भारत की सभी देशी भाषाओं में तत्सम अथवा तद्भव रूप में इसके शब्द पाये जाते हैं। हिन्दी तो संस्कृत के तत्सम शब्दों का बाहुल्य रखने के कारण संस्कृत भाषा की पुत्री ही कही जाती है जो बाज राष्ट्र-भाषा के सिंहासन पर आरूढ है।

जिस प्रकार देव भाषा संस्कृत का विश्व की भाषाओं में गौरव-पूर्ण स्थान ह उसी प्रकार इसकी लिपि देवनागरी भी समस्त लिपियों में अपना प्रमुख स्थान रखती है। यह संसार में सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक एवं पूर्ण लिपि मानी जाती है। भारतीय हिन्दू लिपियों को छोड़कर संसार की अन्य लिपियों में अक्षरों का नाम कुछ है और उच्चारण कुछ होता है, लिखा कुछ जाता है और पढ़ा कुछ जाता है किन्तु देवनागरी लिपि में अक्षरों के नाम तथा उच्चारण एक ही हैं और जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है।

हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी की भी यही देवनागरी लिपि है। इसकी प्रशंसा में हिन्दी के एक कवि की उक्ति पढ़िए—

सुन्दर-मुडोल-अनमोल जिसके सुवर्ण, नागर-विलोचन विलोक सुख पाते हैं। जिसकी सरलता-सुघरता-मधुरता पै, अपने, पराए बिन मोल बिक जाते हैं। जिसे अपना के अल्प काल में अपढ़, सुर-तुलसी के सागर की मानस यहाते हैं। उसी देवनागरी गुणागरी पदों में 'दिब्स' सादर सभक्ति सुमनाङजलि चढ़ाते हैं॥ ( श्री भवानी भीख त्रिपाठी 'दिब्स')

### वर्ण-विचार

यदि हम अपने उच्चारित किसी शब्द का विश्लेषण करें तो पता चलेगा कि उसमें एक या कई व्यक्तियाँ निश्चित कम से मिली होती हैं। जैसे—'विधान' शब्द का उच्चारण करते समय हमारे मुख से व्+ द + ६ + ६ + १ म म न् + १ में छः ध्विनयाँ निकलती हैं। इस प्रकार गिभिन्न शब्दों के उच्चारण करने में मुख से निकली इन्हीं विभिन्न ध्विनयों को अक्षर कहते हैं क्योंकि इनका क्षर (विनाश ) कभी नहीं होता। इन्हीं अक्षरों (ध्विनयों) को लिखकर प्रकट करने के लिए अलग-अलग जो चिह्न किल्त कर लिए गए हैं उन्हें वण कहते हैं। अक्षर और वण में यही सूक्ष्म भेद है किन्तु सामान्यतः वण बीर अक्षर समानार्यंक ही माने जाते हैं।

संस्कृत भाषा में वर्णों का विभाजन निम्नलिखित प्रकार से किया गया है—

१. स्वर--जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के ही स्वयं होता है उन्हें स्वर कहते हैं। यथा अ, इ, उ, ए इत्यादि।

२. व्यक्जन-जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं हो पाता है उन्हें व्यक्जन कहते हैं। यथा क, ख, ग। आदि।

## स्वरों के भेद

स्वर तीन प्रकार के होते हैं, — ह्रस्व, दीवं और प्लूत।

समय के परिमाण—विशेष ( चुटकी बजाने अथवा पलक गिरने में जितना समय लगता है ) को मात्रा कहते हैं। एक साधारण वर्ण के उच्चारण में जितना समय लगता है उसे एक मात्रा, उससे दूने को दो मात्रा, तिगुने को तीन मात्रा कहा जाता है।

१. ह्रस्य स्वर—अ, इ, उ, ऋ, छू। इनके उच्चारण में एक मात्रा समय लगता है।

२. दीवंस्वर-अा, ई, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, ओ। इनके उच्चारण में दो मात्रा समय लगता है। ए, ऐ, ओ. औ को मिश्रित स्वर भी कहते हैं क्योंकि ये दो-दो स्वरों के मेल से बनते हैं।

(ब+इ,)से ए,(ब → ए)से ऐ,(ब+ ਚ)से को,(ब + को)से औ।

विशेष—अ, इ, उ, ऋ इन ह्रस्व स्वरों से संस्कृत व्याकरण मे ह्रस्व तथा दीर्घ दोनों स्वरों का ग्रहण होता है। जहाँ ऐसा अभीष्ट नहीं होता है, वहाँ स्वर के आगे 'त्' अथवा 'कार' लगाकर उच्चारण करते हैं। यथा—अत् या अकार (ह्रस्व अ)। इत् या इकार (ह्रस्व इ)। उत् या उकार (ह्रस्व उ)। ऋत् या ऋकार (ह्रस्व ऋ)। आत् या बाकार (दीर्घ आ) इत्यादि।

#### व्यक्षन

व्यञ्जनों को हम तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं।

(अ) स्पर्शं व्यक्तजन-क से म तक २५ वर्णं स्पर्शं कहे जाते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में जिह्ना का बग्न, मध्य और मूलभाग द्वारा कण्ठ, तालु आदि स्थानों का स्पर्श होता है। इन स्पर्श वर्णों को पाँच भागों में बाँटा गया है और प्रत्येक वर्ग का नाम उसके प्रथम वर्ण के आधार पर रखा गया है। यथा---

क, स, ग, घ, ङ-कवर्ग अथवा कु।

च, छ, ज, झ, ल-चवर्गं वयवा चु।

ट, ठ, इ, ढ, ण-टवर्ग अथवा दु।

त, थ, द, ध, न-तवगं अथवा तु।

प, फ, ब, भ, म-पनर्ग अथवा पु।

- (ब) अन्तःस्य अन्तःस्य का मतलब है बीच वाला । 'य, ब, र, ल' स्वर और व्यव्जन के बीच के हैं अतः वे अन्तःस्य कहे जाते हैं।
- (स) ऊष्मा—जिन वर्णों के उच्चारण में गर्म वायु का प्राधान्य हो उन्हें क्रप्ण वर्ण कहते हैं।

इस प्रकार स्वरों की संख्या ?३ और व्यञ्जनों की संख्या ३३ है। त, त, व आदि की गणना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये स्वतंत्र व्यञ्जन नहीं हैं। ये दो व्यञ्जनों के मेल से बने हैं। क्+ष≕क्षात्+र≕त्राज्+ल≕क्षाइस प्रकार दो-दो, तीन-तीन व्यञ्जन मिलाकर अनेक संयुक्त व्यञ्जन वनाये जा सकते हैं।

यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक व्यञ्जन में अकार जो जुड़ा हुआ है व्यञ्चनों के उच्चारण की सुविधा की दृष्टि से ही। बास्तव में उनका शुद्ध रूप क्, ख़्, स् बादि ही है।

ध्वनि-माधुर्यं की दृष्टि से वर्गों के प्रयम, द्वितीय वर्णं तया श, व, च को एक्य ( कठोर ) वर्ण कहते हैं और वर्गों के तृतीय, चतुर्यं, पश्चम वर्ण तथा य, र. ड, ब, ह को मृदु व्यव्जन कहते हैं। इ. व. ण. न. म को अनुनासिक भी कहते हैं।

प्रत्येक वर्ण का शुद्ध उच्चारण शुद्ध, स्पष्ट तया सुन्दर लिखना योग्य पुरु हे डीखें और अभ्यास करें।

## वर्णों का उच्चारण स्थान और प्रयद्ध

अक्षरों का उच्चारण मुझ के विभिन्न स्थानों से होता है इतः उन्हें इक्षरों का उच्चारण स्थान कहते हैं।

( अकुहिवसर्जनीयानां कष्ठः ) अ, कवर्ग, ह तया विसर्थ का उच्चारण स्थावः कण्ठ है और ये अक्षर कण्य कहे जाते हैं। (इयुरशानी तकु) इ वनमं र बोर श का उच्चारण स्थान ताछु है और इन अक्षरों को तालक्ष्य कहते हैं। (ऋदुरवाणां सूर्धा) ऋ, टबगं, र और व का उच्चारण स्थान सूर्धा है अतः इन्हें सूद्धन्य कहते हैं। (छुतुलसानो दन्ताः) ल , तबगं, ल, स का दन्त स्थान है अतः इन्हें दन्त्य कहते हैं। (उपप्रध्मानीयानामोधी) उ, पवगं और उपध्मानीय (× प × फ) का ओष्ठ स्थान है अतः ये ओष्ठ्य वणं कहे जाते हैं। (अमङणनानां नासिका च) अ, म, ङ, ण और न का ऋमवाः पूर्वोक्त कष्ठ, तालु, मूर्धा और दन्त स्थान के अतिरिक्त नासिका भी उच्चारण स्थान है अतः ये अनुनासिक कहे जाते हैं। (एदैतोः कष्ठ तालु) ए और ऐ का उच्चारण स्थान कष्ठ और तालु दोनों है अतः इन्हें कष्ठ्य तालब्य कहते हैं। (ओदीतोः कष्ठोष्ठम्) ओ तथा औ का उच्चारण स्थान कष्ठ और ओष्ठ दोनों है अतः इन्हें कष्ठ्योष्ठ कहते हैं। (वकारस्य दन्तोष्ठम्) वकार का उच्चारण स्थान दन्त और ओष्ठ दोनों है अतः इसे दन्त्योष्ठम वणं कहते हैं। (जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम् ) जिह्वामूलीय (× क × ख) का उच्चारण स्थान जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम् । जिल्ह्वामूलीय ( जिल्ह्वामूलीय कहते हैं। (नासिकानुस्वारस्य) अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है।

अक्षरों के उच्चारण में हमे जो प्रयत्न करना पड़ता है वह दो प्रकार का होता है

(३) आभ्यन्तर प्रयत्न—वर्णोच्चारण के पूर्व हमें हृदय में जो प्रयत्न करना पड़ता है उसे आभ्यन्तर प्रयत्न कहते हैं। इस प्रयत्न का अनुभव उच्चारण करने वाला ही कर पाता है।

(२) बाह्य प्रयत्न—मुझ से वर्ण निकलते समय जो प्रयत्न किया जाता है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। इस प्रयत्न का अनुभव सुनने वाले को भी होता है। आभ्यन्तर प्रयत्न पाँच प्रकार का होता है—

- (१)स्पृष्ट प्रयत्न—स्पर्धं (क से म तक) वर्णों का होता है।
- (२) ईषत् स्पृष्ट-अन्तःस्य (य, र, छ, व) वर्णी का होता है।
- (३) ईपद् विवृत-शल् अथवा ऊष्म ( श, ष, स, ह ) वणीं का होता है।
- (४) विवृत-स्वरों का होता है। ह्रस्व अकार का प्रयोगावस्था में विवृत और साधनिका अवस्था में [५] संवृत प्रयत्न होता है।

बाह्य प्रयत्न ११ प्रकार का होता है-

[१] विवार: -- वर्णों के उच्चारण में जब कष्ठ को फैलाना पड़ता है तब विवार प्रयस्त होता है।

[२] संवार: -विवार के विपरीत वर्यात् जब कष्ठ नहीं फैलाना पड़ता है तब संवार प्रयत्न होता है।

[३] इबास: --वणी के उच्चारण में जब इबास चलता है तब क्वास प्रयत्न होता है। [४] नाद: -- वर्णों के उच्चारण में जब नाद [विशेष प्रकार की अव्यक्त व्यक्ति] होता है तब नाद प्रयत्न होता है।

[ थ ] घोष : --वणों के उच्चारण में जब गूँज हो तो घोष प्रयत्न होता है।

[६] अघोष:—घोष के विपरीत अर्थात् जब पूँज न हो तो अघोष प्रयत्न

[७] अल्पन्नाण:—वणीं के उच्चारण में जब प्राण का अल्प उपयोग हो तब अल्पन्नाण:

[ द ] महाप्राण :--प्राण वायु का अधिक उपयोग हो तो महाप्राण प्रयत्न होतां है।

[९] उदात्त:—तालु बादि स्थानों के ऊष्ट भाग में उच्चरित अस् (स्वर) उदात्त कहलाता है, बतः तथुच्चारण सम्बन्धी प्रयत्न उदात्त होता है।

[१०] अनुदात्त: -- तालु बादि स्थानों के अधोभाग में उच्चरित [ अच्] स्वर

अनुदात्त कहा जाता है और उसके उच्चारण में भी अनुदात प्रयत्न होता है।

[११] स्वरित: — उदात्त और अनुदा्त जिस स्वर में सम्मिलित हो उसे स्वरित कहते हैं और उसके प्रयत्न को भी स्वरित कहते हैं।

खर् प्रत्याहार [ स, फ, छ, ठ, य, च, ट, त, क, प, श, व, स ] अर्थात् वर्गों के प्रथम, द्वितीय वर्णे तथा श, व, स का विवार, स्वास और अधीव प्रयत्न हैं।

ह्यू [ह, य, व, र, ल, ज. म, इ, णं, न, झ, भ, च, ढ, ध, ज, ब, ग, इ, द] अर्थात् वर्गों के तृतीय, चतुर्थं, पञ्चम वर्णं तथा य, र, ल, व, ह का संवार, नाद, घोष प्रयत्न होता है।

वर्गों के प्रथम, तृतीय, पश्चम तथा य, व, र, ल का अल्प प्राण और वर्गों के दितीय, चतुर्थ तथा ऊष्म वर्णों का महाप्राण प्रयत्न होता है।

तुम हिन्दी वावयों का संस्कृत में सरलता से अनुवाद कर सकी, इसके लिए सबैं प्रथम हिन्दी भाषा के व्याकरण सम्बन्धी पीरिभाषिक शब्दों (संज्ञा, सबैनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया, कारक, काल, पुरुष, लिक्क्ष, वचन, वाच्य आदि) का सम्यक् ज्ञान प्राप्त कर लो। अनुवाद के लिए संस्कृत व्याकरण के जो नियम बताये जायें, हिन्दी व्याकरण से तुलना करते हुए उनका अध्ययन करो। इस प्रकार संस्कृत-व्याकरण के नियम सरलता से समझ में आ जाते हैं और अपने आप याद भी हो जाते हैं।

यदि विचारपूर्वंक देखो तो तुम्हें हिन्दी वाक्य में संस्कृत के तत्सम [शुद्ध] अधिकांश मिलेंगे। जहाँ ऐसा न हो, उन शब्दों को शुद्ध संस्कृत में बदल लो, इसके बाद हिन्दी के कारक-चिह्नों [विभक्तियों] तथा किया को संस्कृत में बदलना ही शेव रह जाता है।

हिन्दी की तरह संस्कृत में भी कर्ता, कर्म बादि सात कारक होते हैं। जैसे हिन्दी में प्रत्येक कारक के लिए चिह्न [विभक्तियाँ] हैं, उसी तरह संस्कृत में भी प्रत्येक कारक के लिए विभक्तियाँ हैं। 'सम्बोधन' भी दोनों भाषाओं में होता है। हिन्दी बीर

2

संस्कृत दोनों में तीन पुरुष—प्रयम पुरुष [ हिन्दी में अन्य पुरुष भी कहा जाता है ], मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होते हैं। संस्कृत में प्रत्येक पुरुष में तीन वचन—एक वचन, दिवचन और बहुवचन होते हैं, हिन्दी में दिवचन नहीं होता केवल एक वचन और बहुवचन होते हैं।

कारक ( Cases ) संस्कृत विभक्ति ( Case signs ) चिह्न कर्ता ( Nominative ) प्रथमा ने [ कहीं प्रकट, कहीं लुप्त रहता है ] कमं ( Accusative ) दिलीया को [कहीं प्रकट, कहीं लुप्त रहता है ] करण (Instrumental) तृतीया से. दारा सम्प्रदान ( Dative ) चतुर्थी को, के लिए अपादान ( Ablative ) पञ्चमी सम्बन्ध (Genitive ) वश्ची का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने अधिकरण (Locative) सप्तमी में, पर सम्बोधन ( Vocative ) सम्बोधन हे. वरं वादि

## संस्कृत में पुरुष और वचन

| पुरुष .       | एकवचन        | द्वियचन              | बहुबधन     |          |
|---------------|--------------|----------------------|------------|----------|
| प्रथम पुरुष   | सः [ वह ]    | सी [ वे दोनों ]      | ते[वे]     |          |
| मध्यम. पुरुषं | त्वम् [तू]   | युवाम् [ तुम दोनों ] | वूयम् तुम, | तुम लोग] |
| उत्तम पुरुष   | अहम् [ मैं ] | आवाम् [हम दोनों]     | वयम् [हम,  | हम लोग]  |

## हिन्दी वाक्य तथा संस्कृत वाक्य की तुलना

| प्रथम पुरुष एकवचन | स्रहका जाता है | बालकः गच्छति    |
|-------------------|----------------|-----------------|
| ,, ,, बहुवचन      | लड़के जाते हैं | बालकाः गच्छन्ति |
| मध्यम पुरुष एकवचन | तू जाता है     | त्वं गच्छसि     |
| ,, ,, बहुवचन      | तुम जाते हो    | यूर्यं गच्छथ    |
| उत्तम पुरुष एकवचन | में जाता हूँ   | अहं गच्छामि     |
| ,, ,, बहुवचन      | हम जाते हैं    | वयं गच्छामः     |

- [ १ ] हिन्दी में कर्ता का चिह्न यहाँ लुप्त हैं [ किन्तु सर्वेत्र ऐसा नहीं होता ]। संस्कृत में कर्ता 'बालक' के साथ एकवचन में [:] तथा बहुवचन में [ा:] विभक्तियां छगी हुई हैं।
- [२] हिन्दी में बहुवचन में 'लड़का' का रूप 'लड़के' हो गया और संस्कृत में भी बहुवचन में 'बालकः' को 'बालकाः' हो गया ।
- [ ३ ] हिन्दी में 'जाना' अर्थ में 'जा' धातु के आगे एक बचन में 'ता है' प्रत्यय और बहुवचन में 'ते हैं' प्रत्यय जुड़ने से 'जाता है', 'जाते हैं' फिया पद बनते हैं। संस्कृत

में 'जाना' वर्ष में 'गच्छ' धातु से एकवचन में 'अति' एवं बहुवचन में 'अन्ति' जुड़ने से 'गच्छति' और 'गच्छन्ति' कियापद बनते हैं।

इसी प्रकार मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के वाक्यों पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि हिन्दी और संस्कृत दोनों में कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार, क्रिया पद के विभिन्न रूप होते हैं— उसके रूप में परिवर्तन दुआ करता है, एवं संज्ञा सर्वनाम आदि शब्द अपने लिख्न वचन तथाकारक के अनुसार विभिन्न रूप धारण किया करते हैं।

अन्तर केवल इतना ही है कि संस्कृत के संज्ञा आदि शब्दों के आगे प्रयुक्त प्रत्यय [विभक्तियाँ | अपने शब्दों में मिली रहती हैं तथा किया पद में धातु के आगे प्रयुक्त प्रत्यय धातु में मिली रहती हैं।

हिन्टी मातृभाषा होने के कारण उपयुंक्त वाक्यों के क्याकरण सम्बन्धी नियम तुम्हें सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती किन्तु कोई अंग्रेजी मातृभाषा बाला अंग्रेज जब हिन्दी सीखता है तो उसे हिन्दी भाषा के उक्त नियमों के समान बनेक नियम सीखने पड़ते हैं। संस्कृत सीखने में जो तुम्हारी स्थिति है उसकी अपेक्षा हिन्दी सीखने वाले अंग्रेज की स्थिति कहीं अधिक दयनीय है क्योंकि हिन्दी और संस्कृत का तो बनिष्ठ सम्बन्ध है परन्तु अंग्रेजी और हिन्दी में कोई सम्बन्ध नहीं है।

इतने पर भी यदि तुम संस्कृत को जिल्लातया रही जाने वाली भाषा कहते हों तो कोई अन्य भाषा भाषी हिन्दी को भी ऐसी ही भाषा कह सकता है। अस्तु, मातृभाषा के अतिरिक्त किसी भी भाषा को सीखने में धैर्यंपूर्वंक उसके नियमों का मातृभाषा के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन तथा पुनः पुनः अभ्यास की आवश्यकता होती है। अपने व्यवहार में उसी भाषा का निरन्तर प्रयोग करते रहने से उसकी जिल्ला का अनुभव नहीं होता है।

संस्कृत भाषा के संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के तथा धातुओं के क्यों को याद करने के लिए तुम स्वयं विचार सम्बन्ध बना सकते हो और एक शब्द अथवा धातु के रूपों को भली-भांति कष्ठस्य कर लेने पर उसके समान जितने भी शब्द अथवा धातु हैं, सबके रूप स्वयं बना लोगे। यथा—राम शब्द के प्रत्येक विभक्ति तथा दचन के रूप ध्यान पूर्वक पढ़ो और मूलशब्द राम से उसकी तुलना करो तो अनेक नियम ज्ञात कर सकते हो।

#### प्रथमा विभक्ति रामः, रामो, रामाः।

मूल शब्द [राम] की अपेक्षा, इसके एक बचन में (:) अधिक है। अतः तुम कह सकते हो कि प्रथमा एकवचन में राम शब्द से जुड़ी विभक्ति विसर्ग हो जाती है अथवा शब्द का अन्तिम वर्ण अकार और विभक्ति मिलाकर 'अः' हो जाता है, अथवा अन्तिम वर्ण हटाकर 'अः' जोड़ दिया जाता है।

इसी प्रकार द्वियचन में 'बी' जोड़कर व + बो = बी बुद्धि सन्धि कर दी गई ह

वयवा वन्तिम वर्ण हटाकर 'औ' जोड़ दिया गया है। इसी प्रकार बहुवचन के रूप के विषय में भी नियम बना सकते हो। एक रूप के लिए सभी संभावित नियमों में से, जिसे चाहो, किसी एक को अपना लो बोर अकारान्त (जिसका अन्तिम वर्ण 'अ' है) पृष्टिंग सभी शब्दों के रूप उसी प्रकार से बना सकते हो। यथा—गज शब्द का गजः, गजी, गजाः। ऐसा ही सभी विभक्तियों के विषय में विचार-सम्बन्ध बना लो। पठ्धातु के रूप—'पठित, पठतः, पठिनत' की तुलना मूल धातु पठ्से करो तो समझ सकते हो कि एकवचन में अति, द्विवचन में अतः, बहुवचन में अन्ति जोड़ा गया है। इस प्रकार धातुओं के रूप इसी तरह से बनेंगे।

संस्कृत व्याकरण की समस्त धातुओं को दश भागों में बांट दिया गया है। एक गण की धातुओं के रूप प्राय: समान चलते हैं। उन गणों के नाम उनकी पहिली धातु के बाधार पर रक्के गए हैं। यथा—

प्रयमगण भ्वादिगण इस गण की धातुओं के रूप प्रायः 'भू' धातु की तरह। धातुओं के रूप प्रायः 'अद्' धातु की तरह। वितीयगण अदादिगण इस गण की धातुओं के रूप प्राय: जुहोति ('हु' धातु) की तरह। तृतीयगण जुहोत्यादिगण इसगण की धातुओं के रूप प्रायः 'दिष्' धातु की तरह। दिवादिगण इस गण की चतुर्यगण धातुओं के रूप प्रायः 'सु' धातु की तरह। परुषमगण स्वादिगण इस गण की धातुओं के रूप प्रायः 'तुद्' धातु की तरह। तुदादिगण इस गण की वस्राण धातुओं के रूप प्राय: 'रुध्' धातु की तरह। सप्तमगण वधादिगण इस गण की धातुओं के रूप प्राय: 'तन्' धातु की तरह। तमादिगण इस गण की अष्ट्रमगण धातुओं के रूप प्रायः 'की' धातु की तरह। क्रमादिगण इस गण की नदमगण धातुओं के रूप प्रायः 'कुर्' धातु की तरह। दशमगण चुरादिगण इस गण की उपर्युक्त गणों की अन्य विशेवताएँ आगे ययास्यान बतायी गयी हैं।

संस्कृत भाषा में दस काल अयवा वृत्तियां है, वे इस प्रकार हैं—

| (१) वर्तमान काल      | लट्              | ( Present tense )      |
|----------------------|------------------|------------------------|
| (२) बनद्यतनभूत       | लङ्              | (Past imperfect tense) |
| (३) सामान्यभूत       | छुङ्             | (Aorist)               |
| (४) परोक्षभूत        | लिट्             | (Past Perfect tense)   |
| (५) सामान्य भविष्य   | सूट              | (simple future)        |
| (६) अनद्यतन भविष्य   | <del>ब</del> ुट् | (First future)         |
| ( ৬ ) জান্না         | लोट्             | (Imperative mood)      |
| ( ८ ) विधिलिङ्       | <b>ৰি</b> খিলিভূ | (Potential mood)       |
| (९) बाबीलिङ्         | <b>मा</b> शीलिङ् | (Benedictive).         |
| ( ३० ) क्रियातिपत्ति | लुङ              | (Conditional)          |

उपयुंक्त लकार कियासूचक एवं आज्ञादिसूचक दोनों प्रकार के हैं।

वर्तमान काल का प्रयोग वर्तमान समय में होने वाले कार्य का बोध कराने के लिए

बतीत समय का बोध कराने के लिए तीन लकार हैं—(१) बनखतनभूत (लड्) (२) परोक्षभूत (लट्) (३) सामान्यभूत (लड्)। लाज से पूर्व हुए कार्य का बोध कराने के लिए बनखतनभूत (लड्) का प्रयोग किया जाता है। ऐसे भूतकाल का बोध कराने के लिए जिसे बत्ता ने न देखा हो, परोक्षभूत (लिट् लकार) का प्रयोग किया जाता है। साधारणतया समस्त प्रकार के भूतकाल का बोध कराने के लिए छुड़ लकार का प्रयोग किया जाता है।

भविष्यकाल की किया का बोध कराने के लिए दो लकार हैं—अनहातन भविष्य दूरवर्ती भविष्य की किया के लिए प्रयुक्त होता है, जबिक सामान्य भविष्य (लृट्) का प्रयोग आज ही होने वाली किया के लिए होता है।

किसी को कुछ करने की आज्ञा, प्रार्थमा. मृदु उपदेश या मंत्रणा के अर्थ में आज्ञा ( लोट् ) का प्रयोग होता है।

विधिलिङ् का प्रयोग किसी को. आदेश देने के लिए होता है। लोट् लकार का प्रयोग मृदुता प्रकट करता है और विधिलिङ् का प्रयोग कठोरता।

आश्रीलिङ् का प्रयोग आश्रीवीद देने के लिए होता है। लुङ् लकार का प्रयोग ऐसे समय पर होता है जबकि एक किया का प्रयोग होना दूसरी किया पर निर्भर करता है।

इन दस लकारों के प्रत्यय परस्मैपद और आत्मेनपद दोनों में दिये जाते हैं। जो जो धातुर्ये परस्मैपदी हैं उनमें परस्मैपद के प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। आत्मनेपदी धातुर्भों में आत्मनेपद का प्रत्यय एवं उभयपदी धातुर्भों में परस्मैपद और आत्मनेपद दोनों के प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं।

## मूलविभक्तियाँ और प्रत्यय

संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के आगे निम्नर्लिखतं प्रत्यय छगते हैं जिनको 'विभक्ति' कहते हैं। इन शब्दों के रूपों में वे ही विभक्तियाँ कहीं अपना सब कुछ परिवर्तित कर अथवा कहीं शुद्धरूप में मिली रहती हैं।

| विभक्ति   | एकवचन                  | द्विवचन   | बहुवचन •             |
|-----------|------------------------|-----------|----------------------|
| प्रथमा    | बु ( : )               | भी        | जस् (अस् अर्थात् अः) |
| द्वितीया  | बग्                    | बोट् (बो) | सम् (अस् अर्थात् अः) |
| तृतीयाः 💮 | टा ( आ )               | भ्याम्    | भिष् (भिः )          |
| चतुर्थी   | हे (ए)                 | 10. n     | भ्यस् (भ्यः )        |
| पञ्चमी    | ङसि ( अस् अर्यात् वः ) | 91        | 22                   |

षष्ठी इस् (अस् अर्थात् अ:) ओस् (ओ:) आस् सन्तमी डि(इ) , सुप् (सु)

चूँ कि ये विभक्तियाँ 'सु' से आरम्भ होकर 'प्' पर समाप्त हो जाती है अत: सामूहिक रूप से सम्पूर्ण विभक्तियों को 'सुप्' कहते हैं और इन विभक्तियों से बने शब्द-रूपों को सुबन्त (पद) कहते हैं।

धातुओं से किया पद बनाने के लिए निम्नलिखित प्रत्यय जुड़ते हैं।

|                     | पुरुष       | एकवचन        | द्विचन     | बहुबचन       |
|---------------------|-------------|--------------|------------|--------------|
|                     | प्रथम पुरुष | तिष् (ति)    | तस् (तः)   | झि (अन्ति )  |
| परस्मैपद प्रत्यय    | मध्यम पुरुष | सिप् (सि)    | षस् ( षः ) | ष            |
|                     | उत्तम पुरुष | मिप् (मि)    | वस् ( वः ) | मस् (मः)     |
|                     | त्रथम पुरुष | <b>a</b>     | आप्ताम्    | ञ्च ( अन्त ) |
| भात्मनेपद प्रत्यय - | मध्यम पुरुष | यास् ( थाः ) | आथाम्      | <b>ष्वम्</b> |
|                     | उत्तम पुरुष | इट् (इ)      | वहि        | महिङ् (महि)  |

इन् अठारह प्रत्ययों को, सामूहिक बोध के लिए तिङ् प्रत्यय कहते हैं क्योंकि इनका आरम्भ 'ति' से होकर समाप्ति 'ङ्' पर होती है। इनसे बने धातु रूपों को तिङ्न्त पद कहते हैं। प्रयम ९ प्रत्यय परस्मेपद कहलाते हैं। ये जिन धातुओं में लगते हैं उन्हें परस्मेपदी धातु कहते हैं। दूसरे ९ प्रत्यय आरमनेपद कहलाते हैं। ये जिन धातुओं में लगते हैं उन्हें आत्मनेपदी धातु कहते हैं। जिन धातुओं में दोनों प्रकार के प्रत्यय लगते हैं उन्हें उभयपदी धातु कहते हैं।

इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि किसी संज्ञा आदि शब्दों में जब विभक्ति लग जाती है और इस प्रकार निष्पन्न रूप सुबन्त पद बन जाता है तभी उसका प्रयोग वाक्य में होता है। यही बात धातु के लिए भी है। उसमें प्रत्यय लगाकर निष्पन्न रूप को तिङन्त पद बना दे तभी वाक्य में प्रयोग करे। अतः कहा गया है—'अपदं न प्रयुक्जीत' इति।

### संस्कृत में लिङ्ग और वचनों का विचार

संस्कृत में लिज़ों के विषय में बड़ा मनमानापन है। लिज़्न-निर्णय में बड़ी कि जिन्हें होती है। इसका मुख्य कारण है कि संस्कृत में लिज़्न का सम्बन्ध केवल सब्द से रहता है अर्थात् उस शब्द से व्यक्त होने वाले अर्थ से लिज़्न का सम्बन्ध नहीं रहता है। यथा—'दार' शब्द पुंल्लिज़्न है किन्तु इसका अर्थ पत्नी स्नीलिज़्न' है। अतः किसी शब्द के लिज़्न का निर्णय उसके अर्थ के आधार पर नहीं किया जा सकता है। इसका पूर्ण ज्ञान अ्याकरणशास्त्र का सम्यक् अध्ययन कर चुकने पर ही होता है। कोष-काव्य के अध्ययन से भी इसके सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।

संस्कृत में तीन बचन होते हैं। एकबचन से 'एक' का बोध होता है। जाति या वर्ग का बोध कराना हो तो चाहे एकबचन बोळे चाहे बहुवचन। दार (पस्नी), अप् (जल), वर्षा, सिकता (बालू), असु (प्राण), प्राण (प्राण) इत्यादि शब्द बहुवचनान्त होते हैं। परन्तु अर्थ में 'एक ही का बोध कराते हैं। आदरणीय व्यक्ति के विषय में आदर प्रकट करने के लिए कभी-कभी बहुवचन का प्रयोग करते हैं।

द्विवचन से 'दो' का बोध होता है। द्वय, द्वितय, युगल, युग, द्वन्द्व इत्यादि शब्द 'दो', का बोध कराते हैं, परन्तु एकवचनान्त ही प्रयोग किए जाते हैं।

किसी देश का नाम बहुवचनान्त होता है, परन्तु यदि नाम के साथ 'देश' शब्द अथवा 'देश' शब्द का पर्यायवाची शब्द लगा होता है तो एकवचनान्त ही होता है। यथा—मगधेषु, मगधदेशे।

-रमाकान्त त्रिपाठी



## विषय-सूची

| विषय                           | 98    | विषय                        | Prince      |
|--------------------------------|-------|-----------------------------|-------------|
| आत्मनिवेदन                     | 4-60  | न पदान्ताट्टोरनाम्          | ११<br>पृष्ठ |
| ^                              | 8-85  | तोः वि                      |             |
| प्रत्याहार                     | 88    | রলা বর্ রবি                 | "           |
| अनुबन्ध                        | "     | यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा    | 82          |
| गणपाठ                          | १२    | तोलि                        | १२          |
| संज्ञाएँ व परिभाषाएं           |       | उदःस्यास्तम्भोः पूर्वस्य    | 77          |
|                                | v==v  | शरी शरि सवर्णे              | १३          |
| वर्ण-विचार                     | १८    | सयो होऽन्यतरस्याम्          | 22          |
| व्यञ्जन                        | 86    | स्रि च                      | 99          |
| वणों का उच्चारण स्थान और प्रा  |       | वादछोटि `                   | 99<br>99    |
| हिन्दी वाक्य तथा संस्कृत वाक्य |       | मोऽनुस्वारः                 | ŧ¥          |
| तुलना                          | 77    | नश्चापदान्तस्य मलि          | 22          |
| मूलविभक्तियां और प्रत्यय       | રય    | अनुस्वारस्य यथि परसवर्णः    | "           |
| संस्कृत में लिङ्ग और वचनों का  | 10    | वा पदान्तस्य                | 22          |
| विचार                          | २६    | मो राजि समः क्वी            | 23          |
| प्रन्थ : प्रथम सोपान           | ,,,   | ङ् णोः कुक्टुक्शरि          | 28          |
| सन्ध-प्रकरण                    | 3     | हः सि धुट्                  | १५          |
| सन्धि की व्यवस्था              | ,,    | वि तुक्                     | 33          |
| सन्धि के भेद                   | 39    | ङमो ह्रस्वादि ङमुण् नित्यम् | 17          |
| स्वर-सन्ध                      |       | समः सुटि                    | 29          |
| दीर्घ-सन्ध                     | . 22  | पुनः सय्यम्परे              | 22          |
| गुण-सन्धि                      | ¥     | नवछन्यप्रवान्               | 1,          |
| वृद्धि-सन्धि                   | Ę     | कानाम्रेडिते                | १६          |
| मण्-सन्धि                      | . 6   | धे च                        | 29          |
| अयादि चतुष्ट्रय                |       | दीर्घात्                    | 33          |
| पूर्वंख्य :                    |       | पदान्ताद् वा                |             |
| प्रकृतिभाव                     | . \$0 | आङ् माङोश्च                 | 99<br>97    |
| व्यक्त्यनसन्ध<br>-             | . 88  | विसर्ग-सन्धि                |             |
| धात्                           | 99    | ससजुवो दः                   | 23          |
| ष्टुना ष्ट्रः                  | 22    | सरवद्यानयोविसर्जनीयः        | 91          |
| 3" 3"                          | 88    | ् जरमधानमाभवजनायः           | १७          |

| विषय                            | वृष्ठ | विषय                   | वृष्ठ       |
|---------------------------------|-------|------------------------|-------------|
| विसर्जनीयस्य सः                 | १७    | ओकारान्त शृंत्लिङ्ग    | 33          |
| वा चरि                          | 13    | बोकारान्त पुंल्लिङ्ग   | 38          |
| शर्परे विसर्जनीयः               | 20    | वकारान्त नपुंसकलिङ्ग   | "           |
| सोऽपदादी                        | 19    | इकारान्त नपुंसकलिङ्ग   | 34          |
| इणः वः                          | 33    | उकारान्त नपुंसकलिङ्ग   | ३६          |
| कस्कादिषु च                     | १प    | ऋकारान्त नपुंसकलिङ्ग   | ३७          |
| नमस्पुरसोगंत्योः                | 23    | आकारान्त स्त्रीलङ्ग    | 29          |
| इदुवुषधस्य चाप्रत्ययस्य         | 1)    | इकारान्त स्त्रीलिङ्ग   | <b>६</b> द  |
| तिरसोऽन्यतरस्याम्               | 79    | ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग   | 32          |
| • इसुसोः सामर्थ्ये              | **    | उकारान्त स्त्रीलिङ्ग   | Yo          |
| नित्यं समासेऽनुत्तरपदस्यस्य     | 13    | अकारान्त स्त्रीलिङ्ग   | '22         |
| द्विस्त्रिक्चतुरिति कृत्वोऽर्ये | 25    | ऋकारान्त स्त्रीलिङ्ग   | 8.5         |
| थतः कृकमि०                      | ,,    | बौकारान्त स्त्रीलिङ्ग  | ४२          |
| अतो रोरप्छुतादप्छुते            | "     | वकारान्त पुंत्लिक्     | **          |
| हशि च                           | **    | जकारान्त पुंल्लिङ्ग    | 88          |
| भोभगोबघोअपूर्वस्य योऽशि         | 99    | ज्कारान्त स्त्रीलिङ्ग  | ¥ሂ          |
| हिल सर्वेवाम्                   | २०    | जकारान्त नपुंसकलिङ्ग   | ४६          |
| लोपः चाकल्यस्य                  | 13    | तकारान्त पुंल्लिङ्ग    | 97          |
| रोऽसुपि                         | 19    | " स्त्रीलिङ्ग          | ४५          |
| अहरादीनां पत्यादिषु वा रेफः     | 11    | " नपुंसकलिङ्ग          | 77          |
| ढूलोपे पूर्वंस्य दीर्घोऽणः      | "     | दकारान्त पुंखिङ्ग      | 88          |
| एतत्तदो०                        | 39    | दकारान्त नपुंसकलिङ्ग   | **          |
| सोऽचि लोपे चेरवादपूरणम्         | 28    | दकारान्त खीलिङ्ग       | ×٥          |
| णत्व-विधान                      | "     | धकारान्त स्त्रीलिङ्ग   | 19          |
| षत्वविधान                       | २२    | बकारान्त पुंच्चिङ्ग    | 93          |
| द्वितीय सोपान                   |       | नकारान्त स्त्रीलङ्ग    | ५४          |
| संज्ञा-विचार                    | २४    | नकारान्त नपुंसकलिङ्ग   | 92          |
| मकारान्त पुंज्ञिङ्ग-शब्द        | २६    | प्रकारान्त स्त्रीलिङ्ग | **          |
| आकारान्त पुंज्ञिङ्ग             | २६    | भकारान्त स्त्रीलिङ्ग   | ४६          |
| इकारान्त पुंज्ञिङ्ग             | 91    | रकारान्त नपुंसकलिङ्ग   | Jo          |
| ईकारान्त पुंख्यिङ्ग             | ३०    | वकारान्त स्त्रीलिङ्ग   | e X         |
| वकारान्त पुंल्लिङ्ग             | ₹१    | शकारान्त पुंल्लिङ्ग    | 99          |
| ककारान्त पुंत्लिङ्ग             | 71    | यकारान्त शुंखिङ्ग      | XF          |
| ऋकारान्त पुंल्लिक्              | ३२    | सकारान्त पुंल्लिङ्ग    | 45          |
| ऐकारान्त पुंल्लिङ्ग             | 9.9   | सकारान्त नपुंसकलिङ्ग   | <b>Ę</b> .? |
|                                 |       |                        |             |

| विषय                         | पृष्ठ | विषय                      |                                         |
|------------------------------|-------|---------------------------|-----------------------------------------|
| हकारान्त पुल्लिङ्ग           | £\$   |                           | पृष्ठ                                   |
| हकारान्त स्त्रीलिंग          | 99    | पञ्चम सोपान<br>कारक-विचार |                                         |
| तृतीय सोपान                  |       | प्रयमा                    | 0.6                                     |
| सर्वनाम-विचार                |       | द्वितीया                  | 99                                      |
|                              |       | तृतीया                    | १०६                                     |
| वस्मद् शन्द                  | £8    | चतुर्घी                   | ११७<br>१२३                              |
| युष्मद शब्द                  | Ę¥    | पञ्चमी                    | १२९                                     |
| भवत् शब्द                    | 79    | सप्तमी                    | १३३                                     |
| तत् शब्द                     | 66    | वष्ठी                     | १३९                                     |
| इदम् शब्द                    | ६७    | कारक एवं विभक्तियाँ ( एक  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| एतस् चन्द                    | 99    | हिष्ट में )               | १४७                                     |
| वदस् गब्द                    | ६८    | षष्ठ सोपान                |                                         |
| यद् शब्द                     | 22    | समास-विचार                | १४२                                     |
| सबं ग्रम्द                   | £3    | अव्ययीभाव समास            | १५३                                     |
| किम् चब्द                    | 90    | तत्पुरुष समास             | १५६                                     |
| अन्यत् शब्द                  | 77    | समानाधिकरण तत्पुच्य समास  | 248                                     |
| पूर्व शब्द                   | 98    | दिगु समास                 | १६३                                     |
| चभ शब्द                      | 90    | वन्यतत्पुरुष समास         | १६४                                     |
| चभय शब्द                     | 99    | द्वन्द्वः समास            | १६७                                     |
| कति, यति, तति शब्द           | 99    | बहुबीहि समास              | १७०                                     |
| सर्वेनाम शन्द और उनका प्रयोग | 22    | बमासान्त प्रकरण           | १७४                                     |
| चतुर्थ सोपान                 |       | सप्तम सोपान               | , • •                                   |
| विशेषण-विचार                 |       | क्रिया-विचार              | १७८                                     |
| निविचत संस्थावाचक विशेषण्    | 90    | अनिट् जोर सेट् धातुएं     | १७९                                     |
| संख्यावाचक शब्द और उनका      |       | लट् लकार                  | 79                                      |
| प्रयोग                       | 55    | लोट लकार                  | १८१                                     |
| आदृश्तिवाचक विशेषण           | 80    | बाबीलिङ्                  | १द२                                     |
| समुदायबोधक विशेषण            | 98    | विधिलिङ्                  | 19                                      |
| विभागबोधक विशेषण             | 22    | लङ् , लिट् , लुङ्         | १५४                                     |
| अनिविचत संख्यावाचक विशेषण    | 92    | लुद् बोर लृद्             | १८६                                     |
| परिमाणवाचक विशेषण            | 38    | लङ् लकार                  | १८७                                     |
| सर्वनाम विशेषण               | ९२    | लकारों के संक्षिप्त रूप   | 21                                      |
| गुणवाचक विशेषण               | 34    | धातु <u>रू</u> पग्नली     |                                         |
| तुलनात्मक विधेषण             | 98    | (१)भ्वारि                 |                                         |
| अजहिन्न विशेषण               | S=    | y                         | १९०                                     |
|                              |       |                           |                                         |

| बिषय           | <b>78</b> | विषय           | वृष्ट |
|----------------|-----------|----------------|-------|
| कम्प्          | १९१       | ह              | 250   |
| काङ्स्         | . १९२     | <b>अन्द्</b>   | २२१   |
| कीड्           | 93        | ऋष्            | ,,    |
| गम्            | १९३       | क्लम्          | २२२   |
| <u> </u>       | 79        | क्षम्          | **    |
| त्यज्          | 868       | काश्           | 17    |
| <b>ह</b> ष्    | १९५       | बन्            | 44    |
| <del>ब</del> ृ | 29        | रहें           | २२३   |
| नम्            | १९७       | चल्            | 37    |
| नी             | 41        | ज्वल्          | २२४   |
| पच्            | 225       | डी             | 23    |
| पठ्            | 200       | दह्            | 21    |
| पा             | २०१       | ध्ये           | 53    |
| भज्            | 39        | <b>पत्</b>     | २२५   |
| भाष्           | २०२       | फल्            | 93    |
| મૃ             | २०३       | <b>फ</b> ुल्ल् | 99    |
| भ्रम्          | २०४       | बाध्           | 19    |
| मुद            | २०४       | बुध्           | **    |
| यज़्           | २०६       | <b>भि</b> ंध्  | २२६   |
| याच्           | २०७       | भूष्           | 11    |
| रक्ष्          | २०८       | भ्रंश्         | 19    |
| . लभ्          | २०९       | मध्            | २२७   |
| ंबद्           | . 19      | यत्            | 93    |
| <b>य</b> प्    | . २१०     | रभ्            | २२७   |
| वस्            | 788       | रम्            | २२≂   |
| वह्            | २१२       | रुह्           | 23    |
| बृत्           | २१३       | वन्य्          | 97    |
| बृध्           | 258       | वृष्           | 21    |
| <b>থি</b>      | २१५       | व्रज्          | २२९   |
| <b>প্</b>      | २१६       | शंस्           | 11    |
| सह             | २१७       | शङ्क           | 17    |
| सेव्           | 99        | शिक्ष्         | 99    |
| स्था           | २१=       | शुच्           | 23    |
| स्मृ           | 29        | गुभ्           | 730   |
| हर्            | 725       | स्बद्          | 29    |
|                |           |                |       |

| विवय             | पृष्ठ        | l farm                       | _          |
|------------------|--------------|------------------------------|------------|
| स्वाद            | 7 <b>3</b> o | विषय<br>विद्                 | र्वेड      |
| (२) अदादिगण      | 140          | ऋध्                          | २४४        |
| अद्              | 20.0         | <b>क्लिश्</b>                | 71<br>70 5 |
| <b>म</b> स्      | 788          | बुध्                         | २४६        |
| बास्             | 737          | खिद्<br>सिद्                 | 99         |
| <b>2</b> 8       | २६३          |                              | 79         |
| £                | 77.4         | तुष्<br>वम्                  | 71110      |
|                  | 558          | ं दुब्                       | २४७        |
| बू<br>या         | २३४          | . इह                         | 29         |
| <b>रह</b>        | 795          |                              | 77         |
| विद्             | 2210         | मन्                          | 7 Mars     |
|                  | २३७          | ्रवस्                        | २४=        |
| षास्<br>षी       | २३=          | गुष्<br>सिध्                 | ,,         |
| स्ना             | "            | जिन्                         | ***        |
|                  | 789          | सिव्                         | ,"         |
| स्वप्            | 580          | हुब्                         | 99         |
| <b>ए</b> न       | 588          | (४) स्वादिगण                 |            |
| (३) जुहोत्यादिगण |              | सु                           | 729        |
| F                | २४२          | बाप्                         | 355        |
| ब                | 20           | <u>ৰি</u>                    | 99         |
| धा               | 588          | वृ                           | २६३        |
| भी               | २४४          | चक्                          | 748        |
| हा               | २४६          | (६) तुदादिगण                 |            |
| (४) दिवादिगण     |              | तुर                          | 744        |
| दिव्             | २४७          | इष्                          | 750        |
| कुप्             | २४८          |                              | 93         |
| ऋम्              | 789          | कृष्<br>ग<br>इ<br>कृ<br>सिप् | २६८        |
| क्षम्            | 29           | क्                           | 749        |
| जन्              | २४०          | क्षिप्                       | २७१        |
| नब्              | २४१          | प्रच्छ                       | २७२        |
| <b>रृ</b> व      | २४२          | मुच्                         | 22         |
| पद               | 29           | स्यृष्                       | २७४        |
| <b>बु</b> ध्     | २४३          | मृ                           | २७४        |
| भ्रम्            | २४४          |                              | 2)         |
| युध्             | 39           | तुर्                         | 705        |
|                  |              |                              |            |

| विषय           | <b>बु</b> ष्ट | विषय .                    | वृद्ध      |
|----------------|---------------|---------------------------|------------|
| मिल्           | २७६           | अष्टम सोपान               | 2-         |
| लिख्           | "             | कर्मवाच्य एवं भाववाच्य    |            |
| लिप्           | २७७           | प्रेरणायंक धातु           | 288        |
| विश्           | . ,,          | सन्नत धातुर्ये            | 38=        |
| सद             | <b>37</b>     | यङन्त धातुर्ये            | * 22       |
| सिच्           | २७६           | नामधातुर्ये               | ३२४        |
| सृज्           | 23            | क्यन् प्रत्यय             | 15         |
| egg.           | 53            | मयङ् प्रत्यय              | ३२५        |
| FET            | 99            | पदिष्धान                  | ३२६        |
| (७) रुधादिगण   |               | नवम सोपान                 |            |
| रुध्           | <b>२७</b> ९   | सोपसर्गं धातुर्ये         | 332        |
| ভিৰ্           | २८०           | दशम सोपान                 |            |
| <b>ম</b> ম্ভৰ্ | २=२           | धातुरूप-कोष               | 286        |
| मुज्           | २८२ ं         | एकादश सोपान               |            |
| युज्           | 758           | कृदन्त-विचार              | ३७१        |
| (८) तनादिगण    |               | कृत्य प्रत्यय             | १७६        |
| त्रम्          | रदर           | क्यप् प्रत्यय             | ३७४        |
| 12             | २८७           | ण्यत् प्रत्यम             | \$ O X     |
| (६) ऋचादिगण    |               | भूतकाल के कृत् प्रत्यय    | <i>७७इ</i> |
| की             | 2             | वर्तमानकालिक कृत् प्रत्यय | इद इ       |
| ग्रह्          | 744           | भविष्यकालिक कृत् प्रत्यय  | ३८६        |
| ना ना          | 759           | पूर्वकालिक किया           | १८९        |
| बन्ध्          | 799           | णमुख् प्रत्यय             | \$65       |
| मन्य्          | 757<br>758    | कतृंवाचक कृत् प्रत्यय     | 956        |
|                | 114           | शील-धर्म-साधुकारितावाचक   |            |
| (१०) चुरादिगण  |               | कृत् प्रत्यय              | 805        |
| <b>बुर</b>     | 248           | भावार्यं कृत् प्रत्यय     | X0X        |
| चिन्त्         | २९४           | खलयं कृत् प्रत्यय         | YOF        |
| भस्            | 798           | द्वादश सोपान              | •          |
| कय्            | २९५           | तदित-विवेचन               | ४०८        |
| गण्            | 799           | अपत्यार्थं                | 808        |
| तड्            | ₹00           | गत्वर्यीष                 | ४१०        |
| तुल्           | 39            | भावायं तथा कर्मायं        | X88        |
| स्पृह्         | 27            | समूहायं                   | ¥\$₹       |

| विषय                            |      |                                   |             |
|---------------------------------|------|-----------------------------------|-------------|
| सम्बन्धार्थं व विकारार्थं       | Ĝ    |                                   | वृष्ट       |
| हितायं                          | ४१३  | 14                                | ४६३         |
| कियाविद्येषणार्थं               | 868  | पुष्पिताग्रा                      | XEX         |
| गैषिक<br>विषक                   | 99   | <b>उद्</b> गता                    | 99          |
| प्रकीर्णंक                      | 810  | बार्या                            | ४६५         |
|                                 | ४२०  | षोडश सोपान                        | - 11        |
| त्रयोदश सोपान                   |      | वाख्यवहार के प्रयोग               | ¥ĘĘ         |
| लि <b>ञ्चा</b> नुशासन           | ४२५  |                                   | - 11        |
| पृंतिङ्ग                        | 2)   | अनुवाद                            | YUŞ         |
| खीलिङ्ग                         | ४२८  | हिन्दी सुक्तियों के संस्कृत पर्या | य ४७७       |
| नपुंसकलिङ्ग                     | 888  | अंग्रेजी कोकोक्तियों के संस्कृत   |             |
| <b>जो</b> प्रत्य <b>य</b>       | 880  | पर्याय                            | ४७८         |
| चतुर्दश सोपान                   |      | अंग्रेजी संस्कृत शब्दावली         | Yal         |
| बब्यय-विचार                     | YŧY  | सप्तदश सापान                      | •••         |
| किया विशेषण                     | "    | संस्कृत व्यावहारिक शस्द           | YEY         |
| समुच्चयबोधक शब्द                | ४३७  | मन्नवग                            | 11          |
| मनोविकारसूचक अध्यय              |      | वायुधवर्गं                        | 19          |
| प्रकीर्णक अव्यय                 | 11   | कृषिवर्गं                         | YEX         |
| अञ्चर्यों का वाक्यों में प्रयोग | ४३५  | क्रीडासनवर्गं                     | ४५६         |
| पञ्चदश सोपान                    | 39   | गृहवर्ग                           | 850         |
| वृत्त-परिचय                     |      | दिक्कालवर्ग                       | 844         |
| अनुष्टुप्                       | ४४४  | देववर्गं                          | 99          |
| इन्द्रवज्ञा                     | ४४६  | नाट्यवर्गं '                      | 488         |
| उपेन्द्रवजा                     | ४५७  | पक्षिवर्ग                         | ¥90         |
| <b>उपजा</b> ति                  | 33   | पशुवर्गं                          | 888         |
| वंशस्य                          | ¥ሂፍ  | पुरवर्ग                           | "           |
| <b>हुतविलम्बित</b>              | "    | पुष्पवर्ग                         | ४९३         |
|                                 | ४४९  | पात्रवर्ग                         | 858         |
| भुजङ्गप्रयास                    | 99   | पानादिवर्ग                        | 27          |
| प्रहिषणी                        | ¥€0  | प्रसाधन एवस् बाभूषण वर्ग          | <b>88</b> % |
| वसन्ततिलका                      | 22   | फलवर्ग                            | ४९६         |
| मालिनी                          | 865  | बाह्यणवर्गं                       | ४९८         |
| विखरिणी                         | 23   | भक्ष एवं मिष्टान्न वर्ग           | 2)          |
| हरिणी                           | ४६२  | रोगदर्ग                           | 400         |
| मन्दाकान्ता                     | 22   | वसवर्षं                           | ४०१         |
| <b>बादूँ</b> लविकीडित           | A£\$ | वारिवर्गं                         | 39          |
|                                 |      |                                   |             |

| विषय                          | 9 छ    | विषय                         | वृष्ठ                                                       |
|-------------------------------|--------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| विद्यालयवर्ग                  | ४०२    | नीति                         | 288                                                         |
| वैदयवर्ग                      | Fox    | परोपकार                      | ४९२                                                         |
| वस्त्रवर्ग                    | XoX    | प्रेम, मित्रता               | <b>483</b>                                                  |
| व्यापारवर्ग                   | Lok    | राजकर्म                      | 99                                                          |
| ब्योमवर्ग                     | 99     | सञ्जन प्रशंसा                | 868                                                         |
| बुक्षवर्ग                     | ४०६    | सत्संगति, सीन्दर्यं          | 232                                                         |
| <b>भरीरवर्ग</b>               | ¥00    | स्त्रीचरित-निन्दा            | ४९६                                                         |
| वाकादिवर्गे                   | ४०८    | स्त्रीचील-प्रशंसा            | 295                                                         |
| बिल्पियगं                     | ४१०    | स्रीस्वभावादि-वंर्णन         | 99                                                          |
| <b>जूद्रव</b> र्ग             | प्र११  | विविध सुभाषित                | 250                                                         |
| <b>बैलवर्ग</b>                | प्रश्च | निबन्धरत्नमाला               | <b>X</b> 9=                                                 |
| सम्बन्धियगँ                   | 29     | १-वेदानां महत्त्वम्          | 99                                                          |
| <b>चै</b> न्यवर्ग             | प्र१४  | २-वेदाङ्गानि तेवामुपयोगिता,  | £03                                                         |
| धातुवगं                       | प्रश्य | ३कालिदास भारती-              |                                                             |
| अष्टादश सोपान                 |        | उपमा कालिदासस्य              | 608                                                         |
| पत्रादि-छेखन प्रकार           | प्रश्द | ४भासनाटक-चक्रम्              | E09                                                         |
| ऊनविंश सोपान                  |        | ५विद्ययाऽमृतमञ्जुते          | 588                                                         |
| अशुद्धि प्रदर्शन              | ४२०    | ६—बाणोच्छिष्टं जगत्सर्वम्    | 483                                                         |
| विश्वतितम सोपान               |        | ७-सत्संगतिः कथय कि न०        | ६१७                                                         |
| बाक्य-विदल्लेवण               | X33    | द-कारण्यं भवभूतिरेव तनुते    | 213                                                         |
| एकविंश सोपान                  |        | ९-धर्मे सर्व प्रतिष्ठितम्    | <b>६२२</b>                                                  |
| हिन्दी संस्कृत अनुवाद के उदाह | रण ४४४ |                              | ६२४                                                         |
| अनुवादार्थं गद्यसंप्रह        | 220    | ११नैषधं विद्वदीषधम्          | ६२७                                                         |
| अनुवादार्थं गद्य-पद्यसंग्रह   | ४६९    | १२-भारतीय-संस्कृतेः स्वरूपस् | 550                                                         |
| द्वाविंशतितम सोपान            |        | १३—संस्कृतभाषायां वैशिष्टघं० | 553                                                         |
| सुभाषित संग्रहः               | ४८२    | १४दण्डिनः पदलालित्यम्        | 448                                                         |
| सुभावितपद्मखण्डमाला           | 77     | १५—कस्यैकातं सुखमुपनतं       |                                                             |
| सुभाषितगद्यावली ।             | रदर    | दुःखमेकान्ततो वा             | <i>\$\$\$</i>                                               |
| अध्यात्म, आरोग्य              | र्यद   | परिशिष्ट (अ)                 | 49=                                                         |
| उद्यम्, भोग                   | "      | लेखोपयोगी चिह्न              | 29                                                          |
| गुण-प्रशंसा, दुर्जन-निन्दा    | 253    | परिशिष्ट (व)                 | 787                                                         |
| देवस्वरूप                     | 290    | रोमन अक्षरों में संस्कृत     |                                                             |
| धन-निन्दा, धन-प्रशंसा         | ५९०    | लिखने की विधि                | 23                                                          |
|                               | 498    | हिन्दी-संस्कृत-शब्दकोष       | 580                                                         |
| धमं                           |        |                              |                                                             |
| नश्वरता, निर्धनता             | 37     | । গুরি দেশ                   | <b><i><u></u> <b><u><u></u></u> <u><u></u> </u></b></i></b> |
|                               |        |                              |                                                             |

# अनुवाद-रत्नाकर



#### प्रथम सोपान

#### सन्धि-प्रकरण

तुम घाराप्रवाह बोलते समय ऐसा अनुभव करते होगे कि दो निकटनर्ती वर्णों का विना ठके उच्चारण करने समय मुख सुख के कारण उनकी ध्वनि में एक प्रकार का विकार या परिवर्तन अपने आप आ जाता है। 'चोर से गया' इस वाक्य को 'चोर से गया', 'मार डाला' को 'माड्डाला' बोलते हुए तुम ध्वनि के इस विकार या परिवर्तन का भलोगांति अनुभव कर सकते हो।

संस्कृत-भाषा में भी इसी प्रकार जब दो वर्ण पास-पास होते हैं तब कभी-कभी उनके उच्चारण में स्वामाविक परिवर्तन हो जाता है। इति और आदि इन दोनों शब्दों का बिना ठके तुम यदि एक साथ उच्चारण करो तो इनका उच्चारण 'इत्यादि' अपने आप हो जाता है। इस प्रकार,

दो वर्गों के पास-पाम धाने पर उनमें जो विकार (परिवर्लन) उत्पन्न हो बाता है, संस्कृत में उसी विकार को 'सन्धि' कहते हैं।

यह परिवर्तन तीन रूप में मिलता है। (१) कही दोनों अक्षरों में परिवर्तन होता है जैसे —वाक् + हरिः = वाग्धरिः। यहां पास-पात वर्तमान क् और ह् दोनों अक्षरों का कमशः ग् और घ के रूप में परिवर्तन हो गया है। (१) कहीं एक में परिवर्तन देखा जाता है। जैसे—इति + आदि = इत्यादिः। यहाँ निकटवर्ती 'इ' और 'आ' दो अक्षरों में केवल एक ही अर्थात् 'इ' का परिवर्तन 'यू' के रूप में हुआ है। (१) कहीं दोनों वर्णों के स्थान पर एक तीसरा ही अक्षर हो जाता है। यथा—रमा + ईशः = रमेशः। यहाँ 'आ' और 'ई' दोनों के स्थान पर एक तोसरा वर्ण 'ए' हो गया है।

#### सन्धि की ब्यवस्था

एक पद में, धातु श्रीर उपसर्ग की तथा समास में नित्यसन्धि होती है, किन्तु बाक्य में विवक्षा की श्रपेक्षा रखती है श्रयांत् वाक्य में वका की इच्छा पर सन्धि होती है।

'संहितैकपदे नित्या, नित्या धात्पसर्गयोः। नित्या समासे, बाक्ये तु सा विवसामपेक्षते॥

उदाहरण:-

एक पद में :--ने + अनम् = नयनम् । भो + अति = भवति । धातु और उपसर्ग में :---अधि + आगच्छति = अध्यागच्छति । समास में :--राज्ञः + अधः = राजाश्वः । वाक्य में : -द्वार्विशे एव वर्षे इन्दुमती अधिवगाम स्वर्गम् ।

सन्धि के भेद

सन्धि तीन प्रकार की होती है। (१) ग्राच् सन्धि या स्वर सन्धि (२) हरू सन्धि या व्यक्तन सन्धि (२) विसर्ग सन्धि। अन् सन्धि या स्वर सन्धि—अब दो स्वरों के पास-पास होने पर विकार होता है तब उसे स्वर सन्धि या अन् सन्धि कहते हैं। यहा—इति + अलम् = इत्यलम्।

इस्त सन्धि या व्यक्षन सन्धि—व्यक्षन के बाद स्वर या व्यक्षन के होने पर व्यक्षन यें को विकार उत्पन्न होता है उसे व्यक्षन सन्धि कहते हैं। यथा—

सन् + आह = सन्नाह । जगत् + नायः = जगन्नायः ।

विसर्ग धनिष—जब विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यव्जन वर्ण धाने पर विसर्ग में विकार उत्पन्न होता है, तब विकार को विसर्ग सन्धि कहते हैं। यथा—

रामः + अवदत् = रामोऽवदत । बालकः + गच्छति = बालको गच्छति ।

### स्वर-सन्धि १—वीर्घसन्धि

(१) ब्रकः सवर्णे दीर्घः । ६।१।१०१।

पूर्व स्वर 'श्र' (हरव या दीर्घ) और पर (बाद वाला) स्वर भी 'श्र' (हरव या दीर्घ) हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ था। इसी प्रकार पूर्व स्वर 'इ' (हरव या दीर्घ) श्रोत पर स्वर भी 'इ' (हरव या दीर्घ) हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ई। पूर्व स्वर 'ढ' (हरव या दीर्घ) और पर स्वर भी 'ठ' (हरव या दीर्घ) हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ क। पूर्व स्वर ऋ (हरव या दीर्घ) और पर स्वर भी ऋ (हस्व या दीर्घ) हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ऋ हो जाता है। संक्षेप में—

हस्य अथवा दीर्घ अ, इ, इ, ऋ के बाद कमशः हस्य या दीर्घ अ, इ, ई, ऋ आये ती उन दोनों के स्थान पर कमशः आ, ई, क, ऋ हो जाते हैं। यथा—

असुर + अरिः = असुरारिः । श्रीवध + श्रालयः = श्रीवधालयः । विद्या + अर्थी = विद्यार्थी । विद्या + भ्रालयः = विद्यालयः । E+== £ कवि + इन्द्रः = कवीन्द्रः । कषि + ईशः = कपीशः । नदी + इयम् = नदीयम् । गौरी + र्दशः = गौरीशः। भानु + उदयः = भानूदयः । धेनु + ऊधस्यम् = धेनुधस्यम् । वधू + दरलासः = वधूरलासः । ज + ज = क चम् + छर्जः = चम्र्जः। 和十五二和 पितु - ऋणम् = पितृणम् । कृ + ऋकारः = कुकारः ।

#### २--गुण सन्धि

(२) ऋदेट् गुणः। १ १।२। ऋाद्गुणः। ६।१।८७।

जब श्र श्रायवा आ के बाद हस्त या दीर्घ इ, त, ऋ, लू आयं ती आ + इ मिलकर ए, आ + उ मिलकर औ, आ + ऋ मिलकर अर् और आ + लू मिलकर अल् हो जाते हैं। यथा—

( अक्षाव्हिन्यामुपसङ्ख्यानम् वा० ) अक्ष + कहिनो में गुण स्वर 'ओ' न होस्र वृद्धिस्वर 'औ' हुआ है। यहाँ पर 'न' के स्थान पर 'ण' कैसे हुआ है, यह आगे यताया जायगा।

(स्वादीरेरिगोः था०) अब 'स्ब' शब्द के बाद ईर' और 'ईरिन्' थाते हैं तो गुण न होकर वृद्धि होती है। यथा---

स्व १ ईरः = स्वैरः (स्वेच्छाचारी)
स्व + ईरिणी = स्वैरिणी। स्व + ईरम् = स्वैरम्।
स्व + ईरी = स्वैरी (जिसका स्वेच्छानुसार आवरण करने का स्वमाव हो)
(प्राद्ोलिक्ष्येवेच्येषु वा०) जब प्र के बाद कह, कढ, कढि, एव, एव्य आते हैं तो
गुणस्वर न होकर वृद्धिस्वर होना है। यथा—

प्र + ऊहः = प्रौहः ।
प्र + ऊहः = प्रौहः ।
प्र + ऊहः = प्रौहः ।
प्र + ऊहः = प्रौहः । ये उदाहरण 'माद्गुणः' के स्रप्वाद हैं ।
प्र + एषः = प्रैषः ।
प्र + एषः = प्रैषः । ये हो उदाहरण 'एषि परक्षम्' के सपवाद हैं ।
( उपसर्गाहित धातौ । ६।१।९१: ) यदि सकारान्त उपसर्ग के नाद ऐसी वाद वादे

जिसके आदि में इस्व 'ऋ' हो तो 'आ' और 'ऋ' के स्थान पर 'आर्' हो जाता

हप + ऋच्छति = डपार्च्छति । प्र + ऋच्छति = प्रार्च्छति ।

किन्तु

(वा सुप्यापिशक्तेः। ६।१।९२।) यदि नामघातु हो तो 'आर्' विकल्प से होता है।

प्र + ऋषमीयति = प्रार्वभीयति ।

अथवा प्रविभीयति। (बैल की तरह आचरण करता है)

( ऋते च तृतीया समाधे वा॰ ) जब ऋतं के साथ कियी पूर्वगामी शब्द का तृतीया समास हो तब भी पूर्वगामी अकारान्त शब्द के आ और ऋत के ऋ से मिलकर आर् बनेगा, अर् नहीं। यथा —

सुखेन ऋतः = सुख + ऋतः = सुखार्त ।

( ऋत्यकः । ६।१।२८ ) ( ऋति परे पदान्ता अकः प्राय्वत् )।

आ, आ, इ, ई, उ, क, ऋ, ऋ तथा कृ जब किसी पद के अन्त में रहें और इनके बाद हस्न 'ऋ' आदे तो पदान्त श्रक् विकल्प से हस्त्र हो जाते हैं। यह नियम गुण सन्धि का विकल्प प्रस्तुत करता है। यथा—

मह्या + ऋषिः = महाविः अथवा महाऋषिः। सप्त + ऋषीणाम् = सप्तर्वीणाम् , सप्तऋषीणाम्।

#### ३—बुद्धि सन्धि

(३) बुद्धिरेचि । ६।१।८८। बुद्धिरादैच् । १।१।१।

इस्त समना दीर्घ 'स' के बाद 'ए' समना 'ऐ' झाने तो दोनों मिलकर 'ऐ' हो जाते हैं। इस्त समना दीर्घ 'स' के बाद 'श्रो' समना 'श्रो' आने तो दोनों मिलकर 'श्रो' हो बाते हैं। यथा—

तब + एव = तवेव । ं **अ** + ए = ऐ सदा + एव = सदैव । था + ए = ऐ देव + ऐश्वर्यम् = देवैश्वर्यम् । श्र + ऐ = ऐ महा + ऐश्वर्यम् = महैश्वर्यम् । आ + ऐ = ऐ उप्ण + भ्रोदनम् = उप्णीदनम् । अ + ओ = औ गहा + स्रोध = गहाँधः। म्रा + म्रो = भौ अ + औ = औ कृष्ण + श्रोत्कण्यम्=कृष्णीत्कव्यम् । आ + श्रो = श्रो महा + श्रोवधम् + महीपधम् ।

इस्यादि ।

अपचाद-नियम-( एडि परस्पम् । ६।१।९४१ ) यदि अकारान्त टपसर्ग के बाद एकारादि या श्रोकारादि धातु श्रामे तो दोनों के स्थान में 'ए' या 'झो' हो जाता है । यथा-

प्र + एजते = प्रेजते । उप + भ्रोषतिः= उपोषति ।

किन्तु---

( ना सुपि ) यदि नह नामधातु हो तो विकल्प से मृद्धि होती है। यथा— उप + एडकीयति = उपेडकीयति या उपेडकीयति । प्र + खोधीयति = प्रोधीयति या प्रौधीयति ।

( एवं चानियोगे वा॰ ) एव के साय भी जब अनिश्चय का बोध हो तो पूर्वगामी अकारान्त शब्द का 'अ' और एव का 'ए' मिलकर 'ए' ही रह जायँगे। यथा---

क्व + एव भोद्ययसे = क्वेव भोद्यसे (कहीं ही खाओगे)। जब अनिरचय नहीं रहेगा तब ऐ ही होगा, यथा—तब + एव = तवैव।

(शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम् वा० । तच्च टेः वा ) शक + अन्युः, कुळ + अटा, मनस् + ईवा इत्यादि उदाहरणों में भी परवर्ती शब्द के आदि स्वर का ही अस्तिस्व रहता है। पूर्ववर्ती शब्द के 'टि' का पररूप (कोप) हो जाता है। इनमें प्रथम दो उदाहरण 'अकः सवर्णे दीर्घः' सूत्र से होने वाळी सवर्ण दीर्घं सन्धि के अपवाद हैं।

> शक + अन्धुः = शकन्धुः । कुल + अटा = कुलटा । मनस् + ईवा = मनीवा ।

( सीमन्तः केशवेरो ) बाकों में गाँग अर्थ में सीम + अन्तः=सीमन्तः होगा, अन्यया सीमान्तः ( इद ) रूप होगा ।

( सारक्षः पशुपंक्षिणोः ) पशु-पक्षी के धर्य में सार + क्रक्षः = सारक्षः, अन्यया साराक्षः इप वनेगा।

( श्रोत्वोष्ठयोः समासे वा ) समास में श्रोतु श्रीर श्रोष्ठ के परे रहते हुए विकल्प से पररूप होता है। यथा---

स्थ्ल + प्रोतुः = स्थ्लोतुः, स्थ्लौतुः । बिम्ब + स्रोष्टः = बिम्बोष्टः, बिम्बौद्धः ।

४-- यण् सन्धि

(४) इको यणचि ।६।१।७७।

हस्य अथवा दीर्घ इ. त. ऋ, लृ के बाद कोई मिश्र स्वर आवे तो इ को यू, उ की वू, ऋ को रू और लृ को ल्हो जाता है। यथा—

इति + आह = इत्याह । पार्वती + आराधनम् = पार्वत्याराधनम् । मधु + अरिः = मध्वरिः ।

= पित्राज्ञा । वितृ 🕂 आशा = छाकृतिः । स्रू + आकृतिः = यद्यपि । यदि 🛨 श्रपि द्धि + अत्र = दच्यत्र । प्रति + वपकारः = प्रत्युपकारः । श्रतु 🕂 श्रयः = द्यान्वयः । प्रभु + याज्ञा = प्रभ्वाज्ञा । = कल्यागमः । कलि 🕂 श्रागमः = घात्रंशः । धातु 🕂 ऋंशः ५-अयादि चतुएय

#### ( ५ ) एचीऽयवायावः ।६।१।७८।

, यदि ए, ऐ, भ्रो, भ्रो के बाद कोई स्वर आवे तो 'ए' के स्थान पर 'श्रय्', 'ऐ' के स्थान पर 'आय्', 'ओ' के स्थान पर 'अव्' और 'औ' के स्थान पर 'आव्' हो जाता ुं है। यथा—

ने + अनम् = न् + अय् + अनम् = नयतम् ।

नै + बकः = न् + बाय् + बकः = नायकः।

पो + इत्रः = प् + अव् + इत्रः = पवित्रः।

पौ + अकः + प् + आव् + अकः = पावकः । इत्यादि ।

( भ ) स्त्रोपः शाकस्यस्य ।८।३।१९।

पदान्त य्या व्के ठीक पूर्व यदि अ या आ रहे और पक्षात् कोई स्वर आवे तो प्यारेष् का लोप करना या न करना अपनी इच्छा पर निर्भर रहता है; यया-

हरे + एहि = हरयेहि अथवा हर एहि । बिग्णो + इह = विश्णविह अथवा विश्ण इह । तस्य + इमानि + तस्यायिमानि अथवा तस्या इमानि । श्रिये + उत्युकः = श्रियायुत्युकः अथवा श्रिया उत्युकः। गुरो + उत्कः = गुराबुत्कः श्रयवा गुरा उत्कः। रात्री + आगतः = रात्रावागतः अथवा रात्रा आगतः। ऋतो + असम् = ऋतावसम् अथवा ऋता अन्तम्।

- ( व ) ( पूर्वत्रासिद्धमिति लोपशास्त्रस्यासिद्धत्वान्न स्वरसन्धः ) मध्यस्य व्यक्तन या विसर्ग के लोप हो जाने पर जब कोई दो स्वर समीप आ जायँ तो उनकी परस्पर सन्धि नहीं होती।
- (स) (बान्तो वि प्रत्यवे ।६।१।७९। ) जब ह्यो या छौर के बाद यकारादि प्रत्यव ( ऐसा प्रत्यय जिसके भारम्म में 'य' हो ) आवे तो 'भ्रो' और 'भ्रो' के स्थान में कम से अन् और याद् हो जाते हैं। गया ---

गोर्विकारो (गो + यत् ) = गब्यम् । नावा तार्यं (गो + यत् ) = नाव्यम् ।

(द) (गोर्यूतौ, अध्वपरिमाणे च वा॰) गो शब्द के 'खो' की 'खब्' होता है बाद में यूति शब्द हो तो, मार्ग की सम्बाई के खर्थ में। यथा—

गो + यूतिः = गब्यूतिः

(य) (धातोस्तिन्निमित्तस्यैव) जब यकारादि प्रत्यय बाद में होता है, तब धातु के 'श्रो' को अब् श्रोर 'बी' को आब् होता है। किन्तु यह तभी होगा जब धो या श्री प्रत्यय के कारण हुआ हो। यथा—

लो + यम् = लब्यम् । भौ + यम् = भाव्यम् ।

#### ६-पूर्वरूप

(६) एङः पदान्तादति ।६।१।१०९।

यदि ए अथवा श्रो पद के अन्त में स्थित हो और उसके बाद स्वर इस्व आ हो तो ऐसी स्थिति में अयादि सन्धि न करके तस इस्व आ का लोप कर दिया जाता है। सन्धि दिखाने के लिए लुप्त आकार के स्थान ८ चिह्न लगा दिया जाता है। इस चिह्न को आई अकार अथवा खण्ड आकार कहते हैं। यथा—

#### हरे + धव।

यहाँ 'हरे' हिर शब्द के सम्बोधन का रूप है खार पद है और 'ए' उस पद के खन्त में स्थित है। उसके बाद स्वर हस्व छ है, ऐसी स्थित में ए की अयू नहीं होगा अपित हस्व छ का पूर्वरूप (लोप) हो जायगा और उसके स्थान पर 2 चिह्न बना दिया जायगा। इस प्रकार हरे + छव = हरेऽव (हे हिरी रक्षा कीजिए) रूप बनेगा।

इसी प्रकार---

विच्णो + श्रव = विच्णोऽव । युक्ते + श्राह्मन् = युक्तेऽह्मिन् । बने + श्रात्र = बनेऽत्र । लोको + श्रयम् = लोकोऽयम् । विद्यालये + श्राह्मन् = विद्यालयेऽह्मिन् । गुरो + श्रव = गुरोऽव ।

अपवाद---

( भ ) ( सर्वत्र विभाषा गोः ।६।१।१२२ ) गो-शब्द के बाद आ हो तो विकल्प से उसे प्रकृतिभाव होता है । यथा---

गो + अप्रम् = गं। अप्रम् , गोऽप्रम् ।

( स ) ( अवन् स्केटायनस्य ६१९।९२२। ) स्वर् बाद में हो तो गो-शब्द के ओ की विकल्प से अवन् ( अव ) हो जाता है। यशा— गी + अप्रम् = गवाप्रम् , गोऽप्रम् , गो अप्रम् ।

(स) (इन्द्रेच।६।१।१२४।) यदि इन्द्र शब्द बाद में हो तो गो के श्रो की श्रवङ् (श्रव) हो जाता है। यथा—

गो + इन्द्रः = गवेन्द्रः ।

#### ७--- प्रकृतिभाष

( ७ ) ईंदूदेद्दिवचनं प्रश्रम् । १।१।११।

. किसी शब्द के दिवचन के रूप के अन्त में दीर्घ है, क अथवा ए ही और उसके बाद कोई स्वर आवे तो किसी प्रकार की भी सन्धि नहीं होगी। इसी की प्रकृतिमान कहते हैं। यथा—

हरी + इमी = हरी इमी।

यहाँ 'हरी' हरि-शब्द के प्रथमा दिवचन का रूप है जिसके अन्त में 'ई' है और बाद में 'इ' स्वर है। ई + इ = ई अर्थात् दीर्घसन्थ (देखो नियम १) प्राप्त होते हुए भी नहीं हुई। इसी प्रकार

क्वी + श्रम् = क्वी श्रम् । भान् + उद्गच्छतः = भान् उद्गच्छतः । साध् + एतौ = साध् एतौ । गंगे + श्रम् = गंगे श्रम् ।

श्चपवाद-

(आ) (आदसी मात्। १।१।१२।) जब आदस् शब्द के म् के बाद ई या क आते हैं तो वे प्रएका होते हैं। यथा—

ग्रमी + ईशाः = श्रमी ईशाः । श्रम् + श्रासाते = श्रम् श्रासाते ।

( व ) ( निपात एकाजनाक् 191919 ४। ) आक् के अतिरिक्त अन्य एक खरात्मक भाव्ययों की भी प्रमुख संज्ञा होती है। यथा—

इ इन्द्रः, व वमेशः, आ एवं तु मन्यवे ।

(स) ( स्रोत्। १।१।१४। ) जब श्रव्यय श्रोकारान्त हो तो श्रोको प्रयुख कहते हैं। यथा—श्रही ईशाः।

(द) (सम्बुद्धी शाकल्यस्येतावनार्षे 191919६। ) संज्ञा शब्दों के सम्बोधन के अन्त के ओकार के बाद 'इति' शब्द आवे तो सम्बुद्धिनिमित्तक ओकार की विकल्प से अगृह्य संज्ञा होती है। यथा—

विष्णो + इति = विष्णो इति, विष्णविति, विष्ण इति ।

(य) प्लुतों के साथ भी सन्धि नहीं होतो। यथा— एहि कृष्ण ३ अत्र गौरचरति।

#### व्यञ्जन-सन्धि

(८) स्तोः रचुना रचुः। ८।४।४०

स्या तवर्ग से पहिले या बाद में श्या चवर्ग कोई भी हो तो स्को श्राचीर तवर्ग को चवर्ग हो जाता है। यथा-

रामस् + शेते = रामश्शेते। हरिस् + च = हरिश्व। दुस् + चरित्रः = दुश्वरित्रः। तत + च = तच्च। शार्त्विन् + जय = शार्त्विक्य।

अपवाद—(शात्। ८।४।४४।) श्के बाद तवर्ग हो तो तवर्ग को चवर्ग नहीं होता। यथा—

> विश् + नः = विश्नः । प्रश् + नः = प्रश्नः ।

( ९ ) घ्टुना घ्टुः । ८।४।४१ ।

स्या तवर्ग से पहिले या पीछे प्या टवर्ग कोई भी हो तो स्को प्रश्रीर त-

रामस् + षष्ठः = रामष्षष्ठः । इष् + तः = इष्टः । दुष् + तः = दुष्टः । रामस् + टीक्ते = रामधीकते । पेष् + ता = पेष्टा ।

#### अपवाद---

( अ ) ( न पदान्ताहोरनाम् ।८।४।४२। )

पद के अन्तिम टवर्ग के बाद 'नाम्' प्रश्यय के नकार की छोड़कर कोई तबर्ग वर्ण या सकार हो तो उसके स्थान में टवर्ग या षकार आदेश नहीं होता है। यथा---

षट् + सन्तः = षट् सन्तः । पट् + ते = षट् ते ।

किन्तु नाम् , नवित अथवा नगरी शब्द के रहने पर सन्धि होगी ही। यथा-

षट् + नाम् = षण्णाम् । षट् + नवतिः = षण्णवतिः । षड् + नगर्यः + षण्णगर्यः ।

( ब ) ( तोः वि ।८।४।४३ । )

तवर्ग के बाद ष् हो तो तवर्ग को टवर्ग नहीं होता। यथा--सन् + षष्ठः = सन् षष्ठः।

(१०) झ लां जशोऽन्ते ।८।२।३९।

पद के अन्त में झल् ( वर्ग के १, २, ३, ४ वर्ण और श्, ष्, स्, ह्, ) स्थित हो तो उसे जस् ( अपने वर्ग का तृतीय अक्षर ) हो जाता है। यथा—

श्चन् + श्चन्तः = श्चन्तः । सुष् + श्चन्तः = सुबन्तः । बाक् + दानम् = बाग्दानम् । जगत् + ईशः = जगदीशः । बट् + श्चाननः = बढाननः । बित् + श्चानन्दः = बिदानम्दः ।

( ११ ) झलां जश् झिशा ।८।४।५३।

अपदान्त में झल् (वर्ग के १, २, ३, ४ तथा कत्म ) की अश् (अपने वर्ग का तृतीय अक्षर ) हो जाता है यदि बाद में झश् (वर्ग के ३, ४ ) हो । यथा—

लभ् + घः = लब्धः । दुष् + घम् = दुव्धम् । दुष् + घः = दुद्धः । दुष् + घः = दुव्धः । सुम् + घः = सुन्धः । स्रारम् + धम् = स्रारम् ।

स्चना-यह नियम पद के बीच में लगता है।

( १२ ) यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा ।८।४।४५।

पदान्त यर् (ह के अतिरिक्त समस्त व्यक्त ) के वाद अनुनासिक (वर्ग का पंचम अक्षर) हो तो य र् को अपने वर्ग का पंचम वर्ण हो आयगा। यह नियम ऐरिष्ठक है।

( प्रत्यये भाषायां नित्यम् वा॰ ) यदि प्रत्यय का 'म' इत्यादि वाद में होगा ती यह नियम ऐत्छिक नहीं होगा, श्रापेतु नित्य लगेगा । यथा—

दिक् + नागः = दिक् नागः । सद् + मितः = सन्मितः । तद् + न = तश्च । पद् + नगः = पन्नगः । तत् + मयम् = तन्मयम् । पट् + मुखः = षण्मुखः । वाक् + मयम् = वाक् मयम् । एतद् + गुरारिः = एतन्मुरारिः । इत्यादि । (१३) तोकि ।८।४।६०।

यदि तबर्ग (त्, य्, द्, घ्, न्) के बाद ल आवे तो तबर्ग के स्थान पर ल्हो जाता है। यथा—

> वियुत् + छता = वियुक्तता । तद् + बीनः = तक्कीनः । तद् + क्यः = तक्कयः ।

विशेष—यदि न के बाद ल आता है तो न के स्थान पर अज़नासिक ल हो जाता है भौर ल से पूर्व स्वर के अपर चन्द्रबिन्दु का प्रयोग किया जाता है। यथा—

विद्वान + लिखति = विद्वासिखति । गुणवान + लुण्ठति = गुणवास्लुण्ठति ।

( १४ ) उदः स्यास्तम्मोः पूर्वस्य ।८।४।६१।

यदि उद् के पश्चात् स्था या म्तम्म् धातु हो तो द् को त और स् को य् का आदेश

वद् + स्थानम् = वत्थानम् । वद् + स्तम्भनम् = वत्तम्भनम् ।

(१४) झरो झरि सवर्णे ।८।४।६५।

ब्यक्षन के बाद झर् (वर्ग के १, २, ३, ४ छोर श, ष, स) का विकल्प से लोप होता है, यदि बाद में सवर्ण झर् हो तो। यथा—

> वद् + य् यानम् = वत्थानम् । दन्ध् + धः = दन्धः । कृष्णर् + ध्याः = कृष्णधिः ।

( १६ ) झयो होऽन्यतरस्याम् ।८।४।९२।

यदि वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्णों के प्रधात ह् आवे तो ह् के स्थान में उसी वर्ग का चौथा अक्षर कर देना या न कर देना अपनी इच्छा पर है। यथा—

वाक् + हरिः = वाग्हरिः श्रयवा वाग्धरिः । ( १७ ) स्वरि च ।८।४।४४। वावसाने ।८,४।४६।

श्रलों (१, २, ३, ४, जन्म ) को चर् ( उसी वर्ग के प्रथम प्रकर ) होते हैं बाद में खर् (१, २, श, ष, स) हों तो । यथा—

सद् + कारः = सत्कारः । उद् + पन्नः = वत्पन्नः । तद् + परः = तत्परः । उद् + साहः = वत्साहः । तज् + क्वियः = तत्त्वियः । दिग् + पासः = दिक्पासः । ( १८ ) गरछोऽटि ।८।४।६३।

पदान्त झय् (वर्ग के १, २, ३, ४) के बाद 'श' हो तो उसकी छ हो जाता है, यदि उस श् के बाद अट् (स्वर, ह्, यू, व्, र्,) हो तो श् को छ होने पर पूर्ववर्ती द् को 'स्तोः श्रुना श्रुः' से ज् और ज्कों 'खरि च' से च् हो जाता है। पूर्ववर्ती त् होने पर 'स्तोः श्रुना श्रुः' से च् हो जाता है। यह नियम विकल्प से स्वगता है। यशा—

तद् ( तत् ) + शिवः = तरिष्ठवः, तरिशवः । ,, , + शिला = तरिष्ठला, तरिशला । सत् + शोलः = एरछोलः । उत् + श्रायः = उरछ्रायः । ( १९ ) मोऽतुस्वारः । ८।३।२३ ।

पदान्त में स्थित म् के बाद भी व्यक्तन हो तो 'म्' की अनुस्वार ( ) हो जाता

गृहम् + गच्छति = गृहं गच्छति । राम् + नमामि = रामं नमामि । त्वम् + पठसि = त्वं पठसि । कार्यम् + कुरु = कार्यं कुरु । सत्यम् + वद् = सत्यं वद । धर्मम् + चर = धर्मं चर ।

(२०) नवापदान्तस्य सिलं। टा४।२४।

यदि बाद में झल् (वर्ग के १, २, ३, ४ ऊष्म ) हो तो अपदान्त न् और म् को अनुस्वार ( ') हो जाता है। यथा—

यशान् + सि = यशांसि । पयान् + सि = पयांसि । नम् + स्यति = नंस्यति । आक्रम् + स्यते = आकंस्यते ।

सूचना-यह नियम पद के बोच में लगता है। (२१) ब्रानुस्वारस्य ययि परसवर्णः। ८१४।५८।

अपदान्त अनुस्वार के बाद वर्ग का कोई अक्षर अयवा यू, रू, लू, व् हो ती अनुस्वार को उस अक्षर का सवर्ण अनुनासिक होता है। यथा—

शाम् + तः = शान्तः । कं + ठः = कण्ठः । अन् + कितः = अद्वितः । शं + का = शङ्का । गुं + फितः = गुम्फितः । अं + वितः = अधितः ।

( २२ ) वा पदान्तस्य । ८।४।४९।

पदान्त में यह परसवर्ण (श्रगते वर्णका पश्चम श्रक्षर) विकस्प से होता

ग्रहम् + चलति = ग्रहमलिः अथवा ग्रहं चलति । फलम् + चिनोति = फलिबनोति अथवा फलं चिनोति । त्वम् + करोषि = त्वष्ठरोषि अथवा त्वं करोषि ।

(२३) मो राजि समः क्वौ। ८।२।२४।

जब राज् धातु परे हो और उसमें क्विप् प्रत्यय जुड़। हो तब पूर्ववर्ती सम् के म का म् ही रहता है, अज़स्वार नहीं होता है। यथा—

सम् + राट् = सम्राट्।

( २४ ) ड्णोः कुक्दुक्शरि । ८।३।२८।

ङ्या ण्के अनन्तर शर्(श, ष, स) हो तो विकल्प से बीच में क् या ट्जुड़ जाते हैं। ङ्के बाद क् और ण्के बाद ट्जुड़ते हैं। यथा— प्रार् + षष्टः = ( प्रार्-क् षष्टः ) प्रार्वष्टः, प्रार्वष्टः । सुगण् + षष्टः = सुगण्ट्षष्टः, सुगण्षष्टः ।

( २४ ) डः सि घुट्। टा३।२९।

ड्के बाद य हो तो बीच में घ् विकल्प से जुड़ जाता है। "बरि च" से घ को त् होता है। यथा—सन् + सः = सन्त्सः, सन्सः।

( २६ ) शि तुक्। ८।३।३१।

पदान्त न् के बाद श हो तो विकल्प से बोच में त् जुड़ जाता है। "शरछोऽटि" से श् को छ्हो जाता है। यथा—

सन 🕂 शम्भुः = सन्च्छम्भुः । श्रयवा सञ्चम्भुः ।

(२७) ङमो हत्वादिच ङमुण् नित्यम् । ८३।३१।

हाथ । वर के बाद क्, ण्, न हों और बाद में कोई स्वर हो तो बीच में एक क्, ण्, न और जुड़ जाता है। यथा--

> प्रत्यक् + आत्मा = प्रत्यक्कात्मा । सुगण् + ईशः = सुगण्णीशः । सन् + अच्युतः = ससच्युतः ।

(२८) समः सुटि । ८।३।४। श्रत्रातुनासिकः पूर्वस्य तु वा । ८।३।२। श्रतुनासिकात्पर।ऽनुस्वारः । ८।३।४। (संपुंकानां सो वक्तव्यः वा • )

सम् + स्कर्ता में म् के स्थान पर र्होकर स्हो जाता है और उससे पहले अनुस्वार (°) या अनुनासिक (°) लग जाता है। बीच के एकस् का स्रोप भी हो जाता है। यथा—सम् + स्कर्ता = संस्कर्ता, संस्कर्ता।

सम् + ह धाः होने पर इसी प्रकार (°) स् लगाकर सन्धि होगी। संस्करोति संस्कृतम्, संस्कारः आदि।

( २९ ) पुमा खट्यम्परे । ८।३।६।

यदि बाद में कोकिलः, पुत्रः आदि शब्द हों तो पुन् के म् को र् होकर "समः सुटि" से स्हो आयगा। स्से पहले बाँ लग जाएँगे। यथा—

पुम् + कोकिलः = पुंस्कोक्तिः । पुम् + पुत्रः = पुंस्पुत्रः ।

(३०) नश्कव्यप्रशान् ।८।३।७।

यदि प्रशान शब्द के अतिरिक्त पदान्त न के बाद छव् (च्, छ्, ट्, ठ्, त और थ्) हो और छव् के बाद अम् (कोई स्वर, ह्, य्, व्, र्, ल्या किसी वर्ग का पंचम अक्षर) हो तो न को अनुस्वार हो जाता है और च्, छ्, ट्, ठ्, त् और यू के स्थान पर क्रमशः ख, रछ, ह, छ, स्त एवं स्थ हो जाता है। यथा—

शार्तिन् + श्रिनिध = शार्त्तिरिछनिध । महान् + टङ्कारः = महाप्रङ्कारः । कस्मिन् + चित = कर्रिमश्चित्। तस्मिन् + तथा = तर्रिमस्तथा। धीमान् + च = धीमांश्च।

(३१) कानाम्रेक्षिते ।८।३।१२।

कान् + कान् में पहले कान् के न् को र्होकर स् हो जाता है और उससे पहले या होगा। यथा कान् + कान् = कॉस्कान्, कांस्कान्।

(३२) छे च ।६।१।७३।

हस्य स्वर के बाद छ हो तो बीच में त् लग जाता है। तदनन्तर "स्तोः श्चुना श्चुः" से त् को च् हो जायगा। यथा—

> स्व + छाया = स्वच्छाया । शिव + छाया = शिवच्छाया । स्व + छन्दः = स्वच्छन्दः ।

( ३३ ) दीर्घात् ।६।९।७४

दीर्घ स्वर के बाद छ हो तो भी बीच में त् खगेगा। त् को च् पूर्ववत्। यथा चे +

(३४) पदान्ताद् वा । ६।१।७६।

पद के अन्तिम दीर्घ अक्षर के बाद छ हो तो विकल्प से त् लगेगा । यथा— स्रद्धी + छाया = स्रद्धीच्छाया, स्रद्धीछाया ।

(३४) श्राङ्मानेख । ६।१।७४।

आ स्पीर मा के बाद छ होगा तो तू नित्य होगा। तू को च् पूर्ववत् होगा। यथा-

मा + छाद्यति = माच्छाद्यति । मा + छिद्त् = माच्छिद्त् ।

## विसर्ग-सन्धि

( ३६ ) प्रसञ्जुषी कः । टाराह्हा

पदान्त स् और सञ्जव् शब्द के व् की क होता है। (स्चना — इस क की 'खरक सानयोविंसर्जनीय:' से विसर्ग होकर विसर्ग ही शेष रहता है)। यथा—

राम + स् = रामः । कृष्ण + स् = कृष्णः ।

इसी विसर्ग को "अतो रोरप्लुतादप्लुते", "हशि च", "मो मगोअवोश्वपूर्वस्य योऽशि" से उ या यू होता है। जहाँ उ या यू नहीं होता है, वहां यू शेष रहता है। अतः अ आ के अतिरिक्त अन्य स्वरों के बाद स्या विसर्ग का यू शेष रहता है, यदि बाद में कोई स्वर या व्यञ्जन (वर्ग के ३, ४, ५) हों। जैसे—

> हरिः + अवदत् = हरिरवदत् । शिशुः + आगच्छत् = शिशुरागच्छत् ।

वितुः + इच्छा = वितुरिच्छा । वधूः + एषा = वधूरेषा । गुरोः + माषणम् = गुरोर्माषणम् । हरे: + द्रव्यम् = हरेर्द्रव्यम् ।

(३७) खरवसानयोविंसर्जनीयः। ८।३।१४

यदि आगे खर् प्रत्याहार (वर्गों के प्रयम और द्वितीय वर्ण तथा श, व, स) का कोई वर्ण हो अथवा कोई भी वर्णन हो, तो र् के स्थान में विसर्ग हो जाता है। यथा---

> पुनर् + पृच्छति = पुनः पृच्छति । राम + स् ( र् ) = रामः । -

स्चना - पुं शब्दों के एक॰ में जो विसर्ग रहता है, वह स्का ही विसर्ग है, वसकी "ससजुषो रुः" से र (र्) होता है और "खरबसान०" से र् को विसर्ग (१) होता है। ( ३८ ) विसर्जनीयस्य सः । ८।३।३४ ।

विसर्ग के बाद खर् ( वर्गों के प्रथम, द्वितीय अक्षर, श, व, स ) हो तो ियर्ग को स् हो जाता है। ( श्या चवर्ग बाद में हो तो "स्तोः स्चुना स्चुः" से स्चुत्व सन्धि भी होती है ), यथा-

इरि = त्रायते = हरिस्त्रायते । रामः + तिष्ठति = रामस्तिष्ठति । कः + चित् = कश्चित् ।

विष्युः + त्राता = विष्युस्त्राता । जनाः + तिग्ठन्ति = जनास्तिष्ठन्ति । बालः + चलति = बाकरचलति ।

(३९) वा शरि। ८।३।३६।

यदि विसर्ग के बाद शर् ( श, ब, स ) हो तो विसर्ग की विसर्ग और स् दोनों होते हैं। रचुत्व अथवा ध्टुत्व यथोचित होंगे। यथा-

> हरिः + शेते = हरिःशेते, हरिश्शेते । रामः + पष्ठः = रामप्षष्ठः । रामः + शेते = रामभ्येते, रामश्येते । बालः + स्विपति = बालस्स्विपति ।

( ४० ) शर्परे विसर्जनीयः । ८।३।३४।

यदि विसर्ग के पश्चाद् आने वाले खर् प्रत्याहार के वर्ण के अनन्तर शर् ( श्, प्, स्) प्रत्याहार का कोई वर्ण आवे तो विसर्ग के स्थान में स् नहीं होता। कः + त्सकः = कःत्सकः ।

(४१) सोऽपदादौ । ८।३।८। पाशकल्पककाम्येष्ट्रिति बाच्यम् । बा० । यदि पाशा करूप, क श्रीर काम्य प्रश्यय बाद में हों तो विसर्ग की सू ही जाता है।

यथा- पयः + पाशम् = पयस्पाशम् ।

यशः + कम् = यशस्कम् । यशः + करुपम् = यशस्करुपम् । यशः = काम्यति = यशस्काम्यति ।

( ४२ ) इणः धः । ८।३।३९।

यदि पाश, करूप, क, काम्य प्रत्ययं बाद में हों तो विसर्ग की वृ हो जाता है, यदि वह विसर्ग इ, उ के बाद हो। यथा-

सर्पिष्पाशम् , सर्पिष्कल्पम् , सर्पिष्कम् । आदि ।

( ४३ ) कस्कादिषु च । टारा४टा

करक आदि शन्दों में विसर्ग से पूर्व आ या आ होने पर विसर्ग को स् हो जाता है, इण् (इ, ठ) होने पर घ् हो जाता है। यथा—

क्ः + कः = कस्कः ।

कौतः + कुतः = कौतस्कु तः । सपिः + कुण्डिका = सपिं कुण्डिका । साः + करः = सास्करः । धतुः + कपालम् = धतुष्कपालम् ।

(४४) नमस्प्रसोर्गत्योः । ८।३।४००

यदि बाद में कवर्ग या पवर्ग हो तो गतिसंज्ञक नमस् श्रीर पुरस् के विसर्ग को स् हो जाता है। यथा—नमः करोति = नमश्करोति।

पुरः + करोति = पुरस्करोति ।

स्चना-कृ थाउ बाद में होती है तो नमस् , पुरस् गतिसंहक होते हैं।

(४५) इतुतुपभस्य चाप्रत्ययस्य । ८।३।४१।

यदि बाद में क्वर्ग या पवर्ग हो तो उपधा ( अन्तिम से पूर्ववर्ण ) में इ या उ होने पर उसके विसर्ग को ष् होता है ( यह विसर्ग अत्यय का नहीं होना चाहिए ) यथा —

निः + प्रत्यूहम् = निष्प्रत्यूहम् । आविः + कृतम् = आविष्कृतम् । निः + क्षान्तः = निष्क्रान्तः । तुः + कृतम् = दुष्कृतम् ।

(४६) तिरसोंऽन्यतरस्याम् । ८।३।४२।

यदि कवर्गया पवर्ग बाद में हों तो तिरस् के विसर्ग को स्विकल्प है होता

तिरः + करोति = तिरस्करोति अथवा तिरः करोति । तिरः + कृतम् = तिरस्कृतम् अथवा तिरः कृतम् ।

( ४७ ) इयुसोः सामध्ये । ८।३।४४।

यदि कवर्ग या पवर्ग बाद में हों तो इस् और उस् के विसर्ग की विकल्प से ध् होता है किन्तु ब् तभी होगा जब दोनों पदों में मिलने की सामध्य हो। यथा—

सर्पिः + करोति = सर्पिष्करोति, सर्पिः करोति । धनुः + करोति = धनुष्करोति, धनुः करोति ।

(४८) नित्यं समासेऽतुत्तरपदस्यस्य ।८।३।४५।

यदि कवर्ग या पवर्ग बाद में हों तो समास होने पर इस् और उस् के विसर्ग को नित्य व् होगा। इस् और उस् वाका शब्द उत्तरपद में नहीं होना चाहिए। यथा— सर्पिः + कण्डिका = सर्पिक्कण्डिका। (४९) द्विश्वरचतुरिति कृत्वोऽर्थे ।८।३।४३।

यदि पौनःपुन्य वाचक दिः त्रिः श्रोर चतुः कियाविशेषण श्राव्ययों के बाद क् , ख् , प् , फ् आवें तो विसर्ग के स्थान में विकल्प करके प् हो जाता है। यथा-

द्विः + करोति = द्विस् + करोति = द्विष्करोति या द्विः करोति । इसी प्रकार त्रिः + खादति = त्रिष्खादति या त्रिः खादति । चतुः + पठित = चतुःपठित या चतुः पठित ।

किन्तु चतुः + कपालम् = चतुष्कपालम् नहीं होगा, क्योंकि यहाँ चतुः क्रियाविशेषण भन्यय नहीं है।

( ५० ) श्रतः क्रक्रमिकंसकुम्भपात्रकुशाकर्णीव्यनव्ययस्य ।८।३।४६।

यदि अ के पश्चात् समास में कु, कम् आदि हों तो विसर्ग को स् नित्य होता है, किन्तु यह विसर्ग न तो अध्यय का होना चाहिए और न उत्तरपद में होना चाहिए। यथा---

अयः + कारः = अयस्कारः । अयः + कामः = अयस्कामः । इसी प्रकार श्रयस्कंसः, श्रयस्कुम्भः, श्रयस्पात्रम् , श्रयस्कुशा सादि । ( ४१ ) श्रतो रोरप्जुतादप्जुते ।६।१।११३।

यदि बाद में हस्य आ हो तो रुको उही जाता है। (इस उको पूर्ववर्ती आ के साथ "आद् गुणः" से गुण ( क्रो ) हो जाता है और बाद में ब को "एक पदान्तादित" से पूर्वरूप संघि होती है । अतएव आ + आ = ओऽ होता है । ) यया-

शिवः + अर्च्यः = शिवोऽर्च्यः । नृपः + अवदत् = नृपोऽवदत् । बालः 🕂 भ्रस्ति = बालोऽस्ति । देवः + अधुना = देवोऽधुना । यः + श्रिप = गोऽपि । रामः + अस्ति = रामोऽस्ति ।

कः + अयम् = कोऽयम् ।

( ४२ ) हशि च ।६।१।११४।

यदि बाद में हश् (वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम, ह, अन्तम्स्य ) हो तो इस्त अ के बाद इ (स्केर्याः) को उहो जाता है। (सन्धि नियम) "अतो रोरप्जुतादप्जुते" तब लगता है जब बाद में आ हो और "इशि च" तब लगता है जब बाद में इश् हो। उकरने के पञ्चात् "आद् गुणः" से स + उको गुण होकर स्रो होगा। ( स्रतएव सः + हरा = भ्रो + हरा होगा, अर्थात् भ्रः को स्रो होगा । ) यथा-

शिवः + बन्धः = शिवो बन्धः । गजः + गच्छति = गजो गच्छति । रामः + बदति = रामो बदति । बालः + इसति = बालो इसति ।

( ५३ ) मोमगोश्रमोश्रपूर्वस्य योऽशि ।८।३।१७।

मो।, भगो।, अघोः शब्द और अ या आ के बाद क स्कार्याः ) को य्होता है, यदि बाद में अश् (स्वर, इ, अन्तःस्य, वर्ग के ३, ४, ४ ) हो तो।

स्वता -इसके तदाहरण जागे "क्षोपः शाकस्यस्य" में देखें।

( ४४ ) हिं सर्वेषाम् ।८।३।२१।

भोः, भगोः, अधोः और अ या आ के बाद य् का कीप श्रवस्य हो जाता है। यदि बाद में व्यक्त हो।

स्वना-इसके उदाहरण आगे "लोपः शाकस्यस्य" में देखें।

( ४५ ) छोपः शाकल्यस्य ।८।३।१९।

आ आ पहले हो तो पदान्त य् और व् का लीप विकल्प से होता है, बाद में आश् (स्वर, ह, अन्तःस्य, वर्ग के तृ० च० पं०) हो तो। (भोभगीअधी० के यू के बाद ब्याजन होने पर "हिल सर्वेषाम्" से यू का लीप अवस्य होता है। यू के बाद कोई स्वर होने पर "लीपः शाकल्यस्य" से यू का लीप ऐच्छिक होता है। यू का लीप होने पर कोई दीर्घ, गुण, वृद्धि आदि सन्धि नहीं होती है।) यथा—

भोः + देवाः = भो देवाः । नराः + गच्छन्ति = नरा गच्छन्ति । देवाः + नम्याः = देवा नम्याः । देवाः + इह = देवा इह, देवायिह । नराः + यान्ति = नरा यान्ति । सुतः + आगच्छति = सुत आगच्छति ।

( ४६ ) ( क ) रोऽधुपि । । १।६९।

यदि बाद में कोई सुप् (विभक्ति ) न हो तो अहन के न को र् होता है। यथा— आहन् + आहः = आहरहः। आहन् + गणः = आहर्गणः।

(स) (इपरात्रिरथन्तरेषु इत्वं वाच्यम् वा॰) यदि इप, रात्रि, ूधन्तर वाद में हों तो श्रहन् के न की क होगा। उसकी "हिश च" से उ होगा और "आद् गुणः" से गुण होकर को होगा। यथा—

अहन् + रूपम् = अहो रूपम् । अहन् + रात्रः + अहोरात्रः ।

इसी प्रकार आही रयन्तरम्।

(ग) ( ब्रहरादीनां पत्यादिषु वा रेफः । वा॰ ) ब्रहर् आदि के रू के बाद पति ब्रादि हों तो रूको रूविकल्प से होता है । यथा —

अहर् + पतिः = अहर्पतिः । इसी प्रकार गीपतिः, धूर्पतिः ।

(४७) रो रि । ८।३।१४।

व्के बाद र्हो ती पहले र्का लोप ही जाता है।

(४८) इलोपे पूर्वस्य दीवाँऽणः ।८।३।१११।

ह् या र्का कोप हुआ हो तो उससे पूर्ववर्ती आ, इ, उ को दीर्घ हो जाता है। यथा—उह् + ढः = ऊढः, लिट् + ढः = लीढः।

पुनर् + रमते = पुना रमते । श्रान्तर् + राष्ट्रियः = श्रान्ताराष्ट्रियः । हरिर् + रम्यः = हरी रम्यः । गुरुर् + राटः = गुरू रुष्टः । शम्भुर् + राजते = शम्भ् राजते । शिशुर् + रोहिति = शिश्र् रोहिति ।

( ५९ ) एतत्तदोः युक्तोपोऽकोरनग्समासे इक्ति । है। १। १३२। यदि बाद में कोई व्यंकन हो तो सः और एषः के विसर्ग या स् का लोप होता है। यथा--

सः + पठित = स पठित । एषः + विष्णुः = एव विष्णुः ।

सूचना - सकः, एषकः, असः, अनेषः के विसर्ग का लोप नहीं होता है।

सः, एषः के बाद श्र होने पर "श्रतो रीरप्लुताइप्लुते" से 'श्रोऽ' होता है। श्रन्थ स्वर बाद में होंगे तो "मोभगो अषोश्रपूर्वस्य योऽशि" श्रौर "लोप: शाकल्यस्य" से विसर्ग का लोप होगा।

( ६० ) सोऽचि लोपे चेत्पादपूरणम् ६।१।१३४।

यदि सस् के सकार के परे स्वर हो और पग के पाद की पूर्ति इस कोप के द्वारा ही हो तो स् का लोप हो जाता है। यथा—सः + एषः = सैषः।

सैव दाशरथी रामः सैव राजा युधिष्ठिरः।

#### णस्वविघान

- (अ)(१) यदि 'र' के बाद 'न' आने तो 'ण' हो जाता है। यया चतुर्णाम्।
- (२) यदि 'व' के बाद 'न' श्रावे तो 'न' को 'ण' हो जाता है। यया-पुष्णाति।
- (३) 'र' अथवा 'व' तथा 'न' के बीचे आ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, छ, ए, ऐ, ओ औ, अं, य, र, व, इ, क, ख, ग, भ, क, प, फ, ब, भ, म आवें तो 'न' को 'ण' हो जाता है। यथा—

गुरुणा, ऋषिणा, रामेण, सर्वेण, कराणाम् , करिणा, गुरुणा, मूर्खेण, गर्वेण आदि । परन्तु पदान्त दन्त्य नकार को मूर्खन्य णकार नहीं होता है । यथा—रामान् ।

(४) 'गिरि' एवं 'नदी' आदि शब्दों में 'न' को 'ण' विकल्प से होता । यथा-

स्वर्+ नदी = स्वर्णदी अयवा स्वर्नदी।

(५) यदि उपसर्ग के र्के बाद धातु का 'न' आने तो 'न' को 'ण' हो जाता है। यथा—

## प्र + नमति = प्रणमति । प्र + मानम् = प्रमाणम् ।

- ( ६ ) श्रीविधवासक श्रीर वृक्षवाचक शब्दों के बाद 'वन' शब्द के 'न' की विकल्प से 'ण' होता है। यथा---माववनं श्रयवा माववणं बदरीवनं श्रयवा बदरीवणम्।
- (७) यदि पर, पार, उत्तर, चान्द्र और नारा शब्द के बाद 'ग्रयन' शब्द भावे तो 'श्रयन्' के 'ने' को 'ण' हो जाता है। यथा—परायणम्, पारायणम्, उत्त-रायणम्, चान्द्रायणम्, नारायणः।
- (८) यदि 'अभ' और 'माम' शब्द के बाद 'नी' आवे तो 'नी' के 'न' को 'ण' हो जाता है। यथा—अप्रणीः, प्रामणीः।
- (९) यदि 'र्' एवं 'ष्' के बाद 'पान' शब्द आवे तो 'पान' शब्द के 'न' को 'ण' विश्वरूप से होता है। यया—श्वीरपाणम् अथवा श्वीरपानम्, विषपाणम् अथवा विषपानम्।

- (१०) प्र, परा, परि, निर् और अन्तर् शब्द के बाद नम्, नद्, नश्, नह्, नी, जु, जुद्, अन् और हन् धातु आवे तो 'न' को 'ल' हो जाता है। यथा—प्रणमित, प्रणुदित आदि। परन्तु जब नश् धातु का तालव्य 'श्' मूर्षेन्य 'ष्' में बदल जाता है और 'हन' धातु के 'ह' के स्थान पर 'घ' हो जाता है, तब 'न' को 'ण' नहीं 'होता है। यथा—प्रनष्टः, प्रध्नन्ति आदि!
- (११) यदि गद्, नद्, पत्, पद्, दा, घा, हन, दाण, दो, सो, दे, घे, मा, या, हा, सा, वप्, शम्, चि, दिह् धातु के पूर्व 'न' उपसर्ग हो तो 'न' उपसर्ग के 'न' को 'ण' हो जाता है। यथा—प्रणिधानम्, प्रणिपतित आदि।
- (व)(१) यदि ऋ, र्, घू और न के बीच में किसी दूसरे वर्ग के अक्षर आवें तो 'न' को 'ण' नहीं होता है। यथा— आर्चना। यहाँ 'र' और 'न' के बीच में चवर्ग आने के कारण 'न' को 'ण' नहीं हुआ। इसी प्रकार अर्थेन, किरीटेन, स्पर्शेन, रहेन आदि शब्द भी हैं।
- (२) यदि प्रथम पद में ऋं, ऋं, र् और ष् हो एवं द्वितीय पद में 'न' हो तो 'ण्' महीं होता है। यथा-- मृयानम्, रघुनन्दनः आदि।
- (३) पक्क, युक्न, आहुन, भिगनी, कामिनी, भामिनी एवं यूना आदि शब्दों के 'न' को 'ण' नहीं होता है। यथा—परकामिनी, पितृभगिनी आदि।
- (४) पूर्व पद के अन्त में मूर्डन्य 'व' होने से उत्तर पद के 'न' को 'ण' नहीं होता है। यथा— निष्पानम्, दुष्पानम् आदि।

#### षत्वविधान

- (आ)(१) 'आ' और 'आ' को छोड़कर किसी स्वर के वाद अथवा 'क्' और 'र्' के बाद आने वासे प्रत्यय और विभक्ति के सकार को वकार होता है। यथा— मुनियु, गुरुषु, मानुषु, गोषु, वधूषु, देवेषु, दिक्षु आदि।
- (२) अनुस्वार, विसर्ग, श्, ष् एवं स् के बीच में आ जाने पर भी स् को ष् हो जाता है। यथा—हवींषि, धर्नुषि, आशीःषु, आयुःषु आदि।
- (३) अ और आ के अतिरिक्त किसी दूसरे स्वर से युक्त उपसर्ग के बाद बातु के 'ब' को 'ब' हो जाता है। यथा—वि + सज = विषण्ण।
- (४) कुछ समासान्त शन्दों में भी 'स' को 'व' हो जाता है, यदि पूर्वपद में अ अरेर आ को छोड़कर कोई दूसरा शब्द रहता है। यथा—युधिष्ठिरः।
- (५) सिध्, स्, शतु, श्निह्, स्वप्, सिच्, सेव्, सो एवं स्था आदि वीपदेश धातु के दित्व करने पर भी 'व्' होता है, यदि धातु के भाग का स्, इ, त, ए एवं ओ के पर हो। यथा—सिवेध, सिवेच आदि।
  - (६) परि, नि एवं वि पूर्वक सेव्, सिव् और सह् घातु के 'स्' की 'व्' हो जाता

है। यथा—परिषेवते आदि। परन्तु सह् षातु को 'तोढ' होने से 'व' नहीं होता है। यथा—परिसोद्धम्।

(व)(१) अधीन अर्थ में प्रयुक्त होने वाले सास् प्रत्यय है सकार की वकार नहीं होता है। यथा—अपिनसात्, वायुसात्, पितृसात् आदि:

(२) यदि भातु के बाद सन् प्रत्येय का 'व' हो ती उस भातु के 'स्' की 'व्' नहीं होता है। यथा—सिसेनिषते, सिसिक्षति इत्यादि।

#### अभ्यास

हिन्दों में अनुवाद करो और विच्छेद करके सन्धिनियम बताओ।

१ — नरैर्नरेन्द्रा इव पर्वतेन्द्राः सुरेन्द्रनीतैः पवनोपनीतैः । घनाम्बुकुम्मेरिमिष्ट्यमानाः कपिश्रयं स्वामिष दर्शयन्ति । १ — शुभकृष्ट्वभमाप्नोति पापकृत्पापमरन्ते । ३ — सेवान्येवाः वाश्मि संवृत्ता धिमान्नां वंचलां श्रियम् । १ — स्वयंभुवे नमस्तेऽस्तु प्रम्ताद्युत्तधर्मणे । यस्य संख्याप्रमावाभ्यात्र गुणेष्वस्ति निश्चयः । १ — प्रव्यापारितसाधुस्तं त्वमकार णवत्सकः । ६ — अन्तर्निविश्वीष्ठ्रवलरत्नमासो गवाक्षजालैरिमिनिष्यतन्त्यः । हिमादिर्द्रकादिव मान्ति यस्यां गंगाम्बुपातप्रतिमा गृहेभ्यः । ७ — स्कृतता न पर्वरपाकृता, न च न स्वीकृतमर्थन् गौरवम् । रचिता पृथगर्थता गिरां, न च सामध्यमपोहितं क्रिवत् । ८ — विवमध्यस्तं क्रिवस् । रचिता पृथगर्थता गिरां, न च सामध्यमपोहितं क्रिवत् । ८ — विवमध्यस्तं क्रिवस् विद्यस्तं वा विवमीश्वरेच्छया । ९ — यद्यपि शुद्धं लोकविषद्धं नाचरणीयम् । १० — प्रतिकृत्वतामुपगते हि विधी विफलत्वमेति बहुसाधनता । श्रवलम्बनाय दिनमर्जुरभून्न पतिष्यतः करसहस्रमपि । ११ — हृद्यमशरणं मे पच्मलाच्याः कटाक्षेरपहृतमपितं पतिसुन्मीलितं च । ११ — परिच्छेद्यतितः सकलवचनानामिषयः पुनर्जन्मन्यस्मिक्षनुभव-पर्यं यो न गतवान् । विवेद्यः व्यंसादुपित्तमहामोहगहनो विकारः कोप्यन्तर्वद्धयिति च तापं च तन्तते । १३ — परिच्छेदव्यक्तिनं भवति पुरस्थेऽपि विषये, भवत्यभ्यस्तैऽपि समरणमतयामाविदसम् । १४ — पिवन्त्येवोदकं गावो मण्ड्वेषु इवतस्वपि । १५ — को नाम लोके स्वयमात्मदोषमुद्धादयेन्त्वष्टमणः समाष्ठ ।

# संस्कृत में अनुवाद करो

१—सज्जन कार्य से अपनी उपयोगिता बताते हैं, न कि मुँह से। २—मैं वम्हारा शिष्य हूँ, तुम्हारी शरण में आया हूँ, तुम मुझे शिक्षा दो। ३—ऐश्वर्य के चाहने वाले मनुष्य को ये ६ दोष छोड़ देने चाहिए, निद्रा, तन्द्रा, मय, कोर्ष, आलस्य और दरिद्रता। ४—मानी लोग हर्ष से अपने प्राण और सुख छोड़ देते हैं, पर न माँगने के ब्रत को नहीं छोड़ते । ५—सम्पत्ति और कीर्ति चतुर में रहती है, आलसी में नहीं । ६—पावती ने हदय से अपने रूप की निन्दा की, क्योंकि मदन के दाह के कारण वह रूप से शिष

१. शिष्यरतेऽहम् । २. भूतिमिच्छता ।

३. त्यजन्त्यसून् शर्मं च मानिनी वरं, त्यजन्ति न त्वेक्सयाचितवतम्।

४. नालसे। ४. रूपं निनिन्द ।

को न जीत सकती थी। " ७—िकसको सदा सुख मिला है और किसको सदा दुःख १ ८— गुरुशों के साथ विनयपूर्वक व्यवहार करे ( बत् )। ९—समुद्र में जहाज के के दूटने पर भी समुद्रों व्यापारी तैरकर उसे पार करना चाहता है । १० — नवयौवन से कपैली मनवालों को वे ही विषय मधुरतर अतीत होते हैं जिनका वे आस्वादन कर खुके हैं । ११—आतपरिचय से आपमान होता है और किसी के यहां अधिक जाने से अनादर होता है । १२—धीर लोग आपने निश्चय से नहीं हटते हैं। १३—भ्यं सुद्रों की आयु नहीं देखी जाती। १४—माग्य से ही धन मिलता है और नष्ट होता है। १४—होनहार होकर ही रहती हैं।

१. न जेतुं शशाक । २. कस्यैकान्तं स्खमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा । ३. याते समुद्रेऽपि च पोतभन्ने सांयात्रिको वाञ्छति तर्तुमेव । ४. नवयौवनकषायितात्मनस्य तान्येव विषयस्वरूपाण्यास्त्राद्यमानानि मधुरतराण्यापतन्ति मनसः । ५. श्रतिपरिचयादवहा, सन्तत्यमनावनादरो भवति । ६. भवितन्यतानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र ।

# द्वितीय सोपान

#### संबा-विचार

विभिन्न कारकों को व्यक्त करने के लिए प्रातिपदिकों में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं वन्हें सुप् एवं विभिन्न कियाओं का अर्थ व्यक्त करने के लिए घातुओं में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं, उन्हें तिङ्कहते हैं - यह प्राप्तकथन में कह आए हैं। इन्हीं सुष् और तिङ् को विभक्ति की संझा से अभिहित किया जाता है । विभक्ति सूचक प्रत्ययों का भी प्राक्कथन में उल्लेख किया गया है।

ययपि इन विभक्तिसूचक प्रत्ययों के जोड़ने की विधि बड़ी जटिल है। तथापि यह इतनी सुव्यवस्थित है कि एक बार समझ लेने पर शब्दों के रूप बनाने में कोई कठिनाई नहीं रह जाती। इन प्रत्ययों के जोड़ने की निम्नलिखित विधि है-

- (१) जस्के ज्, शस्के श्, टाके ट्, हे, वसि इस् और कि के ह की 'लशक-तिदिने' एवं 'चुद्र' नियमों के अनुसार इत्संहा होकर इनका लीप हो जाता है।
- (२) (ध) धकारान्त से टा, इसि और इस् की कम से इन, आत् और स्य आदेश होने हैंर।
  - ( व ) अकारान्त शब्द से भिस् के स्थान पर ऐस् आदेश होता है<sup>3</sup>।
  - (स) अकारान्त शब्द से हे की य आदेश होता है ।
- ( द ) नदीसंज्ञक और सिख शब्दों को छोड़कर हस्य इकारान्त और उकारान्त पुँक्षिप्र राष्ट्र में टा जुड़ने पर उसे ना आदेश होता है"।
- (य) क्स्, क्सि, के, कि इन प्रत्ययों के परवर्ती होने पर हस्य इकारान्त और उकारान्त सिक्षिभिन्न और अनदीसंझक शब्दों के अन्त में आने वाले स्वर की गुण होता है यथा हरि + के = हरि + ए = हरे + ए = हरये।
- (फ) इ और उन्हें पक्षात् कि की इ को औं आदेश होता है एवं इ तया उन्हें स्थान में अकार ही जाता है ।
- (च) ऋकारान्त प्रातिपदिक के परचात् जब इस या इसि आवें तो ऋ को उ आदेश होता है ।
- ( छ ) जब आकारान्त शब्द में और ( औ ) जुड़ता है तो और के स्थान में (शी) का आदेश होता है ।
  - १. सुपतिको विभक्तिसंज्ञो स्तः।
- २. टाइसिक्सामिनात्स्याः । । १ । १ २।
- ३. अनी भिस ऐस् ।७।१।९९। 💛 ४. डेर्यः ।७।१।९३।
- ५. खाडो नाऽस्त्रियाम् ।१।३।१२०
- ६. घेटिति । ७।३।१११।
- ७. अब घेः । जारावृत्र
- ८. ऋत उत् ।६।१।१११।
- ९. और आवः । । १ १ वर्ष

(ज) जब भ्राकारान्त शब्द में आब् (टा तृतीया एकवचन ) श्रीर भ्रोस् जुड़ते हैं तो भ्रा के स्थान पर ए का आदेश होता है ।

( म ) बाकारान्त शब्द से हे, इसि, इस और हि के जुड़ने पर बा के पश्चात

या का आगम होता है?।

( म ) आकारान्त सर्वनाम के पश्चात है, हसि, हस् और हि के जुड़ने पर आकार का अकार हो जाता है तथा प्रत्यय और प्रातिपादिक के बीच में स्या का आगम होता है ।

(ट) अकारान्त नपुंसकिक नाचक प्रातिपादिक से सु को अम् आदेश होता है ।

- (ठ) ब्रकारान्त नर्पुंसकलिक्न-वाचक शब्द से ब्यौङ् जुड़ने पर उसके स्थान में ई (शी) का ब्रादेश होता है<sup>प</sup>।
- (ह) नपुंसक लिम्न-वाचक प्रातिपदिक से जस् और शस् जुड़ने पर उनके पर इ (शि) का आदेश होता है तथा इ के पूर्व न (जुम्) का आगम होता है ।

( ह ) नपुंसकलिक्न वाचक प्रातिपदिक के पश्चात् सु और अम् का लोप हो जाता है ।

(ण) इगन्त नपुंसक लिक्क वाचक प्रातिपदिक के पश्चात् श्रातीद प्रत्यय होने पर बीच में न का श्रागम होता है ।

(त) इस्वस्वरान्त, नदीसंज्ञक और बाकारान्त शब्दों से बाम् जुड़ने पर बीच में न (जुड़) का बागम होता है ।

अब भिन्न सिन्न लिज्ञों के कतिपय चुने हुए शन्दों के रूप समस्त विभक्तियों और बचनों में आगे दिये जा रहे हैं।

# अकारान्त पुँछिङ्ग शब्द

(१) राम

| विभक्ति ए० व॰                 | द्विव •                      | व॰ द०                                |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| प्रयमा रामः (राम)             | रामौ (दो राम)                | रामाः (बहुत राम)                     |
| द्वितीया रामम् (राम् को)      | रामौ (दो रामों को)           | रामान (रामों को)<br>रामैः (रामों से) |
| तृतीया रामेण (राम से)         | रामाभ्याम् (दो रामों से)     | राग्नैः (रामों से)                   |
| चतुर्थी रामाय (राम के लिए)    | रामाभ्याम् (दो रामों के लिए) | रामेभ्यः (रामों के लिए)              |
| पश्चमी रामात् (राम से)        | रामाभ्याम् (दो रामों से)     | रामेभ्यः (रामीं से)                  |
| षष्ठी रामस्य (राम का, की, के) |                              | रामाणाम् (रामी का)                   |
| सप्तमी रामे (राम में, पर)     | रामयोः (दो रामों में)        | रामेषु (रामों में)                   |
| स॰ हे राम (हे राम)            | हे रामी (हे दो रामो)         | हे रामा (हे रामो)                    |

१. म्राहि चापः ।७।३।१०४। २. याहापः ।७।३।११३।

३. सर्वनाम्न: स्याब् हस्वश्च ।७।३।९१४। ४. अतोऽम् ।७।१।२४।

४. नर्पंसकाच ।७।१।१९। ६. जश्शसोः शिः ।७।१।२० मिदचोऽन्त्यात्परः १।१।४७।

७. स्वमोर्नपुंसकात् ।७।१।२३। ८. इकोऽचि विमक्तौ । ।।१।७३।

S. हस्वनवापी तुट् ।</br>

इसी प्रकार प्रायः समस्त अकारान्त पुँक्षिप्त शब्दों के रूप चलते हैं। छेवल 'र' और 'व' रखने वाले शब्दों के तृतीया एकवचन और वही बहुवचन में 'न' के स्थान पर 'ण' होता है। इस विषय पर 'सन्धि-प्रकरण' में विस्तृत रूप से प्रकाश बाला गया है। अतएव एतदर्थ 'सन्धि प्रकरण' द्रष्टव्य है।

राम की भाँति इनके रूप चलते हैं---

बालकः (लढ़का ), नरः ( मनुष्य ), नटः ( नट ), नृपः ( राजा ) शुकः (तीता), वकः ( बगला ), करः ( हाय ), अश्वः ( घोड़ा ), गजः हायी ), कुक्कुरः ( कुता ), मनुष्यः ( मनुष्य ), मूर्खः ( मूर्खः ), चौरः ( चोर ), प्रहः ( प्रह ), सूर्यः ( सूर्य ), क्योतः ( कब्तूतर ), कृपः ( कुव्या ), शुकः ( प्रत ), शुकः ( प्रत ), पुत्रः ( पुत्र ), क्याः ( व्या ), खह्गः ( तलवार ), मेचः ( बादल ), चापः ( धनुष ), छात्रः ( छात्र ), शिक्षकः ( शिक्षक ), मयूरः ( मोर ), कालः ( हाल ), जनकः ( पिता ), मूषकः (मूषक), देवः ( देव ), ईश्वरः ( ईश्वर ), मीनः ( मछली ), वियालयः ( वियालय ), आमः ( आम) दैत्यः ( राक्षस ), ख्वमः ( बेल ), खलः ( दुष्ट ), अनिलः ( हवा ), अनलः ( आग ), खगः ( पक्षी ), कोशः ( कोस ), लोकः ( संसार या लोक ) आदि ।

|          | २०     | ाद् ( पैर ) |            |
|----------|--------|-------------|------------|
| विभक्ति  | ए० व०  | द्वि व•     | ब॰ व॰      |
| त्रयमा   | पादः   | पादौ        | पादाः      |
| द्वितीया | पादम्  | 33          | पदः        |
| तुतीया   | पदा    | पद्भ्याम्   | पद्भिः     |
| चतुर्यी  | पदे    | 7)          | पद्भ्यः    |
| पश्चमी   | पदः    | 23          | / n        |
| षष्ठी :  | - पद्  | पदोः        | पदाम्      |
| सप्तमी   | पदि .  | पदीः        | पत्सु      |
| सम्बोधन  | हे पाद | हे पादी     | ं हे पादाः |
| स्वाचा   |        | ^ _         | A          |

स्वना-पाद के पूरे रूप राम शब्द के तुल्य भी चलते हैं।

|       | •               | 1 41 4 01 CH        | /                 |
|-------|-----------------|---------------------|-------------------|
|       | ए० व०           | ़ द्वि च॰           | स० व०             |
| प्र•  | <b>मवाह्याः</b> | भवादशौ              | भवादशाः           |
| द्वि॰ | भवादशम्         | <b>भवादशौ</b>       | भवादशान्          |
| त्∘   | भवादशेन         | ं भवादशाभ्याम्      | <b>ं भवादशैः</b>  |
| च०    | भवादशाय         | <b>मबाहशाभ्याम्</b> | भवादशेभ्यः        |
| ų o   | भवादशात्        | भवादशाभ्याम्        | <b>मवाहरोभ्यः</b> |
| do    | <b>भवादशस्य</b> | भवादशरी:            | भवादशानाम्        |
| स्व   | भवादशे          | <b>मवादशयोः</b>     | <b>भवा</b> रशेषु  |
| ŧ o   | हे भवादश        | हे भवादशौ           | हे भवादशाः        |

इसी प्रकार मादश, त्वादश, तादश, यादश, एतादश आदि अकारान्त शब्दों के रूप चक्रते हैं।

# आकारान्त पुँल्लिङ्ग

## ४-गोपा ( ग्वाला, गाय का रक्षक )

|            | ए० व•    | द्वि च॰    | ब॰ व•    |
|------------|----------|------------|----------|
| Яo         | गोपाः    | गोपौ       | गीपाः    |
| द्धि॰      | गोपाम्   | ,,         | गोपः     |
| तृ॰        | गोपा     | गोपाभ्याम् | गोपाभिः  |
| 79         | गोपे     | 23         | गोपाभ्यः |
| фo         | गोपः     | <b>3</b> 3 | 11       |
| <b>T</b> 9 | 2.5      | गोपोः      | गोपाम्   |
| €.         | गोपि     | n          | गोपासु   |
| सं॰        | हे गोपाः | हे गोपौ    | हे गोपाः |

विश्वपा (संसार का रक्षक), शंखध्मा (शंख बजानेवाला), धूम्रपा (धुर्मी पीने वाला), सोमपा (सोमरस पीने वाला), बलदा (बल देने वाला) म्रादि शब्दों के क्ष्म गोपा के समान होते हैं।

# इकारान्त पुँछिङ्ग

|            |          | ५—कवि ( कवि )  | E. 30 30    |
|------------|----------|----------------|-------------|
|            | ए० व०    | द्वि॰ व॰       | \$ 0 BO     |
| प्र॰       | कविः     | क्रवी          | <b>%वयः</b> |
| द्विक      | कविम्    | कवी            | कवीन्       |
| तृ॰        | कविना    | कविभ्याम्      | कविभिः      |
| ব্         | कवये     | कविभ्याम्      | कविभ्यः     |
| ų́о        | ्क्वेः   | 29             | 99          |
| व०         | क्वे:    | <b>क</b> ग्योः | क्वीनाम्    |
| <b>g</b> • | कवी      |                | कविषु       |
| सं॰        | ' हे कवे | हे कवी         | हे कवयः     |

निम्नलिखित शब्दों के भी रूप 'कवि' की भांति ही चलते हैं। केवल 'र' श्री 'ष' रखने वाले शब्दों के तृतीया एकवचन तथा वही बहुवचन में 'न' के स्थान पर 'ण' रहेगा। कुछ प्रमुख इकारान्त पुँक्षिण शब्द आगे दिये जा रहे हैं।

मुनिः ( मुनि ), हरिः ( विष्णु अपवा बन्दर ), अरिः ( शत्रु ), रिवः ( सूर्य ), गिरिः ( पर्वत ), किः ( बन्दर ), निधिः ( खनाना ), वृद्धिः ( आग ), नृरिः (राजा), उद्धिः ( सनुद्र ), पाणिः ( हाथ ), मरोविः ( किरण ), विधि ( ब्रद्मा )। स्वना—विधि, उद्धि, जरुधि, आधि, व्याधि, समाधि, आदि राज्द कवि के समान इकारान्त पुँक्लिक होते हैं। 'पति' और 'सिख' के रूप निम्न प्रकार से चलते हैं।

| 8-11-8 | 2000     |        |       |
|--------|----------|--------|-------|
| ६पति   | ( रवामा, | भारतक, | व्सा) |

|                  | ए॰ व•  | द्धि व•    |                    |
|------------------|--------|------------|--------------------|
| Яo               | पतिः   | पती        | वि० व०             |
| द्धि॰            | पतिम्  | पती        | प्तयः              |
| तृ ०             | पत्या  | पतिभ्याम्  | पतीन्<br>पतिभिः    |
| <b>40</b>        | पत्ये  | 11         | पतिस्यः            |
| นั <sub></sub> o | पत्युः | 21         | भारतन्त्रः         |
| g o              | n      | पत्योः     | गतीनाम्<br>पतीनाम् |
| ₩•               | पत्यौ  | 33         | पतिषु              |
| सं॰              | हे पते | हे पती 😹 . | हे पत्यः           |
| _                | _      |            | 6 1/14:            |

पति शब्द जब किसी शब्द के साथ समास के अन्त में आता है तो उसके रूप कविः के ही समान होते हैं। जैसे—

#### ७—भूपति (राजा)

|     | ए० व०    | द्धि व॰     | व• व•     |
|-----|----------|-------------|-----------|
| Z.o | भूपतिः   | भूपती       | भूपतयः    |
| 底。  | भूपतिम्  | _ ·         | -         |
|     |          | भुपती       | भूपतीन्   |
| तु० | भूपतिना  | भूपतिभ्याम् |           |
| स•  | भूपतये   | Ann. sed    | भूपतिभिः  |
|     | -Varia   | <b>19</b>   | भूपतिभ्यः |
| ų o | भूपतेः   |             |           |
| E . | 9        | n_          | 33        |
| व०  | n        | भूपत्योः    | भूपतीनाम् |
| स०  | भूपतौ    |             |           |
|     | _ '      | 13          | भूपतिषु   |
| सं॰ | हे भूपते | हे भूपती    |           |
|     |          | ब न्यूनता   | हे भूपतयः |
|     |          |             |           |

इसी प्रकार गणपति, महीपति, गृहपति, नरपति, छोकपति, अधिपति, गुरपति, गज-पति, जगत्पति, बृहस्पति, पृथ्वीपति आदि शब्दों के क्य नृपति के समान कवि शब्द की मांति होंगे।

#### ८- सिंब ( ग्रिज )

|           | ए॰ द॰    | द्वि व॰     | ₹० व०           |
|-----------|----------|-------------|-----------------|
| Дo        | संखा     | संखायी      | सस्रायः         |
| द्धि •    | सस्रायम् | **          | ससीन्           |
| নৃ ৽      | सङ्या    | सिक्षभ्याम् | सखिभिः          |
| चo<br>एंo | सख्ये    | 11          | सिख्यः          |
|           | संख्युः  | n           | 1)              |
| व्        | บ        | सस्योः      | <b>स्खीनाम्</b> |
| ਚ•        | सख्यौ    | 22          | सबिषु           |
| सं०       | हे सखे   | हे संखायी   | हे सखागः        |

# ईकारान्त पुँछिङ्ग

## ९—प्रधी ( अच्छा ध्यान करने वाला )

|       | ए॰ व॰            | द्वि व॰     | ं व॰ व॰                                 |
|-------|------------------|-------------|-----------------------------------------|
| Дo .  | प्रधीः           | प्रभ्यो     | . प्रध्यः                               |
| द्वि• | प्रध्यम्         | . 10        | 27                                      |
| तु•   | प्रथा            | प्रधीभ्याम् | प्रधीसिः                                |
| च॰    | प्रध्ये          | r; n        | प्रधीभ्यः                               |
| ų.    | त्रवदाः          | · n         | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| व•    | 13               | प्रच्योः    | प्रध्याम्                               |
| स॰ .  | . प्र <b>थ्य</b> | 33          | प्रधीषु                                 |
| सं०   | हे प्रधोः        | हे प्रच्यी  | हे प्रच्यः                              |

वेगी (वेगीयते इति — फुर्ती से जाने वाला ) के रूप प्रधी के समान होते हैं। उसी, रेनानी, प्रामणी के रूप भी प्रधी के समान होते हैं, केवल सप्तमी के एकवचन में उन्न्याम्, सेनान्याम्, प्रामण्याम् ऐसे रूप हो जाते हैं।

# १०—सुधी (विद्वान् पण्डित)

|                  | ए० व०    | द्वि० व०           | य॰ य॰         |
|------------------|----------|--------------------|---------------|
| Яe               | सुधीः    | सुधियौ             | <b>सुधियः</b> |
| बिं <sup>८</sup> | मुधियम्  | ग्रुषियौ           | सुधियः        |
| तु०              | सुधिया   | <b>सुधी</b> भ्याम् | सुधीभिः       |
| व०               | सुधिये   | सुधीभ्याम्         | सुधीभ्यः      |
| ų o              | धियः     | सुधीभ्याम्         | सुधीभ्यः      |
| e o              | ग्रुवियः | <b>सुधियोः</b>     | सुधियाम्      |
| £0               | सुवियि   | सुधियोः            | सुषीषु        |
| सं०              | हे सुधीः | हे सुधियौ          | हे सुधियः     |

## शुष्की, पक्षी, सुश्री, शुद्धधी, परमधो के रूप भी सुधी के समान होते हैं। १२—संखी ( संखाय/मञ्छति, मित्र चाहने वाला )

|       | ए० स०    | ्रि हि॰ व॰  | ब० व०    |
|-------|----------|-------------|----------|
| No ac | ं सत्ता  | ं ससायौ     | सस्रायः  |
| ब्रि॰ | सस्रायम् | सखायी       | सस्यः    |
| तु०   | संख्या   | सबीभ्याम्   | सखीमिः   |
| 40    | संख्ये   | सस्रोभ्याम् | ससीभ्यः  |
| фo    | सस्युः   | सखीभ्याम्   | संबीभ्यः |
| व•    | सस्युः   | सस्योः      | सङ्याम्  |
| go.   | संख्य    | सख्यो:      | संखीषु   |
| सं•   | हे सखा   | हे सद्यायी  | हे ससायः |

# १२—सस्री ( खेन सद्द वर्तते इति सस्रः समामिच्छतीति )

|          | ए० व०   | द्वि॰ व॰   | •         |
|----------|---------|------------|-----------|
| Яo       | सस्री   | सख्यौ      | ब ० ६०    |
| द्वि॰    | सुख्यम् | संस्था     | , प्रक्यः |
| वु० ∙    | सङ्गा   | संबीभ्याम् |           |
| सं०      | हे सखी  | है सख्यो   | चर्खीभिः  |
| प्रोप कर | 22      | 4441       | हे सख्यः  |

शेष रूप पूर्ववर्ती, सखी के समान होते हैं। इसी प्रकार सुती (सुतमिच्छ-तीति). सुख (सुखमिच्छतीति), लूनी (लूनमिच्छतीति), क्षामी (क्षामिष्च्छतीति), प्रस्तीमी (प्रस्तीममिच्छतीति) के रूप भी होते हैं।

# उकारान्त युँल्लिङ्ग

# १३—गुरु ( ज्ञान देने वाला )

|            | ७ - । काम प्राप्त (शाहा ) |            |           |
|------------|---------------------------|------------|-----------|
|            | ए॰ द॰                     | द्धि• व०   | व० व०     |
| Дo         | गुरुः                     | 114        |           |
| द्वि•      | गुरुम्                    |            | ग्ररमः    |
| तृ•        | · ·                       | 34         | गुक्न     |
| _          | गुरुणा                    | गुरुभ्याम् | गुरुभिः   |
| <b>목</b> 0 | गुरवे                     | गुरुभ्याम् | गुक्तस्यः |
| पं०        | गुरोः                     | गुरुभ्याम् |           |
| ष०         | <b>ध</b> रोः              | गुर्वीः    | गुरुभ्यः  |
| स॰         | प्ररो                     |            | गुरूणाम्  |
| सं॰        |                           | गुर्वीः    | যুক্ত্ব   |
|            | हे गुरो                   | हे गुरू    | हे गुरवा  |
| ाशकत है    | काराह्य वंकित करने        |            | 4 9 11:   |

निम्न उकारान्त पुंक्षित्र शब्दों के रूप भी 'गुरु' के समान चलते हैं। केवल 'र' श्रौर 'व' रखने वालों के तृतीया एकवचन तथा वड़ी बहुवचन में 'न' के स्थान पर 'ण' रहेगा।

भाजु, शिशु, बायु, इन्द्र, पशु, विष्णु, रिपु, शम्भु, सिन्धु, शत्रु, स्थ्यु, तरु, बिन्दु, बाहु, पांशु (धूलि), इषु (बाण), विषु (चन्द्रमा), मृदु (कीमल), प्रभु (स्वामी), स्बु (पुत्र), साधु, ऊरु (जाँघ), वेणु (बास ) आदि के रूप 'गुरु' की मांति चलते हैं।

# ऊकारान्त पुँछिङ्ग

## १४-स्वयम्म् (ब्रह्मा)

| Я•  | ए॰ व॰<br>स्वयम्भूः | . द्वि॰ व॰ | न॰ व॰      |
|-----|--------------------|------------|------------|
| हि० | _                  | स्वयम्भुवी | स्वयम्भुवः |
|     | स्वयम्भुदम्        | स्वयम्भुवी | स्वयम्भुवः |

|             | ए॰ व०        | द्वि० व०       | य० व०               |
|-------------|--------------|----------------|---------------------|
| <b>=</b> 10 | स्वयम्भुवा   | स्वयम्भूभ्याम् | स्वयम्भूभिः         |
| तु॰         | स्वयम्भुवे   | स्वयम्भूभ्याम् | <b>स्वयम्भूभ्यः</b> |
| च॰<br>एं॰   | स्वयम्भुवः   | स्वयम्भूभ्याम् | स्वयम्भूभ्यः        |
| व॰          | स्वयम्भुवः   | स्वयम्भुवोः    | स्वम्भुवाम्         |
| <b>स</b> ०  | स्वयम्भुवि   | स्वयम्भुवोः    | स्वयम्भूषु          |
| सं•         | हे स्वयम्भूः | हे स्वयम्भुवी  | हे स्वयम्भुवः       |

सुन्नू (सुन्दर भौ बाला ), स्वभू (स्वयं पैदा हुआ ), प्रतिभू (जामिन ) के रूप इसी प्रकार चलते हैं।

# ऋकारान्त पुँछिङ्ग १५—पिच (पिता)

|               | ए० व॰         | द्वि॰ व॰   | ब॰ व॰     |
|---------------|---------------|------------|-----------|
| प्र•          | <b>पिता</b>   | पितरौ      | पितरः     |
| त्र•<br>द्वि• | <b>पितरम्</b> | पितरौ      | पितृन्    |
| त्•           | पित्रा        | पितृभ्याम् | ' पितृभिः |
| च•            | पित्रे        | 91         | पितृभ्यः  |
| ψo            | े पिद्धः      | "          | . 11      |
| व∙            | 23            | पित्रोः    | पितृणाम्  |
| स॰            | पितरि         | "          | पितृषु    |
| सं•           | हे पितः       | हे पितरी   | हे पितरा  |

इसी प्रकार आतु ( साई ), जामातु ( दामाद ), देख ( देवर ) इत्यादि पुँक्षित्र सकारान्त शब्दों के रूप चलते हैं।

# १६—नृ ( मनुष्य )

|            | ए॰ व॰     | ह्मि॰ व॰        | ब॰ द॰             |
|------------|-----------|-----------------|-------------------|
| я•         | ना        | नरौ             | • नरः             |
| রি°        | नरम्      | नरौ             | नृत्              |
| ∙तु॰       | গা        | नृभ्याम्        | <del>ग</del> ृसिः |
| व॰         | न्        | <b>नु</b> स्याम | <b>नुभ्यः</b>     |
| ůe.        | ू.<br>नुः | नृभ्याम्        | नुस्यः            |
| <b>u</b> • | तुः       | न्रेः           | नृणाम् नृणाम्     |
|            | ं नरि     |                 |                   |
| सं•        | हे नः     | न्रीः<br>हे नरी | नृषु<br>हे नरः    |

## १७—दात् ( देने वाला )

|            |                    | गडा प्राचीका र |                   |
|------------|--------------------|----------------|-------------------|
|            | ए० व०              | हि॰ व॰         |                   |
| A.         | दाता               |                | ब॰ व॰             |
| ি €        |                    | दातारी         | दातारः            |
|            | दातारम्            | दातारी         | ਫ਼ਾਸਕ             |
| वु॰        | दात्रा             | दात्भ्याम्     | दातृन्<br>दातृभिः |
| <b>च</b> ० | दात्रे             | 1.5 11.5       | दातामः            |
| ψo         | दातु:              | 25             | दात्भ्यः          |
| g o        | 33                 | · '4"          | 2)                |
| स०         | दातरि              | হাঙ্গী:        | दातृणाम्          |
|            |                    | 22             | दातृषु            |
| सं•        | हे दातः            | हे दातारी      | _                 |
| इसी प्रका  | र घात ( ब्राह्म ). | कर्ज ( करने )  | हे दातारः         |

इसी प्रकार धातृ ( ब्रह्मा ), कर्तृ ( क्रिंने वाला ), गन्तृ ( जाने वाला ), नेतृ ( खे जाने वाला ), नष्तु ( पोता ), सवित्, भर्तु ( स्वामी ) के रूप चलते हैं।

स्चना - तृत् और तृच् प्रत्ययान्त शब्दों के एवं स्वस् नप्तु, नेष्ट्र, होत्, प्रशास्तु, क्षत्, स्ट के आगे जब प्रथमा और द्वितीया विमिक्त के प्रत्यय आवें ती ऋ के आदिष्ट हप अ की दीर्घ हो जाता है।

सम्बोधन के सूचक सु के परवर्ती होने पर आ की दीर्घ नहीं होता अतः 'दातः' रूप बनता है, न कि 'दाताः'।

## ऐकारान्त पुँछिङ्ग

|           |        | १८—१ (धन)          |         |
|-----------|--------|--------------------|---------|
|           | ए० व   | द्धिः व•           |         |
| No        | राः    | ्रामौ 👵            | व॰ न०   |
| দ্রি •    | रांथम् |                    | रायः    |
| ₹•        |        | 27                 | 33      |
|           | ः राया | राम्याम्           | राभिः   |
| च॰<br>एं• | राये   | राभ्याम्           | राभ्यः  |
|           | रायः   | ; , '99            | n       |
| do        | ົມ     | रायोः              |         |
| £.o       | रायि   | 39                 | रायाम्  |
| सं॰       | हे राः | हे रायौ            | रासु    |
|           |        |                    | हे रायः |
|           |        | ओकारान्त पुँछिङ्ग  |         |
|           |        | १९-गो (बैल, सांड़) |         |
|           | ए॰ व॰  | द्धि॰ व॰           |         |
| y•        | गौः    | . IX - qu          | व० व∙   |
|           |        |                    |         |

गौः गावी गावः द्वि० गाम् गावी ग्रः

3

|            | ए० वं• | द्वि० व०                  | ब० व०   |
|------------|--------|---------------------------|---------|
|            | गवा    | गोभ्याम्                  | गोभ्यः  |
| तु॰<br>च•  | गवे    | n                         | 22      |
| <b>q</b> • | गीः    | ,,,                       | 27      |
| do.        | 33     | गर्वोः                    | गवाम्   |
| <b>40</b>  | गवि    | 27                        | गोषु    |
| सं•        | हे गौः | ं हे गावी                 | हे गावः |
| •          | 100    | य के (के के क्लान कोते है | 1       |

समस्त क्रोकारान्त पुँक्ति शब्दों के रूप 'गी' के समान होते हैं।

## औकारान्त पुँछिङ्ग

#### २०-ग्लौ ( चन्द्रमा )

|               | ए॰ व॰             | द्वि० व•        | इ० द०             |
|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b></b>       | रली:              | रकावी           | रहादा .           |
| प्र॰<br>द्वि• | <b>रळा</b> वस्    | स्कावी          | रस्रावः           |
| নূত           | ग्लाबा            | ग्लीभ्याम्      | ब्लौभिः           |
| <b>40</b>     | <b>रका</b> वे     | 29              | . स्त्रीभ्यः      |
| पै॰           | <b>स्कावः</b>     | 33              | 21                |
| q.            | <b>र</b> स्त्रावः | म्हावीः         | स्लोबाम्<br>स्लोब |
| स•            | <b>ग्सावि</b>     | <b>ग्लाबी</b> ः |                   |
| सं• .         | हे ग्लौः          | हे ग्लावी       | हे स्लावः         |

अन्य भी श्रीकारान्त पुँक्षित्र शब्दों के रूप ब्ली के समान होते हैं।

#### अकारान्त नपुंसकलिङ्ग

#### २१—फल

|       |         | 4.9 44.15 |           |
|-------|---------|-----------|-----------|
|       | ए० व॰   | द्वि० व०  | च० व०     |
| Яe    | . फलम्  | फले       | फलानि     |
| द्धि॰ | n       | 2)        | <b>37</b> |
| त्∘   | फलेन    | फलाभ्याम् | फलेः      |
| ₹0    | फलाय    | "         | फलेभ्यः   |
| पं०   | फलात्   | 33        | 33        |
| g o   | . फलस्य | फलयोः     | फलानाम्   |
| E.    | फले     | 11        | फलेयु     |
| सं०   | हे फल   | हे फले    | हे फलानि  |
|       |         |           |           |

इसी प्रकार भिन्न, बन, मुख, कमल, पत्र, जल, तुण, गगन, धन, शरीर, गृह, ज्ञान, कलत्र, गमन, दिन, पात्र, अन्त, नेन्न, पुस्तक, पुष्प, उद्यान, सुवर्ण, सुख, नस्त्र, नगर, बल, दुःखं, आसन, ओदन, वर्ष, राज्य एवं सत्य इत्यादि नपुंसकलिक शब्दों के रूप चलते हैं।

### इकारान्त नपुंसकश्चिक्न २२—वारि ( पानी )

|              |                  | ,,                           |                  |
|--------------|------------------|------------------------------|------------------|
|              | ए० व०            | द्वि॰ व॰                     | व० व०            |
| <b>y∘</b>    | वारि             | वारिणी                       | वारीणि           |
| द्वि॰ 🖖      | 1)               | "                            |                  |
| तृ• ं ं      | वारिणा           | बारिभ्याम् 💛                 | "<br>बारिभिः     |
| ন্ত          | ं <b>वारि</b> णे | 21                           | वारिभ्यः         |
| ų a          | वारिणः           | 31                           | 11               |
| qo .         | . 33             | वारिणोः                      | <u>बारीकाम्</u>  |
| स●           | वारिणि           | 31 (.T                       |                  |
| सं• .        | हे वारि, हे वारे |                              | हे बारीणि        |
| द्धि (दही    | ), अस्य ( हड्डी  | ), सक्य (जहा ) और अवि        | राग्दों को खोडकर |
| स्त इकारान्त | नपुंसक शब्दों के | रूप 'बारि' के समान चकते हैं। |                  |
|              | -                |                              |                  |

२३ - दिध ( दही )

|            | ए॰ व॰                | . द्वि॰ व॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | व व व               |
|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 9e         | . दक्षि              | द्धिनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | द्घीनि              |
| द्विव      | "                    | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33                  |
| वृ∘        | द्वना                | द्धिभ्याम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | दिविभिः             |
| -7.7       | दंधने                | The state of the s | दावानः<br>दावस्यः   |
| фo         | ्धनः                 | Ç., 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | वायक्यर             |
| व०         |                      | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| 4.         | . 11                 | and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | दञ्नाम्             |
| स०         | द्धिन, द्धनि         | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | द्धिषु              |
| सं०        | हे द्धि, द्धे        | हे दिधनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | हे दधोनि            |
|            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
|            | २                    | ४—अक्षि ( आँब )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
|            | ए० व•                | द्वि॰ व॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | व॰ व॰               |
| do         | - अक्षि              | व्यक्षिणी 🐇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . असीणि             |
| द्वि•      | ,,                   | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,                   |
| तृ•        | श्रच्या              | श्रक्षिभ्याम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | श्रुविभिः           |
| <b>ਚ</b> • |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
|            | श्रहणे               | 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | अक्रिम्यः           |
| ďо         | श्रह्णः              | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| do         | n                    | ग्रह्गोः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | अ <del>द</del> णाम् |
| स॰         | ः श्रद्धिण, श्रक्षणि |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अक्षिषु             |
| सं•        | हे अकि, अने          | हे अक्षिणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | हे अक्षीण           |
| अहिथ       | और सक्यि के क्या भी  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |

#### ६५-शुचि (पवित्र)

|           | ए॰ व॰                                  | . द्वि० व॰ 🏸          | ब् व्               |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| yo.       | য়ুৰি                                  | ् शुचिनी              | ्र शुचीनि           |
| हि॰       |                                        | . , ,                 | 31<br>              |
| त्∙       | शुचिना                                 | शुचिभ्याम्            | शुचिभिः<br>शुचिभ्यः |
| च॰        | शुचये, शुचिने                          | 31                    |                     |
| ť o       | ्र शुनेः, शुनिनः                       | "<br>शुरुयोः, शुचिनोः | "<br>शुचीनाम्       |
| व०        | 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |                       | शुचि <b>षु</b>      |
| <b>Ho</b> | शुनी, शुनिन                            | " ं'<br>हे शुचिनी     | हे शुर्चीन          |
| सं०       | हे शुनि, शुने                          | <b>ब</b> ्द्धा वचा    | - S                 |

स्वना—जब इकारान्त तथा उकारान्त विशेषण शब्दों का प्रयोग नपुंसकलिक्ष वाले संज्ञा शब्दों के साथ होता है तो उनके रूप चतुर्यी, पश्चमी, वश्री, सप्तमी विभक्तियों के एकवचन में तथा वश्री एवं सप्तमी के दिवचन में विकरण से इकारान्त तथा उकारान्त पुँक्षिक्ष शब्दों की भाँति होते हैं। यथा शुचि (पवित्र), गुक् (भारी)।

#### उकारान्त नपुंसकलिङ्ग

#### २६-वस्त (चीज)

|            | <b>υ</b> 40          | हि॰ व॰      | ब्रुष्ट व् |
|------------|----------------------|-------------|------------|
| де         | बस्त                 | वस्तुनी     | वस्तुनि    |
| द्धि॰      | , <b>n</b> .         |             | n          |
| तृ•        | बस्तुना              | वस्तुभ्याम् | वस्तुभिः   |
| 40         | ्र बस्तुने .         | ņ           | बस्तुभ्युः |
| ų°o        | वस्तुनः              | 19          |            |
| <b>q</b> • | ,,,                  | वस्तुवोः    | वस्तुनाम्  |
| स॰         | ं वस्तुनि            | · 33        | वस्तुषु    |
| सं०        | . हे बस्तु, हे बस्ती | हे वस्दुनी  | हे वस्तूनि |

इसी प्रकार दाद ( लक्दी ), मधु ( शहद ), जानु ( घुटना ), श्रम्यु ( पानी ), वसु ( घन ), श्रश्रु ( श्राँस् ), जतु ( लाख ), रमश्रु ( दादी ), श्रपु ( राँगा ), तालु आदि शब्दों के रूप चलते हैं।

| <b>20-</b> | -बह |
|------------|-----|
| 70         | 78  |

| •    | ए० व०             | द्वि० व०    | ं र विश्व |
|------|-------------------|-------------|-----------|
| yo.  | <sup>्र</sup> बहु | बहुनी       | बहुनि     |
| द्धि | 2.5               | , i i e i i |           |

|     | ए० व०        | द्वि० व०       | य० द०          |
|-----|--------------|----------------|----------------|
| ₫°  | बहुना        | बहुभ्याम्      | <b>य</b> हुमिः |
| च∘  | बहुने, बहुवे | u              | •              |
| ďο  | बहोः, बहुनः  |                | बहुभ्यः        |
| व०  | 17 23        | बह्वीः, बहुनीः | ः »<br>बहुनाम् |
| ਚ•  | बही, बहुनि   | n 'n           | बहुषु          |
| सं० | हे बहु, बही  | हे बहुनी       | हे बहुनि       |

इसी प्रकार मृदु, करु, लघु, पटु इत्यादि के रूप होते हैं।

स्चना चकारान्त विशेषण शब्दों के रूप चतुर्थी, पत्रमी, पष्टी, सप्तमी विशक्तियों के एकवचन में तथा षष्टी व सप्तमी के दिवचन में उकारान्त पुँक्षित्र शब्द के समन विकल्प करके होते हैं। जैसे बहु (बहुत )।

#### ऋकारान्त नपुंसकलिङ्ग २८—कर्च ( करनेवाला )

|             | ए० व०                   | द्धि॰ व॰                                | व वं           |
|-------------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| yo.         | कर्तृ                   | कर्तृणी                                 | <b>चत्</b> रणि |
| द्विष -     | 2)                      | 31                                      | •              |
| ॡ॰          | कर्त्रा, कर्तृणा        | कर्तृभ्याम्                             | »<br>कर्तृभिः  |
| च •<br>पं o | कर्त्र                  | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | कर्तुभ्यः      |
| q o         | વર્તુઃ, વર્તુ <b>णः</b> |                                         | 400444         |
| व०          | 21 12                   | कर्त्रीः, कर्तृणोः                      | कर्त् णाम्     |
| स॰          | कर्तरि                  | - n n                                   | कर्तृषु        |
| सं०         | हे कर्तृ, हे कर्तः      | हे कर्तृणी                              | 77.            |
| इसी प्रकार  | धातु, नेतृ इत्यादि के   | भी रूप चलते हैं।                        | हे कर्त्वण     |

#### आकारान्त स्त्रीलिङ्ग २९—विद्या

|       | ए० व०          | ∵ द्वि॰ व•       | बर दर                    |
|-------|----------------|------------------|--------------------------|
| У0.   | विद्या         | विद्ये           | विद्याः                  |
| द्वि० | विधाम्         | 2)               |                          |
| বৃ•   | विद्यया        | <br>विद्याभ्याम् | "<br>विद्याभिः           |
| ৰ ০   | <b>बियाये</b>  | -33              | ् विद्याभ्यः             |
| ψo ·· | <b>वियायाः</b> | 33               |                          |
| do    |                | विद्यागी:        | विद्यानाम्<br>विद्यानाम् |
| स• -  | विद्यायाम्     | 2)               | विद्यासु                 |
| सं०   | हे विशे        | हे विशे          | . हे विद्याः             |

१. कर्तु, नेतृ, घातृ, रक्षितृ इत्यादि शब्द विशेषण हैं, श्रातएव इनका प्रयोग तीनों लिक्नों में होता है। यहाँ पर-नर्पुसक्रलिक्न के रूप दिखाए गए हैं।

इसी प्रकार बालिका, लता, रमा, श्रजा (बकरी), गङ्गा, कन्या, महिला, इच्छा, कान्ता, शोभा, निहा, प्रमदा, श्राज्ञा, क्षमा, क्षीडा, शिला, भार्या, व्यथा, कथा इत्यादि शब्दों के रूप चलते हैं। श्रम्बा शब्द का रूप 'विद्या' के समान ही चलता है, केवल सम्बोधन के एकवचन में 'हे श्रम्ब' होता है।

#### इकारान्त स्रीलिङ्ग ३०—रुचि

|       |                 | 4- 4-                                 |                                   |
|-------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
|       | ए० व•           | द्धि॰ व॰                              | च० व॰                             |
| Яe '  | হৰি:            | হৰী                                   | • इच्या                           |
| द्वि० | <b>रु</b> चिम्  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ् <b>इ.ची.</b><br>इ.चि.भिः        |
| वृ∘   | <b>ब</b> च्या   | इचिभ्याम्                             | क् चाना-<br>क् <del>चि</del> भ्यः |
| च॰    | हच्ये, हचये     | 23                                    |                                   |
| ψo    | रुच्याः, रुचेः  | "<br>इच्योः                           | "<br>हचीनाम्                      |
| व०    | 22 22           | 4541.                                 | হবিদ্র                            |
| स॰    | इच्याम् , इची . | है <b>इ</b> ची                        | हे रुचयः                          |
| सं॰   | हे रुवे         | ह प्या                                |                                   |

इसी प्रकार मित ( बुद्धि ), श्रुति ( वेद ), स्मृति ( शास्त्र ), भित्ति ( दीवार ), सम्पत्ति ( ऐश्वर्य ), विपत्ति, शिक्त, नीति, प्रीति, प्रकृति ( स्वभाव ), तिथि, शान्ति, श्रीण ( कसा ), भृति ( ऐश्वर्य ), भृति, स्तुति, उन्नति, धृत्ति, पंक्ति, अङ्गुलि, गिति, कान्ति, समृद्धि, नियति ( भाग्य ), विभक्ति, मुक्ति इत्यादि शब्दों के रूप चलते हैं।

## ईकारान्त स्रीलिङ्ग

|            |                  | ३१—नदी    |                   |
|------------|------------------|-----------|-------------------|
|            | ए॰ व॰            | द्वि० व०  | ः व॰ व॰           |
| Я°         | नदी              | नवौ       | नद्यः             |
| द्धि•      | नदीम्            | 37        | नदीः              |
| तृ•        |                  | नदीभ्याम् | नदीभः             |
| <b>٩</b> ٠ | नद्या<br>नद्ये   | 99        | नदीभ्यः           |
| ψo         | नद्याः           | 39        | 33                |
| व•         | 33               | नद्योः    | नदीनाम्           |
| <b>u</b> • | ् <b>न्</b> षाम् | 2"_3      | नदीषु<br>हे नद्यः |
| सं॰        | हे नदि           | हे नवी    | g da.             |

इसी प्रकार जननी, पुत्री, रजनी, सुन्दरी, राङ्गी, कुमारी, पत्नी, वापी, पुरी, देवी, भित्तिनी, विभावरी, कौमुदी, सरस्वती, वाणी, प्राची, प्रतीची, उदीची आदि ईकारान्त स्नी सिंह शब्दों के रूप 'नदी' के समान होते हैं।

प्रायः समस्त रैकारान्त स्नीलिङ्ग शब्दों के रूप 'नदी' की तरह चलते हैं, किन्तु कदमी, स्नी और श्री शब्द अपवाद स्वरूप हैं। केवल अवी ( रजस्वला स्त्री ), तरी ( नाव ), तन्त्री (वीणा), लच्मी, स्तरी (धुआँ ) की प्रथमा के एकवचन में भेद होता है। यथा—प्रथमा एकवचन-अवीः, तरीः, तन्त्रीः, कच्मीः, स्तरीः।

| विभाग स     | तरान्।            |                        |                     |
|-------------|-------------------|------------------------|---------------------|
|             |                   | ३२—लक्ष्मीः            |                     |
|             | ए० व०             | द्वि• व•               | य• य•               |
| do          | लच्मीः            | <b>ल</b> च्म्यौ        | संस्माः             |
| द्वि०       | <b>स्ट्र</b> मीम् | ,,                     | <b>स्ट्रमी</b> ः    |
| तृ∘         | सदम्या            | <del>लद</del> मीभ्याम् | <b>स्ट्र</b> मीभिः  |
| 40          | लच्च्ये           | n                      | स्त्वमोम्यः         |
| पं॰         | लच्चाः            | 33                     | 31                  |
| व॰          | 19                | <del>लद्</del> म्योः   | लच्मीणाम्           |
| €.          | लक्षम्याम्        | ,,,                    | सन्मीषु             |
| सं॰         | हे सिस्म          | हे सदम्यी              | हे लच्चम्यः         |
|             |                   | ३३—स्त्री              |                     |
|             | ए० व०             | द्धि• य०               | व• व०               |
| Яo          | क्री              | स्त्रियौ               | स्त्रियः            |
| द्वि०       | क्रियम् , स्रीम्  | »                      | » स्त्रोः           |
| বৃ•         | स्त्रिया          | स्त्रीभ्याम्           | स्त्रीभिः           |
| च॰          | स्त्रिये          | <b>33</b>              | स्त्रीभ्यः          |
| <b>vio</b>  | स्त्रियाः         | "                      | 31                  |
| व॰          | 22                | स्त्रियोः              | स्त्रीणाम्          |
| स॰          | क्षियाम्          | n                      | स्रोषु              |
| सं•         | हे बि             | हे स्नियौ              | हे हिस्यः           |
|             | 3                 | ४—बी ( छएमी )          |                     |
|             | ए० व०             | द्वि• व॰               | व• व•               |
| <b>प्र•</b> | श्रीः             | श्रियो 💮               | श्चियः              |
| द्धि॰       | श्रियम्           | 37                     |                     |
| ₫•          | श्रिया :          | श्रीम्याम्             | श्रीभिः             |
| ۹۰ ِ        | श्रिये, श्रिये    | 33                     | • श्रीभ्यः          |
| पं॰         | श्रियाः, भ्रियः   | n                      | 20                  |
| व∙          | 12 21             | श्रियो:                | श्रीणाम् , श्रियाम् |
| <b>€</b> 0  | श्रियाम् , श्रियि | n                      | প্রীঘ্র             |
| सं•         | हे श्रीः          | हे श्रियो              | हे श्रियः           |
|             |                   |                        |                     |

#### उकारान्त स्त्रीलिङ्ग ३५—घेतु (गाय)

|        | ए० व०          | ব্লিও বণ     | व• व०     |
|--------|----------------|--------------|-----------|
| স•     | घेतुः          | धेनू े       | घेनवः     |
| हि•    | <u>षेतुम्</u>  | 39           | धेन्ः     |
| तु० :: | <b>धेन्वा</b>  | घेनुभ्याम्   | े घेतुभिः |
| च•     | धेनवे, धेन्वे  | . 23         | घेनुभ्यः  |
| ψo     | धेनोः, घेन्वाः | et <b>33</b> | 200       |
| do     | 22 22          | घेन्द्याः    | धनुनाम्   |
| स०     | धेनी, धेन्वाम् |              | ः घेतुषु  |
| OB     | हे धेनी        | हे धेन्      | हे धेनदः  |

इसी प्रकार रेणु ( धूल ), तनु ( शरीर ), चश्चु ( चोंच ), उहु ( तारा ), रज्जुं (रस्सो), इनु (ठोड़ी) इत्यादि उद्घारान्त छोलिङ्ग शब्दों के रूप घेनु के समान होते हैं।

#### ऊकारान्त स्त्रीलिङ्ग ३६—वध् (बह्र)

|            | ए॰ ए०   | हि॰ व॰     | य० व०      |
|------------|---------|------------|------------|
| Яe         | बधुः    | वच्ची      | स्द:       |
| हि॰        | वधूम्   | 33         | बधूः       |
| त्•        | वभा     | वध्भ्याम्  | बधू भिः    |
| ₹•         | बध्वे   | n i        | वधूभ्यः    |
| <b>₫</b> ● | वच्याः  | 2)         | D .        |
| <b>qo</b>  | "       | वण्योः     | वधूनाम्    |
| <b>₹</b> 0 | वण्याम् |            | वधूषु      |
| सं॰        | हे वधु  | हे वर्ष्वी | ं हे चध्वः |

इसी प्रकार चमू (सेना), स्वधू (सास), रज्जू (रहसो), कर्कन्थू (बेर) आदि सभी उकारान्त स्नोलिक शब्दों के रूप वधू के समान होते हैं।

#### १७-भू ( पृथ्वी )

|        | ए० ४० .                | द्वि॰ व॰              | श्रुव व            |
|--------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| Яo     | भृः                    | भुनौ                  | भुवः               |
| द्धि०  | भुवम्                  | 1 32                  | n                  |
| तृ ०   | <b>सुवा</b>            | भूभ्याम्              | <b>મૂ</b> લિઃ      |
| च० -   | ्रभुवै, भुवे           | 39                    | भूभ्यः             |
| पं•    | भुवाः, भुवः            | 29                    | 2)                 |
| do     | n n                    | <b>भुवोः</b>          | भुवाम् , भूनाम्    |
| स०     | भुवाम् , भुवि          | 197 <b>33</b>         | भूषु               |
| सं•    | े हे भं:               | हे भुवी               | हैं भुवः           |
| स्यो प | साम भा के सत जोते हैं। | ((तथा) चारत के क्रम भ | से भिन्न होते हैं। |

### ३८—सुभू ( सुन्दर भी वाली स्त्री )

|            | ए० व०          | द्वि॰ व॰      | द॰ व०                                |
|------------|----------------|---------------|--------------------------------------|
| No         | धुभ्रः         | सुभूवो        |                                      |
| হ্রি ০     | सुभुवम्        | मुभूबो        | सुत्रुवः<br>सुत्रुवः                 |
| र्∘        | सुभुवा         | सुब्भ्याम्    | ु सुत्र् <sub>भिः</sub><br>सुत्र्भिः |
| <b>ਬ</b> • | <b>सु</b> भूवे | 3, 3,         | •                                    |
| पं०        | सुभ्रवः        | "             | सुभूभ्यः                             |
| <b>q</b> o | 2)             | सुबुवोः       | ं सुभुवाम्                           |
| स॰         | सुभुवि         | n             | सुश्रृषु                             |
| सं०        | हे सुद्        | हे सुभूवी     | हे सुभूवः                            |
|            |                | BETTI-S SPECE | - 4                                  |

## ऋकारान्त स्नीलिङ्ग

#### ३९-मातृ (माता)

|        | ए॰ द॰             | हि॰ ब॰                       | ं च्० व∙  |
|--------|-------------------|------------------------------|-----------|
| Дo     | माता              | मातरी                        | मातरः     |
| द्धि ॰ | <b>मातरम्</b>     | • मातरी                      | मातृः     |
| त् ०   | मात्रा            | मातृभ्याम्                   | मातृभिः   |
| ন্ত্ৰ• | मात्रे            | . ""                         | मातुभ्यः  |
| ų o    | मातुः             | 2 23                         | "         |
| do     | 23                | मात्रीः                      | मातृणाम्  |
| स०     | मातरि             | <b>)</b>                     | मातृषु    |
| सं॰    | हे मातः           | हें मातरी                    | हे मातरः  |
| यात (  | देवरानी ), दक्षित | र ( लड्डी ) के हर मान के मान | के दे दिल |

#### ४०-स्वस् (वहिन)

|       | ए० द०    | द्वि॰ व०                              | ,. ब॰ व०   |
|-------|----------|---------------------------------------|------------|
| 30    | स्वसा    | स्वसारी :                             | स्वसारः    |
| द्वि० | स्वसारम् | , n                                   | स्वस       |
| तृ∘   | स्बह्या  | स्वस्थाम्                             | स्वस्भाः   |
| च॰    | रवस्रे   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | स्वस्भ्यः  |
| पं॰   | स्वसः    | 2)                                    | 2)         |
| व०    | E.       | स्वस्रोः                              | स्वस्याम्  |
| H 0   | स्वसरि   |                                       | स्वस्य     |
| सं•   | हे स्वसः | हे स्वसारी                            | हे स्वसारः |

ऐकारान्त श्रीलिक्न शब्दों के तथा श्रीकारान्त श्रीलिक्न यो श्रादि शब्दों के इप पुँक्लिक्न के समान होते हैं। श्रीकारान्त ख्रीलिक्न शब्दों के इप भी पुँक्लिक्न के समान होते हैं।

#### औकारान्त स्नीलिङ्ग ४१—नौ (नाव)

|           | ए॰ व॰        | द्वि॰ व॰                        | व० व०         |
|-----------|--------------|---------------------------------|---------------|
| y.        | ए० व०<br>नौः | द्वि० व०<br>नावौ                | नावः          |
| দ্ধি•     | नावम्        | p                               | 22            |
| নূ•       | नावा         | भौभ्याम्                        | नौभिः         |
| च॰<br>एं॰ | नावे         | . 55                            | नौभ्यः        |
|           | नावः         | "                               | "<br>नावाम्   |
| do        | "            | नावोः                           | नौ <u>ष</u> ु |
| स●        | नावि         | 2"3                             | हे नावः       |
| सं०       | हे नौः       | हे नावी<br>व्यक्षनान्त संद्वापँ | ह गान-        |
|           |              | क्यक्षनान्त समाय                |               |

उत्पर स्वरान्त संज्ञाओं का कम महोजि दीक्षित की 'सिद्धान्त कीमुदी' के अनुसार पुँक्लिज्ञ, नपुँसकिष्ठक्र एवं स्त्रीलिज्ञ आदि लिज्ञानुसार दिया गया है। किन्तु व्यवनान्त संज्ञाएँ सभी लिज्ञों में प्रायः एक सी चलती हैं, अत एव यहाँ पर वर्ण-क्रमानुसार रक्खी गई हैं।

#### चकारान्त पुँश्लिङ्ग ४२—जलमुच (बादल)

| Яe           | ए॰ द॰<br>जलमुक्                           | द्वि० व०<br>जसमुची | <b>ब</b> ० ६०<br>जलमुबः |
|--------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| হ্রি॰<br>নূ• | जलमुचम्<br>जलमुचा                         | "<br>जलमुग्भ्याम्  | "<br>जलमुग्निः          |
| 40           | जलमुचे                                    | 33                 | नलमुग्भ्यः              |
| पं•          | जलमुचः                                    | ))<br>အကာသါး       | "<br>जलमुचाम्           |
| व            | ))<br>=================================== | जलमुचोः            | जलमुख                   |
| स <b>॰</b>   | जरूमुचि ।<br>हे जरूमुक्                   | "<br>हे जलमुचौ     | हे जलमुनः               |

इसी प्रकार सत्यवाच् आदि समस्त चकारान्त शब्दों के रूप होते हैं केवल प्रार् , प्रत्यम् , तिर्थम् , उदम् के रूपों में कुछ भेद होता है ।

#### ध३—प्राञ्ज ( पूर्वी )

|                 | ए० व०               | द्वि॰ व॰                    | ब० व०                        |
|-----------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|
| प्र°<br>द्वि॰   | प्राङ्<br>प्राज्ञम् | प्राची                      | সাৰ:<br>সাৰ:                 |
| तु॰<br>च॰       | प्राचा<br>प्राचे    | प्राय्भ्याम्                | प्रारिमः<br>प्रारम्यः        |
| <b>ų</b> •      | <b>সাৰ</b> :        | "<br>प्राचीः                | "<br>प्राचाम्                |
| ष•<br>स•<br>सं• | "<br>সাৰি<br>ই সাধু | अस्याः<br>११<br>हे प्राप्ती | प्रा <u>क्ष</u><br>हे प्राचः |

## ४४—प्रत्यञ्च ( पच्छिमी )

|            | ए० व०               | द्वि० व•                                | य० व०                 |
|------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| য়০        | प्रत्यक्            | प्रत्यश्री                              | प्रत्यश्चः            |
| द्वि०      | प्रत्यश्चम्         | 33                                      | प्रतीचः               |
| तृ॰        | प्रतीचा             | प्रत्यग्भ्याम्                          | प्रत्यग्भिः           |
| ৰ•         | प्रतीचे             | · 91                                    | प्रत्यस्य <u>ः</u>    |
| ψe         | प्रतीचः             | . 37                                    | 33                    |
| <b>व</b> ः | 39                  | प्रतीचोः                                | प्रतीचाम्             |
| स०         | प्रतीचि             |                                         | प्रत्यश्च             |
| सं॰        | हे प्रत्यब्         | हे प्रत्यश्ची                           | हे प्रत्यवः           |
|            | <b>४५</b> —         | तियँञ्च् (तिरछा जाने वाला               |                       |
|            | ए० व०               | द्वि० व०                                | ् व० व०               |
| Яo         | तिर्यं क            | तिर्यश्वी                               | तिर्यश्चः             |
| द्धि॰      | तिर्य <b>ञ्च</b> म् | 53                                      | तिरवः                 |
| तु॰        | तिरश्चा             | तिर्यग्भ्याम्                           | तिर्यग्भिः            |
| च०         | . तिरस्चे           | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | तिर्यग्भ्यः           |
| पं         | तिरश्चः             |                                         |                       |
| व॰         |                     | "<br>तिरश्चोः                           | n <del>Garai</del> ir |
| स०         | ."<br>तिरश्चि       |                                         | तिरश्चांम्            |
| सं०        | हे तियंद्           | हे तिर्यमी                              | तिर्यक्ष              |
| 4.         |                     | ४६—उदञ्च् ( उत्तरी )                    | हे तिर्यमः            |
| 77.0       |                     |                                         |                       |
| ok<br>-    | <b>बद</b> र्        | उदमी                                    | <b>उद्धः</b>          |
| ন্ত্ৰি•    | वदश्वम्             | 19                                      | <b>उदी</b> चः         |
| तृ•        | <b>बदीचा</b>        | <b>उद्</b> गम्याम्                      | <b>उद्</b> गिमः       |
| च॰<br>     | <b>उदीचे</b>        | 39                                      | <b>बद्</b> गभ्यः      |
| पं०        | <b>उदीचः</b>        | ,,                                      | 3)                    |
| व०         | "                   | <b>उदीचोः</b>                           | <b>उ</b> दीचाम्       |
| स॰         | <b>उदाै</b> चि      | n                                       | <b>उद्ध</b>           |
| सं॰        | हे उदम्             | हें उदघी                                | हे उदबः               |
|            |                     | ४७—घाच् ( वाणी )                        |                       |
| y.         | वाक्, बाग्          | वाची                                    | वायः                  |
| हि॰        | वाचम्               | 29                                      | 23                    |
| त्•        | वाचा                | ्र बाग्भ्याम्                           | वास्मिः               |
| 40         | वाचे                | 2)                                      | बारभ्यः               |
|            |                     |                                         |                       |

|     | ए० व॰ 🗇          | द्वि० व०  | इ० व०   |
|-----|------------------|-----------|---------|
| фe  | ्र बाचः          | वारभ्याध् | वारभ्यः |
| do  |                  | वाचीः     | वाचाम्  |
| स॰  | वावि             | . 33      | वाधु    |
| सं॰ | हे वाक्, हे वाग् | हे वाची   | हे वाचः |

इसी प्रकार कृच् , त्वच् ( चमड़ा, पेड़ की छाल ), शुच् ( सीच ), ऋग् ( ऋग्वेद के मंत्र ) इत्यादि समस्त चकारान्त स्नीलिज्ञ शब्दों के रूप वाच् की तरह होते हैं।

#### जकारान्त पुँछिङ्ग ४८—ऋत्विज् ( पुजारी )

|     | ए० व॰               | द्वि० च०                      | च ० व ०                |
|-----|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| No. | ऋत्विक्             | ऋत्विजी                       | ऋत्विजः                |
| डि॰ | ऋत्विजम्            | 33                            | . ,,                   |
| तु० | ऋत्विजा             | ऋत्वियभ्याम्                  | ऋत्विभिः               |
|     | ऋत्विजे             | . 33                          | ऋत्विग्भ्यः            |
| च ० | ं ऋत्विजः           | 13                            | 19                     |
| qo. |                     | ऋत्विजोः                      | श्रत्विजाम्            |
| eB. | ऋत्विजि             | e. 33                         | ऋत्विधु                |
| सं∙ | हे ऋत्विक्          | हे ऋत्विजी                    | हे ऋत्विजः             |
| इसी | प्रकार भूमुज् (राजा | ), हुतभुज् ( श्राग्न ), भिषज् | ( बैग ), विषज् (बनिया) |

के रूप होते हैं।

নূত

पयोमुचा

इत्यादि ।

uo \_ कियन ( नैस )

|        |                      | बर—।सपज् । पथ /     |          |
|--------|----------------------|---------------------|----------|
| Яe     | ः भिषक् .            | भिषजी               | भिषजः    |
| ৱি •   | <b>भिषजम्</b>        | 33                  | 39       |
| तृ॰    | भिषज्ञा<br>इत्यादि । | भिषयम्याम्          | भिष्यिमः |
|        |                      | ५०—चणिज् ( बनिया )  |          |
| স      | ्र <b>व</b> णिक्     | वणिजी               | वणिजः    |
| द्धि॰  | वणिजम्               | 39,                 | . 22     |
| तृ•्   | वणिजा<br>इत्यादि ।   | विजियभ्याम्         | वणिरिभः  |
|        |                      | ५१-पयोमुच् ( वादल ) |          |
| go.    | पयोमुक्              | पयोमुचौ             | पयोमुचः  |
| (g. 0. | पयोमुचम्             | पयोमुची             | पयोमुचः  |
|        |                      |                     | 7 .6     |

पयोद्धस्याम्

पयोमुश्भिः

## ५२-परिवाज् ( संन्यासी )

|          | ए० व०             | ्र ्र द्विव व                            | ₹० व०                 |
|----------|-------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Яo       | परिवाट्           | परिहाजी                                  | ्परिवाजः              |
| द्धि०    | परिवाशम्          |                                          | <b>७ . पार्यामः</b>   |
| तृ∘      | परिद्याजा         | er e | . "                   |
| _        |                   | परिवाद्भ्याम्                            | परिद्राड्भिः          |
| च∙       | परिद्राजे         |                                          | ं, परिक्राह्म्यः      |
| ų e      | परिद्राजः         | 23                                       | 31                    |
| व०       |                   | परिवाजे:                                 | परिव्राजाम्           |
| स०       | े परिहाजि         | 22                                       | परिवार्मु             |
| सं∙      | हे परिवाट         | हें परिवाजी                              | हे परिवाजः            |
| इसी प्रव | नार सम्राज् ( महा | राज ), विश्वस्त्रज् ( संसार का           | रचने वाला ) एवं विराज |

इसी प्रकार सम्राज् ( महाराज ), विश्वखज् ( संसार का रचने वाला ) एवं विराज् ( बड़ा ) के रूप होते हैं।

## ५३— सम्राज् ( महाराज )

| Яo                   | सम्राट्             | सम्राजी            | सम्राजः            |
|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| हि ॰                 | सम्राजम्            | 50 ° . "           | 7 * aa             |
| तृ॰                  | सम्राजा             | रुमःड्भवाम्        | <b>सम्रा</b> ड्भिः |
|                      | इत्यादि ।           |                    |                    |
|                      |                     | ५४ विराज् ( वड़ा ) |                    |
| স <b>॰</b><br>ব্লি ৩ | विराष्ट्<br>विराजम् | विराजी             | विराजः             |
| ₹.0                  | विराजा              |                    |                    |
| •                    | इत्यादि ।           | ् विराड्भ्याम्     | वि <b>रा</b> ङ्भिः |

## जकारान्त स्रीलिङ्ग

#### ५५- सज् ( माला )

|           |                   | 2. 2. 7. 4. 184.04 | <b>/</b> |                |
|-----------|-------------------|--------------------|----------|----------------|
| 20        | स्रक्             | स्रजी              |          | <b>स्</b> जः   |
| द्धिः     | सअम्              | 21 . · · · · ·     |          | 23             |
| तृ•       | स्रग              | स्रस्याम्          | r        | <b>लियः</b>    |
| <b>40</b> | स्रजे             | · n ·              |          | <b>झ</b> भ्भयः |
| ďο        | स्रजः             | 22                 |          | 32             |
| do        | 3>                | स्रजेः             |          | व्रजाम्        |
| ₽°        | स्रजि             | <b>23</b>          |          | er i           |
| सं•       | हे सब्            | हे सर्गी           |          | े<br>हे स्रजः  |
| इसी       | प्रकार दज्के भी स | प होते हैं।        |          |                |

#### जकारान्त नपुंसकलिङ्ग ५६—अस्त ( लोह )

|      | ए० व•        | দ্ভিত ৰত     | ब॰ व॰                            |
|------|--------------|--------------|----------------------------------|
| ge   | श्रसुक्      | ं श्रसुजी    | ं श्रस्ति                        |
| द्वि | . 33         | 59           | »                                |
| तृ•  | শ্বস্থা      | श्चरभ्याम्   | श्रम्भिः                         |
| चe   | <b>अस</b> जे | 21           | श्रमुक्यः                        |
| ų.   | श्रस्तः      | 4 20 Jan 198 | . 33                             |
| do   | 23           | श्रस्जोः     | <sub>:</sub> श्रसुआम्<br>श्रसश्च |
| स•.  | असंजि        | 39           |                                  |
| सं॰  | हे बसङ्      | हे श्रस्त्री | हे अस्छि                         |

#### तकारान्त पुंछिङ्ग

## ५७-भूभृत् ( राजा, पहाड़ )

| Дe    | : मूस्त्      | भूमृतौ          | भूसतः                   |
|-------|---------------|-----------------|-------------------------|
| द्धि॰ | भूषृतम्       | भृष्टती         | - भूम्हतः               |
| ₫•    | भूषत्ं।       | भृषृद्भ्याम्    | भूमुद्भिः<br>भूमृद्भ्यः |
| न•    | भूमृत्रे      | 3)              | al sales.               |
| ψ̈́ο  | भूषतः         | , <b>n</b> ,, ; | ))<br>WYYTHITT          |
| d.    |               | भूषतोः          | भूभताम्                 |
| स•    | <b>भूमृति</b> | 23              | भृगृत्सु                |
| 4,0   | हे मृष्टत्    | हे भूगृती       | हे मूमृतः               |

इसी प्रकार महीसृत् ( राजा, पहाड़ ), दिनकृत् ( सूर्य ), शशसृत् ( चन्द्रमा ), परमृत् ( क्रोयक ), मक्त् ( वायु ), विश्वजित् ( संसार का जीतने वाला, एक प्रकार का यश ) के रूप चलते हैं।

#### ५८-श्रीमत् ( माग्यवान् )

|       |                    | 300 | and the second |              |
|-------|--------------------|-----|----------------|--------------|
|       | ए० व०              |     | द्वि० व०       | व० व०        |
| ***   |                    |     | श्रीमन्तौ      | श्रीमन्तः    |
| Яo    |                    |     |                | श्रोमतः      |
| द्वि० | श्रोमन्तम्         |     | 39 "           | _            |
| तृ॰   | श्रीमता            |     | श्रीमद्भ्याम्  | श्रीमङ्किः   |
| _     |                    |     | ·              | श्रीमद्भ्यः  |
| ৰ•    | श्रीमते            |     | 33             | Min Man      |
| ψo    | ्रश्रीमतः          |     | 23             | 31           |
|       |                    |     | श्रीमतोः       | श्रीमताम्    |
| do    | 199                |     | Minis          |              |
| स०    | ्र <b>श्रीम</b> ति |     | 33             | श्रीमत्सु    |
|       |                    |     | हे थोमन्तौ     | हे श्रीमन्तः |
| सं०   | हे श्रीमन्         |     | ६ आस-सा        |              |

इसी प्रकार घोमत् ( बुद्धिमान् ), बुद्धिमत् , भानुमत् ( चमकने वाला ), सानुमत् ( पहाड् ), धनुध्मत् ( धनुर्घारी ), अंग्रुमत् ' सूर्य ), विद्यावत् ( विद्या वाला ), बलवत् ( बलवान् ), भगवत् ( पूज्य ), भग्यवत् ( भाग्यवान् ), गतवत् ( गया हुआ ), उक्तवत् ( बोल खुका हुआ ), श्रुतवत् ( सुन चुका हुआ ) इत्यादि शब्दों के रूप होते हैं ।

धोमत् , बुद्धिमत् श्रादि शब्दों के स्नीकिष्ण रूप 'ई' प्रत्यय सगाकर धीमती, बुद्धिमती श्रादि शब्द बनते हैं श्रोर इनके रूप ईकारान्त नदी शब्द के समान चलते हैं।

|             |                 | And the second second                                                                                                                                                                                                           | 14 400 6 1       |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|             |                 | ५९-भवत् ( आप )                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|             | ए० व०           | हि॰ व॰                                                                                                                                                                                                                          | व॰ व॰            |
| No.         | भवान्           | भवन्तौ                                                                                                                                                                                                                          | भवन्तः           |
| द्धि०       | भवन्तम्         | * 29                                                                                                                                                                                                                            | भवतः             |
| নূণ         | भवता            | भवद्भ्याम्                                                                                                                                                                                                                      | भवद्भिः          |
| च०          | भवते            | n                                                                                                                                                                                                                               | <b>भवद्भ्यः</b>  |
| ψo          | भवतः            | , 19 :                                                                                                                                                                                                                          | n                |
| do          | 99              | भवतोः                                                                                                                                                                                                                           | भवताम्           |
| स॰          | भवति            | 39                                                                                                                                                                                                                              | भवत्सु           |
| सं०         | हे भवन          | हे भवन्तौ                                                                                                                                                                                                                       | हे मवन्तः        |
| इससे ह      | रीकिङ्ग भवती शब | द बनता है, जो नदी की माँति चलत                                                                                                                                                                                                  | ता है।           |
|             |                 | ६०-महत् ( बड़ा )                                                                                                                                                                                                                |                  |
|             | ए० द॰           | द्वि॰ व॰                                                                                                                                                                                                                        | ्र व० व०         |
| <b>до</b> . | महान्           | महान्तौ .                                                                                                                                                                                                                       | महान्तः          |
| द्वि॰       | महान्तम्        | n er en er en er gran film per en er e<br>Benedet en er en en er en | महतः             |
| तृ∙ं        | महता            | महद्भ्याम्                                                                                                                                                                                                                      | महङ्गिः          |
| च∘          | महते            | 29                                                                                                                                                                                                                              | <b>महद्</b> भ्यः |
| पं          | महतः            | 23                                                                                                                                                                                                                              | 21               |
| व॰          | महतः            | महतोः                                                                                                                                                                                                                           | महताम्           |
| स०          | महति            | 22                                                                                                                                                                                                                              | महत्सु           |
| सं०         | हे महन्         | हे महान्तौ                                                                                                                                                                                                                      | हे महान्तः       |
| इसका र      |                 | ती' है, जो नदी की भाँति चलता है                                                                                                                                                                                                 |                  |
|             | ,               | ६१—पठत् ( पढ्ता हुआ )                                                                                                                                                                                                           |                  |
| प्र॰        | पठन्            | पठन्तौ                                                                                                                                                                                                                          | पठन्तः           |
| द्धि•       | पठन्तम्         |                                                                                                                                                                                                                                 | पठतः             |
| नृ•         | पठता            | पठद्भ्याम्                                                                                                                                                                                                                      | पठिद्धः          |
| ব্ৰুত       | पठते            | ú .                                                                                                                                                                                                                             | पठद्भ्यः         |
| çο          | पठतः            | - 39                                                                                                                                                                                                                            | 22               |
|             |                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                  |

| do   | ŧ | पठतः     | पठतीः        | पठताम्    |
|------|---|----------|--------------|-----------|
| स०   | î | पठित े   | , * <b>n</b> | पठत्सु    |
| a to | , | हे प्रजन | हे पठन्तौ    | हे पठन्तः |

इसी प्रकार घावत ( दौड़ता हुआ ), गच्छत ( जाता हुआ ), वदत (बोलता हुआ), प्रयत ( देखता हुआ ), पतत ( गिरता हुआ ), शोचत ( सोचता हुआ ), पिवत ( पीता हुआ ), भवत ( होता हुआ ), गृहत ( सेता हुआ ) इत्यदि शतृ प्रत्ययान्त पुँक्षित शब्दों के ६५ पठत के समान होते हैं।

स्नीलिक्न में पठन्ती, धावन्ती आदि होते हैं जिनके रूप नदी के समान चडते हैं।

#### ६२--दत् ( दांत )

|       | ०६ ० ग         | द्धि● च॰     | द० वं   |
|-------|----------------|--------------|---------|
| प्र॰  | ·              | ,            |         |
| द्धि० | Carried Street |              | द्तः    |
| ਰ•    | दता            | दद्भ्याम्    | दक्किः  |
| ₹0    | ं दते          | ,,,          | दद्भ्यः |
| ψ°ο   | दतः            | दद्भ्याम्    | दद्भ्य: |
| .до   | दतः            | दतीः         | दताम्   |
| स०    | दति            | ं दतीः विकास | दस्य    |

सूचना - दत् शब्द के प्रथम पांच रूप संस्कृत में नहीं पाए जाते । उनके स्थान पर स्वरान्त दन्त के रूपों का प्रयोग होता है ।

#### ६३ — स्त्रीलिङ्ग सरित् (नदरी)

|                              | ए॰ व॰                                                                        | द्वि० व॰                        | व॰ व॰                                            |  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| Яo                           | सरित्                                                                        | सरितौ                           | सरितः                                            |  |
| द्धि •                       | सरितम्                                                                       | 13                              | 37                                               |  |
|                              | सरिता                                                                        | मरिद्भ्याम्                     | **                                               |  |
| च०                           | सरिते                                                                        | .,                              | सरित्भ्यः                                        |  |
| ų.                           | सरितः                                                                        | 1.                              | , u                                              |  |
| व०                           | 22                                                                           | ्र सरितोः                       |                                                  |  |
| e B                          | सरिति                                                                        |                                 |                                                  |  |
| इसी प्रक                     | इसी प्रकार वियुत् (विजलो ), योषित् (स्त्री ), हरित् (दिशा ) के रूप चलते हैं। |                                 |                                                  |  |
| तु॰<br>च॰<br>पं•<br>ष•<br>स• | सरिता<br>सरिते<br>सरितः<br>"<br>सरिति                                        | मरिद्भ्याम्<br>"<br>"<br>सरितोः | सरिद्धिः<br>सरित्भ्यः<br>"<br>सरिताम्<br>सरित्सु |  |

१४— नपुंसकलिक्न जगत् (संसार)
ए॰ व॰ द्वि॰ व॰ व॰ व॰ व॰
प्र॰ जगत्, जगद् जगती जगन्ति
द्वि॰ अगत

| ₹•  | जगता              | जगद्भ्याम्                            | चगद्भिः   |
|-----|-------------------|---------------------------------------|-----------|
| ৰ৹  | जगते              |                                       |           |
| ų o | जगतः              | 32                                    | जगव्भाः   |
|     |                   | 21                                    | 13        |
| व०  | जगतः              | बगतोः                                 | जगताम्    |
| स०  | <b>जग</b> ति      | ••                                    | •         |
| सं० | हे जगत् , हे जगद् | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | वगत्सु    |
| -   | व अगर्द ३ ह अगर्द | हे जगती                               | हे जगन्ति |

इसी प्रकार श्रीमत् , भवत् (होता हुआ ) तथा श्रम्य भी तकारान्त नर्धसकिष्ठ

६५-नपुंसकळिङ्ग महत् ( बड्रा )

| yo.           | महत्                       | महती        | ,<br>महान्ति |
|---------------|----------------------------|-------------|--------------|
| द्वि•         | महत् .                     | . * <b></b> | 23           |
| तृ॰<br>शेष रू | महता<br>र जगत के समान शेरे | महद्भ्याम्  | महिंद्सः     |

#### दकारान्त पुंछिङ्ग ६६—सहद (मित्र)

| yo.        | सुहत् , सुहत्    | सहयो           | ग्रहदः            |
|------------|------------------|----------------|-------------------|
| द्वि०      | सुहदम्           | 33             | 33                |
| तु∘        | सुहदा            | सुहद्भ्याम्    | सुहृद्भिः         |
| <b>च•</b>  | सुह्रदे          | H              | <b>सुहद्</b> भ्यः |
| पै॰        | सुहृदः           | 23             | ,,,               |
| ष०         | **               | <b>सुह्दोः</b> | श्रहदाम्          |
| <b>⊕</b> e | . सुहंदि         | 33 i           | सुरस्             |
| सं०        | हे सहत , हे सहद् | हे यहदी        | हे सुहदः          |
|            |                  |                | 4 44 1            |

इसी प्रकार इदयच्छिद् (इदय को छेदने वाला), मर्ममिद् , सभासद (सभा में बैठने वाला ), तमोनुद ( सूर्य ), धर्मविद् ( धर्म को जानने वाला ), इदयन्तुद् ( इदय को पीड़ा पहुँचाने वाला ) इत्यादि दकारान्त पुंक्षित शब्दों के रूप चलते हैं।

स्चना — दकारान्त पद् शब्द के प्रथम पाँच रूप नहीं मिस्रते। उनके स्थान पर अकारान्त पद के स्पों का प्रयोग किया जाता है। अतएव इस शब्द का रूप 'राम' शब्द के बाद दे दिया गया है।

#### दकारान्त नपुंसकलिङ्ग ६७-इट ( इटय )

| Яo    | इत् | हदी | <b>ह</b> न्दि |
|-------|-----|-----|---------------|
| द्वि॰ | 13  | 33  | 33            |
|       |     |     |               |

| ·==               | W21                                    | . इद्भ्याम्                           | <b>ह</b> द्भिः   |         |
|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------|
| र्•               | हदा                                    | 70                                    | हृद्भ्यः         |         |
| <b>च</b> •        | <b>ह</b> दे .                          |                                       | 25               |         |
| ų́•               | हदः                                    | "<br>हदोः                             | हदाम्            |         |
| 40                | "                                      |                                       | हरस              |         |
| . स॰              | इदि .                                  | n<br>>                                | हे हुन्दि        |         |
| सं॰               | हं हत्                                 | हे इदी                                | 6 4. 4           |         |
|                   |                                        | दकारान्त स्नीलिङ्ग                    |                  |         |
|                   | . 8                                    | ८— इषद् ( पत्थर, चहुान )              |                  |         |
| Яe                | दषद् .                                 | रवदी                                  | हषदः             |         |
| द्वि०             | <b>स्वदम्</b>                          | <b>13</b>                             | 39               |         |
|                   | दववा                                   | दषद्भ्याम्                            | <b>द्व</b> िद्   |         |
| <b>4</b> •        | हषदे                                   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | <b>दबद्</b> स्यः | •       |
| त्र•<br>च•<br>पं• | <b>दबदः</b>                            | "                                     | 2)               |         |
| व•                | 29                                     | <b>दबदोः</b>                          | दवदाम्           |         |
| स•                | दषदि                                   | 31                                    | <b>.</b> हबस्यु  |         |
| सं०               | हे स्पद्                               | हे रपयी                               | हे स्वदः         |         |
|                   |                                        | घकारान्त स्नीलिङ्ग                    |                  |         |
|                   | 8                                      | ९—समिघ् ( यह की लकड़ी )               |                  |         |
| 30                | समिव                                   | विमिषी                                | समिषः            |         |
| <b>18</b> •       | समिषम्                                 | 23                                    | 23               |         |
| ₹•                | समिषा                                  | समिद्भ्याम् .                         | समिक्रिः         |         |
| 40                | -समिषे                                 | ,,                                    | समिद्भ्यः        |         |
| <b>4</b> •        | समिषः                                  |                                       | 99               |         |
| य•                | ***                                    | समिषोः                                | समिषाम्          |         |
| ₹o                | समिषि                                  | , ,                                   | समित्सु .        |         |
| g'o               | . हे समिद                              | ं हे समिषी                            | हे समिषः         |         |
| 40                | .       । वानप्<br>तन्त्रंच जीवस्य / ३ | हता ), धुष् ( मृत्त ), बुष् ( क्रोध   |                  | इत्यादि |
| इसा               |                                        | कता । अर्थ (युक्त )। उत् (यान         | " 3 ; \ 3 * /    |         |
| कारान्त           | सालप्र राज्या                          | हे रूप चलते हैं।                      |                  | **      |

# नकारान्त पुँल्लिङ्ग ७०--आत्मन् (आत्मा )

| ·No  | भात्मा 🕐   | <b>बात्मानी</b> | <b>बा</b> त्मानः |
|------|------------|-----------------|------------------|
| 12.  | भारमानम् . | 191             | श्चातमनः         |
| .स्∙ | बात्मना    | बात्सभ्याम्     | श्चात्मिः        |

| 70          | भारमने                                                           | गालम्याम्                                       | <b>धारमध्यः</b>       |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| ų-          | चात्वनः                                                          | ,,                                              |                       |
| य०          | 22                                                               | आत्मनोः                                         | "<br>चारमनाम्         |
| g.          | श्चात्मनि                                                        | <b>घात्मनोः</b>                                 | •                     |
| सं•         | हे जात्मन                                                        | हे जात्मानी                                     | चात्मस<br>हे चात्मानः |
| महान् ( महा | नार प्रम्बन् ( मार्ग<br>' ), प्रशमन् ( महार<br>का नाम ) के रूप न | ), अस्मन (पत्यरः), बज<br>गारत की लड़ाई में एक : | ## ( TE )             |

स्वना--- ब्रात्मन् शब्द हिन्दों में क्रीलिश होता है, किन्तु संस्कृत में वुँक्षित ।

| ७१ —राजन् | (राजा) |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

| W-6    | -                    |                   | •                          |
|--------|----------------------|-------------------|----------------------------|
| Дo     | राजा                 | रावानी            | रावानः                     |
| वि•    | राजानम्              | 23                | राहाः                      |
| ₹9     | राशा                 | राजभ्याम्         | राजभिः                     |
| च १    | राज्ञे               | gs.               | राजभ्यः                    |
|        | राक्षः               | 23                | 23                         |
| 40     | 19                   | राहोः             | राकाम्                     |
| €o.    | राक्षि, राजनि        | 25                | रावस                       |
| सं०    | हे राजन              | हे राजानी         | हे राजानः                  |
| इसका स | जीकिक रूप राक्षी है, | इसके कप नदी के सम | व राजाकः।<br>व क्रमते हैं। |

७२ - महिम्म ( क्रम्यान )

|       |                 | A topology ( A Bodel ) |           |
|-------|-----------------|------------------------|-----------|
| 70    | ए० व०           | द्वि० ४०               | व• व•     |
| Πo    | महिमा           | महिमानी                | महिमानः   |
| द्धि० | महियानम्        | n                      | महिम्नः   |
| ₫•    | महिम्ना         | महिसम्याम्             | महिम्मा   |
| ৰ•    | महिस्ने         | 29                     | महिमभ्यः  |
| पं०   | महिम्नः         | 33                     | ,,,       |
| 4.    | ,,              | महिम्नोः               | महिम्नाम् |
| g o   | महिस्नि, महिमनि | 21                     | गहमसु     |
| सं•   | हे महिमन्       | हे महिमानी             | हे महिमान |
|       |                 |                        |           |

इसी प्रकार मूर्चन् (शिर ), सीमन् ( चौहर् ), गरिमन् ( बढ्जन ), अधिमन् ( छोटापन ) अणिमन् ( छोटापन ), शुक्तिमन् ( सफेदो ), कालिमन् ( कादापन ), ब्रिडिमन् ( मजबूती ), भश्वत्यामन् इत्यादि अधन्त पुँक्षित्र शब्दों के रूप होते हैं।

स्वना-महिमा, कालिमा, गरिमा भादि शब्द सीलिय में प्रमुख किने बादे हैं, किन्तु संस्कृत में पुँक्षित्र में।

#### अनुवाद-रत्नाकर

|              |                       | ७३—युघन ( जवान )                              |                                         |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Яe           | युवा                  | युवानौ                                        | युवानः                                  |
| রিত<br>ব্রিত |                       | ,,                                            | यूनः                                    |
|              | युवानम्<br>गना        | <i>गु</i>                                     | युविभः                                  |
| त्॰          | यूना<br>गर्ने         |                                               | युवभ्यः                                 |
| च॰<br>पं॰    | यूने<br>यूनः          | 21<br>23                                      | 3444                                    |
|              |                       | यृनीः                                         | यूनाम्                                  |
| व ०          | υ .<br>π <del>Ω</del> |                                               | युवमु                                   |
| ₩•           | यूनि                  | हे युवानी                                     | हे युवान                                |
| सं•          | हे युवन               | है जिसके रूप नदी के समान चर                   |                                         |
| युवन प       | ा साक्षा विवता        | ६। जसक स्थ गरा क समाग पर<br>७४—श्वन् (कुत्ता) |                                         |
| _            |                       | रवानी                                         | रवानः                                   |
| No.          | श्वा                  | रवाना                                         |                                         |
| द्धि०        | स्थानम्               | <i>p</i>                                      | शुनः<br>श्वभिः                          |
| तृ∙          | शुना                  | श्वभ्याम्                                     |                                         |
| म् ०         | शुने                  | 21                                            | श्वभ्यः                                 |
| q o          | शुनः                  | n                                             | 25                                      |
| व०           | 189 2                 | शुनोः                                         | शुनाम्                                  |
| सु०          | ्र शुनि               | , ,,                                          | श्वप्र                                  |
| सं॰          | हे स्वन्              | हे स्वानी                                     | हे स्वानः                               |
|              |                       | ७५—अर्घन् ( घोड़ा )                           |                                         |
| y.           | श्रवी                 | श्चर्यन्तौ                                    | भर्वन्तः                                |
| द्विक        | अर्बन्तम्             | 23                                            | द्यर्दतः                                |
| वृ•          | अर्वता                | श्चर्वद्भ्याम्                                | श्चर्यद्भिः                             |
| च•           | श्चर्यते              | n 33 ·                                        | श्चर्वद्भ्यः                            |
| ų o          | अर्थतः                | ,,                                            | 23                                      |
| g o          | 2)                    | श्चर्यतोः                                     | • अर्वताम्                              |
| . स०-        | अवंति                 | <b>39</b>                                     | श्चर्वत्सु                              |
| सं०          | हे अर्वन              | हे अर्वन्तौ                                   | हे श्रर्वन्तः                           |
| •            | •                     | ७६ मघवन् (इन्द्र)                             |                                         |
| Ão.          | . मचवा                | मचवानी                                        | मध्यान्ः                                |
| द्वि०        | . <b>मध्यानम्</b>     |                                               | मघोनः                                   |
|              | मधाना                 | मध्यभ्याम्                                    | भघवसिः                                  |
| न्∘          |                       | गप्यस्थाय्                                    | मध्यभ्यः                                |
| <b>च</b> ०   | मघोने                 |                                               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| do.          | मधीनः                 | , , ,                                         |                                         |

|      |                                                                                                                                                                      | _                   |                                        | 37                |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------|--|
|      | ष्                                                                                                                                                                   | मघोन:               | मधोनोः                                 | संघोनाम्          |  |
|      | स०                                                                                                                                                                   | मघोनि               | ,                                      | मघबत्सु           |  |
|      | सं०                                                                                                                                                                  | हे मध्वन्           | हे मघवानी                              | हे मचनानः         |  |
|      | मधव                                                                                                                                                                  | न् का रूप विकल्प    | करके निम्न प्रकार भी चलता है-          | द गचनागः          |  |
|      | Яo                                                                                                                                                                   | मघवान्              | मध्वन्तौ                               | मघवन्तः           |  |
|      | द्धि•                                                                                                                                                                | मध्वन्तम्           | "                                      |                   |  |
|      | तृ•                                                                                                                                                                  | मघवता               | मधबद्भ्याम्                            | मघवतः             |  |
|      | च•                                                                                                                                                                   | मघवते               |                                        | मघविद्भः          |  |
|      | นื้อ                                                                                                                                                                 | मध्वतः              | n ·                                    | मध्वद्भ्यः        |  |
|      | व०                                                                                                                                                                   | 23                  | <br>मष्यतोः                            |                   |  |
|      | स॰                                                                                                                                                                   | मध्वति              | •                                      | मधवताम् 🕛         |  |
|      | सं॰                                                                                                                                                                  | हे मधबन्            | »                                      | मधबरसु            |  |
|      |                                                                                                                                                                      | य गगग्य             | हे मध्यन्ती                            | हे मचवन्तः        |  |
|      | Яo                                                                                                                                                                   | TD:                 | ७७पूषन् ( सूर्यं )                     |                   |  |
|      | <b>ৱি</b> •                                                                                                                                                          | पूरा                | प्यणी                                  | प्षणः             |  |
|      |                                                                                                                                                                      | पूषणम्              | 'n                                     | पूब्पः            |  |
|      | ₹॰                                                                                                                                                                   | पूच्या              | प्षभ्वाम्                              | पूषभिः            |  |
|      | 40                                                                                                                                                                   | मूच्यो              | , V                                    | व्यभ्यः           |  |
|      | ប៉ <b>ំ</b> ១<br><b>៥</b> ១                                                                                                                                          | पुस्लाः             | n n                                    | ,,                |  |
|      | . सु०                                                                                                                                                                | ,                   | पूच्योः                                | पृथ्णाम्          |  |
|      | 40                                                                                                                                                                   | पूरिण, पूषांच       | , n                                    | ः प्वसु           |  |
|      | 40                                                                                                                                                                   | हे पूषन्            | हे पूषणी                               | हे पूषणः          |  |
|      |                                                                                                                                                                      |                     | ७८ — इस्तिन् ( हाथी )                  |                   |  |
|      | do                                                                                                                                                                   | इस्ती               | इस्तिनौ                                | इस्तिनः           |  |
|      | द्धि०                                                                                                                                                                | हस्तिनम्            | 39                                     |                   |  |
|      | तृ०                                                                                                                                                                  | <b>इस्तिना</b>      | हस्तिभ्याम्                            | ग<br>इस्तिभिः     |  |
|      | ৰ ০                                                                                                                                                                  | इस्तिने             | n                                      | इस्तिम्यः<br>•    |  |
|      | <b>एं</b> ०                                                                                                                                                          | इस्तिनः             | "                                      |                   |  |
|      | ष०                                                                                                                                                                   | ,11                 | इस्तिनोः                               | "                 |  |
|      | स०                                                                                                                                                                   | इस्तिनि<br>इस्तिनि  | वारतमाः<br>इस्तिमोः                    | इस्तिनाम्         |  |
|      | सं०                                                                                                                                                                  | हे इस्तिन्          |                                        | इंस्तिषु          |  |
|      |                                                                                                                                                                      |                     | हे इस्तिनी                             | हे इस्तिनः        |  |
| 1    | क्षान्यः<br>राज्यस्य                                                                                                                                                 | । १ १५। (अयु ) कार् | र ( हाथा ), मन्त्रिन् ( मंत्री ), गुरि | गन ( गुणो ), शशिद |  |
| 6    | ( चन्यमा ), पक्षिन् ( पक्षी ), धनिन् , वाजिन् ( घोड़ा ), तपस्विन् ( तपस्वी ), एका-<br>किन् ( अकेला ), हिस्त् ( हुखी ), सत्यवादिन् ( सव बोक्रने वाका ), बलिन् ( बळी ) |                     |                                        |                   |  |
| कि   | ম্ ( <b>সহ</b> ল)                                                                                                                                                    | ्रासन् ( सुसी       | ), सत्यवादिन् ( सच बोक्षने वाका        | ं), बलिन् (बली)   |  |
| \$15 | शांष इन्नन्त                                                                                                                                                         | त शब्दी के रूप च    | लत इ।                                  |                   |  |
|      |                                                                                                                                                                      |                     |                                        |                   |  |

इन्सन्त शस्त्रों के कीक्षित्र शन्द ईकार बोव्कर इस्तिनी, एकाकिनी आदि ईकारान्त होते हैं बिनके रूप नदी के समान वस्ते हैं।

| हैं बिनके रूप नदी के समान चलते हैं।                         |                     |                          |                      |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|--|
|                                                             | <b>66</b> -         | —पथिन् (मार्गे )         |                      |  |
| y.                                                          | प्रचाः              | पञ्चानी                  | पन्थानः              |  |
| €.4                                                         | पन्यानम्            | 30                       | ्पयः                 |  |
| व•                                                          | वया                 | पृथिभ्याम्               | पथिभिः               |  |
| 40                                                          | पथे                 | žį.                      | पथिभ्यः .            |  |
| वं∙                                                         | वदाः                |                          | ))<br>               |  |
| <b>4</b> •                                                  | ,,                  | पयोः                     | पथाम्                |  |
| स॰                                                          | ्पि ्               | 31-                      | पथिषु                |  |
| €-                                                          | हे पन्धाः           | हे पन्यानी               | हे पन्यानः           |  |
|                                                             | न                   | कारान्त सीलिङ्ग          |                      |  |
|                                                             | 60-                 | –सीमन् ( चौद्दी )        |                      |  |
| -SI 0                                                       | सीमा                | ्यो <b>गानी</b>          | सीमानः               |  |
| (B)                                                         | सोमानम्             | 23                       | सीम्नः               |  |
| ₫•                                                          | सीम्ना              | सीमभ्याम्                | चीमभिः               |  |
| q.                                                          | बीम्ने              | "                        | <b>बीमभ्यः</b>       |  |
| фe                                                          | धीरनः               | सीमभ्याम्                | सीमभ्यः              |  |
| go.                                                         | - 59                | - सीम्नोः                | सीम्नाम्             |  |
| ਰ <b>਼</b>                                                  | सीस्नि, सीमनि       | सीम्नोः                  | <b>गीम</b> स्र       |  |
| सं०                                                         | हे सीमन             | हे सीमानौ                | हे सीमानः            |  |
| सचना                                                        | -सोमन् के रूप महिन  | ान् के समान होते हैं।    |                      |  |
|                                                             | नव                  | तरान्त नपुंसकलिङ्ग       |                      |  |
|                                                             |                     | १—नामन् ( नाम )          |                      |  |
| Яe                                                          | नाम                 | नाम्नी, नामनी            | नामानि               |  |
| द्धि॰                                                       | 23                  | 31 23                    | . Jo                 |  |
| <b>q</b> •                                                  | नाम्ना              | नामभ्याम्                | नामभिः               |  |
| व                                                           | नाम्ने              | 33                       | नामस्यः              |  |
| q•                                                          | वाम्सः              | 33                       | 33                   |  |
| q.                                                          | 33                  | नाम्नोः                  | नाम्ताम्             |  |
|                                                             | नाम्नि, नामनि       | "                        | नायसु                |  |
|                                                             |                     | हे नाम्नी, नामनी         | हे नामानि            |  |
| प्रकी                                                       | प्रकार भागत ( चर. न | वसक ), व्योमन ( श्राकार  | ), सामन् ( सामवेद का |  |
| a <i>J</i> ga                                               | वस ( एशार ), शायन ( | रस्ती ), के इप होते हैं। |                      |  |
| त्र ), प्रेमन् ( प्यार ), दामन् ( रस्ती ), के रूप होते हैं। |                     |                          |                      |  |

|                |                     | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                | •                   | २—चर्मन् ( चमडा )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| Z0             | चर्म                | चर्मणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | चर्माण                |
| द्वि॰          | v                   | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | i)                    |
| বূ•            | चर्मणा              | चर्मस्याम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | चर्मभः                |
| 40             | चर्मणे              | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | चर्मभ्यः              |
| , do           | सर्भगः              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| ं सु           | 10                  | चर्मणीः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "<br>यमेंचाम्         |
| सुव            | चर्मणि              | ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | चर्मधु                |
| संव            | हे चर्म, हे चर्मन   | हें चर्मणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | हे चर्माण             |
| इसी प्र        |                     | थी ), जहान ( अहा ), वर्गन (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| ग्तर्भन् ( राव | ता ), शर्मन् ( सुस  | ) के रूप चलते हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | art provide and p     |
|                | • •                 | ८३—अइन् (विन)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
| Яe             | भाइः                | शहो, शहनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>महानि</b> ·        |
| <b>a</b>       | n .                 | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | भ्र                   |
| ₫•             | অৱা                 | <b>यहीभ्याम्</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | चहोमिः                |
| do.            | ग्रहे               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | भहोभ्यः               |
| ų°•            | ब्रहः               | <b>38</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| ष•             |                     | ्र श्रहोः<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "<br><b>महा</b> म्    |
| ਰ•             | "<br>यहि, अइनि      | ।<br>ज्ञान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | चहातु, <b>चहुस्यु</b> |
| सं•            | हे शहः              | हे यही, यहनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | हे महानि              |
|                | -                   | -भाविन् ( होने वाला )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| ЯФ             | माबि .              | भाविनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | भावीनि                |
| हि॰            | 23                  | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3)                    |
| व्∘            | भाविना              | माविभ्याम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>माबिभिः</b>        |
| च॰             | ं <b>भावि</b> ने    | s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | भाविभ्यः              |
| पं॰            | भाविनः              | 31-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| ष०             | n                   | माविनोः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>भाविनाम्</b>       |
| स॰             | ्भाविति             | n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मान्द्र               |
| सं॰            | हे भावि             | हे माबिनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | हे माबीनि             |
|                |                     | कारान्त स्रीलिङ्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
|                |                     | ८५—अप् ( पानी )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
|                |                     | A A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| અપ્ રા         | व्द के रूप केवस बहु | नपग स हात है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
|                | बहुवचन              | The state of the s | वं≎ वं•               |
| प्र॰           | चापः                | ų o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ब्रद्भ्यः             |
| হি∙            | <b>श्</b> पः        | · q•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | श्रपास्               |
| 7,             | बद्धिः<br>सन्दर्भाः | ं स॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | चप्स                  |
| 7"             | श्रद्भ्यः           | सं•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | है जायः               |

## मकारान्त स्नीलिङ्ग ८६—कक्रम् ( दिशा )

| Ao C       | ककृप         | <b>क</b> कुमी                    | क्कुभः      |
|------------|--------------|----------------------------------|-------------|
| द्धिः      | ककुभम्       | 31                               | 33          |
| र्∘        | कक्रमा       | <b>ककुन्ध्या</b> प्              | कक्रिकाः    |
| व॰         | ककुमे        | n, -                             | ककुक्भ्यः   |
| фp         | क्रमः        | 3)                               | 23          |
| go.        | 33           | <b>ककुभोः</b>                    | ककुमाम्.    |
| ₩•         | <b>क</b> §भि | 23                               | ककुरसु      |
| सं०        | हे कइप्      | हे ककुभी                         | हे ककुभः    |
|            |              | रकारान्त नपुंसकलि <del>ङ्ग</del> |             |
|            |              | ८७-वार् (पानी)                   |             |
| ilo        | बाः          | वारो                             | वारि        |
| द्वि॰      | ,,           | <b>)</b>                         | 19          |
| ंत्∙       | 'बारा        | वाभ्यम्                          | वार्सिः     |
| ৰ•         | वारे         | . ,                              | वार्भ्यः    |
| पं०        | वारः .       | 19                               | ,,          |
| 4º         | <b>))</b>    | वारोः                            | वाराम्      |
| g.e        | वारि         | n                                | वार्षु      |
| सं•        | हे वाः       | . हे वारी                        | हे वारि     |
|            |              | ८८—गिर ( वाणी ) स्त्रीतिङ्ग      |             |
| Ze.        | गीः          | <b>गिरौ</b>                      | गिरः        |
| द्धि•      | गिरम्        | 29                               | 2)          |
| q.         | गिरा         | गीभ्याम्                         | गीर्भिः     |
| 40         | गिरे         |                                  | गोर्भ्यः    |
| q.         | गिरः         | <b>&gt;&gt;</b>                  | ,,,         |
| qo         | 31           | गिरीः                            | गिराम्      |
| ₹o         | गिरि         | · 31                             | गोर्षु      |
| सं•        | हे गीः       | हे गिरौ                          | हे गिरः     |
|            |              | ८९—पुर् ( नगर ) स्त्रीलिङ्ग      |             |
| Z.         | ď:           | पुरी                             | <b>पुरः</b> |
| <b>B</b> • | पुरम्        | n ·                              | 29          |
| त्∙        | <u> व</u> रा | पूर्गाम्                         | पूर्भिः     |

| ৰ•                | पुरे       | पूर्स्याम्               | पुर्भ्यः  |
|-------------------|------------|--------------------------|-----------|
| ψo                | पुरः       | ม                        |           |
| do                | 23         | <b>प्रतीः</b>            | . पुराम्  |
| स०                | पुरि       | - , , <b>n</b>           | पूर्व     |
| सं०               | हे प्ः     | हं पुरौ                  |           |
| इसी               |            | रा ) के भो रूप चलते हैं। | हे पुरः   |
|                   | 0,10       |                          |           |
|                   |            | वकारान्त स्रीलिङ्ग       |           |
|                   |            | ९०-दिव् ( आकाश, स्वर्ग ) |           |
| No.               | <b>यौः</b> | दिवी                     | दिवः      |
| द्धि॰             | दिवम्      | n                        | 23        |
| व्∘               | दिवा       | बुभ्याम्                 | बुभिः     |
| च <b>्</b>        | दिवे       | 3)                       | युभ्यः    |
| ٰ                 | दिवः       |                          | "         |
| व०                | 11         | दिवोः                    | दिवाम्    |
| स॰                | दिवि       | 10                       | वृषु      |
| सं॰               | हे यौः     | हं दिवी                  | हे दिवः   |
|                   |            | चकारान्त पुँछिङ्ग        |           |
|                   |            | ९१ — विश् (बनिया)        |           |
| <b>9</b> R        | बिट् ।     | विशौ                     | 6-        |
| द्धि॰             | विशम्      |                          | विशः      |
| तृ•               | विशा       | भ<br>विकासाम             | en-C      |
| <b>4</b> 0        | विशे       | विद्भ्याम्               | विद्भिः   |
| पं०               | विशः       | 33                       | विड्भ्यः  |
| ব০                | 29         | ्र<br>विशोः              | 1)        |
| स०                | विशि       | · •4411•                 | विशाम्    |
| सं•               | है विट्    | "<br>~ ^ <b>^</b>        | विट्ष     |
| 4-                | •          | हें विशी                 | हे निराः  |
|                   |            | १२—तादश् ( उसके समान )   |           |
| yo<br>~           | तादक्      | ताहराौ                   | तादशः     |
| द्वि०             | तादशम्     | , <b>ນ</b>               | 23        |
| ਰ੍•               | ताहशा      | ताहरम्याम्               | ताड़िभ:   |
| च <b>०</b>        | तारशे      | ,,                       | ताहरभ्यः  |
| <b>પં</b> •       | तादशः      | . ŝı                     | 27        |
| ष <b>॰</b><br>स ० | ं ताहशि    | ताहशोः                   | तादशाम्   |
| सं°               |            |                          | तारश्च    |
| 4.                | हे तांहक्  | ं हे ताहशी               | हे ताहराः |

इसी प्रकार यादश् ( जैसा ), भादश् ( मेरे समान ), भवादश् ( आपके समान ), त्वादश् ( तुम्हारे समान ), एतादश् ( इसके समान ) इत्यादि के रूप चलते हैं । इनके स्नीकिश्न शब्द तादशी, मादशी, यादशी आदि हैं जिनके रूप नदी के समान चलते हैं ।

#### ९३—ताहरा् ( उसके समान ) नपुँसकलिङ्ग

| y.   | तादक् | तादशी | तादंशि |
|------|-------|-------|--------|
| दि • | ••    |       | 31 -   |

तृतीया इत्यादि के रूप पुँक्लिक्ष के समान होते हैं। तादश्, मादश् मवादश्, त्वा-दश् इत्यादि के समानार्यक अकारान्त शब्द तादश, मादश, मवादश, त्वादश आदि हैं।

#### ९४-दिशं (दिशा) स्रीलिङ्ग

| No    | । बर्के भादर्ग   | ાવરા                   | 16-61.             |
|-------|------------------|------------------------|--------------------|
| द्वि॰ | दिशम्            | 23                     | **                 |
| तृ॰   | दिशा             | दिग्भ्याम्             | दिगिभः             |
| ₹0.   | दिशे             | 34                     | दिरभ्यः            |
| фo    | ् दिश <u>ः</u>   | '99                    |                    |
| व•    | ,                | दिशोः                  | दिशाम्             |
| H.    | दिशि             | 79                     | दिश्च              |
| सं०   | हे दिक्, हे दिग् | हें दिशी               | हे दिशः            |
|       |                  | -निश ( रात ) स्रीलिङ्ग |                    |
| 度。    | : +              | +                      | निशः               |
| तृ•   | निशा             | निजभ्याम् , निङ्भ्याम् | निजिमः, निङ्भिः    |
| च॰    | . निशे           | n n                    | निज्ञ्य , निब्भ्यः |
| _     | • • •            |                        |                    |

इसके पहले पांच रूप नहीं मिलते ।

निशि

पं• ः निशः

व॰ ; "

## पकारान्त पुँछिङ्ग

33

निच्सु, निट्सु, निट्त्सु

निशाम्

| No.         | ्र<br>हिंद्       | दिषी                                  | हिषः       |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|------------|
| हिं         | द्विषम्           | ,                                     | , 'n       |
| ₫•          | द्विषा.           | <b>द्विड्भ्याम्</b>                   | द्विड्मिः  |
| च॰          | ुः द्विषे         | 'n                                    | द्विड्भ्यः |
| <b>40</b> % | ् द्विष: <u> </u> | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | i          |

निशोः

माःसु, मास्यु

|                |                      |                             | •                            |
|----------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|
| ष०             | द्विषः               | <b>दियोः</b>                | हिषाम्                       |
| स०             | द्विषि               | 31                          | द्विट्यु                     |
| सं•            | हे दिट्              | हे दिषी                     | हें दिया                     |
|                | ९७ प्रा              | हुष ( वर्षा ऋतु ) स्तीर्    | लेक                          |
| Я°             | प्राष्ट् , प्राष्ट्  | आश्रवी                      | प्राथुष:                     |
| द्वि०          | प्रायुषम्            | 19                          | 25 -                         |
| বৃ ৽           | प्राचुवा             | प्राष्ट्रस्याम्             | प्रायुक्तिः                  |
| ₹•             | प्रा <b>र्</b> षे    | ,,                          | • प्रावृद्भ्यः               |
| ยื่อ           | प्रायुषः             |                             | n                            |
| g o            | 33                   | प्रावृषीः                   | प्राप्यास्                   |
| स०             | <b>সাৰু</b> শ্বি     | प्रा <b>यु</b> षोः          | प्राबद्ध                     |
| सं॰            | हे प्रावट् , प्रावड् | हे प्रावृषी                 | हे प्राव्यवः                 |
|                |                      | कारान्त पुँल्लिङ्ग          | 4 4161                       |
|                |                      |                             |                              |
| प्रव           | चन्द्रसाः            | चन्द्रमस् ( चन्द्रमा )      | •                            |
| हि•            |                      | चन्द्रमसी                   | चन्द्रगधः                    |
|                | चन्द्रमसम्           | <i>n</i>                    | "                            |
| ् व∘           | चन्द्रमश             | चन्द्रमोभ्याम्              | चन्द्रमोभिः                  |
| ं द्व          | चन्द्रमसे            | M                           | चन्द्रमोभ्यः                 |
| ų°.            | चन्द्रमसः            | ń                           | 29                           |
| <b>ब</b> ॰     | n                    | चन्द्रमसोः                  | चन्द्रमसाम्                  |
| ਚ•             | चन्द्रमि             | 21                          | चन्द्रमासु-स्सु              |
| €:•            | हे चन्द्रमः          | हे चन्द्रमसी                | हे चन्द्रमसः                 |
| इसी अव         | हार दिवीकस् (देवत    | ा), महौजस् ( बड़ा ते        | ज बाला ), वेधस् ( ज्ञह्या ), |
| सुमनस् ( अ     | च्छा चित्त वाला ),   | महायरास् ( वड्रा यरास्वी    | ), महातेजस् ( बड़ी कान्ति    |
| बाला ), वि     | शालवक्षस् ( बढ़ी छात | तो वाला ), दुर्वावस् ( इ    | विधा-तुरे कपदों वाका ).      |
| प्रचेतस् इत्या | दि समस्त सकारान्त    | वुँक्लिक्स शब्दों के रूप चल | ते हैं।                      |
|                |                      | ास् ( महीना ) पुँक्लि       |                              |
| द्धि•          | +                    | +                           | मासः                         |
| तृ∙            | मासा                 | माभ्याम्                    | माभिः                        |
| च०             | मासे                 | n                           | माध्यः                       |
| <b>Ů</b> •     | मासः                 | **                          |                              |
| ष०             | ,,                   | मासोः                       | मार्थाम्                     |

स॰ मासि " इस शब्द के मी प्रयम पाँच कप संस्कृत में नहीं मिलते ।

| १००पुम्स ( | पुरुष ) | ) पुँछिङ्ग |
|------------|---------|------------|
|            |         |            |

| Яo  | पुषान            | पुगांसी         | पुर्मासः        |
|-----|------------------|-----------------|-----------------|
| हि॰ | <b>पुगां</b> सम् | 31              | पुंसः           |
| র•  | <u> </u> ुंसा    | पुम्भ्याम्      | पुस्मिः         |
| ৰণ  | <b>ું કે</b>     | पुम्भ्याम्      | पुम्भ्यः        |
| पं• | <del>વુંસઃ</del> | 53              | 2)              |
| 40  | .13              | <b>ुं</b> सोः   | <b>पुं</b> साम् |
| स∙  | <b>ुं</b> सि     | पुंच <u>ो</u> ः | <b>વું</b> લ    |
| सं॰ | हे पुमन्         | हे पुगांसी      | हे पुमांसः      |
|     |                  |                 |                 |

#### १०१—विद्वस् (विद्वान् ) पुँक्षिक

| yo.        | विद्वान्     | विद्वांसौ                               | विद्वां सः   |
|------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|
| <b>展</b> 。 | विद्वांसम्   | , <b>31</b>                             | विदुषः       |
| त्∘        | विदुषा       | विद्यद्भ्याम्                           | विद्वद्भिः   |
| ष्         | विदुषे       | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | विद्वद्भ्यः  |
| प्o ⊸      | विद्युषः     | 33                                      | . 33         |
| do         | 21           | विदुषोः                                 | विदुषाम्     |
| ₩• ∴       | विदुधि       | 31                                      | ं विद्वत्सु  |
| सं०        | हे विद्वन्   | हे विद्रासी                             | हे विद्वांसः |
| रवसा ह     | बीलिक ग्रह्म | 'बिवर्षी' है. जिसके रूप नदी के समान     | चलते हैं।    |

#### १०२ — लघीयस् ( उससे छोडा )

| Яo    | कषीयान्        | <b>ल</b> घोगांसी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>लघो</b> यांसः      |
|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| द्वि० | ं लघीयांसम्    | and the second s | लघीयसः                |
| तृ•   | लघोयसा         | रुषीयोभ्याम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>लघो</b> योभिः      |
| च॰    | सघोयसे         | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>लघोयोभ्यः</b>      |
| ψo    | लबीयसः         | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31                    |
| ष्०   | <b>33</b> ·    | <b>छषीयसी</b> ः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del>रुष</del> ीयसाम् |
| स॰    | <b>जघो</b> यसि | n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | लघीयःद्य, लघीयस्यु    |
| सं०   | हे लघीयन       | हे लघीयांसौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | हे सवीयांसः           |
| क्रमी | ग्रस्थक खेमस   | मनीमस ( पाधिक बहा ) हहीगस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ( श्वधिक सजबत ),      |

इसी प्रकार श्रेयस्, गरीयस् ( अधिक बड़ा ), द्रढीयस् ( अधिक मजबूत ), द्राषीयस् ( अधिक लम्बा ), प्रयोयस् ( अधिक मोटा या बड़ा ) इन्यादि ईयस् प्रत्यय से बने हुए पुँक्षिक्त शब्दों के रूप चलते हैं।

इनके स्नोळित शब्द श्रेयसी, रारीयसी, द्रहोयसी, द्राघीयसी इत्यादि 'ई' जोडकर बनाये जाते हैं जिनके रूप नदी के समान चलते हैं।

|               | 0.0                        |                                       |                                                  |
|---------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
|               | ् १०२ – अयस                | ( अधिक प्रशंसनीय ) पु                 | ঞ্জিদ                                            |
| স৹            | जनाय                       | श्रेयांसौ                             | श्रेयांसः                                        |
| द्वि०         | श्रेयांसम्                 | 23                                    | श्रेयसः                                          |
| वृ०           | े भ्रेयस <u>ा</u>          | श्रेयोभ्याम्                          | श्रेयोमिः                                        |
| च॰            | श्रेयसे                    | ,,                                    | श्रेयोभ्यः                                       |
| पं॰           | भेयसः                      | 23                                    |                                                  |
| व॰            | ,,                         | श्रेयसोः                              | "<br>श्रेयसाम्                                   |
| ਚ•            | श्रेयधि                    | <b>3</b> 3                            |                                                  |
| सं•           | हे अयन्                    | दे श्रेयांसी                          | श्रेयःमुः श्रेय <del>स्</del> मु<br>हे श्रेयांसः |
|               | <b>108</b> —808            | होस ( भुजा ) पुंछिन्न                 | ર ત્રયાસા                                        |
| Яo            | दोः                        | दोषी                                  | 2)                                               |
| द्धि॰         | ,,                         |                                       | दोवः                                             |
| त्∙           | दोषा, दोष्णा               | n<br>Sharin shares                    | » दोष्णः                                         |
| व॰            | दोषे, दोध्ये               | दोर्स्याम्, दोष्ट्याम्                | दोर्भिः, दोषभिः                                  |
| ų́о           | दोषः दोष्णः                | .) 31 33                              | दोभर्यः दोषभ्यः                                  |
| Чо            |                            | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | " "                                              |
| स०            | ं।<br>दोबि, दोब्जि, दोष्णि | ्दोषोः, दोष्णोः                       | दोवाम्, दोन्णाम्                                 |
| संव           | हे दोः                     | )I                                    | दोःषु, दोःषु, दोष्षु                             |
| •             |                            | हे दोषी                               | हे दोषः                                          |
| y.            | ्र श्र <u>प्</u> यराः      | स ( अप्सरा ) स्त्रीलिङ्ग              | 7                                                |
| হ্রি <b>০</b> |                            | अप्सरसी                               | व्यप्सरसः                                        |
| ਰੂ∙           | <b>अ</b> प्सरसम्           | **                                    | "                                                |
| च०            | अप्खरसा                    | चप्सरोभ्याम्                          | श्रप्सरोभिः                                      |
| ri o          | अप्सरसे                    | **                                    | श्रपारोभ्यः                                      |
|               | <b>अ</b> प्स रसः           | 1)                                    | 22                                               |
| do            | "                          | श्रप्सरसोः                            | श्रप्तरसाम्                                      |
| स•            | अप्सरसि                    | 23                                    | <b>च</b> प्स <b>रः दु</b> -स्दु                  |
| सं॰           | हे अप्सरः                  | हे भप्सरसौ                            | हे श्रप्सरसः                                     |
| अप्सर्        | स् अब्द का प्रयोग प्रायः व |                                       |                                                  |
|               | १०६—आशिस                   | ् ( माशीर्वाद ) स्त्रीलिङ             | 7                                                |
|               | ए० व०                      | हि॰ वं॰                               | <br><b>द</b> ० द०                                |
| No.           | श्राशीः े                  | <b>ब्रा</b> शिषौ                      | द्याशिषः                                         |
| দ্রি ০        | आशिषम्                     | 2)                                    | ,,                                               |
| तृ•           | - आशिषा                    | श्राशीभ्योम्                          | જા <b>રીમિં</b> ઃ                                |
| ল্ব ০         | आशिषे                      | 23                                    | <b>छा</b> शीर्म्यः                               |
|               |                            | -                                     | आर्गान्भन                                        |

q.

भनुषः

| पं॰ आशिषः आशिम्बीम् आशिम्बीम्  पः॰ आशिषः आशिषाः आशिषाम्  सः॰ आशिषः अशिषाम्  सः॰ दे आशीः हे आशिषः हे आशिषः  र०७—सनस् (सन ) नपंस्रकिष्ठः  प्र० सनसः सनसी सनीभाम सनीभाम  वं॰ सनसः """  पः॰ सनसः """  पः॰ सनसः """  पः॰ सनसः """  पः॰ सनसः हे मनसी हे सनीसि  हंशे हे सनः हे मनसी हे सनीसि  हसी प्रकार अस्मस् (पानी), नसस् (आकाश), आगस् (पाप), उरस् (खाती), (बोबरा), अयस् (कोहा), स्वस् (दान), प्रम् (स्क), वकस् (खाती), (तालाब) तपस् (तपस्वा), शिरस् (शिर्) हत्यादि शब्दों के व्य वलते हैं।  र०८—इविस् (होस की वस्तु) नपुंसकिष्ठः  पः॰ हिषः हिष्वी हिष्मीः हिष्मीः  वं॰ हिष्में ह |                        |                     | _                      |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| स॰ आशिष आशीखा अल्लेक स्थान स् | ďο ·                   | श्राशिषः            | <b>काशीम्गीम्</b>      | बारीर्स <u>्यः</u>        |
| स॰ चारिषि " चारिषो हे चारिषा है जनसे " मनोध्याम मनोध्या मनो | •                      | 23                  | धाशिषोः                |                           |
| ्रेड चारीः हे चारिषे हे चारिषः  १०७—सनस् (सन ) नपंसकितः  प्रुट सनः सनसी सनीभिः  वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | चारिषि              | 33                     | चाशीधुः चाशीखु            |
| १०७—सनस् ( सन ) नपंसकितः  प्रव सनः सनसी सनिं  हि """"  न् सनसा सनिंभ्याम सनोभिः  च सनसे """  प सनसः """  प मनसः """  प मनसः """  प मनसः """  प मनसः सनसः सनसः सनसः सनसः सनसः सनसः सनसः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                     | हे आशिषौ               | हे बाशिषः                 |
| प्र० सना सनि सनि सनि हि॰ ""  नृ० सनसा सनिम्याम् सनिम्यः च॰ सनसः " सनिम्यः पं॰ सनसः " सनसाम् सनसाम् स॰ सनसः " सनसाम् सनसाम् स॰ सनसः हे सनसी हे सनिसि हंसी प्रकार अम्मस् (पानी), नमस् (आकाश), आगस् (पाप), उरस् (हाती), (बॉबेरा), अयस् (लोहा), वनस् (वनत, बात), यशस् (यश, कीर्ति) (बालाब) तपस् (तपस्या), शिरस् (शिर्) हत्यादि शब्दों के हप चलते हैं।  १०८— हविस् (होम की बस्तु) नपुंसकलिक्षः प॰ हविः हिवी हविम्यं। स॰ हविषः "" स॰ हविषः "" स॰ हविषः "" स॰ हविषः "" हविषाः हविष्मः हविष्मः हविषमः प॰ "" हविषाः हविष्मः हविष्मः हविष्मः प॰ हविषः हविष्यः "" हविषाः हविष्मः हविष्मः हविष्मः प॰ हविषः हविषः हविष्मः हविष्मः प॰ हविषः सन्ति। स॰ हविषः "" स॰ हविषः सन्ति। सन्ति। स॰ हविषः "" स॰ हविषः सन्ति। प॰ व॰ सन्ति। प॰ व॰ सन्ति। स॰ वः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                     | -मनस ( मन ) नपंसक      | लेड                       |
| हि॰ ""  स्व अनसा मनोभ्याम मनोभिः पं॰ मनसे ""  पं॰ मनसः ""  पं॰ मनसः ""  पं॰ मनसः मनसः मनसः मनसः मनसः मनसः मनसः मनसः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GD                     |                     |                        |                           |
| चु॰ मनसा मनोभ्याम् मनोभिः च॰ मनसे " मनोभ्यः पं॰ मनसः " " स॰ मनसः " मनसाः स॰ मनसः मनसः मनसः स॰ मनसः हे मनसे हे मनोसि हंसी प्रकार सम्भस् (पानी), नमस् (धाकाश), सागस् (पाप), उरस् (छाती), संचेरा), स्रयस् (लोहा), वचस् (बचन, बात), यशस् (यश, कीर्ति) (तालाब) तपस् (तपस्या), शिरस् (शिर) हत्यादि शब्दों के स्प चलते हैं।  १०८ - हविस् (होम की वस्तु) नपुंस्रकलिः प्र॰ हविः हविषी हवीसि वि॰ " स॰ हविष हविषी हविभाम् स॰ हविष् " हविष्य हविष्यः हविषाः स॰ हविष्यः हविषाः हविषाम् स॰ हविष्यः हविष्यः हविष्यः स॰ हविष्यः हविष्यः हविष्यः स॰ हविष्यः स्वर्यः प्रच्याः हविष्यः स॰ हविष्यः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्यः सं॰ हे हविष हविष्यः स॰ हविष्यः स्वर्यः स्वर्यः सं॰ हविष्यः स॰ हविष्यः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्यः सं॰ हविष्यः स्वर्यः सं॰ हविष्यः सं॰ हविष्यः स्वर्यः सं॰ हविष्यः सं॰ हविष्यः सं॰ हविष्यः स्वर्यः सं॰ हविष्यः स्वर्यः सं॰ हविष्यः सं॰ हविष्यः सं॰ हविष्यः सं॰ हविष्यः सं॰ हविष्यः सं॰ सं॰ हविष्यः सं॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                     | ,,                     | "                         |
| पं॰ मनसे " मनस्यः पं॰ मनस्यः पं॰ मनसः " " पं॰ मनसः " " मनसोः मनसाम् मनसाम् सनसाम् सनसाम् सनसाम् सनसाम् सनसाम् सनसाम् सनसाम् सनसा है मनसि है मनसि है मनसि है मनसि हमासि हसी प्रकार सम्मस् (पानी), नमस् (धाकाश), सागस् (पाप), उरस् (ह्यायस् (द्या, पानी) वयस् (उन्न), रजस् (जूरू), वसस् (ज्ञाती), अवस् (त्याकाश), रायस् (त्यारा, कीर्ति) (ताळाव) तपस् (तपस्या), शिरस् (शिर्) हत्यादि राज्यों के वप वळते हैं। र०८— हविस् (होम की वस्तु) नपुंसकळिक्न प्र० हविः हिवेषी हविभिः हविभिः हविशेषि ए॰ "" "" हविषा हविभ्यः हिवेषि हविभ्यः हविभ्यः हिवेषि हविष्यः हिवेषि हविष्यः हविष्यः हिवेषि हे हविष्यः स्वः हविष्यः हव |                        |                     |                        | <b>मनोभिः</b>             |
| पं॰ मनसः मनसोः मनसाम् सनसाम् सनसाम् सन प्राम् सं॰ द्वाप्ता क्षेत्र कष्त कष्त कष्त कष्त कष्त कष्त कष्त कष्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                     | 71                     | मनोभ्यः                   |
| प॰ " मनसीः मनसप् मनस्युः मनः सु सनः सु साकः सु साकः सु साकः सु सु साकः सु ( पाप ), उरस् ( सु सि ), अवस् ( यू पाने ) वयस् ( उम्र ), रतः स् ( पू रू ), अवस् सु ( यू रा, कीर्ति ) ( ताः सु ) त्रास् ( त्रारः ), अवस् ( व्यू रा, कीर्ति ) ( ताः सु ) त्रास् ( त्रारः ) हत्यादि शः क्ष्रें के क्ष्य वळते हैं।  १०८ — इतिस् ( होम की वस्तु ) नपुंसकिष्ठः स् विदेशे हिंवे " हिंवे हिंव |                        |                     | 29                     | 21                        |
| स॰ मनसि " मनस्यु, मनःशु सं॰ हे मनः हे मनसी हे मनसि  इसी प्रकार अम्मस् (पानी ), नमस् (आकाश ), आगस् (पाप ), उरस् (छ  [सस् (द्भः पानी ) वयस् (ठम ), रजस् (धूलः ), यशस् (छाती ), (बॉबेरा ), अयस् (लोहा ), वचस् (वचन, वात ), यशस् (यश, कीर्ति ) (तालाव ) तपस् (तपस्या ), शिरस् (शिर ) इत्यादि शब्दों के हप चलते हैं।  १०८— इविस् (होम की वस्तु ) नपुंसकलिक्ष  प्र॰ हविः हविषी हवीसि  वि॰ " "  वृ॰ हविषा हविभ्यीम् हविभिः  व० हविषे " हविभ्यीम्  व० हविष " हविभ्यीम्  व० हविष " हविष्यः  व० "  स॰ हविषि " हविष्यः हविष्यः  र०९— धनुस (धनुष) नपुंसकलिक्षः  ए० व॰ द्विष्य वे हविष्ये  १०९— धनुस (धनुष) नपुंसकलिक्षः  ए० व॰ द्विष्य वे हविष्ये  व० व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                     |                        | सनसाम्                    |
| सं० हे ग्रनः हे ग्रनसी हे मनीसि  इसी प्रकार अम्मस् (पानी ), नमस् (आकाश ), आगस् (पाप ), उरस् (छ  [यस् (द्भ, पानी ) वयस् (ठम ), रमस् (धूल ), यशस् (छाती ),  (बाँचेरा ), अयस् (लोहा ), वचस् (वचन, वात ), यशस् (यश, कीर्ति )  (तालाव ) तपस् (तपस्या ), शिरस् (शिर ) इत्यादि शब्दों के हप चलते हैं।  १०८— इविस् (होम की वस्तु ) नपुंसकलिक्ष  प्र० हविः हविषी हवीसि  वि॰ ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                     | **                     | मनस्यु, मनःसु             |
| इसी प्रकार श्रम्भस् (पानी ), नमस् (श्राकाश ), श्रागस् (पाप ), उरस् ( हायस् ( द्वार पानी ) वयस् ( उम्म ), रजस् ( धूल ), थक्षस् ( खाती ), ( बाँचेरा ), श्रयस् ( लोहा ), वजस् ( वजन, वात ), यशस् ( यश, कीर्ति ) ( तालाव ) तपस् ( तपस्या ), शिरस् ( शिर ) इत्यादि शब्दों के वप वलते हैं ।  १०८— इविस् ( होम की बब्तु ) नपुंसकलिक  प्रव हिंवा हिंवी हवींवि हवींवि हवींवि हिंवा हिंवींवि हवींवि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                     |                        |                           |
| वस् ( दूष, पानी ) वयस् ( उस्न ), रजम् ( धूल ), वक्षस् ( खाती ), विषेषा ), व्यस् ( क्षाती ), व्यस् कृति हैं ।    १०८   द्विस् ( क्षाती ) व्यस् ( क्षाती ), व्यस् कृति हैं ।   १०८   द्विस् विष्यं क्षाती क्ष   | . sel t                | कार सम्बद्धास ( पान | ी ), नमस ( भाकाश ), भा | ास ( पाप ), डरस् ( छाती ) |
| बंधेरा ), ब्रयस् (क्रोहा ), बचस् (वचन, बात ), यशस् (यश, क्रांत ) (तालाब ) तपस् (तपस्या ), शिरस् (शिर ) इत्यादि शब्दों के रूप चलते हैं।  १०८ — इविस् (होम की वस्तु ) नपुंसकलिक  प्र० हविश हिषेषी हवीं वि प्रि॰ """  स॰ हविश हिष्यों स् हिष्में हिष्में हिष्में। व॰ "हिष्में "हिष्में। व॰ "हिष्में "हिष्में। व॰ "हिष्में। हिष्में। हिष्में। व॰ "हिष्में। हिष्में। हिष्में। हिष्में। व॰ "हिष्में। हिष्में। हिष्में। हिष्में। व॰ "हिष्में। हिष्में। हिष्में। हिष्में। स॰ हिष्में। हिष्में। हिष्में। हिष्में। व॰ सिं। हिष्में। हिष्में। हिष्में। व॰ सिं। हिष्में। हिष्में। हिष्में। हिष्में। व॰ सिं। हिष्में। हि | - Edit 2               | घ. वानी विश्वस      | ( उस्र ), रजस ( धूल )  | , बक्षस (क्वाती), तमस्    |
| (तालाव ) तपस् (तपस्या ), शिरस् (शिर ) इत्यादि शब्दों के वप चलते हैं।  १०८ - इविस् (होम की वस्तु ) नपुंसकलिक  प्र० हिवः हिवेषी हवीपि  हि॰ """"  स् हिवेषा हिक्यों म् हिविम्यों म् हिविम्यों ।  पे॰ हिवेषा "हिवेम्यों म् हिविम्यों ।  पे॰ हिवेषा "हिवेम्यों । हिवेषा हिवेम्यों ।  से॰ हिवेषि "हिवेषा हिवेष्ण हिवेष्णु, हिवेष्णु ।  से॰ हे हिवेष हे हिवेषी हे हवीपि  १०९ - धनुस (धनुष ) नपुंसकलिक  प्०व॰ हि॰ व॰ व॰ व॰ पर्वेषि  हि॰ """  सनुष्या चनुष्या घनुष्याम् चनुर्मिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , मुक्ता ।<br>वर्ष ( ४ | ्यागस (जीहा).       | बचस (बचन, बात), व      | शस् (यश, कीर्ति) सर्      |
| १०८— इविस् ( होम की वस्तु ) नपुंसकलिक  प्र० हिवः हिवी हवीिव हवीिव  हिवः हिवी हिवः हिविभः हिविभः हिविभः  व॰ हिवेच " हिवेचः हिविभः हिविभः  प्र० " हिवेचः हिवेचोः हिवःम् हिवःमु मुनुस्तिः । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (अवरा):<br>(अञ्चर      | , जयस् ( तपस्या ).  | शिरस (शिर ) इत्यादि श  | हों के हप चलते हैं।       |
| प्र० हिवा हिवी हवीवि  प्रि० "  प्र० हिवा हिवम्योम् हिविमिः  च० हिवे "  प्र० हिवा हिवम्योम्  प्र० हिवा हिवम्योम्  प्र० हिवा हिवम्योम्  स्र० हिवा हिवम्यो  स्र० हिवा हिवम्यो  स्र० हिवा हिवम्यो  र०० मनुस्र (धनुष) नपुंसकिलिङ्गः  प्र० व० प्रि० व० व०व०  प्र० प्रनुष धनुषी धनुभिः  र०० प्रनुष धनुषी धनुभिः  र०० प्रनुषा घनुभीम् चनुर्मिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (then )                | 7                   | क्य ( होग की बस्त ) स  | विक्रिक                   |
| हि॰ "  तु॰ हिववा हिक्योंम् हिविमंः  च॰ हिवेव "  दं॰ हिवेव "  दं॰ हिवेव "  हिवेपाः हिवेपाः हिवेपाम्  स॰ हिवेपि " हिवेपुः हिवेपुः हिवेपुः  सं॰ हे हिवेः हे हिवेषी हे हवीधि  १०९ – धनुस (धनुष) नपुंसकित्रिङ्गः  ए॰ व॰ द्विष्ण घनुषि  प्रे॰ पतुः धनुषी घनुषि  हि॰ ॥  ए॰ व॰ प्रमुषी घनुषीः  हि॰ ॥  हि |                        |                     |                        |                           |
| त् इविवा इविभ्यों म् इविभिः च इविवे " इविभ्येः च इविवः " इविवाः इविवाम् च इविवः " इविवाः इविवाम् च इविवः इविवा इविवा  १०९ — धनुस (धनुष) नपुंसकळिन्न प व व व व व व व व व व व व व व व व व व व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                     |                        |                           |
| च॰ हिन्ने " हिन्में।  पं॰ हिन्में।  पं॰ हिन्में।  पं॰ हिन्में।  पं॰ हिन्में।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                     |                        |                           |
| पै॰ हिन्दा "  प॰ "  प॰ "  हिन्दा हिन |                        |                     | <b>3</b> - <b>4</b> -  | _                         |
| प॰ ,, इविषोः इविषाम् स॰ इविषि , इविष्णुः हविष्णुः हविष्णुः हविष्णुः हविष्णुः हविष्णुः हविष्णुः हविष्णुः हे दविषि र०९ — धनुसः (धनुषः) नपुंसकलिङ्गः ए० व॰ द्वि० व॰ व॰ व॰ प्र॰ पनुः चनुषी धनुं विष्णुः । दि॰ ॥ ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                     |                        |                           |
| स॰ इतिथि " इतिःषु, इतिःषु, दिन्षु सं॰ हे इति। हे इतिथी हे इतीथि  १०९ — धनुस (धनुष) नपुंसकितिः  ए० व॰ द्वि॰ ष० व॰ व॰ प्र॰ षतुः घनुषी घनुं वि दि॰ "  ए० घनुषा घनुम्मीम् घनुमिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                     |                        |                           |
| सं• हे हिनः हे हिन्यो हे हिन्यो हे हिन्योपि  १०९ — धनुस (धनुष) नपुंसकितिः  ए० व॰ दि॰ व॰ व॰ व॰ प्र॰ भनुः भनुषी धनुं वि दि॰ ॥ ॥  ए० भनुषा भनुभाम् भनुमान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                     | ह्यां पाः              |                           |
| १०९ - घनुस (धनुष) नपुंसकलिक्ष<br>ए० व॰ द्वि॰ व॰ व॰ व॰<br>प्र॰ धनुः धनुषी धनुंबि<br>दि॰ ॥ ॥<br>ए० धनुषा धनुर्धाम् धनुर्सिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                     |                        |                           |
| ए० व॰ द्वि॰ व॰ व॰ व॰ प्र॰ भनुः भनुषी भनुं वि दि॰ """ तु॰ भनुषा भनुभगंम् भनुर्मिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | सं●                    |                     |                        |                           |
| प्र• धतुः धतुषी धन् वि<br>दि• " " "<br>तु• धनुषा धतुर्भ्याम् धनुर्मिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | १०९-                | · धनुस ( धनुष ) नपुंस  | মতি <b>দ্ধ</b>            |
| प्र• भनुः भनुषी धनु वि<br>द्रि• " " "<br>तु• धनुषा भनुभ्योम् भनुर्मिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                      |                     | तिक छ०                 |                           |
| दि॰ " " " "<br>तु॰ धनुषा धनुर्माम् धनुर्मिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | ए० व•               | Mr. d.                 | ब॰ व॰                     |
| त् धनुषा धनुर्भाम् धनुर्माम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Z-                     | •                   |                        |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                      | पहुः                | <b>धनुषी</b>           | धन् वि                    |
| 40 494                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R•                     | भनुः                | भतुषी<br>"             | धन् <b>ं</b> बि<br>"      |

प॰ धनुषः धनुषोः धनुषाम् स॰ धनुषि . धनुःषु सं० हे धनुः हे धनुषो हे धनुषि

इसी प्रकार चक्षुस् ( आंख ), बपुस् ( शरीर ), आयुस् ( उम्र ), यजुस् ( यजुर्वेद ) इत्यादि 'उस्' में भन्त होने वाले नपुंसकलिक्न शब्दों के रूप चलते हैं।

हकारान्त पुंछिङ्ग

| ११०—मधुलिङ् ( शहद की मक्की या मौरा ) प्रश् मधुलिङ् लिङ् मधुलिङ् मधुलिङ् हि॰ मधुलिङ् सधुलिङ् हि॰ मधुलिङ् हि॰ अनङ्वाह अनङ्वाह मधुलिङ् अनङ्वाह मधुलिङ् अनङ्वाह मधुलिङ् अनङ्वाह मधुलिङ् भागुलिङ् मधुलिङ् भागुलिङ् मधुलिङ् भागुलिङ् मधुलिङ् भागुलिङ् भागुलुङ |       | 99               | The a Green      |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|---------------------|
| प्रिण्ण मधुलिह्म मधु |       | ११०—मधुालह       | ( शहद की मक्जी   | था मीरा )           |
| दि॰ मधुलिहर मधुलिहरा मधुलिहरमाम् मधुलिह्भाः मधुलिह्भाः मधुलिह्र गण्डलहाम् मधुलिह्स गण्डलिहाम् मधुलिह्स गण्डलिह्स गण्डलिह्स गण्डलिह्स मधुलिह्स गण्डलिह्स मधुलिह्स गण्डलिह्स मधुलिह्स गण्डलिह्स मधुलिह्स गण्डलिह्स मधुलिह्स समुलिह्स १११ — अनहुद्ध (बैल्ट)) प्राण्डलाहम् अनहुद्ध (बैल्ट) प्राण्डलाहम् अनहुद्ध (बैल्ट) प्राण्डलाहम् अनहुद्ध (बैल्ट) प्राण्डलाहम् अनहुद्ध (बैल्ट) प्राण्डलाहम् अनहुद्ध (बेल्ट) प्राण्डलाहम् अनहुद्ध (बेल्ट) प्राण्डलाहम् अनहुद्ध अनुद्ध अनुद्य अनुद्ध अनुद्ध अनुद्ध अनुद्ध अनुद्ध अनुद्ध अनुद्ध अनुद्ध अनुद्ध  | No.   | मधुलिट्र किर्    |                  |                     |
| च् मधुलिहा मधुलिह्माम् मधुलिह्माः च मधुलिहाः च मधुलिहः च मधुलिहाः च मधुलिहाः च मधुलिहाः च मधुलिहाः च मधुलिहाः च मधुलिहः च मधुलिहाः च मधुलिहः च मधुलहः। च सधुलहः च मधुलहः। च सधुलहः। च सधुलह | द्वि० |                  |                  |                     |
| पे॰ मधुलिहः पे॰ मधुलिहः पे॰ मधुलिहः पे॰ मधुलिहः पे॰ मधुलिहः पे॰ मधुलिहः पे॰ सधुलिह पे॰ सधुलिह पे॰ समुलिह पे॰ अनङ्वाह अनङ्वाही पि॰ अनङ्वाह अनुहुद्देश्याम् अनुहुद्देशः पे॰ अनु |       |                  | मधुलिब्भ्याम्    |                     |
| प॰ " मधुलिहीः मधुलिहाम् स्थलिहाम् स्थलिहाम् स्थलिहाम् स्थलिहाम् स्थलिहाम् स्थलिहाम् स्थलिहाम् स्थलिहाम् हे सधुलिहा हे सधुलिहाः १११—अनुद्ध (बैल्ज)  प्र० अनुद्धान् अनुद्धान्य अनुद्धान् अनुद्धान् अनुद्धान्य अनुद्धान्य अनुद्धान्य अनुद्धान्य अनुद्धान अनुद्धा | ₹0    | मधुलिहे          |                  |                     |
| स॰ मधुलिहा मधुलिहाम् सं क्षेत्रहाम् सं क्षेत्रहाम् सं क्षेत्रहाम् सं क्षेत्रहाम् हे मधुलिहः हे समुलिहः सम् क्षेत्रहाम् सम्बद्धाः | पं•   | मधुलिहः          |                  |                     |
| स॰ मधुलिह " मधुलिह है नधुलिह है सन्द्वाह है सनद्वाह है सनद्वाह है सनद्वाह स्व सनद्वाह सनद | To    | 33               |                  |                     |
| सं॰ हे मधुलिट् हे मधुलिही हे मधुलिहः  १११—अनुद्वह (बैल्)  प्र० अनङ्वान अनङ्वही अनङ्वहः हि॰ अनङ्वाहम अनुद्वस्थाम् अनुद्वहः च॰ अनुद्वह अनुद्वस्थाम् अनुद्वहः च॰ अनुद्वह अनुद्वहः अनुद्वस्थाम् अनुद्वहः च॰ अनुद्वहः अनुद्वहः उपानदः च॰ उपानदः उपानदः उपानदः अपानदः च॰ उपानहः अपानदः अपानदः अपानदः च॰ अपानहः अपानदः अपानदः अपानदः च॰ अपानहः अपानदः अपानदः अपानदः च॰ अपानहः अपानदः अपान | ₹o    | संबंधिति         |                  |                     |
| १११—अनुद्ध (बैल )  प्रव अनुद्वाद अनुद्वाही अनुद्वाहः द्वि अनुद्वाहम् " अनुद्वाहः द्वि अनुद्वाहम् " अनुद्वाहः दव अनुद्वाहम् " अनुद्वाहः दव अनुद्वाहम् " अनुद्वाहः दव अनुद्वाहः " अनुद्वाम् अनुद्वाहः दव अनुद्वाहः दवानद्वाहः दवानदः ववानदः ववानदः अवानदः ववानदः ववानदः ववानदः अवानदः अवानद |       | _                |                  |                     |
| प्रि॰ धनड्वात् अनड्वाही धनड्वाहः  वि॰ धनड्वाहम् " पनड्वाहः  वि॰ धनड्वा धनड्वः चनड्वः  वि॰ धनड्वः धनड्वः चनड्वः  वि॰ धनड्वः " भनड्वः  वि॰ धनड्वः " भनड्वः  वि॰ धनड्वः " भनड्वः  वि॰ धनड्वः " धनड्वः  वि॰ धनड्वः च धनड्वाहौ हे धनड्वाहः  रिश्य-उपानद् (जूता ) स्त्रीलिङ्गः  प्रि॰ उपानहः चपानदः  वि॰ वपानहः उपानद्भाम् उपानदः  वि॰ वपानहः " उपानदः  वि॰ वपानदः " उपानदः  वि॰ वपानदः  वि॰ वपानदः " उपानदः  वि॰ वपानदः   | 4     | •                |                  | हे मधुलिहः          |
| हि॰ अनद्वाहम् " अनद्वाहः अनद्वाहः वि॰ अनद्वाहम् " अनद्वाहः अनद्वाहः अनद्वाहम् अनद्वाहः वि॰ अनद्वाहः विश्वानद्वाहः विश्वानद्वम् " अविलक्ष्यः " अविलक्ष्यः अविलक्षयः  |       |                  | —अनडुइ ( बैल )   |                     |
| हि॰ अनद्वाहम् अनद्वस्थाम् अनद्वहः  व॰ अनद्वाहम् अनद्वद्भ्याम् अनद्वहः  व॰ अनद्वहः अनद्वहः  व॰ अनद्वहः अनद्वहः  व॰ अनद्वहः अनद्वहः अनद्वहः  व॰ अनद्वहः अनद्वहः अनद्वहः अनद्वहः  व॰ अनद्वहः अनद्वहः अनद्वहः विश्वाहः अग्वाहः अग्व |       | धनड्वान          | <b>अन्द्वाही</b> | यानस्यारः           |
| व अनद्धहा अनद्धद्भ्याम् अनद्धद्भाः च अनद्धहाः व अनद्धाः व अनिहः व अन्यानः व अनिहः व अन्यानः व अनिहः व अन्यानः व अनिहः व अन्यानः व अन | ছি-   |                  |                  |                     |
| च॰ अनुद्धहें अन | বৃত   |                  |                  |                     |
| पं॰ अनुद्धाः अनुद्धाः अनुद्धाम् अपानद्धः अनुद्धाम् अपानद्धः अपानदः |       | _                | ઝનજીવેમ્લામ્     | भनहार्यः            |
| प॰ अनुहाः सनुहाम् स॰ अनुहाः सनुहाम् स॰ अनुहाः सनुहाम् स॰ हे अनुहान् हे अनुहाहै हे अनुहाहः रूर्य-उपानह् (जूता) स्त्रीलिङ्ग प्र॰ उपानह्म् " उपानद्भ्याम् उपानद्भ्यः च॰ उपानहः अपानद्भ्याम् उपानद्भ्यः पं॰ उपानहः " उपानद्भ्यः पं॰ उपानहः " उपानहाः उपानद्भ्यः पं॰ उपानहः " उपानहाः उपानदः पं॰ उपानहः " उपानहाः उपानहः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                  | н .              | <b>अन्दुद्</b> स्यः |
| स॰ अनुहाह अनुहास अनुहास अनुहास सं॰ हे अनुहास है अनुहाह  |       | <b>अग</b> र्खहर  | 17               |                     |
| सं॰ हे अनस्वन् हे अनस्वाही हे अनस्वाहः  रे१२—उपानह् (जूता) खीलिङ्ग  प्र॰ उपानह् ज्यानही उपानहः हि॰ उपानहम् " ज्यानद्भ्याम् उपानद्भः च॰ उपानहः " उपानद्भ्यः पं॰ उपानहः " उपानहाः उपानहः पं॰ उपानहः " उपानहाः उपानहः पं॰ उपानहः " उपानहः पं॰ उपानहः " उपानहः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                  | अनद्धहोः         | चनद्वद्वाम          |
| स्व ह अनस्वन् हे अनस्वाही हे अनस्वाहः  ११२—उपानद् (जूता) खीलिङ्ग  प्र॰ वपानद् वपानद्दो वपानदः द्वि॰ वपानद्दम् "  प्र॰ वपानदः उपानद्भ्याम् वपानद्भ्यः पं॰ वपानदः "  प्र॰ "  वपानदः "  प्र॰ "  वपानदः | स०    | <b>अ</b> नङ्खहि  | ni .             |                     |
| ११२—उपानह् (जूता) स्नीलिङ्ग प्र॰ वपानत् , वपानद् वपानही वपानहः द्वि॰ वपानहम् " " " प्र॰ वपानहा वपानद्भ्याम् वपानद्भ्यः प्र॰ वपानहः " वपानद्भ्यः प्र॰ वपानहः " वपानद्भ्यः प्र॰ वपानहः " वपानहाम् प्र॰ " वपानहः वपानहोः वपानहाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सं०   | हे भनस्वन        |                  |                     |
| प्र॰ वपानत् , वपानद् वपानही वपानहः  द्वि॰ वपानहम् ,, ,,  तु॰ वपानहा उपानद्भ्याम् वपानद्भ्यः  च॰ वपानहे ,, वपानद्भ्यः  पं॰ वपानहः ,, ,,  प॰ ,, वपानहोः वपानहाम्  स॰ वपानहि ,, वपानस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                  |                  | ६ अनब्बाहः          |
| द्वि॰ रपानहम् ॥ वपानहः  तु॰ रपानहा उपानद्भ्याम् स्पानद्भ्यः  च॰ रपानहः ॥ स॰ उपानहाः स॰ उपानहाः  प॰ उपानहः ॥ उपानहाः उपानहाम्  स॰ उपानहि ॥ उपानहाः स्पानहाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tra   |                  | ~ ~              | ल <b>क्ष</b>        |
| प् व्यानह्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                  | उपानही           | वपानहः              |
| च॰ उपानहे , उपानद्भ्यः पं॰ उपानद्भ्यः , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                  | 13               |                     |
| च॰ उपानहे , उपानद्भ्यः<br>पं॰ उपानहः ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | नु∘   | <b>बपानहा</b>    | उपानद्भ्याम्     | उपानद्भिः           |
| पं॰ उपानहः ,, उपानहाम् स॰ उपानहि ,, उपानहाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ৰণ    | <b>उपान</b> हे   |                  |                     |
| प॰ ,, उपानहोः उपानहाम्<br>स॰ उपानहि ,, उपानस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पं०   |                  |                  |                     |
| स॰ डपानहि " डपानस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | g o   | î                |                  |                     |
| - value                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                  | ,                |                     |
| · स॰ इ उपानत् , उपानद् इ उपानहो हे उपानहः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                  |                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . # a | इ उपानत्, उपानत् | इ उपानही         | हे उपानहः           |

white the

## तृतीय सोपान ( सर्वनाम-विचार )

हिन्दी में, जो शब्द संशाओं के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। किन्तु संस्कृत में सर्वनाम शब्द से ऐसे ३५ शब्दों का बोध होता है जो सर्व शब्द से आरम्भ होते हैं और जिनके रूप प्रायः एक समान चलते हैं। इन्द्र समास के आतिरिक्त यदि अन्य किसी समास के अन्त में ये सर्व इत्यादि सर्वनाम शब्द हों तो उनकी भी सर्वनाम ही संज्ञा होती हैं। इन सर्वनामों में कुछ विशेषण और कुछ संख्यावादी शब्द भी हैं।

|       |             | अस्मद्             |                 |
|-------|-------------|--------------------|-----------------|
| Яo    | बहम्        | श्रावाम्           | षयम्            |
| द्वि० | माम् , मा   | श्चावाम् , नौ      | अस्मान् , नः    |
| तृ•   | मया         | श्रावाभ्याम्       | <b>अ</b> स्मािः |
| प्र   | मह्मम् , मे | श्रावाभ्याम्, नौ   | अस्मभ्यम् , नः  |
| ψo    | मत          | <b>जा</b> वाभ्याम् | अस्मत्          |
| स्० . | मम्, मे     | आवयोः, नौ          | अस्माकम् , नः   |
| स०    | . मयि       | श्चावयोः           | <b>अस्मा</b> सु |

सर्वादीनि सर्वनामानि ।१।१।२७।
 सर्वादि में निम्नस्रिखित ३५ शब्द हैं।

१—सर्व, २—विश्व, २—उभ, ४—उभय, ५—उतर अर्थात उतर जोड़कर बनाये हुए शब्द यया कतर, यतर इत्यादि । ६—उतम अर्थात उतम जोड़कर बनाये हुए शब्द यया कतम, यतम इत्यादि । ७—अन्य, ८—अन्यतर, ९—इतर, १०—त्वत्, १९—त्वत्, १९—त्वत्, १९—सम, १४—सिम, १५—पूर्व, १६—पर, १७—अवर, १८—इसिण, १९—उत्तर, २०—अपर, २१—अघर, २१—स्व, २३—अन्तर, २४—त्यद्, २५—तद्, २६—यद्, २७—एतद्, २८—इदम्, २९—अदम्, २०—एक, ३९—क्वि, ३२—युग्मद्, ३३—अस्मद्, ३४—भवत्, ३५—किम्।

इनमें 'त्वत्' और 'त्व' दोनों ही 'श्रन्य' के पर्याय हैं। 'नेम' अर्ध का और 'सम' सर्व का पर्याय है। 'सम' तुल्य का पर्याय होने पर सर्वनाम नहीं होता है। उस अवस्या में उसका रूप नर के समान होगा जैसा पाणित के 'यथासंख्यमतुदेशः समानाम्' इस स्पृत्र से स्पृष्ट हे। 'सिम' सम्पूर्ण का पर्याय है। 'स्व' भी निज का वाचक होने पर ही सर्वनाम होता है, 'आति वाले व्यक्ति' या 'धन' का वाचक होने पर नहीं। (स्वमझा-तिधनाख्यायाम्॥१,1१३६॥

२. तदन्तस्यापि इयं संज्ञा ।

इनमें से 'मा, नी, नः; मे, नी, नः; मे, नी, नः' इन वैकल्पिक ह्यों का अयगी सभी लगह नहीं किया जाता। नाक्य के आरम्भ में, पर्य के चरण के आदि में, तथा च, वा, ह, हा, आह, एव—इन आव्ययों के ठीक पूर्व तथा सम्बोधन शब्द के ठीक बाद इनका अयोग निविद्ध है।

पुनश्च 'श्रस्मद्' शब्द के रूप किन्न के अनुसार नहीं बदलते ।

#### युष्मद्

| Яo    | त्वम्         | युवाम्          | यूयम्           |
|-------|---------------|-----------------|-----------------|
| द्धि॰ | त्वाम् , त्वा | युवाम् , वाम्   | युष्मान् , वः   |
| वृ∘   | त्वया         | युवाभ्याम्      | युष्मामिः       |
| च॰    | तुभ्यम्, ते   | युवाभ्याम् वाम् | शुष्मभ्यम् , वः |
| นื้อ  | त्वत्         | युवाभ्याम्      | युष्मत्         |
| g o   | तव, ते        | युवयोः वाम्     | युष्माकम्, वः   |
| स०    | त्वयि         | युवयोः          | युष्मासु        |
| £     |               |                 |                 |

'त्वा, वाम्, वः; ते, वाम्, वः; ते, वाम्, वः' इन वैकल्पिक क्यों का भी प्रयोग सभी जगह नहीं किया जाता। वाक्य के प्रारम्भ में, पय के चरण के चादि में, तथा च, वा, ह, हा, आह, एव—इन अध्ययों के ठीक पूर्व तथा सम्बोधन शब्द के ठीक बाद इनका भी प्रयोग निविद्ध है। इनके प्रयोगों को दिखाने के किए दो रक्षोक नीचे दिये जा रहे हैं—

श्रीशस्त्वाबतु मापीह दत्ता ते मेडपि शर्म सः। स्वामी ते मेडपि स हरिः पातु वामपि नौ विशुः॥ छुखं वां नौ ददात्पीशः पतिर्वामपि नौ हरिः। सोडन्याह्रो नः शिवं वो नो दयात्सेन्योडत्र वः स नः॥

#### भनत् ( आप-प्रथम पुरुष )

#### पुँछिङ्ग

|        | ए० व॰   | द्धि॰ व॰   | च व व    |
|--------|---------|------------|----------|
| No.    | भवान्   | ं भवन्तौ   | भवन्तः   |
| द्धि • | भवन्तम् | n          | भवतः     |
| বৃ∘    | भवता    | भवद्भ्याम् | भवद्भिः  |
| च०     | भवते    | ,,         | भवद्भाषः |
| ďо     | भवतः    | is         |          |
|        |         | • •        | 33       |

१. नपुंसकलिङ्ग में प्रथमा और द्वितीया विमक्ति में 'भवत् , भवती, भवन्ति' रूप होता है भीर तृतीया से आगे पुंक्षिङ्ग के समान रूप चलता है।

5

#### अञ्जवाद-रत्नाकर

| व०           | सबतः              | <b>मवतोः</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | भवताम्          |
|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ਚ•           | भवति              | 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | भवत्सु          |
| सं०          | हे भवन्           | हे भवन्तौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | हे भवन्तः       |
|              |                   | स्रीलिङ्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| Яe           | भवती              | भवत्यी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | भवत्यः          |
|              | भवतीम्            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | भवतीः           |
| द्वि०        |                   | "<br>भवतीभ्याम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | भवतीभिः         |
| वृ॰          | भवत्या            | The state of the s | भवतीभ्य:        |
| ਚ•           | भवत्ये            | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| นุ้ <b>o</b> | <b>मब</b> स्याः   | ))<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | भ<br>भागीसम     |
| व०           | 31                | <b>मवत्योः</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>भवतीनाम्</b> |
| ਚ•           | भवत्याम्          | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>भवतीषु</b>   |
| सं•          | हे भवति           | हे भवत्यी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | हे भवत्यः       |
|              |                   | तत् ( षद ) पुँछिन्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| Яe           | सः                | तौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ते              |
| াই•          | तम्               | 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | तान्            |
| तृ•          | तेन               | ताभ्याम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | तैः             |
| च•           | तस्मै             | n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | तेभ्यः          |
| पं•          | तस्मात्           | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33              |
| व०           | तस्य              | तयोः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | तेषाम्          |
| सु०          | तस्मिन्           | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | तेषु            |
|              | ,                 | तत् ( यह ) खोलिङ्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|              | ए॰ ४०             | द्वि॰ य॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | य० व०           |
| 770          | सा                | ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ताः             |
| 3°           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33              |
| <b>द्धि•</b> | ताम्              | भ<br>संस्थात.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ताभिः           |
| त्•          | तया '             | त्ताभ्याम्-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ताभ्यः          |
| ₹•           | तस्यै             | 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| ů•           | तस्याः            | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "               |
| do           | . 21              | तयोः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | तासाम्          |
| स∘           | तस्याम्           | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | तासु            |
|              |                   | तत् ( वह ) नपुंसकलिङ्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| ă.           | तव्               | ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | तानि            |
| दि•          | . 33              | n ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | **              |
| शेषं         | वृत्तिक प्राचत् । | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |

|            | भ्रद                 | म् ( यह ) पुल्लिङ्ग                        |                               |
|------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|            | ए० व०                | द्वि व•                                    | व॰ व॰                         |
| Яo         | श्रयम्               | इमी                                        | इमे                           |
| <b>R</b> • | इसम् , एनम्          | इमी, एनी                                   | इमान् , एनान्                 |
| तु•        | श्रनेन, एनेन         | आभ्याम्                                    | एभिः                          |
| 90         | <b>अस्मै</b>         | 39                                         | एभ्यः                         |
| ψo         | <b>अस्मा</b> त्      | 2)                                         |                               |
| ष०         | <b>अस्य</b>          | श्रनयोः, एनयोः                             | "<br>एवाम्                    |
| स०         | ब्रस्मिन्            |                                            |                               |
|            |                      | इदम् स्रीलि <del>ह</del>                   | 62                            |
| 30         | इयम्                 | इमे                                        | <b>इ</b> साः                  |
| हि॰        | इमाम् एनाम्          | " एने                                      | ,, एनाः                       |
| বৃ৹        | अनया एनया            | श्राभ्योम्                                 | भ्राभिः<br>भाभिः              |
| ৰ•         | श्रस्ये              | n                                          | आभ्यः                         |
| ψo         | श्रस्याः             |                                            |                               |
| g o        | **                   | "<br>अनयोः एनयोः                           | 35                            |
| स∘         | <b>अस्</b> याम्      | 21 21                                      | शासाम्<br>श्रासु              |
|            |                      | दम् नपुंसकलिक                              | ત્રાજી                        |
|            | ए० व०                | द्वि० व०                                   | व॰ व॰                         |
| স•         | इदम्                 | इमे                                        | <b>इमानि</b>                  |
| द्वि०      | इदम् , एनत्          | इमे, एने                                   |                               |
|            | क्षेत्रवत् ।         | 40 41                                      | इमानि, एनानि                  |
|            |                      | र् ( यह ) पुंक्लिन                         |                               |
| Яe         | एवः                  | ् एतौ                                      | एवे .                         |
| द्धि॰      | एतम् , एनम्          | एती, एनी                                   | एतान्, एनान्                  |
| ਰ•         | एतेन, एनेन           | एताभ्याम्                                  | एतैः                          |
| 40         | एतस्मै               |                                            | एतेभ्यः <u> </u>              |
| นื่o       | एत <b>स्माद</b>      | <b>33</b>                                  | •                             |
| <b>प</b> ० | एत <b>स्य</b>        | "<br>एतयोः, एनयोः                          | "<br>एतेषाम्                  |
| <b>स</b> 0 | एतस्मिन्<br>एतस्मिन् |                                            | एवे <b>ष</b><br>एते <b>षु</b> |
|            |                      | " "<br>বে <b>ব্ জ্ঞান্তি<del>দ্ধ</del></b> | 4113                          |
| yo.        | एवा                  | एते जालिक<br>एते                           | Tan:                          |
| ~          | 441                  | ya .                                       | प्ताः                         |

" एने

एताभ्याम्

" एनाः

एतामिः

हि॰

নৃ•

एताम् एनो

एतया एनया

#### अनुवाद-रत्नाकर

| ব৽                   | एतस्यै           | एताभ्याम्                  | एताभ्यः            |
|----------------------|------------------|----------------------------|--------------------|
| d o                  | एतस्याः          | "                          | n                  |
| ЦO                   | ,,               | एतयोः एनयोः                | एतासम्             |
| स•                   | एतस्याम्         | n n                        | एतासु              |
|                      |                  | पतत् नपुंसकलिङ्ग           |                    |
| ge                   | एतत्             | एते                        | एतानि              |
| द्वि॰                | . 25             | 12                         | **                 |
| शेषं पुंक्लिश्चवत् । |                  |                            |                    |
|                      |                  | बदस् ( वह ) पुँक्लिङ्ग     | _                  |
| No.                  | असी              | श्रमू                      | अमी                |
| हि•                  | श्रमुम्          | n                          | अमून               |
| নূ•                  | श्रमुना          | अमूभ्याम्                  | श्रमोभिः           |
| च॰                   | अमुध्मै          | 33                         | श्चमीभ्यः          |
| ďο                   | श्रमुग्मात्      | n                          | "                  |
| ष०                   | <b>श्र</b> मुच्य | श्रमुयोः                   | श्रमीषाम्          |
| स॰                   | श्रमुध्मिन्      | 31                         | श्रमीयु            |
| •                    |                  | <b>यद</b> स् जीतिङ्ग       |                    |
|                      | 3                |                            | चमुः               |
| प्र•<br>हि•          | <b>अ</b> सी      | श्चमू                      | 23                 |
|                      | अमूम्            | 37                         | थं <b>मू</b> भिः   |
| तु∙                  | श्रमुया          | श्चम्भ्याम्                |                    |
| च॰                   | श्रमुध्ये        | "                          | श्रमूभ्यः          |
| पं०                  | अमुध्याः         | "                          | 33<br>8077K7117    |
| व•                   | "                | श्रमुयोः                   | श्रम्बाम्<br>श्रम् |
| स॰                   | अमुष्याम्        | "                          | 218                |
|                      |                  | अद्स् नपुंसकलिङ्ग<br>श्रम् | चामनि              |
| ¥•                   | श्रदः            |                            | अमूनि              |
| हिं¢                 | <i>1</i> 1       | "                          | "                  |
| शेषं पुंक्षित्रवत् । |                  |                            |                    |
|                      |                  | यत् ( जो ) पुंच्छिङ्ग      | ये                 |
| No.                  | ं यः             | यौ                         |                    |
| द्धि॰                | यम्              | यौ                         | यान्               |
| तृ॰                  | येन              | याभ्याम्                   | यैः                |
| <b>4</b> 0           | यस्मै            | 2)                         | येभ्यः             |
| 90                   | यस्मात्          | 11                         | "                  |
| वं•                  | . यस्य           | ययोः                       | येषाम्             |
| ₹•                   | यस्मिन्          | <b>1</b> )                 | येषु               |
|                      |                  |                            |                    |

# वृतीय सोपान

|              |                 | यत् स्त्रीलिङ्ग ।           |                |
|--------------|-----------------|-----------------------------|----------------|
| স            | · या            | से                          | याः            |
| द्धि         | ॰ याम्          | 21                          |                |
| বৃৎ          | यया ।           | याभ्याम्                    | "<br>याभिः     |
| ৰ            | यस्यै           | 19                          |                |
| पं•          | यस्याः          | 31                          | याभ्यः         |
| वृ०          | 33              | ययोः                        | "<br>20120117  |
| €●           |                 | 23                          | यासाम्         |
|              |                 | यत् नपुंसकलि <del>ङ्ग</del> | यासु           |
|              | ए० व॰           | द्वि॰ व॰                    | व व            |
| प्र॰         | यत्             | ये                          | यानि           |
| द्वि०        | n               | 11                          | 33             |
| शेषं         | पृंक्षित्रवत् । |                             |                |
|              |                 | सर्व ( सब ) पुंक्लिक्न      |                |
| प्र•         | ं सर्वः         | सर्वी                       | सर्वे          |
| द्धि •       | सर्वम्          | 19                          | सर्वान्        |
| त्∙          | सर्वेण          | सर्वाभ्याम्                 | सर्वैः         |
| व॰           | सर्वस्मै        | "                           | सर्वेभ्यः      |
| ų°.          | सर्वस्मात्      | 3)                          | ,,             |
| d o          | सर्वस्य         | सर्वयोः                     | सर्वेषाम्      |
| £10          | सर्वस्मिन्      | "                           | सर्वेषु        |
|              |                 | सर्व स्त्रीलिङ्ग            |                |
| Яo           | सर्वा           | सर्वे                       | सर्वाः         |
| हि•          | सर्वीम्         |                             |                |
| तृ∙          | सर्वया          | "<br>सर्वाभ्याम्            | "<br>सर्वाभिः  |
| च॰           | सर्वस्यै        |                             | सर्वाभ्यः      |
| фo           | सर्वस्याः       | <b>31</b>                   |                |
| ष०           | · 13            | "<br>सर्वयोः                | "<br>सर्वासाम् |
| ਚ•           | सर्वस्याम्      |                             |                |
| -            |                 | "                           | सर्वासु        |
| Tre          |                 | सर्व नपुंसकछिङ्ग            |                |
| স•<br>ব্লি • | सर्वम्          | सर्वे                       | सर्वाणि        |
|              | "               | ×                           | "              |
| नाव व        | क्षिज्ञयत्।     |                             |                |

#### अनुवाद-रत्नाकर

|            |                | <b>फिम् ( फौन ) पुंक्लिङ्ग</b> |                |
|------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| স•         | <b>45</b> :    | कौ                             | के             |
| द्वि०      | कम्            | की                             | कान्           |
| ਰ੍•        | केन            | काभ्याम्                       | कै:            |
| च॰         | कस्मै          | 33                             | केभ्यः         |
| фo         | कस्मात्        | <b>33</b>                      | 99             |
| व०         | कस्य           | क्योः                          | केषाम्         |
| स॰         | कस्मिन्        | 13                             | केषु           |
|            |                | किम् स्रीलिङ्ग                 |                |
| <b>3</b> • | का             | के                             | काः            |
| द्धि•      | काम्           | के                             | काः            |
| বৃ৹        | क्या           | • काभ्याम्                     | काभिः          |
| ष०         | कस्ये          | 2)                             | काभ्यः         |
| ψo         | <b>क</b> स्याः | n                              | 33             |
| <b>q</b> • | 23             | क्योः                          | कासाम्         |
| स•         | कस्याम्        | ,,                             | कासु           |
|            |                | . किम् नपुंसकलिश               |                |
| স৹         | किम्           | *                              | कानि           |
| द्धि•      | 33             | "                              | ,11            |
|            |                | अन्यत् ( वूसरा ) पुंछिङ्ग      |                |
| y•         | श्चन्यः        | श्चन्यौ                        | भ्रन्ये        |
| ব্লি•      | <b>च</b> न्यम् | 33                             | अन्यान्        |
| ₫•         | अन्येन         | भ्रन्याभ्याम्                  | भ्रन्यैः       |
| ष•         | अन्यस्मै       | п                              | श्चन्येभ्यः    |
| ų o        | श्रस्यस्मात्   | 27                             | "              |
| <b>q</b> o | श्चन्यस्य      | श्चम्ययोः                      | अन्येषाम्      |
| स•         | श्चन्यस्मिन्   | ,,                             | श्चन्येषु      |
|            |                | <b>अ</b> न्यत् स्रीलिन         |                |
| 70         | श्रन्या        | श्रन्थे                        | श्चन्याः       |
| द्धि•      | ऋग्याम्        | » ·                            | 19             |
| ₫•         | चन्यया         | अन्याभ्याम्                    | श्चन्यासिः     |
| <b>4</b> 0 | अन्यस्य        | 21                             | अन्याभ्यः      |
| <b>4</b> • | भन्यस्याः      | "                              | ))<br>en=mantr |
| No.        | 33             | <b>श</b> न्ययोः                | श्रन्यासाम्    |
| ų.         | मन्यस्याम्     | 23                             | भन्यासु        |

### गन्यत् नपुंसकलिक

| खन्ये | <b>अ</b> न्यानि |
|-------|-----------------|
| 13    | ,               |
|       |                 |

स्चना—श्रम्यत् ( दूसरा ), श्रम्यतर ( दूसरा जिसके बारे में कुछ कहा जा चुका हो उससे दूसरा ) इतरा ( दूसरा ), कतर ( कीन सा ), कतम ( दो से अधिक में से कीन सा ), यतर, यतम, ततर, ततम के रूप एक समान चलते हैं।

### पूर्व ( पहला ) पंक्लिक

| Яe    | पूर्वः                | पूर्वी                                   | पूर्वे, पूर्वाः |
|-------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| द्धि॰ | पूर्वम्               | "                                        | पूर्वीन्        |
| त्∙   | पूर्वेण               | पूर्वाभ्याम्                             | पूर्वः          |
| do.   | पूर्वस्मै             | 2)                                       | पूर्वभ्यः       |
| фe    | पूर्वस्मात्, पूर्वात् | ··                                       |                 |
| q.    | पूर्वस्य              | पूर्वयोः                                 | पूर्वेशम्       |
| स•    | पूर्वस्मन् , पूर्वे   | 31                                       | पूर्वेषु        |
|       |                       | पूर्व स्रीलिह                            | 243             |
|       |                       | र्युव खालिक्ष                            |                 |
| 30    | पूर्व                 | पूर्व                                    | पूर्वीः         |
| हि•   | पूर्वाम्              | 31                                       |                 |
| ব্∙   | पूर्वया               | पूर्वाभ्याम्                             | पूर्वाभिः       |
| ৰ•    | पूर्वस्यै             | ,,                                       | पूर्वास्यः      |
| do    | पूर्वस्याः            | 33                                       | 21              |
| व॰    | 22                    | पूर्वयोः                                 | ् पूर्वीसम्     |
| €°    | पूर्वस्याम्           | पूर्वयोः                                 | पूर्वांद्य      |
|       |                       |                                          | 7418            |
|       | •                     | पूर्वं नपुंसकलिङ्ग                       |                 |
| 210   | पूर्वम्               | पूर्वं नपुंसकलि <del>ङ्ग</del><br>पूर्वे | पूर्वाणि        |
| द्धि• | . ,,                  | ,,                                       | :5 <b></b>      |
|       | हेसप्रयत् ।           | •                                        | *               |
|       |                       |                                          |                 |

शेव पुंक्सिज्ञवत्।

स्चना—पूर्व (पहला), अवर (बाद बाला), दक्षिण, उत्तर, पर (दूसरा), अपर (दूसरा) अधर (नोचे बाला) शब्दों के रूप एक समान चलते हैं।

### उम (बोनों)

यह शब्द देवल दिवचन में होता है और तोनी लिज्नों में अलग े विशेष्य के सबुधार इनकी विंमितियां होती हैं एवं लिज्न जी।

|     |               | पुं <i>च्लि</i> न |                 | नपुंसव       | চলিন্তু           | खीकिज             |
|-----|---------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|
|     | Яo            | <b>उभौ</b>        |                 | <b>उ</b> भे  |                   | <b>उ</b> भे       |
|     | द्धि•         | <b>उभौ</b>        |                 | <b>उ</b> भे  |                   | <b>उ</b> भे       |
|     | त्∙           | <b>उमा</b> भ्याम् |                 | <b>उभा</b> भ | याम्              | डभाभ्याम्         |
|     | ৰ৹            | <b>उमा</b> भ्याम् |                 | उभाभ         | याम्              | डमाभ्याम्         |
|     | ų•            | <b>बभाभ्याम्</b>  |                 | <b>उ</b> भाभ | याम्              | <b>उ</b> भाभ्याम् |
|     | ष्            | <b>उभयोः</b>      | *               | उभयो         |                   | डभयोः             |
|     | स०            | <b>ड</b> भयोः     |                 | <b>उभयो</b>  |                   | उभयोः             |
|     |               |                   | उभय (           | दोनों        | ) पुंब्लिङ        |                   |
|     | ए० व०         |                   | व० व०           |              | ए॰ व॰             | बाठ वाठ           |
| স৹  | रुभयः         |                   | <b>ਰ</b> भये    | ψo           | <b>उभयस्मात्</b>  | <b>उ</b> भ येभ्यः |
| हि० | डभयम्         |                   | <b>उ</b> भयान्  | व०           | <b>उभय</b> स्य    | <b>उभयेषाम्</b>   |
| বৃ৹ | <b>स्था</b> न |                   | <b>ਰ</b> ਸਪੈਂ:  | स०           | <b>उभयस्मिन्</b>  | <b>ट</b> भयेषु    |
| Q0  | उभयाय         |                   | <b>उम्यभ्यः</b> |              |                   |                   |
|     |               |                   | डभर             | र नपंस       | त्र <b>कलिङ्ग</b> |                   |
| No. | <b>उभयम्</b>  |                   | <b>उ</b> भयानि  | हि •         |                   | उभवानि            |
|     | शेषं वृंहिर   | अन्तत्।           | ল্              | ाय र्ख       | ोलिक              |                   |

ए० व० प्र॰ उभयी

**स्थितः** 

शेषं नदीवत्।

कति (कितने ), यति (जितने ), तति (उतने ) ये शब्द सभी निर्हों में प्रयुक्त होते हैं एवं नित्य बहुवचन होते हैं।

|                | कति            | यति     | तति     |
|----------------|----------------|---------|---------|
| Яe             | कति            | यति     | तति     |
| দ্রি॰          | <b>क</b> ति    | यति     | तति     |
| त्•            | कतिभिः         | यतिभिः  | ततिभिः  |
| <b>4</b> 0     | कतिस्यः        | यतिभ्यः | ततिभ्यः |
| <del>ů</del> • | 33             | 31      | . 23    |
| व॰             | क्तीनाम्       | यतीनाम् | ततीनाम् |
| ₩•             | <b>क</b> तिष्ठ | यतिषु ः | ततिषु   |
|                |                |         |         |

सर्वनाम शब्द और उनका प्रयोग

समस्त प्रकार के नामों (संज्ञाओं) के बदले जो जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। रयना या किसी भी भाषा के बारम्यवहार के किए सर्वनाम एक बहुत बड़ा सहा- यक है, कारण एक बार फेवल संज्ञा का प्रयोग हो जाने के बाद उस सम्र्ण सन्दर्भ या वाक्य में संज्ञाओं के बदले सर्वनाम आकर उनका प्रतिनिधित्व कर लेता है और बार-बार एक ही संज्ञा को दुहराने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती।

श्चर्य के अनुसार सर्वनामों को छः श्रेणियों में विभाजित किया गया है। यथा —

(१) पुरुषवाचक सर्वनाम (२) निष्ययवाचक सर्वनाम (२) सम्बन्धवाचक सर्वनाम (४) अनिश्ययवाचक सर्वनाम (५) प्रश्नवाचक सर्वनाम (६) निजवाचक सर्वनाम । पुरुषवाचक सर्वनाम — ये सर्वनाम दो हैं, युष्मद् और अस्मद्। युष्मद् मध्यम

पुरुषवाची सर्वनाम है श्रीर श्रह्मद् उत्तम पुरुषवाची सर्वनाम ।

- ( श्र ) आदर स्चित करने के लिए मध्यम पुरुष 'युष्मद्' के स्थान में प्रथम पुरुष 'भवत' राब्द का प्रयोग किया जाता है। 'भवत' के साथ प्रथम पुरुष की ही किया होती है क्योंकि 'भवत' को गणना प्रथम में की गई है। यत भवान अभ्यागत। आतिथिः तद् भक्षयतु इदम् फलम् ( सुनिये आप अभ्यागत और आतिथि हैं इसलिए आप इस फल को खाइये )।
- ( म ) आदर का बोध कराने के लिए यदा-कदा 'भवत' और 'भवती' के पूर्व 'अत्र' और 'तत्र' लगा दिये जाते हैं। सामने उपस्थित व्यक्ति के लिए 'अत्र भवत' और 'तत्र भवतं' का प्रयोग किया जाता है। यथा :—

कृषया अत्र भवन्तः आशापयन्तु—आप पूज्यगण कृषा करके आहा प्रदान करें। अत्र भवती गौतमी आगच्छति—श्रीपूज्या गौतमी आती हैं।

आदिष्टोऽस्मि तत्र मनता गुरणा --श्रीपूज्य गुरुदेव के द्वारा आदिष्ट हूँ।

क्व तत्र भवती कामन्दकी ?---प्जया कामन्दकी देवी कहाँ हैं ?

(स) यत्र—तत्र 'भवत्' शब्द के पहिले 'एषः' और 'सः' का भी प्रयोग मिळता है।

यह केवल प्रथमा के एकवचन में ही मिलता है। यथा :---

एष भवान , सागच्छति — यह भ्राप भाते हैं।

मां स भवान नियुक्ते - मुझे वह श्रीमान जी नियुक्त कर रहे हैं।

निश्चयवावक सर्वनाम—( अ ) तद् , एतद् , इदम् , अदर् ये चार निश्चयवाचक सर्वनाम हैं क्योंकि इनमें निश्चय जाना जाता है, अथवा इनसे संकेत किया जाता है। ये सब प्रथम पुरुषवाची सर्वनाम हैं।

( ब ) समीप वस्तु के लिए 'इदम्', अधिक समीपवर्ती वस्तु के लिए 'एतद्', दूरवर्ती व्यक्ति या वस्तु के लिए 'श्रदस्' एवं अनुपस्थित किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए 'तद्' शब्द का प्रयोग किया जाता है।

"इदमस्तु सन्निकृष्टं सभीपतरबर्ति चैतदो रूपम्। अदसस्तु विप्रकृष्टं तदिति परोक्षं विज्ञानीयात्॥"

(स) 'तद्' कमी-कमी 'प्रसिद्ध', 'धुविक्यात', 'प्रशंसनीय' अर्थ में प्रयुक्त होता है।

यया :--सा रम्या नगरी = वह प्रसिद्ध, सुविख्यात नगरी।

- (द) अनुभूत अर्थों के बोधनार्थ 'तद्' के उपरान्त 'एव' श्रव्यय जोड़कर उसका अयोग किया जाता है। यथा म्—तदेव नाम = ठीक वही नाम है।
- (य) 'भिन्न-भिन्न' अथवा 'कई' आदि अथों' को प्रकट करने के लिए 'तद्' का बुहरा प्रयोग किया जाता है। यथा :---तत्र तत्र वधो न्याय्यस्तव राक्षस! दारणः = रे राक्षस! वहां २ तेरा भीषण वष उचित है।
- (फ) 'इदम्' श्रीर 'एतद्' शब्दों के द्वारा यदि किसी एक वाक्य में किसी संज्ञा का वर्णन करके दूसरे वाक्य में फिर उसी संज्ञा का प्रयोग हो तो ऐसी श्रवस्था में 'इदम्' श्रीर 'एतद्' के स्थान में द्वितीया (तीनों वचन), तृतीया एकवचन तथा षष्ठी श्रीर सप्तमी के द्विवचन में 'एन' श्रादेश हो जाता है। यथा:—

श्चनयोः पवित्रं कुलम् एनयोः प्रभूतं बलम् = इन दोनों का पवित्र वंश है, इन दोनों में महान् बल है।

सुचना- युःमद् , श्रस्मद् तथा भवत् के श्रतिरिक्त जितने सर्वनाम हैं, सब विशेष्य तथा विशेषण दोनों तरह प्रयुक्त होते हैं।

सम्बन्धवाचक सर्वनाम—( श्र ) यद् सम्बन्धवाचक सर्वनाम है । इसके साथ बहुधा जद् भी श्राता है क्योंकि वह इसका नित्यसम्बन्धी शब्द है । यथा :—

यदाक्कापयति तत् कुछ ( वह ओ आज्ञा देते हैं, वह करो )

(व) 'सव', 'सम्पूर्ण' 'सब कुछ', 'जो कुछ' आदि अर्थों के प्रकटनार्थ यद् शब्द का दोहरा प्रयोग किया जाता है। ऐसी दशा में यद् का नित्यसम्बन्धी सर्वनाम 'तद्' का भी द्वहरा प्रयोग हो जाता है। यथा:—

यत यत कर्म करोमि तत्तदिखर्छ शंभी ! तथाराधनम् (हे भगवान शहर ! मैं जो इस कर्म करता हूँ वह सम्पूर्ण तुम्हारी श्राराधना है ! )

(स) जब अपि, चित् और चन प्रत्ययान्त 'किम्' श्रयवा 'किम्' के साथ 'यद्' का प्रयोग किया जाता है तब 'जो कोई भो', 'जिस किसो भी', 'जहां कहीं भी' आदि अयों का बोघ होता है। यथा :—

यं किसत् पश्यामि स काल इव प्रतिमाति (जिस किसी की देखता हूँ वह काल की तरह लगता है।)

यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रुह् दीनं वचः (जिस-जिस की देखते हो, उस र के आगे दीनवचन मत कहो।)

अनिश्चयवाचक सर्वनाम—( अ ) श्रश्नवाचक धर्वनाम 'किम्' के अनन्तर चित्, चन, अपि अयवा स्वित् जोड़कर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम बनाया जाता है। यथा :— कश्चित्, कश्चन, कोऽपि वा एवं कृतवान् (किसी अनिश्चित व्यक्ति ने ऐसा किया।)

(न) कभी कभी किस् शब्द के साथ अपि का प्रयोग होने पर अनिर्वचनीय, विकः सण, अभूतपूर्व आदि अर्थ का नीघ होता है। यथा :--- अवश्यमत्र केनापि कारणेन भवितव्यम् ( अवश्य ही इसमें कोई अनिर्वचनीय कारण है।)

(स) कभी-कभी 'कहीं-कहीं' के लिए 'क्वचित्-क्वचित्' तथा 'कभी-कभी' के लिए 'क्वाचित्-कवाचित्' का प्रयोग किया जाता है। यथा :--

क्षचिद्रीणानाद्यं क्वचिद्पि च हाहेति बदितम् (कहीं तो बीणा बज रही है और कहीं हाय, हाय विसाप हो रहा है।)

(द) जब अन्य तथा पर शब्द का दोबार प्रयोग किया जाता है तब 'एक वूसरा', 'कुछ फुल', 'कुछ दूसरा', 'कुछ स्रोर' सादि अयों का बोध होता है। यथा :—

अन्यः करोति दुर्शत्तमन्यो मुङ्के च तत्फलम् ( एक ( कोई ) पाप करता है, दूसरा ( कोई ) फल भोगता है।)

प्रश्नवाचक वर्धनाम ( श्र ) प्रश्नवाचक सर्वनाम 'किम्' तथा इसमें प्रत्यय लगाकर पने कतर, कतम, कुत्र, कदा, क्य, कथम् इत्यादि शब्द हैं जो प्रश्न पूछने में प्रयुक्त होते हैं। यथा :—

कः कोऽत्र द्वारि तिष्ठति ! (कीन-कीन यहाँ द्वार पर है ! ) अनयोः कतरः तत्र गमिष्यति ! (इन दोनों में कीन वहां वायगा ! ) इत्र गच्छति ! कदा पठित ! आदि ।

### हिन्दी में अजुवाद करो

१—कदाचित भाण्डं भिनित कदाचिक्रवनीतं चीरयति । १-सोऽयं तव पुत्रः यागतः यः देव्या :स्वकरकमलैक्पलालितः । ३—अप्तयां नाम ते स्नोक्षा अन्धेन तमसावृताः । तांस्ते द्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः । ४—यो यः राखं विमर्ति क्रोधान्यस्तस्य तस्य स्वयभिह जगतामन्तकस्यान्तकोऽहम् । ५—तानीन्द्रयाणि सकलानि तदेव नाम, सा बुद्धिरप्रतिहता वचनं तदेव । अर्थोध्मणा विरहितः पुक्षः स एव त्वन्यः क्षणेन भवतीति विचित्रमेतत् ॥ ६—अस्ति तत्र भवान् कारयपः श्रीकण्ठपदलांछनो भवभृतिनाम जातुकर्णीपुत्रः । ७—केवित संपद्भिः प्रकोभ्यमाना रागावेशेन बाध्यमाना विद्वलतामुपयांति, अपरे तु धूर्तः प्रतार्थमाणाः सर्वजनस्योपहास्यतामुपयांति । ८—रूपं तदोजस्व तदेव वीर्यम् तदेव नैस्गिकमुष्ततत्वम् । ९—अमुना व्यतिरेकेण कृतापराधिमय त्वय्यात्मानमवन्यच्छिति कादम्बरी । १०—आस्मानं बहुमन्यामहे वयम् । १९—तस्य च मम च पौर्धति कादम्बरी । १२—आयमसौ मम ज्यायानार्यः कृशो नाम भरताश्रमात् प्रतिनिवृत्तः । १२—आयमसौ मम ज्यायानार्यः कृशो नाम भरताश्रमात् प्रतिनिवृत्तः । १२—आयमसौ मम ज्यायानार्यः कृशो नाम भरताश्रमात् प्रतिनिवृत्तः । १२—आयुष्मन्नेष वाश्विययोभूतः स वीरः । १५—सिष्यन्ति कर्ममु महत्स्विप यिषयोज्याः संमावनागुणमनेषि तमीरवराणाम् ।

संस्कृत में अनुवाद करो

१—हे मगवन् , सर्वदा इम कोगों की रक्षा कीजिए। २— मैं भी आपकोगों से इक प्रता हूँ। २—पूज्य काश्यप जी ने मुझे आदेश दिया है। ४—वह दुष्ट किस दिशा

में चला गया। १—दुष्टों के मन में कुछ दूसरी बात होती है, वाणी में कुछ दूसरी श्रीर कर्म में कुछ दूमरी। ६—एक चैत्ररथ प्रदेश चला गया, दूसरा विदर्भ देश की। ७—कुछ लोगों का मत है कि विधवाओं का पुनर्विवाह शास्त्रद्वारा निषिद्व है, श्रीर कुछ लोगों का मत है कि वह शास्त्रविहित है। ८—कुछ लोगों ने मेरी बात का श्रवमोदन किया, पर कुछ लोगों ने निन्दा की। ९—इसके द्वारा चाही आती हुई कीन सी सी श्रपने श्रापको गौरवान्वित समझती है। १०—वह पागल बुइढ़ी श्रीरत कभी बहुबड़ाने लगती है श्रीर कमी ठिकाने से बोलने लगती है। ११—जिस वालक को मेंने विद्यालय में खेलते हुए देखा या यह वही बालक है। १२—सज्जनों की संगत में एक श्रविवंचनीय श्रानन्द होता है। १३—उस श्रापतिकाल में मैंने बड़ी कठिनता से श्रपने को बचाया। १४—सोमदत्त की लड़िकयां भिन्न भिन्न कलाओं श्रीर शास्त्रों में निपुण हो गई हैं। १५—इस श्रवसर पर श्रीमान जी क्या बोलने का संकल्प करते हैं। १६—पूज्य गुहजी ने मुझे यह कार्य करने की श्राक्षा प्रदान की है। १७—वह कहीं भी सो जाता है श्रीर किसी के मो घर में मोजन कर लेता है। १८—ये मेरे बच्चे तुम्हारे द्वारा ही पाले-पोसे गए। १९—श्ररे हटो, यह सज्जन होश में आ रहे हैं। २०—पूज्य गौतम की कहां हैं ?



# चतुर्थ सोपान विशेषण-विचार

# अ—निश्चित संख्यावाचक (विशेषण)

जब 'एक' शब्द का अर्थ संख्यावाचक 'एक' होता है, तो इसका रूप देवल एकवचन में होता है, अन्य अर्थों में इसके रूप तीनों वचनों में होते हैं। एक शब्द के निम्न अर्थ होते हैं—

एकोऽल्पार्थे प्रधाने च प्रथमे केवले तथा। साधारणे समानेऽपि संख्यायां च प्रयुज्यते॥

( श्रह्म ( योदा, कुछ ), प्रधान, प्रथम, केवल, साधारण, समान और एक, इतने अयों में एक शब्द प्रयुक्त होता है । )

बहुवचन में इसका निम्न ऋर्थ होता है--- 'कुछ लोग' 'कोई कोई'। यथा-एके पुरवाः एकाः, नार्यः, एकानि फलानि आदि ।

|        |                            | प्र            | क शब्द              |                   |
|--------|----------------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|        | <b>पुँ</b> श्चि <b>न्न</b> | =              | पुं <b>मकलि</b> ज्ञ | ଭୌରକ୍ଲ            |
| No     | एकः                        | Q              | क्म                 | एका               |
| द्धि०  | एकम्                       | Q              | कम्                 | एकाम्             |
| त्∙    | एकेन                       | . 4            | केन                 | एकथा              |
| च०     | एकस्मै                     | Ų:             | कस्मे               | एकस्यै            |
| ų.     | एकस्मात                    | Ų              | हसात्               | एकस्याः           |
| ब •    | एकस्य                      | Q              | <b>इ.स्य</b>        | एकस्याः           |
| स॰     | एक(स्मन्                   | Ų              | हिमन्               | एकस्याम्          |
|        |                            | ब्रि           | ( वो )              |                   |
|        | <b>ईसिज्ञ</b>              | नपुं•          | <b>ुं</b> शिश       | r नपुं•           |
| Яo     | द्रौ                       | ब्रे 👵         | पं॰ द्वाभ्य         |                   |
| द्धि०  | "                          | "              | ष॰ द्वयोः           | द्रयोः            |
| त्∘    | द्वाभ्याम्                 | ह्याम्         | €0 "                | 21                |
| च०     | ,,                         | ,,             |                     | •                 |
| द्धि-श | ब्द के हप केवल             | द्विचचन में तथ | । तीनों छिन्नों में | बलग-बलग होते हैं। |

त्रि (तीन)

'त्रि' शब्द के रूप केवल बहुवचन में होते हैं।

|            | <b>पुँक्छिन्न</b>      | नपुंसककिश                               | स्रोलिप्र        |
|------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Яe         | त्रुय <u>ः</u>         | त्रीणि                                  | तिस्रः"          |
| द्वि०      | त्रीन                  | 39                                      | ,,               |
| ्<br>तु०   | त्रिभिः                | त्रिमिः                                 | तिस्रभिः         |
| य <b>े</b> | त्रिभ्यः               | त्रिभ्यः                                | तिसभ्यः          |
| ψo         | ,,                     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 23               |
| <b>य</b> ० | <sup>३</sup> त्रयाणाम् | त्रयाणाम्                               | ति <b>स</b> णाम् |
| स●         | <b>ন্নি</b> ষ্ট্র      | ঙ্গিত্তু .                              | तिसपु            |
|            |                        | बतर ( चार )                             |                  |

चतुर शब्द के भी रूप तीनों लिया में भिन्न-भिन्न और केवल बहुवचन में होते हैं।

| 4811       | <b>ुँ</b> ल्लि <b>ग</b>            | नपुंसकलिङ्ग           | स्रोलिप्न  |
|------------|------------------------------------|-----------------------|------------|
| ge         | बलारः                              | चत्वारि               | चतसः       |
| द्धिः      | चतुरः                              | 50                    | "          |
| तृ•        | चतुर्भिः                           | चतुर्भिः              | चतस्रभिः   |
| च०         | चतुभ्यैः                           | चतुभ्यः               | चतसुभ्यः   |
| ų.         | ji e                               | <i>3)</i>             | 19         |
| <b>q</b> • | <sup>3</sup> चतुर्णाम् , चतुर्णाम् | चतुर्णाम् , चतुर्णाम् | चतस्णाम् , |
| स०         | चदर्ष                              | चतुर्षु               | चतस्यु     |

पश्चम् और इसके आगे के संख्यावाची शब्दों के रूप तीनों लिज्ञों में समान होते हैं और केवल बहुवचन में होते हैं।

| WIN 7"     | पञ्चन्-पौ                 |                       | षष्-छः                     |
|------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
|            | <b>ਪੁੱ</b> ਵਿਲ <b>ਸ</b> , | नपुंसकलिष्न स्रोलिङ्ग | पुँल्लिन्न, झोलिन्न, नपुं• |
| ×.         |                           | qu                    | षट्                        |
| हि•        | 4                         | , n                   | 91                         |
|            |                           | पश्चभिः               | षड्भिः                     |
| <b>तृ∘</b> |                           |                       | 13 2                       |

१. 'त्रिचतुरीः' क्षियां तिस्चतस् ।७।१।९९। त्रि तया चतुर् शब्दां के स्यान में स्नीलिज में तिस् श्रीर चतस् श्रादेश हो जाते हैं।

२. 'त्रेख्नयः' ।७। १।४३। अर्थात् आम् (षष्ठी बहु॰ के विभक्ति प्रत्यय ) के जुड़ने पर 'त्रि' शब्द के स्थान में 'त्रय' हो जाता है। इस प्रकार त्रीणाम् न होकर 'त्रवाणाम्' कप बन जाता है।

३. 'षट्चतुर्भ्यंब' ।७।१।५५। अर्थात् 'षट्' संहावाले संख्यावाची शब्दों तथा चतुर् शब्द में आम् (षष्ठीबहुवचन के विभक्ति प्रत्यय) के पूर्व न का आगम ही जाता है। फिर 'रवाम्यां नो णः समानपदे' के अनुसार न का ण् हो जायगा। फिर 'श्रची रहाभ्यां हे'।८।४।४७। से विकल्प करके दित्व हो जाता है। श्रतः 'चतुर्णाम्' भी होगा।

| च०           | TTE COMPA                 |                         |
|--------------|---------------------------|-------------------------|
| पं•          | पम्भः                     | ष्ड्भ्यः                |
| 4.           | 23                        | n                       |
| ष्           | पमानाम्                   |                         |
| स०           | पश्चसु                    | वन्नाम्                 |
| _            |                           | षट्सु                   |
|              | सप्तन्-बात                | <sup>१</sup> अप्टन्-बाठ |
|              | पुँक्तिम्, नपुं॰, स्त्री॰ |                         |
| <b>Я•</b>    | सप्त                      | पुंठ, खीठ, नवुंठ        |
| <b>डि.</b> ● | 411                       | ेश्रष्टी, श्रष्ट        |
|              | 39                        | 23 j                    |
| বৃ•          | सप्तभिः                   | ચરામિઃ, ચરમિઃ           |
| च०           | <b>स्तभ्यः</b>            |                         |
| पं∙ ं        |                           | अधाभ्यः, ब्रहभ्यः       |
|              | 23                        | <i>55</i>               |
| qo .         | सप्तानाम्                 | ऋष्टानाम्               |
| स॰           | <b>च</b> ससु              | ·                       |
| 202 ( 2) 1 2 |                           | થવાલુ, શ્રષ્ટલુ         |

नवन् ( नौ ), दशन् ( दस ) तथा एकादशन् आदि समस्त नकारान्त संख्या-वाची शब्दों के रूप पक्षन के समान तीनों लिक्कों में एक समान ही चलते हैं।

नित्यस्त्रीलिज कर्निशति से लेकर जितने संस्थावाची शन्य हैं उन सबके क्य केवल एकवचन में ही चलते हैं।

हस्य इकारान्त नित्यस्नीलिप्न संख्यावाचक कनविंशति, विंशति, एकविंशति आदि 'विंशति' में अन्त होने वाले पदार्थों के रूप 'इचि' शब्द के तुल्य चलते हैं।

नित्य क्रीलिङ्ग संख्यावाचक त्रिंशत (तोस), चत्वारिंशत (चाकीस), पश्चाशत् (पचास) तथा 'शत्' में अन्त होने वाले संख्यावाची शब्दों के रूप 'सरित्' के समान चस्रते हैं।

| प्र°<br>द्वि°<br>त्° | विंशितः<br>विंशितिम्<br>विंशतिम्<br>विंशत्या<br>विंशत्ये, विंशतये | त्रिशत्<br>त्रिंशत्<br>त्रिंशतम्<br>त्रिंशता<br>त्रिंशते | चत्वारिंशत्<br>चत्वारिंशत्<br>चत्वारिंशतम्<br>चत्वारिंशता<br>चत्वारिंशते |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

१. यदि अष्टन् राज्य के बाद व्यक्षन वर्ण से आरम्भ होने वाले विमक्ति प्रत्यय खुदे हों तो 'न्' के स्थान में 'आ' हो जाता है। परन्तु 'न' के स्थान में 'आ' का होना वैकल्पिक है। ( 'अष्टन आ-क्रिमकी')

२- 'अष्टाभ्य औश्'।७।१।२१। 'अष्टा' के बाद प्रथमा तथा द्वितीया बहुवचन के विमक्ति प्रत्ययों के खुद्ने पर उनके स्थान में 'श्री' का आदेश हो जाता है। इस प्रकार 'अष्टी' इप बन जाता है। 'न्' के स्थान में 'आ' न होने पर 'अष्ट' इप बनता है।

पं॰ विंशत्याः, विंशतेः त्रिंशतः चत्वारिंशतः ष॰ ,, ,, ,, स॰ विंशत्याम् , विंशतौ त्रिंशति चत्वारिंशति

पश्चाशत् के रूप त्रिंशत् के ही समान चलते हैं।

नित्य खीलिज विष्ट (साठ) सहित (सत्तर), खशीत (अस्सी), नवित (नक्षे) इत्यादि समस्त इकारान्त संख्यावाची शब्दों के इप 'विंशति' के अनुसार दिन के समान चळते हैं।

| तहा           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सप्तति                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|               | षष्टि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| y.            | षष्टिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | सप्ततिः                 |
| द्धि॰         | षष्टिम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | समितम्                  |
| त्•           | षच्छ्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | सप्त्या                 |
| च ०           | ंषाखी, षाख्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | सप्तत्यै, सप्ततये       |
| <b>q</b> o    | षच्याः, षष्टेः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | सप्तत्याः, सप्ततेः      |
| ব•            | 33 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33 33                   |
| स०            | बच्ट्याम् षष्टी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सप्तत्याम् सप्तती       |
| इसी प्रकार अर | ोति, नवति के भी रूप होते हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| संख्या        | पूरणी ( कम ) संख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पूरणी संख्या            |
|               | पुँ॰ तथा नपुँ॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
| 1 एक          | त्रथम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | प्रथमा                  |
| २ द्वि        | द्वितीय <sup>9</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | द्वितीया                |
| ३ त्रि        | तृतीय <sup>३</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>नृतीया</b>           |
| ४ चतुर्       | <sup>3</sup> चतुर्थ, तुरीय, तुर्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | चतुर्थी, तुरीया, तुर्या |
| ४ पसन्        | पंचम <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | र्वचमी                  |
|               | and the second s |                         |

१-२. द्वि के साय पूरणी संख्या के आर्थ में 'तीय' प्रत्यय लगता है। इस प्रकार 'द्वयोः पूरणः' इस आर्थ में 'द्वितीय' शब्द बना। 'त्रेः सम्प्रसारणं च' सूत्र से त्रि शब्द में भी 'तीय' प्रत्यय लगता है और त्रि के रेफ का ऋकार हो जाता है।

३. 'षट्कितकितिपय चतुरां धुक्' ।४।२।४१। पूरण के आर्थ में षट्, कितिपय तथा चतुर् शब्दों में वट् प्रत्यय लगने पर वन्हें धुक् आगम होता है। 'चतुरष्टयतावायक्षर-लोपक्ष' (वार्तिक) इस विधान से चतुर् शब्द में पूरण आर्थ में छ और यत् प्रत्यय भी जुड़ते हैं और आय आसर 'ब' का लोप हो जाता है। इस प्रकार तुरीय और तुर्थ कमें।

४. 'नान्तादसंख्यादेर्मट्' ।४।२।४९। नान्त संख्यावाची शन्दीं में पूरण के अर्थ में उट् प्रत्यय काने पर उसे मट आगम होता है।

| ६ षष्            | षष्ठ                                     | षष्ठी                        |
|------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| ७ सप्तन्         | सप्तय                                    | सप्तमी                       |
| ८ শ্বছন্         | भएम                                      | अष्टमी                       |
| ९ नवन्           | नवस                                      | नवभी                         |
| १० दशन्          | दशम                                      | दशमी                         |
| ११ एकादशन्       | एकादश                                    | एकादशी                       |
| १२ द्वादशन्      | ह्रादश                                   | द्वादशी                      |
| १३ त्रयोदशन      | त्रयोदश                                  | त्रयोदशी                     |
| १४ चतुर्दशन्     | चतुर्दश                                  | चतुर्दशी                     |
| १५ पंचदशन्       | र्वचदश                                   | पंचदशी                       |
| १६ बोडशन्        | षीडरा                                    | पोचशी                        |
| १७ सप्तद्शन्     | सप्तदश                                   | सप्तदशी                      |
| १८ भ्रष्टादशन    | अधादश                                    | अधादशो                       |
| १९ नवदशन्, ए     | रकोनविशति एकोनविश, एकोनविंशतितम          | एकोनविंशी, एकोनविंशतितमी     |
| य                | । या                                     | या                           |
| अनविंशति, ए      | •                                        | ऊनविंशी, ऊनविंशतितमी         |
| २० विंशति        | विंश, विंशतितंम                          | विंशी, विंशतितमी             |
| २१ एकविंशति      | एकविंश, एकविंशतिसम                       | एकविंशी, एकविंशतितमी         |
| २२ द्वाविंशति    | द्वाविंश, द्वाविंशतितम                   | द्वाविंशी, द्वाविंशतितमी     |
| २३ त्रयोविंशति   | त्रयोविंश, त्रयोविंशतितम                 | त्रयोविंशी, त्रयोविंशतितमी   |
| २४ चतुर्विशति    | चतुर्विश, चतुर्विशतितम                   | चतुर्विशी, चतुर्विशतितमी     |
| २५ पंचविंशति     | पंचिंश, पंचिंशतितम                       | पंचिंशी, पंचिंशतितमी         |
| २६ षड्विंशति     | षड्विंश, षड्विंशतितम                     | षड्विंशी, षड्विंशतितमी       |
| २७ सप्तविंशति    | सप्तविंश, सप्तविंशतितम                   | सप्तविंशी, सप्तविंशतितमी     |
| २८ अष्टविंशति    |                                          | अष्टाविंशीः अष्टाविंशतितमी   |
| २९ नवविंशति      | एकोनित्रंश, एकोनित्रंशत्तम               | एकोनत्रिंशी, एकोनत्रिंशत्तमी |
| ्या              | ~ ~                                      |                              |
| एकोनत्रिंशत्     | <b>ऊनित्रश, कमित्रशत्म</b> व             | इनित्रशी, उनित्रशतमी         |
| या<br>कनत्रिंशत् | एकाषत्रिश, एकाषत्रिंशत्तम ए              | कामत्रिशी, एकामत्रिशतमी      |
| या               | A 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10 |                              |
| एकाचत्रिंशत्     |                                          |                              |

१. विंशत्यादिभ्यस्तमङन्यतरस्याम् ।५।२।५६॥ विंशति इत्यादि शब्दों में पूरण के आर्थ में विकल्प से समट् प्रत्यय जुड़ता है। इट् तो जुड़ता ही है। इस प्रकार इनके दो-दो रूप होंगे—विंशः—विंशतितमः, त्रिंशात् मिंशतितमः इत्यादि।

#### अनुवाद्-रत्नाकर

| _          |                       |
|------------|-----------------------|
| ₹•         | <b>র্নি</b> शব্       |
| ą,         | एकत्रिंशत             |
| 38         | <b>द्वात्रिशत्</b>    |
| <b>₹</b> ₹ | त्रयस्त्रिशत्         |
| ३४         | चतु विशत              |
| ąų         | पंचत्रिंशत्           |
| इ. इ       | षट्त्रिंशत्           |
| ३७         | सप्तत्रिंशत्          |
| 36         | श्रष्टात्रिंशत्       |
| ₹5         | नवत्रिशत्             |
|            | या                    |
| 7          | <b>एकोनचत्वारिश</b> त |
|            | या                    |

या एकाश्वनत्वारिंशत्

**अनचत्वारिश**त्

४० बत्वारिशक् ४९ एकचत्वारिशक्

४२ द्वाचत्वारिशत

या द्विचत्वारिंशत्

४३ त्रयबाश्यारिशत्

या त्रिचत्वारिंशत्

४४ चतुक्षत्वारिशत्

४५ पश्चनत्वारिशत

त्रिंश, त्रिंशतम

एकत्रिंश, एकत्रिंशतम

द्वात्रिंश, द्वात्रिंशतम

त्रयिद्धंश, त्रयिद्धंशतम

चदुद्धिंश, चदुद्धिंशतम

पंचत्रिंश, पंचत्रिंशतम

पद्त्रिंश, पद्त्रिंशतम

सप्तित्रंश, सप्तिंशतम

सप्तित्रंश, सप्तिंशतम

सप्तित्रंश, सप्तिंशतम

स्रातिंश, सप्तिंशतम

स्रातिंश, सप्तिंशतम

स्रातिंश, सप्तिंशतम

स्रातिंश, सप्तिंशतम

एकोनचत्वारिशतम

कनचत्वारिंश, कनचत्वारिंशत्तम

एकाषचत्वारिश, एकाषचत्वारिशत्तम चत्वारिश, चत्वारिशत्तम एकचत्वारिश एकचत्वारिशत्तम

द्वाचत्वारिश, द्वाचत्वारिशत्तम

द्विचंत्वारिश द्विचत्वारिशतम त्रयश्वत्वारिश, त्रयश्वत्वारिशतम

त्रिचत्वारिंश, त्रिचत्वा-रिंशत्तम चतुश्वत्वारिंश, चतुश्चत्वारिंशत्तम पश्चचत्वारिंश, त्रिशी, त्रिंशत्तमी

एकत्रिंशी, एकत्रिंशत्तमी

द्वात्रिंशी, द्वात्रिंशतमी

त्रयद्धिशी, त्रयद्धिशत्तमी

चतुद्धिशी, चतुद्धिशत्तमी

पंचत्रिंशी, पंचत्रिंशत्तमी

वट्तिंशी, षट्तिंशत्तमी

वस्तित्रंशी, चस्तिंशत्तमी

वस्तित्रंशी, चस्तिंशत्तमी

वस्तित्रंशी, अधार्तिशत्तमी

वस्तित्रंशी, अधार्तिशत्तमी

एकोनचत्वारिंशी

एकोनचत्वारिंशत्तमी

ऊनचत्वारिशी, ऊनचत्वारिशत्तमी

एकाश्वनत्वारिशी
एकाश्वनत्वारिशसमो
चत्वारिशी, चत्वारिशसमी
एकवत्वारिशी,
एकचत्वारिशसमी
द्वाचत्वारिशसमी
द्वाचत्वारिशसमी

द्विचत्वारिंशी, द्विचत्वारिंशत्तमी त्रयंथत्वारिंशी, त्रयंथत्वारिंशत्तमी

त्रिचत्वारिशी, त्रिचत्वा-रिशत्तमी चतुश्चत्वारिशी, चतुश्चत्वारिशत्तमी पञ्चचत्वारिशत्तमी

### चतुर्थ सोपान

४६ षट्चत्वारिंशत् ४७ सप्तचत्वारिशत् ४८ ग्रष्टाचत्वारिंशत अप्रचत्वारिशत् ४९ नवचत्वारिंशत् या एकोनपञ्चाशत् **जनपंचाशत** या एकावर्पचाशत **২০ বঁখায়া**ব্ **५१ एक**पंचारात् ४२ द्वापंचाशत या द्विपंचाशव ५३ त्रयः पंचारात या त्रिपंचाशत ५४ चतुःपंचाशत् ५५ पंचपंचाशत् ५६ षट्पंचाशत् ५७ सप्तपद्याशत ४८ अष्टापद्याशत् या अध्यवाशत् ५९ नवपद्याशत्

षट्चत्वारिंश, षट्चत्वा-रिंशत्तम सप्तचत्वारिंश. सप्तचत्वारिंशत्तम श्रष्टाचलारिंश, थ्य**ष्टाच**त्वारिंशत्तम अष्टचत्वारिंश, **अष्टचरवारिंश**तम नवचत्वारिंश, नवचत्वारिंश<del>त</del>म एकोनपञ्चाश, एकोनपञ्चाशत्तम

कनपञ्चारा, कनपञ्चाशत्तम एकाषर्वनाश, एकाषरबाशतम एकान्नपंचाशी.

पंचाश, पंचाशतम एकपंचाश, एकपंचाशत्तम द्वार्वचाश, द्वार्वचाशसम

द्विपंचाश, द्विपंचाशत्तम त्रयः पंचारा, त्रयःपंचारातम

त्रिपंचारा, त्रिपंच।शतम चतुःपंचारा, चतुःपंचाशतम पंचपंचाश, पंचपंचाशतम षट्पंचाश, षट्पंचाशसम सप्तपञ्चारा, सप्तपञ्चारात्तम थ्रष्टापश्चारा, श्रष्टापश्चात्तशम

श्रप्थाश, श्रप्थाशत्तम नवपञ्चारा, नवपञ्चारासम

षट्चत्वारिंशो, षट्चत्वारिशत्तमी धन्तचत्वारिशी, सप्तचत्वारिंशत्तमी अष्टाचत्वारिशी, अष्टाचत्वारिंशतसी

श्रष्टचत्वारिंशी, अध्चत्वारिशत्तमी नवचत्वारिशी. नवचत्वारिशत्तमी

एकोनपमाशी है एकोनपद्मार्शकर्मी

जनपद्माशी, जनपंचासर्तमी

एकान्नपंचाशसमी पंचाशी, पंचाशतमी एकपंचाशी, एकपंचाशतमी द्वापश्वाशो, द्वापंचाशत्तमी

द्विपंचाशी द्विपंचाशतमी त्रयः पंचाशी, त्रयः पंचाशतमी

त्रिपंचाशी, त्रिपंचाशतमो चतुः पंचाशो, चतुःपंचाशतमी पंचपंचाशी, पंचपंचाशत्तवी षट्पंचाशो, षट्पंचाशतमी सप्तपद्याशी, सप्तपद्याशतमी अध्यपश्चाशो, अध्यपश्चारातमी

अध्यक्षाशी, अध्यक्षशतमी नवपद्याशी, नवपद्याशत्तमी

#### अनुवाद-रत्नाकर

| या               |                               |                               |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| एकोनषध्टि        | एकोनषष्ट, एकोनषच्टितम         | एकोनषध्टी, एकोनषध्टितमो       |
| या               |                               |                               |
| <b>अन</b> षच्डि  | <b>ऊनष</b> च्छ, ऊनषच्छितम     | ऊनषच्टी, ऊनषच्टितमी           |
| या               |                               |                               |
| एकाचषध्य         | एकान्नवध्ट, एकान्नवध्टितम     | एकाक्षषाठी, एकान्नषध्टितमी    |
| <b>६० বৃদ্ধি</b> | षध्टितम                       | षच्टितमी                      |
| ६१ एकषास्ट       | एकषष्ट, ए%षष्टितम             | एकषारी, एकषच्टितमी            |
| ६२ द्वाषच्टि     | द्वाषष्ट, द्वाषष्टितम         | द्वाषच्टी, द्वाषच्टितमी       |
| या               |                               |                               |
| द्विषध्य         | द्विषच्ट, द्विषच्टितम         | द्विषध्टी, द्विषध्टितमी       |
| ६३ त्रयव्यच्डि   | त्रयम्बन्ट, त्रयःबन्टितम      | त्रयष्षःटी, त्रयःषष्टितमी     |
| या               |                               |                               |
| त्रिषच्टि        | त्रिषष्टि, त्रिषष्टितम        | त्रिषच्टी, त्रिषच्टितमी       |
| ६४ चतुःषध्य      | चतुष्षग्ट, चतुष्पग्टितम       | चतुःषच्टो, चतुःषध्टितमी       |
| ६५ प्रम्पस्ट     | पञ्चषध्ट, पञ्चषध्टतमो         | पञ्चषच्टी, पञ्चषच्टितमी       |
| ६६ षट्षिट        | षट्षग्ट, षट्षिटतमी            | षट्षध्टी, षट्षध्टितमी         |
| ६७ सप्तबच्डि     | सप्तषग्द, सप्तषच्दितम         | सप्तषाटी, सप्तषाटितमी         |
| ६८ अध्यार्थाच्य  | अप्टाषप्ट, अप्टाषप्टितम       | अभ्टाषष्ट्री, अष्टाषध्टितमी   |
| या               |                               |                               |
| श्रम्टविस्ट      | श्राप्टबच्ट, श्राप्टबच्डितम   | श्राटषप्टी, श्रष्टषप्टितमी    |
| ६९ नवषध्दि       | नवषच्ट, नवषच्टितम             | नवष्टी, नवष्टितमी             |
| त्रा             |                               |                               |
| एकोनसप्तति       | एकोनसप्तत, एकोनसप्ततितम       | एकोनसप्तती, एकोनसप्ततितमी     |
| या               |                               |                               |
| <b>अनस</b> प्तति | क्नसप्तति, कनसप्ततितम         | ऊनसप्तती, ऊनसप्ततितमी         |
| या               |                               |                               |
| एकाचसप्तति       | एकाष्ट्रसप्तत, एकाश्चसप्ततितम | एकाश्वसप्तती,                 |
|                  |                               | एकान्नसप्ततितमी               |
| ७० सप्तति        | सप्तत, सप्ततितम               | सप्तती, सप्ततितमी             |
| ७१ एकसप्तति      | एकसप्तत, एकसप्ततिनम           | एकसप्तती, एकसप्ततितमी         |
| ७१ द्वासप्तति    | द्वासप्तत, हासप्ततितम         | द्वासन्तती, द्वासप्ततितमी     |
| मा               |                               |                               |
| - द्विसप्तति     | द्विसप्तत, द्विसप्ततितम       | द्विसप्ततो, द्विसप्ततितमी     |
| ७३ त्रयस्सप्तति  | त्रयस्यप्तत, त्रयस्यप्ततितम   | त्रयस्यप्तती, त्रयस्यप्ततितमी |
|                  |                               |                               |

| या                  |                              |                              |
|---------------------|------------------------------|------------------------------|
| त्रिसप्तति          | त्रिसप्तत्त, त्रिसप्ततितम    | त्रिसप्तती, त्रिसप्ततितमी    |
| ७४ चतुस्सप्तति      | चतुस्सप्तत, चतुस्सप्ततितम    | चतुस्सप्तती, चतुस्सप्ततितर्म |
| ७५ पद्मसप्तति       | पश्चसत्त, पश्चसप्ततितम       | पश्चसप्तती, पञ्चसप्ततितमी    |
| ७६ षट्सप्तति        | षट्सप्तत, षट्सप्ततितम        | षट्सप्ततीः षट्सप्ततितमी      |
| ७७ सहसप्तति         | सप्तसत, सप्तसप्ततितम         | सप्ताती, सप्तातितमी          |
| ७८ श्रष्टासप्ति     | श्रष्टासत्त, श्रष्टासप्ततितम | अष्टासतती, अष्टासप्ततितमी    |
| या                  |                              |                              |
| <b>अ</b> ष्टसप्तंति | अष्टसप्तत, अष्टसप्ततितम      | अष्टसप्तती, अष्टसप्ततितमी    |
| ७९ नवसप्तति         | नवसप्तत, नवसप्ततितम          | नवसप्ततीः नवसप्ततितमी        |
| या                  |                              | THE STANDING                 |
| एकोनाशोति           | एकोनाशोत, एकोनाशीतितम        | एकोनाशोती, एकोनाशीतितमी      |
| या                  |                              |                              |
| एकाचाशीति           | एकान्नाशीत, एकाचाशोतितम      | एकावाशोतो, एकावाशोतितमं      |
| ८० अशीति            | त्रशीतितम                    | श्रशीतितमी                   |
| ८१ एकाशीति          | एकाशीत, एकाशीतितम            | एकाशीती, एकाशीतितमी          |
| ८२ द्वधशीत          | द्रथशीत, द्रथशीतितम          | द्रचशीती, द्रचशीतितमी        |
| ८३ व्यशीति          | त्र्यशीत, त्र्यशीतितम        | व्यशीतीः व्यशीतितमी          |
| ८४ चतुरशीति         | चतुरशीत, चतुरशीतितम          | चरुरशोती, चतुरशोतितमी        |
| <b>८</b> ५ पंचाशीति | पंचाशीत, पंचाशीतितम          | पंचाशीती, पंचाशीतितमी        |
| ८६ षडशीति           | षडशीत, षदशीतितम              | षडशोती, षडशीतितमी            |
| ८७ संप्ताशीति       | सप्ताशीत, सप्ताशीतितम        | सप्ताराति, सप्तारातितमी      |
| ८८ श्रष्टाशीति      | चष्टाशीत, श्रष्टाशीतितय      | अष्टाशीती, अष्टाशीतितमी      |
| ८९ नवाशीति          | नवाशीत, नवाशीतितम            | नवाशीतो, नवाशीतितमी          |
| न्या                |                              |                              |
| एकोननवाते           | एकोननवत, एकोननवतितम          | एकोननवती, एकोननवतितमी        |
| या                  |                              |                              |
| <b>जननवति</b>       | ऊनन्दत, ऊनन्दतितम            | ऊननबती, ऊननबतितमी            |
| आ                   |                              |                              |
| एकान्ननवति          | एकान्ननवत, एकान्ननवतितम      | एकान्ननवती, एकान्ननव-        |
|                     |                              | तितमी                        |
| ९० नवति             | नवत, नवतितम                  | नवतो नवतितमी                 |
| ९१ एकनवृति          | एकनवत, एकनवतितम              | एकनवतीः एकनवतितमी            |
| ९२ द्वानवति         | द्यानवत, द्यानवतितम          | द्वानवती, द्वानवतितमी        |
|                     |                              |                              |

| •4                        | अनुवाद-रत्ना           | 41 C                           |
|---------------------------|------------------------|--------------------------------|
| या                        |                        |                                |
| द्विनवति                  | द्विनवत, द्विनवतितम    | द्विनवती, द्विनवतितमी          |
| ९३ त्रयोनवति              | त्रयोनवत्, त्रयोनवतिः  | तम े त्रयोनवती, त्रयोनवतितमी   |
| या                        |                        |                                |
| त्रिनवति                  | त्रिनवत, त्रिनवतितम    | त्रिनवती, त्रिनवतितमी          |
| ९४ चतुर्नवति              | चतुर्नवत, चतुर्नवतित   |                                |
| ९५ पश्चनवित               | पश्चनवत्, पश्चनवतितम   |                                |
| ९६ षण्णवति                | षण्णवत, षण्णवतितम      |                                |
| ९७ सप्तनवति               | सप्तनवत्र, सप्तनवतित्र |                                |
| ९४ म्रष्टानवति            | अष्टानवत, अष्टानवति    | तम श्रष्टानवतो, श्रष्टानवतितमी |
| या<br>श्रष्टनवति          | श्रष्टनवत, श्रष्टनवतित | तम श्रष्टनवती, श्रष्टनवतितमी   |
| ९९ नवनश्रति               | नवनवत, नवनवतितम        |                                |
| ग                         | 44409 44440044         |                                |
| एकोनशत ( नपुं॰ )          | एकोनशततम               | एकोनशततमी                      |
| ३०० शत                    | शततम                   | शततमी                          |
| २०० द्विशत                | द्विशततम               | द्विशततमी                      |
| ३०० त्रिशत                | त्रिशततम               | त्रिशततमी                      |
| ४०० चतुरशत                | चतुश्शततम              | चतुरशततमी                      |
| ५०० पश्चरात               | पश्चशततम               | पंचराततमी                      |
| १००० सहस्र                | <b>स</b> हस्रतम        | सहस्रतमी                       |
| १००, ०० श्रयुत ( नपुं०    | •                      |                                |
| १००, ००० स्रक्ष ( नर्युं० |                        | (ল্পা॰)                        |
| दसकाख                     | 'प्रयुत'               | (नपुं•)                        |
| करोड़                     | 'कोटि'                 | ( ন্ত্রা৽ )                    |
| <b>द</b> सकरोड़           | 'श्रर्वुद'             | ( नपुं• )                      |

'ছাভন'

'सर्व'

'निखर्ष'

'महापद्म'

'হা**দু**' 'লন্তঘি'

'श्रन्त्य'

'सच्य'

'परार्ध'

भरव

सरव

नील

पद्म

द्यअर्ब

दसखरव

दसनील

दसपद्म

যাক্ল

( नपुं० )

( पुं॰, नपुं॰ )

( पुं॰, नपुं॰ )

(नपुं०)

( op )

( eg )

( नपुं• )

( नपुं• )

(नपुं०)

४०१ एकाविकपबशतम् एकाधिकं पश्चशतम्

४०२ द्वयधिकपश्चरातम् द्वयधिकं पश्चरातम्

४०३ त्र्यधिकपंचशतम् त्र्यधिकं पंचशतम्

४०४ चतुरिषकपंचशतम्चतुरिषकं पंचशतम्

५०५ पंचाधिकपञ्चशतम् पंचाधिकम् पञ्चशतम्

५०६ षष्ठधिकपश्चशतम् षद्रधिकं पश्चशतम्

४०७ सप्ताधिकपञ्चशतम् सप्ताधिकं पश्चशतम्

४०८ श्रष्टाधिकपश्चरातम् श्रष्टाधिकं पश्चरातम्

४०९ नवाधिकप<sup>रू</sup>चशतम् नवाधिकं पञ्चशतम्

४**१० दशाधिकपट्नशतम्** दशाधिकं पट्चशतम्

४१७ सप्तदशाधिकपञ्चशतम् सप्तदशाधिकं एक्षश्रतम्

६०० षट्शतम्

६२५ पत्रविंशलःधिकवट्शतम् पञ्चविंशत्यधिकः वट्शतम्

६३७ सप्ततिंशदिषक्षय्शतम् सप्ततिंशदिषकं षट्शतम् १६२५ पडचविंशत्यविकत्रयोदशसतम्

या पञ्चिषशस्यधिकत्रिशसाधिकसाधसम् १९२८ श्रध्याविशस्यधिकैकोनविशसिशसम्

था श्राप्टाविंशत्यधिकनवशताधिकतहस्रम् ५९६६७ सप्तत्रिंशदिषक्षर्शताधिकनवसहस्राधिव्यव्यागुतम् ।

एकोत्तरभवशतम् एकोसरं पश्चशतम् । द्रपुत्तरयंचशतम् द्वयुक्तरं पंचरातम् । त्र्युत्तरपंचरातम् श्युत्तरं पंचशतम्। चतुकत्तरपंचशतम् चतुक्तरं पंचशतम् पश्चोत्तरपंचशतम् पश्चोत्तरं पंचशतम् षडुत्तरपश्चशतम् षडुत्तरं पश्चशतम् सप्तीत्तरपश्चरातम् सरोत्तरं पश्चशतम् अध्येतरपश्चरातम् श्रष्टोत्तरं पञ्चशतम् नवो तरपञ्चशतम् नवोत्तरं पञ्चशतम् दशोत्तरपञ्चशतम् दशोत्तरं पञ्चशतम् सप्तदशोत रपष्यशतम् सप्तदशोत्तरं पश्चशतम्

पञ्चिवंशत्युत्तरषट्शतम्
पञ्चिवंशत्युत्तरं षट्शतम्
सप्तित्रंशद्वतरषट्शतम्
सप्तित्रंशदुत्तरं षट्शतम्
सप्तित्रंशदुत्तरं षट्शतम्

#### कुछ उदाहरण

- १ अस्यां श्रेण्यां चत्वारिंशत् छात्राः सन्ति ( इस कक्षा में ४० विद्यार्थी हैं।
- २ प्ञ्चिषंशत्यिषकत्रयोदशशतं जनानामुपिश्यतम् (तेरह सौ पचीस मनुष्य उपस्थित हैं)
  - चे—तत्र सप्तदशाधिकं पंचशतम् वानराणामुपस्थितम् (वहाँ ४१७ वन्दर हैं )
- ४--- एकोनविंशतिश्वोत्तरचतुःपञ्चाशत्तमेऽब्दे नवम्बरमासस्य त्रयोदश्यां तियौ राजस्थानीयाः प्रजाञनाः स्वनेतृत्वाय श्रीमोहनकाल सुखाडिया महानुभावं सुख्यमंत्रित्वेना-चिन्यन् ।
- ४—दिण्ख्यायिह राजकीयानाम्चतरमाध्यकिकवियालयानां संख्यां रातोत्तरपद्या-शरकाम् परिगणयन्ति तज्जाः।
- ६—चतुःशतोत्तराष्टानवतीनाम् संस्कृतिबिद्धषां नामानि राष्ट्रीये गणनापत्रके पद्यी-इतानि सन्ति ।

### संख्यावास्यः शब्द और उनका अयोग

- (क) एक शब्द एडपचनान्त है। यदि यह कतिएय पार्थ का बाक्क होता है तो इसका प्रयोग धहुपचन में होता है। यथा-एक बाकक गट्यति (एक वाटक जाता है) एक बदन्ति (कुछ छोग कहते हैं)।
- ( ख ) 'त्रि' से लेकर 'श्रष्टादशन' पर्यन्त संख्यावाची शब्द यहुनचनानत होते हैं। यथा-चत्यारः पुरुषाः ( चार पुरुष )
- (प) एक्टर छर्य के बोध होने पर कनिर्विशति (१९) से लेकर करर तक जितने संख्यावाची शब्द हैं, उनका एकवचन में ही प्रशोग होता है। ययाः अनिवंशतिः वालकाः (सभीत समृक्षे )।
- (ध) दित्व या बहुत्व अर्थ छे शेष होने पर 'क्रनिर्धेशित' या इससे अपर की संख्यार्थे कारशः दिन्यन, बहुव्यन में रखी जाती हैं। यथा-निशती वालधाः (दे वीस (४०) अब्के अर्थात् लड्फों की वीस २ छी दो समिष्ठि)। निशतयः वालकाः (लड्फों की वीस २ छी दो समिष्ठि)।
- (हं) द्वि और उस शब्द द्विचयतान्त होते हैं। परन्तु तमय शब्द द्विचयत के अर्थ का बोबक होने पर भी एकदचन तथा चहुनवन में प्रयुक्त होता है। यथाः नदी बाककी (हो कड़के)। उसी (हो प्रवृष्ट् )।
- (च) द्वया, द्वितया, युगळा, युगा, द्वन्द्व आदि शब्द द्वित्व धर्य का योध कराते हैं। परन्तु इनका प्रयोग नित्य एकवयन ही में होता है। यथाः-रूप्यकद्वयम् अस्ति ( दो इपये हैं ) वस्रयुगळम् ददाति ( दो-एक जोड़ा ) कपड़ा देता है )।
- (छ) त्रय, त्रितय, चतुष्य, चतुष्क, वर्ग, गण, समृह आदि शब्द एकदचनं में अयुक्त होकर समुदाय अर्थ का बोध कराते हैं। यथाः—मुनित्रयं नमस्कृत्य (तीन समृदित) अनियों को अणाम कर)।

- (ज) नित्यस्त्रीलिक्स संख्याबाचक त्रिंशत् (तीस), चत्वारिंशत् (चालीस), पञ्चाशत् (पचास) तथा 'शत्' में अन्त होने वाले अन्य संख्यावाची शब्दों के स्वप 'सिरेत्' के समान चलते हैं।
- ( झ ) नित्य स्रीलिङ्ग षष्टि ( साठ ), सप्तित ( सत्तर ), अशोति ( स्नस्ती ), नवित ( नच्ने ) इत्यादि समस्त इकारान्त संख्यावाची शब्दों के खप 'विंशिति' के अनुसार किं के समान चलते हैं।
- ( अ ) शत, सहस्र, प्रयुत, लक्ष, अर्थुद, श्रव्ज, महापद्म, श्रव्य, मध्य, परार्थ शब्द केवल नर्पुंसकित्र में होते हैं श्रीर इनके रूप फल के समान तीनों वचनों में चलते हैं।
  - ( ट ) 'लक्षा' के रूप विद्या के समान और 'कोटि' के रूप विच के समान चलते हैं।
- (ठ) 'खर्ब' श्रीर 'निखर्च' पुँक्लिज श्रीर नपुंसक लिज दोनों होने हैं। पुँ॰ के रूप यालक के समान श्रीर नपुं॰ के रूप फल के समान चलते हैं। 'जलिध' के रूप 'किव' के समान तथा शङ्क के रूप 'भाव के समान चलते हैं।
- (ड) १३५, ५१०६ आदि बीच की संख्याओं के लिए विशेष उपाय से काम लिया जाता है जो कि निम्नलिखत हैं:—

सौ या सदस रूक के पूर्व 'श्रिषक' या उत्तर शब्द जोड़ दिया जाता है। यथा— एकतौ पेतीस मन्ध्य उपस्थित हैं—-पञ्जिशद्धिकं शतं मनुष्याणमुपह्यितम्। अयवा पञ्जिशदुत्तरं शतम्

दो सौ इकतालीस आदिमियों के ऊपर जुर्माना लगाया गया और तीन सौ उनसठ की सन्ना हुई—मनुष्याणामेकचत्वारिंशद्धिक्योः शतयोः (एकचत्वारिंशदुत्तरयोः शतयोः सः उपि अर्थदण्डः आदिष्टः, एकोनशष्ट्रधिकानां त्रयाणां शतनामृपिर कायदण्डः। इसी प्रकार 'श्रिकः' और 'हत्तर' शब्द के योग से और भो संख्याएं बनाई जा सकती हैं।

२--थदा- खदा 'च' भी जोड़ा जाता है। यया देशते पर्पार्वशस्य ( २३४ )।

१—कमी-कभी संख्याओं के बोलने में हम लोग दो कम दो सौ इत्यादि में 'कम' शब्द का प्रयोग करते हैं। संस्कृत में इस 'कम' शब्द का वोधक 'ऊन' शब्द जोड़ा जाता है। यथा—

दी कम दी सें - ह्यूने शते, द्वयूने शतद्वयं द्वयूनशतद्वयी आदि ।

- ( ह ) यदि आयु का परिमाण स्वित करना हो तो संख्यानात्रक शब्द के आगे वर्षीय, वार्षिक, दर्पीण और वर्ष का प्रयोग किया जाता है। यथा--बोटशवर्षीयः कृष्णः ( सोलहवर्ष का कृष्ण ), अशीतिवर्षस्य ( अस्तो वर्ष को उम्र वाले को ) इत्यादि ।
- (ण) यदि 'लगभग दो वर्ष का' इस प्रकार का आयु का परिमाण स्वित करना हो तो 'वर्षदेशीय' यह पद संख्या के बाद प्रयुक्त किया जाता है। यया—सप्तवर्षदेशीयः श्रीकृष्णः (श्री कृष्ण की आयु लगमग ७ वर्ष की है)।
- (त) प्रणार्थक संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग करने के लिए द्वि, त्रि शब्दों के आगे 'ताय' चतुर् और पष् के आगे 'धुक्' पश्चन से दशन तक शब्दों के आगे 'त',

एकादशन् से आधादशन् तक शब्दों के आगे 'हट' और विंशति से आगे की समस्त संख्याओं के आगे 'तमट्' प्रत्यय लगाया जाता है। यथा—अस्यां श्रेण्यां स पश्चमः (इस श्रेणी में वह पाँचवाँ है)।

# द्दिन्दी में अनुवाद करो

१--- अस्मिन चातुके संघर्षे षट्पबाशत् जनाः यता इति तज्झाः कथयन्ति ।

२--इतः पश्चदश वर्षाण प्राक् भारतीये संविधाने हिन्दाः राजभाषात्वं विहितमासीत्।

३---भारते संस्वृतस्य यावन्तो विद्वांसः सन्ति तेषु केवलम् अशीतिः वेदपाठिनः धन्ति ।

४ — काशोविश्वविद्यालये पद्यसप्ततिष्ठात्रेभ्यः परितोषिकाणि वितीर्णानि ।

५-- जनयात्रायां सहस्रं जनाः सन्ति ।

## संस्कृत में अनुवाद करो

१— ब्रह्मल्पी वृषम के चार सींग (चत्वारि श्वः शाणि) और तीन पैर हैं। (२) बाल्य, कौमार, यौवन और वार्षक चार (चतस्नः) अवस्थाएँ हैं। ३—वहाँ मीढ़ में ४० आदमी वायल हुए (आहताः) और १५ मर गये (हताः) ४—वायल और मृतों की संख्या ६५ है। ५—लखनल विश्वविद्यालय में ५ हजार विद्यार्थी हैं। ६—वह अपनी कक्षा में प्रथम रहा। ७—श्लोक में पंचम अक्षर सदा लखु होता है, द्वितीय और चतुर्थ चरण में सप्तम लखु, वष्ठ सदा गुढ़ होता है। ८—देश की रक्षा के लिए हजारों खियाँ जेल गई। ९—में एक मास बाद काशी जाक गा। १०— नित्य स्नान करने वाले को दस गुण प्राप्त होते हैं।

### विशेषण ( आवृत्तिवाचक )

संस्कृत में 'दुगुना' 'तिगुना आदि आदित्तस्चक शब्दों के लिए संस्था शब्द के आगे 'गुण' या 'गुणित' शब्दों को जोड़ दिया जाता है किन्तु आदित्तवाचक शब्दों पर 'आवृत्त' या 'आवृत्तित' भी जोड़ दिया जाता है। यथा—मोहनी क्यापारे द्विगुणं घनं लेमे (मोहन को व्यापार में दूना घन मिला)।

अस्य प्रासादस्य राज्यता तस्मात् त्रिगुणा (इस प्रासाद की कँचाई राजकी अपेका तिगुनी है)।

तपस्विनः त्रिगुणां मौक्षीं मेखलां घारयन्ति (तपस्वी तिहरीं मूँज की तहागी

ुडः धनं कोटिगुणं अधिकम् अर्जयतु परं न कीर्तिम् ( दुष्ट करोड् गुना धन कमाले

पर यश नहीं )। श्राह्मन नगरे चत्वारिंशद्गुणा श्रविकाः मनुष्याः जाताः (इव नगर में चालीछ गुने श्रिथिक मनुष्य हो गए )।

इयम् अना द्विरावृत्तया रञ्ज्वा बदा ( यह बकरो दुहरी रस्सी से बंधी है )।

# विशेषण (समुदाय-बोधक)

यदि 'दोनों', 'चारों' आदि समुदायवाचक शब्दों का अनुवाद करना हो तो संख्यावाचक शब्द के आगे 'अपि' जोड़ दिया है। यथा—

किं द्वाविप बालको गतौ ? (क्या दोनों बालक गए ?)

श्रह्मिन प्रकोष्ठे पश्चित्रशद्धि छात्राः पठनाय शक्तुवन्ति (इस प्रकोष्ठ में पैतीस छात्र पद सकते हैं।

अष्टाविप वासकाः पस्तायिताः ( आठी बालक भाग वए )।

#### विशेषण (विभागबोधक)

'हर एक' या 'सब' आदि शब्दों का अनुवाद करने के लिए संस्कृत में 'सर्व या 'सकल' शब्द का प्रयोग किया जाता है। यथा—

अस्याः कक्षायाः सर्वे छात्राः पटवः सन्ति (इस कक्षा में सभी पद्ध हैं )। प्रतिदिनं पिठतुं पाठशास्त्रामागच्छ (प्रतिदिन पद्ने के लिए विद्यालय आया करों )। विशोषण (अनिश्चित-संख्यावाचक)

एक शब्द द्वारा-एकः सिंही न्यवसत्।

किम् चित् शब्दों द्वारा—किर्शिश्चद् वने एकः सिंहो न्यसवत् । काचित् नदी आसीत् ।

एक तथा अपर शब्दों द्वारा-एकः उत्तीर्णः अपरोऽनुत्तीर्णः ।

एक तया अन्य शब्दों द्वारा---एकः पठित अन्यो इसित ।

परस्पर, अन्योन्य शब्दों द्वारा—दुष्टाः नराः परस्परं ( अन्योऽन्यम् ) कलहायन्ते । इसी प्रकार सर्व, समस्त, बहु, अनेक, कतिपय आदि शब्दों के द्वारा भी ।

# विशेषण (परिमाणवाचक)

#### तोल के शब्द

तोलकः—तोला । माषकः— माशा । राज्यः— रत्तो । षष्टकः— छटाँक । पादः— पाव ।

#### माप के शब्द

इस्तः—हाय । पादः—फुट । वितस्तिः—वालिश्त । श्रहुलम्—इंगुल ।

#### मूल्यवाचक शब्द

वराटकः, वराटिका—कौड़ी । पादिका—पाई । पणः (पणकः )—पैसा । आणः (आणकः )—आना । कप्यकम्—रूपया । निष्क—सोने की मुहर ।

#### समयबोधक शब्द

पलम्--पल । क्षणः -- दिन । प्रहरः ---पहर । श्रहोरात्रः --- एक दिन । सप्ताहः ----एक ह्पता । पक्षः --- माख । मासः --- महीना ।

कुछ ( मील, गन आदि ) शब्दों के लिए संस्कृत में शब्द नहीं मिलते, अद्वद् अनुवाद में उन्हीं का प्रयोग किया जाता हैं। यथा—

त्रीणि भौंसानि टिंबर—आयोडीनम्।

### संस्कृत में अनुवाद जरो

१-इस घर की फँचाई उस घर से दुगुनी है। २--दोहरी रस्ती में ग्वालों ने पशुक्रों को बांधा। २---मुझे संस्कृत के पर्चे में सी में सत्तर श्रङ्क मिले। ४---लाखों रन गेहूँ अमेरिका से भारत आया। ५--बारहवी कक्षा में इस वर्ष वह प्रथम रहा। ६--- कुतुबसीनार के बनाने में कुतुबुद्दीन ने लाखों रूपये खर्च किये। ७--- लखनळ फैजावाद से अस्सी मील दूर है। ८--यह तो उसका दसवां भाग भी नहीं हैं। ९--कुछ छोग स्वसाव से घमण्डी होते हैं। १०—रोगो के लिए एक औस दवा खरीद लो । ११—- आजकल रूपये के पाव सर गेहुँ भिलते हैं । १२—मैं दिन में आठ वर्ज तक अध्ययन करता हूँ। १३ —इस प्याले में पाव भर शराद ज्ञाती है। १४ — आज रात की घर में कोई चोर घुसा था। १५—पचासों सिपाही गुद्ध में मारे गए। स्वर्धनाम विशेषण

पहिले वताये गए सर्वनामों में से इदम् , एतद् , तद् , श्रदस् , यद् , किष् तया श्चनिश्चयवाचक एवं निश्चयवाचक सर्वनाम सभी का प्रयोग विशेषण के रूप में भी होता है। यथा-ध्ययं पुरुषः, एषा नारो, एतच्छरीरं, ते खत्याः, श्रमीननाः, यो विद्यार्थी, का नारी, तस्मिन्नेव प्रामे इत्यादि ।

इसका, उसका, मेरा, तेरा, इमारा, तुम्हारा, जिलका आदि सम्बन्धसूचक माय दिखाने के लिए संस्कृत में दो तरीके हैं, एक तो इदम् , तद् । असमद् आदि को वही विभक्ति के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, यथा मम ग्रहं, तब पिता, अस्य प्रवन्धः आदि । बूसरे इन शब्दों में कुछ प्रत्यय जोड़कर इनसे विशेषण बनाकर उनकी धन्य विशेषणी के अनुसार प्रयुक्त किया जाता है। ये विशेषण छ, अण् तथा खर्भ प्रत्ययों को जोड़कर वनाए जाते हैं। युष्मद् एवं श्रस्मद् में विकल्प से खन् श्रीर छ प्रत्यय भी जोड़े जाते हैं। छ को ईय आदेश हो जाता है। छ प्रत्यय छे जुड़ने पर अस्मद् के स्थान में मत् श्रीर त्रस्मत् , तथा युष्मद् के स्थान में त्नत् ग्रीर युष्मद् हो जाते हैं। इन प्रत्ययों के श्रतिरिक्त युष्मद् श्रीर श्रस्मद् में श्रण् प्रत्यय भी जुड़ता है। खञ् श्रीर श्रण् प्रत्यय के लगने पर अस्मद और युष्मद के स्थान में एकदचन में गमक और तबक एवं बहुवचन<sup>3</sup> में श्रहंमाक श्रीर युष्माक श्रादेश होते हैं। खज् का ईन हो जाता है।

श्चस्प्रद शब्द से बने हए विशेषण

पुँछिङ्ग राथा नपुंसकछिङ्ग प्रत्यय-मदीय (मेरा) श्रीर अस्त्रदीय (हमारा) प्रत्यय-सामक (,,) श्रीर श्रास्माक २----श्रण् प्रत्यय-मामकीन ( " ) श्रीर श्राल्माकीन

१. युष्मदस्मदोरन्तरस्यां खब्च ४।३।१।

२. तवकममकावेक्वचने ४।३।३।

३. तंस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ ४।३।०।

#### स्रोलिह

| १छ प्रत्ययमदीया                                                                | (मेरी) और अस्मदीया                       | ं<br>(ह्यारी) |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| २ खण् प्रत्यय मामिका<br>२खण् प्रत्यय मामकीना<br>युष्मद् शब्द से बने हुए विशेषण | ( ,, ) और आस्माकी<br>( ,, ) और आस्माकीना | ( " )         |

#### पुंच्छिङ्ग तथा नपुंसकिङ्ग

| 9छ     | प्रत्यय—त्वदीय | (तेरा) और युष्मदीय | ( तुम्हारा ) |
|--------|----------------|--------------------|--------------|
| २— अण् | प्रत्यय—तावक   | / 1 4 4            | ( ,, )       |
| ३—सञ्  | प्रत्ययतावकीन  | ( " ) और यौष्माकीण |              |

#### स्रीलिङ्ग

```
9 छ प्रत्यय—स्वदीया (तेरी) श्रीर युष्मदीया (तुम्हारी)
२ श्रण प्रत्यय—तावकी (,, ) श्रीर योष्माकीणा (,, )
२ खन् प्रत्यय—तावकीना (,, ) श्रीर योष्माकीणा (,, )
तद् शब्द से—

ई॰ तथा नपुं॰—तदीय (उसका)

खिलक्र-तदीया (उसकी)
यद् शब्द से—

ु॰ तथा नपुं॰—यदीय (जिसका)
```

इनमें जो अकारान्त हैं उनके क्य बालक ( पुं॰ ) तथा फल ( नपुं॰ ) के समान और जो आकारान्त एवं ईकारान्त हैं उनके रूप विद्या और नदी के समान ( सब विभक्तियों और सब बचनों में ) चलते हैं। अन्य विशेषणों के समान इनके भी लिक्न, बचन और विभक्ति विशेष्य के लिक्न, वचन और विभक्ति के अनुसार होते हैं।

यथा---

यदीया सम्पत्तिः तदीयं स्वत्वम् । त्वदीयानामश्वानां युद्धे नास्ति काऽपि श्रावश्यकता ।

अस्मद्, युष्मद् आदि की षष्ठी के रूपों के सम्बन्ध में यह नियम नहीं लागू होता । वे विशेष्य के अनुसार नहीं परिवितत होते । यथा—अस्य गृहम्, अस्य आता, अस्य मितः इत्यादि ।

'ऐसा', 'जैसा' आदि शब्दों द्वारा बोधित 'प्रकार' के आर्थ के लिए संस्कृत में तद्, अस्मद्, युष्मद् आदि शब्दों में प्रत्यय जोड़कर तादश आदि शब्द बनते हैं और विशेषण होते हैं। अन्य विशेषणों की भौति इनकी, विभक्ति, लिक्न, वचन आदि विशेष्य के अनुसार होते हैं। ये शब्द निम्नलिखित हैं—

अस्मद् शब्द से

पुँच्छिङ्ग तथा नपुंसकछिङ्ग १ किन् प्रत्यय — मादशु ( मुझ सा ) अस्मादश् ( हमारा सा ) शस्मादश ( हमारा सा ) २ कज् १ प्रत्यय--मादश ( मुझ सा ) खीलिक अस्मादशी ( हमारी सी ) मादशी ( मुझ सी ) युष्मद् शब्द से-पुँक्लिङ्ग तथा नपुंसकलिङ्ग ९ किन् प्रत्यय—त्वादश् ( तुझ सा ) बुध्मादश् ( तुम्हारा सा ) २ कब् प्रत्यय-त्वादश ( ,, ,, ) युष्मादश ( ,, ,, ) खीलिक युष्मादशी ( तुम्हारी सी ) त्वादशी ( तुझ सी ) तद शब्द से---पुँल्लिन्न तथा नपुंसकलिज्ञ स्री० तादशो (वैसी, तैसी) तादश् ( वैसा, तैसा ) तादश ( " ") इदम् शब्द से---खी॰ go तथा नपुं• ईहशी (ऐसी) ईहश् (ऐसा) ईदश ( ,, ) एतद् शब्द से---ह्यो • पुं• तया नपुं• एतादशी (ऐसी) एताहरा (ऐसा) एतादश (") यद् शब्द से---लिङ्ग पुं• तथा नपुं• यादशी (जैसी) यादश् ( जैसा ) यादश (")

किम् शब्द से-

<sup>9.</sup> त्यदादिषु दशोऽनालोचने कछ ।३।२।६०। अर्थात यदि तयद् तद्, युष्मद्, अस्मद्, यद्, किम् इत्यादि शब्दों के आगे दश् षातु हो और देखने का अर्थ न हो, तो कल् प्रत्यय जुड़ता है और तुस्य अथवा समान का अर्थ प्रकट करता है। 'क्सोऽिप वाच्यः' इस वार्तिक से इसी अर्थ में दश् षातु के आगे क्सः भी जुड़ता है, यथा-अस्माद्य, ताह्म, ईद्य आदि। 'आ सर्वनाम्नः' इस नियम से त्यत, अस्मत, मत्, तत् इत्यादि का कमशः त्वा, अस्मा, मा, ता इत्यादि हो जाता है।

| पुं॰ तथा नपुं॰      | <b>स्रो•</b>          |
|---------------------|-----------------------|
| कीदश् ( कैसा )      | कीटशी ( कैसी )        |
| कीदश (")            | woul ( 401 )          |
| भवत् शब्द से        |                       |
| पुं• तथा नर्षु•     | ର୍ଲା •                |
| भवादश् ( श्वाप सा ) | भवादशी ( स्त्राप सी ) |
| भवादश ( " ")        |                       |

विशेषण (गुणवाचक)

जिससे जाति, गुण, किया, व्यक्ति या वस्तु जानी जाती है, उसे विशेष्य कहते हैं। जिससे विशेष्य के गुण, विशेषता अथवा अवस्था का ज्ञान हो उसे 'विशेषण' कहते हैं। कतिपय स्थलों के अतिरिक्त कभी भी विशेष्य के अभाव में विशेषण प्रयुक्त नहीं होता है। जहां केवल विशेषण प्रयुक्त होता है, वहां भी विशेष्य या तो छिपा (Understood) रहता है, या विशेषण विशेष्य का स्थानापन्न हो जाता है। संस्कृत में सामान्यतः विशेष्य का जो लिश, विभक्ति और वचन होता है, विशेषण का भी वही लिश, विभक्ति और वचन होता है।

"यक्षिक्षं यद्भवनं या च विभक्तिविशेष्यस्य । तिक्षक्षं तद्भवनं सैव विभक्तिविशेषणस्यापि ॥

सुन्दरः बालकः ( सुन्दर लड्का ), सुन्दरी बालकी ( दो सुन्दर लड्के ), सुन्दराः बालकाः ( अनेक सुन्दर लड्के )। इन वाक्यों में विशेष्य 'बालक' पुं॰ प्रथमा विभक्ति के क्रमशः ए॰ व०, द्वि॰ व॰, ब॰ व॰ में हैं अतएव विशेषणवाची 'सुन्दर' इसके साथ क्रमशः पुं॰ प्रथमा वि॰ ए॰ व॰, द्वि॰ व॰, और व॰ व॰ इप में आया है। इसी प्रकार खीलिक्न तथा नपुंसकलिक्न शब्दों के उदाहरणों में भी समझना चाहिए। यथा—

| सुन्दरी कन्या, सुन्दर्यी कन्ये, सुन्दर्यः कन्याः।       | ( জ্বা• )   |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| सन्दरम् पुस्तकम् , सन्दरे पुस्तके, सन्दराणि पुस्तकानि । | ( नपुं॰ )   |
| शोमनः बालकः, शौमनौ बालकौ, शोमनाः बालकाः                 | ( 90 )      |
| शोमना स्त्रो, शोभने स्त्रियौ, शोभनाः स्त्रियः           | ( स्त्री॰ ) |
| शोमनं गृहम् , शोभने गृहे, शोभनानि गृहाणि                | (नवुं॰)     |
| दुष्टः जनः, दुष्टौ जनौ, दुष्टाः जनाः                    | ( ġ• )      |
| दुष्टा बालिका, दुष्टे बालिके, दुष्टाः बालिकाः           | ( ল্লা• )   |
| दुःदं जलम् , दुःदं जले, दुःदानि जलानि                   | ( न्यं • )  |
| · ½                                                     |             |

संस्कृत में अनुवाद करो

१—िकसी दरिद्र झाहाण को वस्त्र दो । २—िविधि का विधान विचित्र है । ३-—पवित्र जलवाली सरयू के किनारे अयोध्या स्थित है । ४—िकसी सधन वन में एक भालू रहता था। ५—क्या तुम ठण्डा शर्वत पीना चाहते हो। ६—सरीवर में सुन्दर कमल खिले हैं। ७—उन पर काले भीरे १ जार कर रहे हैं। ८—स्सका हृदय कीमल है। ९—लाल एवं पीले कमलों से युक्त यह सरीवर लगता है। १०—मेरी १ स्तक अच्छी है। ११—इस कन्या के नेत्र अत्यन्त चन्चल है। १२—लाल कृत्ता काले कृत्ते के पीले दौढ़ रहा है। १३—यमराज का हृदय अत्यन्त कठोर है क्योंकि वह सभी की समाप्त कर देता। १४—पूज्य गुरु की नमस्कार करो। १५—बालक गर्भ दूध पीता हैं, खट्टी छांछ (तक्रम्) नहीं।

#### विशेषंण ( तुलनात्मक )

तुलनात्मक विशेषण में दो की तुलना करके उनमें में एक की अधिकता या न्यूनता दिखाई जाती है। तुलना द्वारा दो में से एक का अतिशय दिखाने के लिए विशेषण में तरप् (तर) या ईयसन और दो से अधिक में से एक का अतिशय दिखाने के के लिए तमप् (तम) अथवा इहन् प्रत्यय जोड़े जाते हैं। किन्तु ईयसन और इष्ट्रम गुणवाचक विशेषणों के बाद ही जोड़े जाते हैं, जब कि तरप् तथा तमप् इनके अतिरिक्त अन्य विशेषणों में भी। तरप् और तमप् प्रत्यय के कुछ उदाहरण निम्न हैं—

| पटु     | पहुतर,         | पद्धतम               |
|---------|----------------|----------------------|
| निकृष्ट | निकृष्टतर,     | निकृप्टतम            |
| कुशल    | कुशलतर,        | <del>कुशस्त्रम</del> |
| गुरु    | गुबतर,         | गुरुतम               |
| लघु     | <b>अधुतर</b> , | लघुतम                |
| महत्    | महत्तर,        | महत्तम               |
| पाचक    | पाचकतर,        | पाचकतम               |
| विद्वस् | बिद्वत्तर,     | विद्वत्तम            |

इन उपर्शुक्त परिवर्तित विशेषणों के रूप विशेष्य के ही अनुसार होते हैं।

जहाँ तरप् अथवा ईयमुन एवं तमप् अथवा इष्ठन् दोनों जोड़ने की अनुमित है, वहां ईयमुन् और इष्ठन् जोड़ना अपेक्षाकृत अधिक मुहावरेदार माना जाता है। इन दो प्रत्ययों के पूर्व, विशेषण के अन्तिम स्वर और उसके उपरान्त यदि कोई व्यक्षन हो तो उसका भी लोप हो जाता है। उदाहरणार्थ—

| पटु  | पढीयस् ,   | परिष्ठ         |
|------|------------|----------------|
| घन   | ं घनीयस् , | चनिष्ठ         |
| बहुद | बंहीयस् ,  | बंहिष्ठ        |
| कृश  | कशीयस् ,   | <b>क</b> शिष्ट |

- १. द्विवचनिधभज्योपपदे तरहोयसुनौ ४।३।४७।
- र. अतिशायने तमविष्टनौ पारापपा
- ३. श्रजादी गुणवचनादेव ४।३।४८।

| मृदु        | <b>बदीयस्</b>     | <b>म्रदि</b> ष्ठ          |
|-------------|-------------------|---------------------------|
| श्रल्प      | चक्पोयस्, कनीयस्, | व्यस्पिष्ठ, कनिष्ठ        |
| निकट        | नेदीयस् ,         | नेदिष्ठ                   |
| <b>उ</b> च् | वरीयस् ,          | ् गा <b>५</b> छ<br>वरिष्ठ |
| हस्व        | हसीयस् ,          | <b>इ</b> विष्ठ            |
| युवन्       | यवीयस् , कनीयस् , | यविष्ठ, कनिष्ठ            |
| 9           |                   | פויוני נפרור              |

१ — युवास्पयोः कनन्यतरस्याम् ।४।३,६४। युवन् तथा अस्प शब्दों के स्थान में विकल्प से कन् स्रादेश हो जाता है।

| त्रिय"                                 | प्रेयस् ।            | प्रेष्ठ           |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------|
| क्षिप्र <sup>२</sup>                   | क्षेपीयस् ,          | चेपिष्ठ           |
| दूर                                    | दवीयस् ,             | दविष्ठ            |
| हड                                     | द्रहोयस्.,           | द्रहिष्ठ          |
| <b>নু</b> प्र                          | त्रपीयस् ,           | त्रपिष्ठ          |
| प्रशस्य <sup>3</sup>                   | श्रेयस् , ज्यायस् ,  | श्रेष्ठ, क्येष्ठ  |
| ध्रद                                   | बोदीयस्              | बोदिष्ठ           |
| बुद्ध <sup>४</sup><br>बहु <sup>५</sup> | ज्यायस् , वर्षीयस् , | ज्येष्ठ, बर्षिष्ठ |
| बहु '                                  | भूयस् ,              | मूबिष्ठ           |

9. प्रियस्थिरस्फिरोक्षहुलगुक्षद्धतृप्रदोर्षष्टन्दारकाणां प्रस्थरकवर्षहिगर्विवित्रप्राधिष्टन्दाः ह।४।१५७। प्रिय के स्थान में प्र, स्थिर के स्थान में स्य, स्किर के स्क, उक के वर्, बहुक के बंहि, गुरु के गर्, बद के वर्षि, तृप्र के त्रप्, दीर्घ के द्राधि एवं बुन्दारक के स्थान में बुन्द हो जाता है।

२. स्थूलदूरयुवहस्विक्षप्रश्चद्राणां यणादिपरं पूर्वस्य च गुणः । १।४।१५६। सूत्रीक शब्दों में परवर्ती य, र, छ, व का कोप हो आता है और पूर्व के स्वर का गुण हो जाता है।

र. प्रशस्य थ्र: ४।२।६०। से प्रशस्य की 'थ्र' आदेश हो बाता है। इस प्रकार श्रेयस् और श्रेष्ठ रूप बनते हैं। फिर 'ज्य च' ४।२।६१। के अनुसार 'ज्य' भी आदेश होता है। अतएव ज्यायस् और ज्येष्ठ भी रूप बन जायेंगे।

४- यदस्य च ५।३।६२। ईयस्त् और इष्टन जुड़ने पर यदस्य के स्थान में भी 'जय' हो जाता है। 'पुनख, ज्यादादीयसः' ६।४।१६०। के अनुसार 'ज्य' के अनन्तर ईयस्त के ईकार का आकार हो जाता है। इस प्रकार यद + ईयस् = ज्य + ईयस् = ज्य + आयस् = ज्यायस् शब्द बना।

४. बहोर्लीपो भूच बहोः ६।४।१४८। ईयग्रुन् और इष्टन् खुड्ने पर बहु को 'भू' आदेश हो जाता है और उसके पथाद आने वाले ईयग्रुन् के ईकार का लोप हो जाता है। इसी प्रकार 'इष्टस्य यिट् च'।६।४।१४९। के आनुसार बहु के पथाद आने बाले इष्टन् के इकार का भी स्रोप हो जाता है। और उसके स्थान में 'यि' का आगम होता है

#### संस्कृत में अनुवाद करो-

१—राम सब भाइयों में छोटा है। १—गेटे जर्मन साहित्य में सर्वोत्तम किव थे।
३—इन दोनों में कीन वड़ा है। ४—स्वा और सुंशीका में कीन अधिक चतुर है।
३—गोबिन्द और मोहन में कीन अधिक बुद्धिमान है। ६—हिमालय सब पर्वतों से ऊँचा है। ७—वेर का फल सभी फलों में निकृष्टतम है। ८—सिमालय सब पर्वतों से करती है। ९—पदने में रयाम सबसे अच्छा है। १०—शारोरिक दुर्वलता का विचार न करते हुए उसने अथक परिश्रम किया। ११—तुम्हें सुशील एवं सुन्दर कन्या से विवाह करना चाहिए। १२—नित्य मृदु व्यायाम करने से शरीर हृष्ट-पृष्ट रहता है।
१३—राम भरत को राज्य सौंप कर जंगल चले गए। १४—पार्वती ने पत्ता खाना भी छोड़ दिया था। १४—विश्वभर में कीन नदी सब नदी से बड़ी है १ १६—प्रयाग से काशी की अपेक्षा दिक्की अधिक दूर है। १७—जननी और जन्ममूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है।

अजद्धिक्ष (विशेषण)

श्च अहस्ति श्व विशेषण वे विशेषण हैं जो विशेष्य का श्वनुसरण नहीं करते। विशेष्य चाहे किसी लिज्ज का हो, परन्तु वे श्वपने लिज्ज का परित्याग नहीं करते। यथा—

आपः पवित्रं परमं पृथिव्याम् ( पृथ्वी में जल बहुत पित्र हैं ) यहाँ 'पवित्र' शब्द आपः का विशेषण है किन्तु नपुंसकलिक्न के एकवचन में प्रयुक्त हुआ है, जब कि 'आपः' ( विशेष्य ) स्नीलिक्न एवं बहुवचनान्त है।

वेदाः प्रमाणम् ( वेद साक्षी हैं ) यहां पर प्रमाण शब्द विशेषण है और नपुंसकिक्ष है, जब कि 'वेदाः' पुँक्तिक्षा । इसी प्रकार

बुहितरश्च कुपणं परम ( छड़िकयां श्रत्यन्त दया की पात्र हैं )।

अग्निः पवित्रं स मां पुनातु ( अग्नि पवित्र है, वह मुझे शुद्ध करे )।

सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करणप्रयुत्तयः (सन्देहास्पद वस्तुश्चों में सज्जनों के श्वन्ताः करण की प्रशृत्तियां प्रमाण होती हैं )। वरमेको गुणी पुत्रो (एक गुणी पुत्र अच्छा है )।

' विकृतिर्जीवितमुच्यते बुधैः ( विद्वान् कहते हैं कि जीवन विकार है )।

#### संस्कृत में अनुवाद करो

१—वह समाज अधिक समय तक नहीं स्थिर रह सकता जिसमें मूर्ख प्रधान होते हैं और पण्डित गीण। २—गुणियों के गुण ही पूजा के स्थान हैं। ३—अविवेक विपत्तियों का सबसे बढ़ा कारण है। ४—वह अपने कुल का भूषण है। ४—इसरे की निन्दा करना पाप है। ६—अव्हा अध्यापक विद्यार्थियों के अनुराग का पात्र हो जाता है। ७—ईश्वर की महिमा अनन्त है। ८—विपत्ति में धैर्य घारण करना चाहिए। ९—वह विद्या का सागर और सद्गुणों की खान है। १०—मुनिजन देवताओं को शरण में जाकर नित्य-प्रति उनका ध्यान करते हैं। १३—कोरी वीरता जंगली जानवरों की चेध्या के हुल्य है। १२—आप के सहश व्यक्ति ही उपदेश के पात्र होते हैं। १३—घन निपत्तियों का घर है। १४—आप, प्रमाण हैं। १५—नुम तेज के आधार हो।

#### पश्चम सोपान

#### कारक-विचार

किया के सम्पादन में जिन शब्दों का उपयोग होता है, उन्हें कारक कहते हैं। 
उदाहरणार्थ---- 'प्रयाग में धार्मिक पुरुष ने अपने हाथ से सैकड़ों रूपए ब्राह्मणों को दान 
दिए' इस वाक्य में दान किया के सम्पादन के लिए जिन २ वस्तुओं का उपयोग हुआ 
वे 'कारक' कहलाएँगी। दान को किया किसी स्थान पर हो सकती है; यहाँ प्रयाग में 
हुई, अतएव 'अयोध्या' कारक हुई; इस किया को सम्पादित करने वाला 'धार्मिक 
पुरुष' पर, अतएव 'धार्मिक पुरुष' कारक हुआ; इस किया का सम्पादन हाथ से 
हुआ, अतएव 'हाय' कारक हुआ; रूपये दिए गए, अतएव रूपये कारक हुए; ब्राह्मणों को 
दिए गए, इसलिए ब्राह्मण कारक हुए। किया के सम्पादनार्थ इस प्रकार छः सम्बन्ध 
स्थापित होते हैं—

किया का सम्पादक—कर्ता किया का कर्म—कर्म

किया का सम्पादन जिसके द्वारा हो—करण किया जिसके लिए हो—सम्प्रदान

किया जिससे दूर हो-श्रपादान

किया जिस स्थान पर हो -- अधिकरण

इस प्रकार कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, श्रपादान और अधिकरण ये हाः कारक हुए।

"कंती कर्म च करणं च सम्प्रदानं तथैव च। अपादानाधिकरणे इत्याहः कारकाणि यद्।।"

किया से जिसका सीघा सम्बन्ध होता हो वही कारक कहळाता है। 'राम के छड़के मोहन को श्याम ने पीटा' ऐसे वाक्यों में पीटने को किया से सीघा सम्बन्ध मोहन और श्याम से है, राम का कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। अतएव "रामके" को कारक नहीं कहा जा सकता। राम का सम्बन्ध मोहन से है, किन्तु पीटने की किया के सम्पादन में राम का कोई उपयोग नहीं है।

#### प्रथमा

(क) प्रातिपदिकार्य किन्नपरिमाणवचन मात्रे प्रयमा २।३।४६।

प्रयमा विभक्ति का प्रयोग केवल शब्द का अर्थ बतलाने के लिए अथवा केवल लिक्न बतलाने के लिए अथवा परिमाण अथवा वधन बतलाने के लिए किया जाता है।

प्रातिपदिक का अर्थ है शन्द । प्रत्येक शन्द का कुछ नियत अर्थ होता है । परन्तु 'संस्कृत के न्याकरण में जब तक प्रत्यय क्रगाकर पद न तना किया जाय तब तक उसका अर्थ नहीं समझा जा सकता। इसीलिए यदि किसी शब्द के केवल अर्थ का बोध कराना हो तो प्रथमा विमक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ यदि इस केवल 'बालक' उच्चारण करें तो संस्कृत में यह शब्द निरर्थक होगा, किन्तु यदि 'बालक' कहें तब बालक के अर्थ का बोध होगा। इसीलिए केवल संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ही में नहीं अपितु अञ्चयों तक में भी प्रथमा विभक्ति लगायी जाती है यथा उच्चैः, नीचैः आदि।

लिक्न का तात्पर्य ऐसे शब्दों से है जिनमें लिक्न नहीं होता (यथा नीचैः आदि अन्यय) और ऐसे शब्द जिनका लिक्न नियत है (यथा बालकः पुँक्लिक्न, पुस्तकम् नपुंसकलिक्न, बालिका खीलिक्न) इनकी छोड़कर बाकी शब्दों के अर्थ और लिक्न दोनों प्रथमा विमक्ति के द्वारा ही जाने जाते हैं, जैसे तटा, तटी, तटम्। इन शब्दों में 'तटा' से ज्ञात होता है कि यह शब्द पुँक्लिक्न में है और इसका अर्थ किनारा है।

केवल परिमाण, यथा सेरो ब्रीहिः, यहाँ प्रथमा विमक्ति के द्वारा सेर का परिमाण

विदित होता है।

केवल बचन (संख्या) यथा एका, ह्रो, बहवः आदि।

( ख ) सम्बोधने च राशा४७।

सम्बोधन करने में भी प्रथमा विभक्ति का उपयोग होता है। यथा-

(ग) निम्निलेखित अन्ययों के योग में भी प्रथमा विभक्ति होती है :---

(१) इति :- मिथिलायां जनक इति ख्यातः नृपः श्रासीत (मिथिला में जनक नामक ख्यात नृप थे)।

(२) नाम :-- युदर्शनी नाम नरपतिरासीत् ( युदर्शन नामक राजा थे )।

(३) आपि:—विववसोऽपि संवर्द्ध स्वयं छेतुमसाम्प्रतम् (विव का वक्ष भी स्वाक्त स्वयं काटना योग्य नहीं है।)

कर्ता और क्रिया का समन्वय

जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे बाक्य का कर्ता कहते हैं और वह प्रथमा विभक्ति में रखा जाता है। कर्ता के अनुसार ही किया का बचन और पुरुष होता है। कहने का तात्पर्य है कि जिस बचन और पुरुष का कर्ता होगा, उसी बचन और उसी पुरुष की किया भी होगी। यथा—

आसीहाजा शहरकी नाम (शहरक नामक राजा या )। साध्यामी वयम् (हम सक

जाते हैं)।
'होना', 'मालूम पड़ना', 'दिखाई पड़ना' इत्यादि अपूर्ण विश्वेय वाली कियाओं का 'होना', 'मालूम पड़ना', 'दिखाई पड़ना' इत्यादि अपूर्ण विश्वेय वाली कियाओं का अर्थ पूरा करने के लिए जो संझा अथवा विशेषण शब्द प्रयुक्त होता है, वह प्रयमा विश्विक में रखा जाता है। यथा—यदि सर्ग एव ते ( यदि आपका यह संकल्प है)।

'डुकारना', 'नाम रखना', 'बनाना', 'सोचना', 'खुनना', 'नियुक्त करना' इत्यादि अपूर्ण विषेय वाली सकर्मक कियाओं के कर्मवाच्य में भी उपर्युक्त ही नियम अगता है। यथा—'कुक्कुरो स्थाग्नः कृतः' (.कुत्ता बाच बना दिया क्या )। "और" द्वारा जुदे हुए दो या दो से अधिक संभापद जब कर्ता होते हैं। तब किया कर्ताओं के संयुक्त वचन के अनुसार होती है। यथा—

तयोर्जयहतुः पादान् राजा राज्ञी च मागधी ( राजा और रानी मागधी ने उनके

जब प्रत्येक संझाएं अलग अलग समझी जाती हैं अथवा वे सब एक साथ मिलकर केवल एक विचार-विशेष की योतक होती हैं, तब किया एक ववन की होती है। यथा—

न भां त्रातुं तातः प्रभवति न चाम्या न मयती ( मुझे न तो मेरे पिता बचा सकते हैं, न मेरी माता, न आप ही )।

पद्धत्वं सत्यवादित्वं कथायोगेन बुष्यते (निपुणता श्रीर सत्यवादिता वार्ताळाप से प्रकट होती है)।

कमी-कमी किया निकटतम कर्तृपद के अनुकप होतो है और बाकी कर्तृपदों के साय समझ लिए जाने के लिए छोड़ दी जाती है। यथा—

श्रह्य रात्रिय उमे च सन्ध्ये घमोंऽपि जानाति नरस्य वृत्तम् (दिन श्रीर रात, दोनों गोधुलियाँ श्रीर धर्म भी मनुष्य के कार्य को जानते हैं)।

'श्रयना', 'या', 'वा', द्वारा जुड़े हुए एक वचनान्त कर्तृपद के लिए एक वचन की किया श्राती है। यथा—रामी गोविन्दः कृष्णो व। गच्छतु ( राम या गोविन्द श्रयवा कृष्ण जाय )।

जब कर्ती में सिम्न-सिम्न बचनों के शब्द होते हैं, तब किया निकटतम कर्तृपद के खनुसार होती है। यथा—

ते वा अर्थ वा पारितोषिकं गृहातु (चाहे वे स्त्रोग चाहे यह आदमी इनाम से )। जब कर्ता में उत्तम, मध्यम तथा प्रथम—सभी पुरुषों के पद होते हैं, तब किया उत्तम पुरुष की होती है।

जब कर्ता में केवल मण्यम और प्रथम पुरुष के पद होते हैं, तब किया मण्यम पुरुष की होती है। यथा—स्वं चाहं च पचावः (त् और मैं पकाते हैं)।

जब कर्ती में 'अववा' या 'वा' द्वारा जुड़े हुए सिन्त २ पुश्चों के हो या दो से अधिक पद आते हैं तब किया का बचन और पुरुष निकटतम पद के अजुरूप होता है। यथा—— ते वा बयं वा इदं दुष्करं कार्य सम्पादियेतुं शक्तुमः (या तो वे क्षोग या हम लोग इस कठिन कार्य को कर सकते हैं)।

जव दो या दो से अधिक कर्तृपद किसी संग्रा या सर्वनाम के समानाधिकरण होते हैं, तब विधेय संग्रा अपवा सर्वनाम के अनुकप होता है। यथा—

माता मित्रं पिता चेति स्वभावाद त्रितय हितम् ( माता, मित्र और पिता—ये तोनीं स्थमाव से ही हितेथी होते हैं )।

and the same of th

#### प्रथम अभ्यास

### वर्तमानकाल ( लट् )

| ए० व०                         | द्वि० व०                 | य• य•                     |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| प्र॰ पु॰ लिखति (वह लिखता है)  | लिखतः (वे दो लिखते है)   | लिखन्ति (वे सब लिखते हैं) |
| स॰ पु॰ किखसि (तू लिखता है)    |                          | लिखय (तुम लिखते हो)       |
| र॰ पु॰ किखामि (मैं किखता हुँ) | लिखावः (हम दो लिखते हैं) | लिखामः (हम लिखते हैं)     |

#### संक्षिप्त रूप

| प्र• पृ• | (सः) अति                         | (तौ) अतः                                             | (ते) श्रन्ति                      |
|----------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| म० वे•   | (त्वम्) श्रसि                    | ( युवाम् ) अयः<br>( आवाम् ) आवः<br>अवादि राणीय धातप् | ( यूयम् ) श्रय<br>( वयम् ) श्रामः |
| So do    | (त्वम्) श्रसि<br>(श्रहम्) श्रामि | ( आवाम् ) आवः                                        | ( वयम् ) आमः                      |
|          | स्टो चटार छहर                    | भ्राति राजीय धातप                                    |                                   |

| <b>घा</b> तु    | ए० व०   | द्वि० व०     | द व्      |
|-----------------|---------|--------------|-----------|
| भू ( भव् )—होना | भवति    | भवतः         | भवन्ति    |
| पठ्पदना         | पठित    | पठतः         | पठन्ति    |
| पत्-गिरना       | पतति    | पततः         | पतन्ति    |
| धाव्—दौड्ना     | धावति   | <b>धावतः</b> | घावन्ति   |
| क्रीब्—खेलना    | क्रीडति | कोडतः        | क्रीडन्ति |
| इस्—हैंसना      | इसति    | इसतः         | इसन्ति    |
| गम्-जाना        | गच्छति  | गच्छतः       | गच्छन्ति  |
| रक्ष-रक्षा करना | रक्षति  | रक्षतः       | रक्षन्ति  |
| वद्—बोलना       | बदति    | बद्तः        | बदन्ति    |
|                 | A       |              |           |

#### संस्कृत-गत्रवाद

निस्निसिसित बाक्यों को ज्यान से पढ़ो-

- ( १ ) छात्रः विद्यास्तरं गच्छति ( विद्यार्थी विद्यास्त्य बाता है ) ।
- ( १ ) त्वं पुस्तकं पठिस ( तू पुस्तक पढ़ता है )।

(३) अहं वसामि (में रहता हूँ)।

टपर्युक्त सदाहरणों में प्रथम वाक्य में कर्ता 'छात्रः' प्रथम पुरुष एक वचन है, अत एव किया 'गच्छति' भी अयम पुरुष एकवचन हुई। 'गम्' का कर्म विद्यालय है, उसमें द्वितीया विभक्ति हुई । द्वितीय वाक्य में कर्ता 'स्वं' मध्यम पुरुष एक वचन है, अतएक किया 'पठसि' भी मध्यम पुरुष एक वन्तन हुई एवं 'पठ्' घातु का कर्म जो 'पुस्तक' है उसमें द्वितीया विभक्ति हुई । तृतीय वाक्य में 'ग्रहं' कर्त्ता उत्तमपुरुष एक वचन है, श्रतएव किया 'वसाभि' भी उत्तम पुरुष एक बचन हुई। इससे निष्कर्ष यह निकला कि संस्कृत भाषा के अनुवाद करने में यदि कर्ता प्रथम पुरुष का हो तो किया भी प्रथम पुरुष की ही होती है, यदि कर्ता अन्यम पुरुष का हो तो किया भी मन्यम पुरुष की ही होती है, यदि कर्सा उत्तम पुरुष का हो तो किया भी उत्तम पुरुष की ही होती है। पुनुष यदि कर्ता एक वचन में होता है तो किया भी एकवचन में होती है और यदि कर्ता दिवचन में होता है तो किया भी दिवचन में होती है। इसी प्रकार यदि कर्ता वहुवचन में होता है तो किया भी बहुवचन में हो होती है।

"छात्रः वियालयं गच्छति" इसी वाक्य को हम "विद्यालयं छात्रः गच्छति" भी लिख अथवा बोल सकते हैं। यह प्रणाली संस्कृत भाषा की अपनी विशेषता है, क्योंकि इसमें विकारी शब्दों का बाहुल्य है।

### संस्कृत में अंजुवाद करो

१—वालक पड़ता है। २—वालका खेलती है। २—प्रशीला हँसती है। ४—राम धीरे-घीरे जाता है १ ५—वन्दर दौड़ते हैं। ६—पत्ते गिरते हैं। ७—गधा कहाँ जाता है। ८—हायो आगे चलता है। ९—कृत्ता मूंकता है। १०—भिखारी जाता है। ११—द्वाम संस्कृत पढ़ते हो। ११—में बन्नाली भाषा पढ़ता हूँ। १३—द्वाम दोनों क्या पढ़ते हो १ १४—आप लोग हँसते नहीं हैं। १६—तुम सब अलग अलग बैठते हो। १७—में हर समय नहीं खेलता हूँ। १८—तुम दोनों इस प्रकार क्यों दौड़ते हो १ १९—आप क्यों नहीं पढ़ते हैं १ २०—तू और सोमदित्त और कर्ण रहें। २१—गोपाल या कृष्ण या जगदीश जायें। २२—दिन और ताने सोधूलियों और अर्थ भी मनुष्य के कार्य को जानते हैं। २४—वे नौकर और में कल गाँव को चल दूँगा। २५—भारतवर्ष में राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन हैं। २६—दरारथ और सुमित्रा ने वशिष्ठ के पैर पढ़हे। २७—गुरुवन स्वमाव से ही हितेषी होते हैं। २८—आयोग्या नाम की नगरी है। २९—भोज नामक राजा थे। ३०—हे कृष्ण । रक्षा करो।

#### द्वितीय अभ्यास

### अनद्यतन भूतकाल ( लङ् )

#### संक्षित रूप

| ए० व०                      | ব্লিত বৰ          | द० व०        |
|----------------------------|-------------------|--------------|
| प्रव पुरु (सः ) श्रत्      | ( तौ ) श्रताम्    | (ते) अन्     |
| श॰ पु॰ (त्वम् ), द्याः     | ( गुनाम् ) श्रतम् | ( यूयम् ) शत |
| <b>उ॰ पु॰ ( अहम् ) अम्</b> | (आवाम्) आव        | (वयम्) आम    |
|                            | ं ५सी प्रकार      | •            |
| वात                        | ਹਰ ਕਰ ਇਹ ਸ਼ਰ      | 30.36        |

| बाहु     | ए॰ व॰         | द्धि० स० | व व     |
|----------|---------------|----------|---------|
| पठ्पद्गा | <b>अ</b> पठत् | अपठताम्  | अपठन्   |
| भूहोना   | अमहत्         | भगदताम्  | श्चभवन् |

1

| इस्-इसना     | भइसत्           | भ्रहस्ताम्        | श्रहसन्   |
|--------------|-----------------|-------------------|-----------|
| रक्-रका करना | <b>घर</b> शत्   | च रक्षताम्        | धरक्षन्   |
| गम्नाना      | भगच्छत्         | श्चगच्छताम्       | श्चगच्छन् |
| षाष्—दीवृंग  | <b>ध्रमावत्</b> | श्रषावताम्        | श्रधादन्  |
| वद्—कहना     | श्रवदत्         | <b>त्रावदताम्</b> | अवदन्     |
| मोच्—खेलना   | थकीखत्          | श्रकीडताम्        | थकींडन्   |
| पद्विरना     | श्रपतत्         | श्चपतताम्         | श्रपतन्   |

भूतकाल के लिए संश्कृत में तीन लकार हैं—लिट् लकार, उन्लकार और लुक् सकार । अनशतन परोक्षमूत-वक्ता के बोलने के २४ घण्टा पहले जो ही गया हो एवं बक्ता ने जिसका प्रत्यक्ष न किया हो, उसके लिए लिट् लकार का प्रयोग होता है। अनदातन भूतः —वका के बोलने के २४ वण्टा पहले जो हो गया हो तथा वका ने जिसका साक्षात् किया हो — उसके लिए लड् लकार का प्रयोग होता है। सामान्यभूतः—सभी प्रकार के भूतकाल के लिए लुट् लकार का प्रयोग होता है। परन्तु आजकल इनके प्रयोगों के लिए कोई निश्चित् नियम नहीं मानते। किसी भी प्रकार के भूतकाल के लिए इन तीनों लकारों में से लोग किसी का प्रयोग कर बैठते हैं। मुझे यहाँ केवल कर् ककार पर ही विचार करना है।

अनवतनभूत अर्थात् चौबीस चण्डा पहले जी हो गया है, उसके लिए छड् लकार का त्रयोग होता है। यथाः—सः पुस्तकम् अपठत् ( तसने किताव पदी ) ती अगच्छताम् ( वे दोनों गए ), ते अबदन् ( वे बोले ), शहम् श्रक्तिसम् ( मैंने जिसा )।

संस्कृत में अनुवाद करो

(१) बालक गया । २-लब्की दौड़ी । ३-उसने आज पढ़ा । ४-रमेश और मोहन वहाँ खेले । ५--- प्रशासा यहाँ क्यों नहीं भायी ! ६--- माताजी करू आयीं। ७--- डवा ने क्या कहा ! ८--अगवान ने रक्षा की । ९-- वे दोनों क्यों नहीं गए ! ३०-- केंद्र और पोड़े दौड़े । ११-- वे क्यों नहीं दौड़े ! १२-- वे क्यों हुँसे ! १३-- तुम क्या पढ़े ! १४-इम कहीं नहीं गए थे। १४-उसने किताब क्यों नहीं पड़ी ! १६ - पत्ते गिरे। १७ -- सब्दों ने खेळा। १८ -- गुद ने कहा। १९ -- तुमने क्या कडा ! २०- तम क्यों हेंसी !

## त्तीय अम्यास

## सामान्य भविष्यत् ( खट् )

द्वि० व० TO NO op op

प्र॰ पु॰ ब्रेबिध्यति (वह क्रिक्षेगा) ब्रेबिध्यतः (वे हो क्रिक्षेंगे), लेबिध्यन्ति (वे क्रिक्षेंगे) म॰ पु॰ सेसिध्यसि (त् क्रियेगा) सेसिध्ययः (तुम दोनों क्रिस्रोगे) सेसिध्यय (तुम लिस्रोगे)

8· पृ• वेकिन्यामि (मैं विक्रेंगा) वेकिन्यावः (इम दो किर्खेगे) केविन्यामः (इम किर्खेगे)

#### संक्षिप्र रूप

| य॰ वै॰ | (सः) इष्यति        | ( तौ ) इध्यतः     | (ते) इष्यन्ति    |
|--------|--------------------|-------------------|------------------|
| म॰ पु॰ | ( त्वम् ) इष्यप्ति | ( युवाम् ) इध्यथः | ( यूयम् ) इध्यय  |
| स॰ दे॰ | ( अहम् ) इष्यामि   | ( आवाम् ) इष्यावः | ( वयम् ) इष्यामः |
|        | इसी                | प्रकार—           |                  |
|        |                    | _                 |                  |

धातु op oy दि० व० ब० व० पठ्-पद्दना पठिष्यति पठिध्यतः पिंड्यन्ति भ-होना मविष्यति भविध्यतः भविष्यन्ति धाव-दौदना घाविष्यति धाविष्यतः धाविष्यन्ति रका-रका करना रकि॰यति रक्षिष्यतः रक्षिष्यन्ति पत-गिरना पतिष्यति पतिष्यन्ति पतिष्यतः गम्~जाना गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति क्वीडिष्यति क्रीडिच्यतः क्रीडिष्यन्ति क्रीड-खेलना हक्-हँसना इसिष्यति इसिष्यतः इसिष्यन्ति वद्-कहना बटिष्यन्सि षदिष्यति वदिष्यतः

भविष्यत काल — भविष्यत् काल के स्चक दो लकार हैं — लृट् (सामान्य मविष्य) व्यार लुट् (अनवतन भविष्य)। परन्तु यह अन्तर भी अब व्यवहार में नहीं रहा, केवल लृट् लकार का ही प्रयोग किया जाता है।

उदाहरण—१—रामः पठिष्यति (राम पड़ेगा) १—अश्वाः घाविष्यन्ति (बानर दौँड्गे)। १—सः कदा गमिष्यति १ (वह कब जायेगा) ४—अहं क्रीडिष्यामि (मैं खेलूँगा)। ५—ते क्रीडिष्यन्ति (वे खेलेंगे) ६—बालिका हसिष्यति (छड़की हँसेगी)।

### संस्कृत में अनुवाद करो

१—मैं कल जाऊँ गा। २—वह कल आयेगा। ३—पत्ते नहीं गिरेंगे। ४—दी चोढ़े और दो क्रते दौढ़ेंगे। ४—हम नहीं पढ़ेंगे। ६—तुम कम पढ़ोंगे? ७—अध्यापक कहेगा, तुम नहीं कहोंगे। ८—मगवान रक्षा करेगा। ९—तुम मेरी रक्षा करोंगे। १०—हम अपने देश की रक्षा करेंगे। ११—तुम्हारा क्या होगा? १२—हम नहीं हैंसेंगे। १३—राम और रयाम खेलेंगे। १४—हम दौढ़ेंगे। १४—तुम दोनों कम जाओंगे ? १६—लड़िक्योँ नहीं हैंसेंगी।

# चतुर्थ अम्यास

|        | ए॰ व॰            | द्वि० व०              | य० व०            |
|--------|------------------|-----------------------|------------------|
| No do  | पठतु (बह पड़े )  | पठताम् ( वे दो पढ़े ) | पठन्तु (वे पदे ) |
| स॰ पु॰ | पठ (तू पड़)      | पठतम् (तुम दो पड़ी)   | पठत (तुम पड़ो)   |
| ड० पु∍ | पठानि (मैं पद्ँ) | पठाव ( हम दो पवें )   | पठाम ( इम पड़े ) |

### संक्षिप्त रूप

| do do  | (सः) अत्        | ( तौ ) श्रताम्     | (ते) चन्तु     |
|--------|-----------------|--------------------|----------------|
| म॰ पु॰ | (त्वम्) अ       | ( युवाम् ) त्रातम् | ( यूयम् ) श्रत |
| स॰ पु॰ | ( भ्रह्म् ) आनि | ( आवाम् ) आव       | (वयम्) आम      |

#### इसी प्रकार

| लिख्—किखना       | िळखतु  | लिखताम्  | लिखन्तु        |
|------------------|--------|----------|----------------|
| भू—होना          | भवतु ः | भवताम्   | <b>मब</b> न्तु |
| गम्— जाना        | गच्छतु | गच्छताम् | गच्छन्तु       |
| पत्-गिरना        | पततु   | पतताम्   | पतन्तु         |
| रक्र्—रक्षा करना | रक्षतु | रकताम्   | रक्षन्तु       |
| धाव् — दौड़ना    | घावतु  | घावताम्  | धावन्तु        |
| इस्— हँसना       | इसतु   | इसताम्   | इसन्तु         |
| वद्—कहना         | बद्दु  | वदताम्   | बदन्तु         |

आशार्यक लोट्—लोट् लकार आज्ञा, अनुज्ञा तथा प्रार्थना आदि के अर्थों का सूचक ंहै। आशीर्वाद के अर्थ में भी लट् लकार प्रयुक्त होता है।

### उदाहरणार्थ

१—रामः पठतु (राम पढ़े)। २—छात्राः गच्छन्तु (विद्यार्थी जार्वे)। ३—बालकाः क्रीडन्तु (बालक खेलें)। ४—ईश्वरः रक्षतु (ईश्वर रक्षा करे। ५—त्वं गच्छ (तू जा)। ६—कन्याः धावन्तु (लड़कियाँ दौड़ें)।

### संस्कृत में अनुवाद करो

१—बालक और बालिका जावें। २—पुशीला और रमा पढ़ें। १—बोहे दौहें। ४—राजा रक्षा करे। ५—क्या मैं जाकें १ ६—क्या मैं पकालें १ ७—विद्यालय जाओ। ८—खेलो मत, पढ़ो। ९—पढ़ो मत, हंसो। १०—गुरू कहे। ११—हम लिखें, तुम पढ़ो। १२—तुम लिखो, मैं पहूँ। १३—बालिका लिखे, खेले मत। १४—फल गिरें। १५—बह जाये। तुम दोनों जाओ। १७—हम क्यों जायें। १८—सत्य बोलो, झूठ नहीं। १९—मोजन करो। १०—तुम रह्या करो।

#### पश्चम अभ्यास

### कर्मकारक ( द्वितीया ) 'को' आश्चार्यंक विधिल्लिङ्

|        | ए॰ व॰  | द्वि० व० | द्युव द्युव |
|--------|--------|----------|-------------|
| ge ge  | पठेत्  | पठेताम्  | पठेबुः      |
| स॰ यु• | पठेः   | पठेतम्   | पठेत        |
| go go  | पठेमम् | पठेव े   | पठेम        |

### संक्षिप्त रूप

|       | (सः) एत्      | ( तौ ) एताम्    | ( ते ) एयुः  |
|-------|---------------|-----------------|--------------|
|       | (त्वम्) एः    | ( युनाम् ) एतम् | ( यूयम् ) एत |
| so do | ( अहम् ) एयम् | ( स्रावाम् ) एव | ( वयम् ) एस  |

#### इसी प्रकार-

| क्षिख्—लिखना | लिखेत्  | लिखेताम्   | <b>लिखे</b> युः |
|--------------|---------|------------|-----------------|
| मू—होना      | भवेत्   | भवेताम्    | भवेयुः          |
| क्रोड्—खेलना | कोडेत्  | क्रीडेताम् | क्रीडेयुः       |
| इस्—हेंसना   | हसेत्   | हसेताम्    | इसेयुः          |
| रक्-रका करना | रहोत्   | रचेताम्    | रत्तेयुः        |
| पत्गिरना     | पतेत्   | पतेताम्    | पतेशुः          |
| गम्-जाना     | गच्छेत् | गच्छेताम्  | गच्छेयुः        |
| धाव्— दौदृना | धावेत्  | घावेताम्   | <b>घा</b> वेयुः |
| बद्-कहना     | वदेत    | बदेताम्    | षदेयुः          |

### निम्नलिकित वाक्यों को ध्यान से पढ़ो:-

- (१) मृपः शत्रुं जयेत (राजा शत्रु को जीते)।
- (२) बालकः पुस्तकं पठेत् (बालक पुस्तक पढ़े)।
- (३) शिशुः तकं पिषेत् (शिशु मट्ठा पीवे)।

### द्वितीया विभक्ति

( ख ) कर्तुरीप्सिततमं कर्म । १।४।४९।

कर्ता जिसको (व्यक्ति, वस्तु या किया को ) विशेष रूप से चाहता है, उसे कर्में कहते हैं।

(व) कर्मणि द्वितीया । २।३।२।

कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है।

कत्ती की किया के द्वारा जो आकान्त हो अर्थात कर्ता के व्यापार से उत्पन्न होने वाले फल का जो आश्रय हो अथवा कर्ता अपनी किया द्वारा मुख्यख्पेण जिसे प्राप्त करना चाहे, उस कारक को 'कर्म' कहते हैं। कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। यथाः—रामः गृष्टं गच्छित (राम घर जाता है)। कृष्णः चन्द्रं पश्यति (कृष्णः चन्द्रमा को देखता है)। छात्राः पृस्तकं पठनित (विधार्यी पुस्तक पढ़ते हैं)। उपर्युक्त उदाहरणों में कर्तृभूत जो राम, कृष्ण तथा छात्र हैं, उनकी गमन, दर्शन तथा पठन क्पी कियाओं से कमशः प्राप्त, चन्द्र एवं पुस्तक आकान्त हैं अर्थात् इन कर्ताओं से सम्पादित कियाओं से होने वाले फर्लों के आश्रय हैं। अतएव इन्हें कर्म कहते हैं और इनमें द्वितीया विभक्ति होती है।

तयायुक्तं चानीप्सिम् १।४।५०।

उपर्युक्त ईक्षित कर्म के आतिरिक्त स्वामाविक कर्म के और दो प्रकार हैं (१) उपेच्य ( उदाधीन ) (२) द्वेष्य । इच्छा नहीं रहने पर मी कभी कभी कर्ता अपने ही ज्यापार द्वारा आनुषंगिक रूप से आनायास अभिक्षित वस्तु के साथ इष्ट वस्तुओं की प्राप्त कर लेता है। इसे भी कर्म हो मानना होगा क्योंकि कर्ता के ज्यापार का फल इन पर भी पड़ता है और इसका पारिमाधिक नाम 'अनीव्सित कर्म' है। इस प्रकार के कर्म में भी द्वितीया विभक्ति होती है। यथा—

प्रामं गच्छन् तृणं स्प्रशति (गांव जाता हुआ रास्ते में तिनके को भी छू देता है)। यहां पर गांव ही कर्ती का अभिकषित है। तिनके का छूना तो यों ही हो जाता है।

क्योंकि तुण उसके लिए उपेन्य है।

श्रोदनं मुखानः विषं भुंके — भात खाता हुआ विष भी खा लेता है। यहां भात ही कर्ता के लिए अभिलवित है किन्तु घोखे से वह भात के साथ जहर भी खा जाता है जिसे वह कभी भो खाना नहीं चाहता अपितु उसके खाने से द्वेष रखता है।

( स ) अक्यितं च नाशायना

संस्कृत में कुछ ऐसी घातुएं हैं जिनके दो कर्म होते हैं। एक को प्रधान वा मुख्य कर्म (Direct object) कहते हैं और दूधरे को अप्रधान अथवा गौण कर्म (Indirect object) कहते हैं। इनमें किया से मुख्यतः सीधा सम्बन्ध रखने वाले कर्म को प्रधान कर्म कहते हैं। किया से अप्रधान भाव से वक्ता की इच्छा के अधीन होकर सम्बन्ध रखने वाले कर्म को गौण कर्म कहते हैं। ये ही गौण कर्म अक्ष्मित कर्म कहतो हैं। इनमें अपादान आदि अन्य कारकों का भी प्रयोग किया बा सकता है, परन्तु वक्ता यदि इन कारकों का व्यवहार नहीं करना चाहता है तो वैकित्यक क्य से दितीया विभक्ति होती है। यह नियम—

(द) दुत्ताच्यच्यण्ड्रिधिप्रच्छिचित्र्याधिष्रमय्मुवाम् । कर्मयुक् स्यादकियतं तथा स्याजीहकृष्यहाय् ॥ इस कारिका में गिनाई गयी घातुक्यों के ही लिए है ।

दुह ( दुइना ), याच् ( मांगना ), पच् ( पकाना ), दण्ड् ( दण्ड देना ), रुष् ( रोकना, रूपा ), प्रच्छ् ( पूछना ), दि ( इकट्ठा करना ), व्रु ( कहना, बोलना ), शास् ( शासन करना ), जि ( जीतना ), मन्य् ( मयना ), मुष् ( खुराना ), नी ( ले जाना ), ह ( हरना ), कृष् ( खींचना ), वह् ( ढोना ) तथा इन धातुओं है समान अर्थ रखने वाली घातुएँ द्विकर्मक होती हैं, यथा—

( १ ) गां दोग्घि पयः—गाय से दूध दुहता है।

यहाँ पर 'गाय से दूध दुहता है' ऐसा अर्थ निकलने के कारण 'गाय' सामान्यतः अपादान कारक है, अतएव उसमें पश्चमी विभक्ति होनी चाहिए। परन्तु यहां पर 'याय' दूध के निमित्त मात्र के इप में एहीत है। अतएथ उपर्युक्त निमम के अनुसार

'गाय' की कर्म संज्ञा हुई। इस बाक्य का तात्पर्य यह है कि पयःकर्मक गोसम्बन्धी दोहन क्यापार हुन्ना। अपादान की विवक्षा होने पर 'गोदोंग्धि पयः—यही प्रयोग होगा।

(२) बिं याचते वसुघाम्—बिं से पृथ्वी मांगता है।

यहाँ 'बलि' गौण कर्म है। श्रापादान की विशेष विवक्षा होने पर बलेर्याचते बहु-भाम्--यह प्रयोग होगा।

(३) तण्डुसान् श्रोदनं पचित-चावलां का भात पकाता है।

यहां 'तण्डुल' वस्तुतः करणार्यक है, परन्तु वक्ता की इच्छा उसे करण कहने की नहीं, इसलिए वह गौण कर्म के रूप में अवस्थित हो गया है।

- (४) गर्गान शतं दण्डयति—गर्गो पर एक सौ रूपया दण्ड लगता है।
- ( ५ ) भाणवर्कं पन्यानं पृच्छति--माणवक से रास्ता पृक्रता है।
- ( ६ ) बुक्षमविचनोति फलानि-वृक्ष के फलों को इकट्ठा करता है।
- ( ७ ) माणवर्क वर्ष झूते, सापते, शास्ति वा-माणवर्क से वर्ष कहता है।
- (८) रातं जयित देवदत्तम्—देवदत्त से एक सौ जीत लेता है।
- ( > ) सुषां कीरनिधिं मध्नाति क्षीरसागर से अमृत मयता है।
- ( १० ) ब्रजमवरुणिद गाम्-गाय की बाड़े में घेरता है।
- ( ११ ) देवदत्तं शतं मुख्णाति—देवदत्त से एक सी चुराता है।
- (१२) प्रामम् अंजां नयति, हरति, कर्षति, वहति वा--वकरी को गांव में से बाता है।

इंन घातुओं की समानार्थंक<sup>9</sup> धातुएँ भी द्विकर्मक होती हैं। यया— विंठ वसुधां भिक्षते—बिंठ से पृथ्वी मांगता है।

- (य) अकर्मकथातुमिर्योगे देशः कालो भावो गन्तन्योऽच्या च कर्मसंहक इति वाच्यम् (वार्तिक)—अकर्मक थातुकों के योग में देश, काल, भाव तथा गन्तन्य पय भी कर्म समक्षे जाते हैं। यथा—
  - ( १ ) कुरुन् स्विपति कुरु देश में सोता है ( 'कुरुन्' देशब्यक्षक् है )।
  - (२) वर्षमास्ते—वर्ष भर रहता है ( 'वर्षम्' कालम्यज्ञक है )।
  - (३) गोदोहमास्ते-गाय दुहने की बेला तक रहता है ('गोदोहम्' भावव्यक्षक है)।
  - (४) क्रोशमास्ते—कोस भर में रहता है ('क्रोशम्' मार्गव्यज्ञक है)।
  - ( फ ) अधिशीव्स्थासां कर्म । १।४।४६।

अधि उपसर्गपूर्वक शी धातु, स्या धातु तथा आस् धातु के योग में आधारवाचक स्थान या वस्तु में द्वितीया होती है। यथा-

१. अर्थनिवन्धनेयं संझा । विक भिक्षते वशुधाम् । माणवकं धर्मे मावते, अभिधते, वक्षीत्यादि ।—'अक्षियतम' १।४।५१। पर सि० की॰ ।

चन्द्रापीडः मुकाशिकापदृम् श्रिथिशिश्ये—चन्द्रापीड मुक्ताशिका की पटरी पर होट गया।

अर्थासनं गोत्रभिदोऽधितहौ—इन्द्र के आपे आसन पर बैठता था। भूपतिः सिंहासनम् अध्यास्ते—राजा सिंहासन पर बैठा है।

यहाँ उपर्युक्त कियाएँ पटरी, आसन और सिंहासन पर, जो आधार हैं, हुयी हैं। अतएव इन शब्दों को कर्म कहा जायेगा और इनमें द्वितीया विमक्ति होगी। 'अधि' उपसर्ग न लगा होने पर आधार के अधिकरण होने के कारण उसमें सप्तमी होती।

(क) अभिनिविशक्ष ।१।४।४७।

अभि तथा नि पूर्वक विश् भातु का आधार कर्म कारक होता है। यथा—अभिनि-विशते सन्मार्गम्—वह अच्छे मार्ग का आध्रय लेता है।

धन्या सा कामिनी याम् भवन्मनोऽभिनिविशते—वह स्नी धन्य है जिसके ऊपर आप का मन लगा है।

( स्त ) उपान्वध्याङ्बसः ।१।४।४८।

यदि वस् धातु के पूर्व उप, अनु, श्रिष, आ में से कोई उपसर्ग लगा हो तो किया का श्राधार कर्म होता है यथा—

. उपनसित वैकुण्ठं हरिः अनुनसित वैकुण्ठं हरिः आवसित वैकुण्ठं हरिः अधिनसित वैकुण्ठं हरिः

हरि वैकुण्ठ में रहता है।

किन्तु-

हरि: वैकुण्ठे वसति होगा क्योंकि इस वाक्य में 'वसति' का आधार "वैकुण्ठ" कर्म नहीं हुआ है। इसमें "वसति" के पूर्व उप, अनु, अधि, आ में से कोई उपसर्ग नहीं लगा है।

(ग) अभुक्त्यर्थस्य न (वार्तिक)

अब 'उपवस्' का अर्थ 'उपवास करना, न खाना' होता है, तब 'उपवस्' का आधार कर्म नहीं होता, अधिकरण ही रहता है। यया—

वने उपवसति - वन में उपवास करता है।

(घ) धातोरयन्तिरं इत्तेधीत्वर्थेनीपसंग्रहात् । प्रसिद्धेरविवक्षातः कर्मणोऽकर्मिका किया ॥ सक्मक घातुएँ भी सक्मक हो जातो हैं, यदि—

(१) धातु का अर्थ बदक जाय, यथा—'वह्' धातु का अर्थ है 'ढोना' (ले जाना)

किन्तु 'नदी बहति' इस प्रयोग में 'वह्' का अर्थ स्पन्दन करना है।

(२) धातु के अर्थ में ही कर्म समाविष्ट हो जाय, यथा—'जीवित' इस प्रयोग में 'जीवनं जीवित' इस प्रकार का अर्थ गम्य होने के कारण जीवन की कर्मता किपी हुई है।

- (३) धातु का कर्म अत्यन्त प्रख्यात हो, यथा--'मेघो वर्षति' यहाँ 'वर्षति' का कर्म 'जलम्' अत्यन्त जोक-विख्यात है।
- (४) कर्म का कथन अभीष्ट न हो, यथा—'हितान्न यः संश्र्णते स कि 'प्रभुः' इस प्रयोग में 'हित' कर्म है, पर उसे कर्म बतलाना बक्ता को अभीष्ट नहीं है।

अकर्मक धातुएँ भी उपसर्गपूर्वक होने पर प्रायः सकर्मक हो जाती है। यथा-

प्रभुचित्तमेव हि जनोऽनुवर्तते—प्रजा वस्तुतः अपने राजा के चित्त का अनुसरण करती है।

अचलतुक्तशिखरमावरोह—पर्वत की ऊँची चोटी पर चढ़ गया। इत्यादि।

( ङ ) उभसर्वतसोः कार्या धिगुपर्यादिषु श्रिषु । द्वितीयाम्रेडितान्तेषु ततोऽन्यन्नापि दृश्यते ॥

- 9. धिक् के साथ कमी-कभी प्रथमा श्रीर सम्बोधन भी होते हैं। यथा---धिगियं दरिद्रता श्रादि ।
- २. सामीप्य के अर्थ में उपरि, अधि तथा अधः आस्रेडित होते हैं परन्तु यदि सामीप्य अर्थ न हो तो वही ही होती है।

उमयतः ( दोनों खोर ), सर्वतः ( सभी खोर ), धिक् ( धिक्कार ), उपर्युपरि ( ठीक ऊपर ), अधोऽधः ( ठीक नीचे ), अध्यधि ( ठीक नीचे ) शब्दों की जिससे सिनकटता पायी जाती है, उसमें द्वितीया होती है। यथा—

उभयतः कृष्णं गोपाः—कृष्ण के दोनों श्रोर ग्वाले हैं। सर्वतः कृष्णं गोपाः—कृष्ण के सब श्रोर ग्वाले हैं। धिग्जाल्मान्—वदमाशों को धिक्कार है। उपर्शुपरि लोकं हरिः—हरि संसार के ठीक ऊपर हैं। अधोऽघों लोकं पातालः—पाताल संसार के ठीक नीचे है।

अध्यिष लोकम्—संसार के टीक नीचे।

न रामम् ऋते कोऽपि रावणं हन्तुं शक्नोति—राम के बिना रावण को कोई नहीं मार सकता है।

(च) अभितः परितः समया निकवा हा प्रतियोगेऽपि (बार्तिक) अभितः (चारों ओर या सब ओर), परितः (सब ओर), समया (समीप), निकवा (समीप), हा, प्रति (ओर, तरक) शब्दों की जिससे सिकटता पायी जाती है, उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। यथा—

परिजनो राजानमभितः स्थितः—नौकर राजा के चारों स्रोर खड़े हुए।
. रक्षांसि वेदी परितो निरास्थत्—वेदी के चारों स्रोर थेठे हुए राक्षसाँ को नष्ट
कर दिया।

प्रामं समया--गांव के निकट। प्रामं निकवा-गाँव के निकट। हा कृष्णाभक्तम्—जो कृष्ण का भक्त नहीं है उसके ऊपर विपत्ति पड़े।

मातुः इदर्य शिशुं प्रति स्निग्धं मवति—माता का इदय शिशु की खोर (शिशु के प्रति) कोमल होता है।

सूचना—कमी कमी 'हा' के योग में सम्बोधन प्रयुक्त होता है। यथा—हा भगवत्य-रूम्धति—हाय भगवती अरुम्धती।

( छ ) श्रान्तरान्तरेण युक्ते २।३।४।

श्चन्तरा ( बीच में ), श्चन्तरेण ( बिना, छोड्कर, बारे में ) शब्दों की जिससे सिंकदटता होती है, उसमें द्वितीया होती है। यथा—

श्चन्तरा त्वां च मां च कृष्णः—तुम्हारे श्चीर हमारे बीच में कृष्ण है।
हरिम् श्चन्तरेण न किञ्चिद् जानामि—हरि के बारे में कुछ नहीं जानता।
भवन्तमन्तरेण कीहशोऽस्या दिष्टरागः—श्चापके बारे में इसके नेत्रों का प्रेम कैसा है।
(ज) कालाध्वनीरत्यन्तसंयोगे २।३।४।

समय श्रीर मार्ग वाची शब्दों में द्वितीया विभक्ति होती है, जब कार्य निरन्तर

क्रोशं कुटिला नदी --नदी कोस भर तक टेड़ी है।

चत्वारि वर्षाणि वेदम् अधिजगे—चार वर्ष तक वेद पढ़ा।

सभा वैश्रवणी राजन शतयोजनमायता — हे राजन , विश्रवण की सभा सौ योजन

( झ ) एनपा द्वितीया २।३।३१।

एनप् प्रत्ययान्त शब्द की जिससे सिलकटता प्रतीत होती है स्प्रमें द्वितीया या षष्ठी होती है। यथा---

प्रामं प्रामस्य वा दक्षिणेन-गांव के दक्षिण की ओर ।

उत्तरेण नदीम् — नदी के उत्तर।

तत्रागारं घनपतिगृहानुत्तरेणास्मदीयम् —वहां पर कुवेर के महल के उत्तर मेरा

( अ ) गत्यर्यकर्मण द्वितीयाचतुर्थ्यो चेष्टायामनष्यति २।३।१२।

जब गत्यर्थक घातुओं (गम्, चल्, ६ण्) आदि का कर्म मार्ग नहीं रहता है। और किया निष्पादन में शरीर से ग्यापार करना पड़ता है। तो उस कर्म में द्वितीया या चतुर्थी विभक्ति होती है। यथा—गृहं गृहाय वा गच्छति। यहाँ जाने में हाथ, पैर आदि अहीं का हिलना—हुलना रहा और गृह मार्ग नहीं है।

यदि गत्यर्थक घातु का कर्म 'मार्ग' हो तो केवल द्वितीया विमक्ति होती है। यया-

पन्यानं गच्छति । शरीर के व्यापार न करने पर केवल द्वितीया होती है। यथा--मनसा हरिं जजति । इसी प्रकार-- पखादुमारूयां धुसुबी जगाम । श्रम्बत्यामा किं न यातः स्मृतिं ते । विनयाचाति पात्रताम् ।

(ट) द्रान्तिकार्यभ्यो द्वितीया च शशस्य

दूर, अन्तिक ( निकट ) तथा इनके समान अर्थ रखने वाले शब्दों में द्वितीया, त्रुतीया, पश्चमी अथवा सप्तमी विभक्ति होती है। यथा—

प्रामात्, प्रामस्य वा दूरं, दूरेण, दूरात् दूरे वा।

वनस्य, वनाद् वा अन्तिकं, अन्तिकेन, अन्तिकात् , अन्तिके वा ।

वियालयस्य निकटं निकटेन, निकटात् , निकटे वा ।

(ठ) गौणे कर्मण दुसादेः प्रधाने नीहकृष्वहाम् । विभक्तिः प्रथमा ज्ञेया द्वितीया च तदस्यतः ॥

पूर्वोक्त दिकर्मक धातुओं का कर्मवाच्य बनाने में दुह् से लेकर मुप्तक की प्रथम बारह धातुओं के गौण कर्म और अन्तिम चार धातुओं अर्थात् नी, हु, कृष्एं वह के प्रधान कर्म प्रथमा में रखे जाते हैं; दुह् से लेकर मुप्तक के प्रधान कर्म और नी, ह, कृष्एं वह के गौण कर्म दितीया में रखे जाते हैं। यथा—

कर्तृवाच्य स घेनुं पयो दोनिष देवाः समुद्रं सुषां समन्थुः सीऽजां प्रामं नयति, हरति कर्षति, बहति वा

कर्मवाच्य तेन धेतुः पयः दुद्धते देवैः समुद्रः सुघो ममन्ये ्रीत अजा आमं नीयते, हियते, कृष्यते, सहाते वा

( ह ) गित्रबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्माकर्मकाणामणि कर्ता सणी ( कर्म ) १।४।५२। गर्स्यर्थक, बुद्ग्यर्थक तथा ज्ञानार्थक, मक्षणार्थक धातुओं में जिनका कर्म कोई 'शब्द' या 'साहित्यिक विषय' हो, उन धातुओं में ज्ञौर श्रक्रमेंक धातुओं में, जो सादी दशा में क्रती रहता है, वह णिजन्त अर्थात् प्रेरणार्थक में कर्म हो जाता है। यथा—

शत्रूनगमयत् स्वर्गं, वेदार्थं स्वानवेदयत् । आशयण्यामृतं देवान् , वेदमण्यापयद् विधिम् । आसयत् एलिते पृथ्वी, यः स मे श्री हरिर्गतिः ॥

(जिन श्री हिर ने रातुश्रों को स्वर्ग मेजा, श्वारमीयों को वेद पदाया, देवों को अस्त स्निकाया, ब्रह्मा की वेद पदाया, पृथ्वी को बल में विठाया, वही मेरे रारणदाता है।)

साधारणहर रात्रसः स्वर्गमगरहन् स्वे वेदार्थम् अविदुः देवा अमृतम् आध्वेत दिधिः वेदम् अध्येत पृथ्वी सकिते आस्त प्रेरणार्थक रूप राजून स्वर्गसगमयत् स्वान् वेदार्थम् अवेदयत् देवान् अस्तम् आरायद् विधि वेदमन्यापयत् पृथ्वी सिखेले आस्यत् परन्तु 'गमयति देवदत्तः यह्नदत्तम्' में यदि कोई दूसरा व्यक्ति देवदत्त से ऐसा कराने की प्रेरण करता है, तब वाक्य यों होगा—

विष्णुदत्तः देवदत्तेन यज्ञदत्तं गमयति—विष्णुदत्त देवदत्त को प्रेरित करता है कि वह यज्ञदत्त को जाने के लिए कहे। यहाँ देवदत्त द्वितीया में नहीं रक्खा गया क्योंकि वह प्रेरणार्थक किया का कर्ता है, न कि सादो किया का।

( ह ) हकोरन्यतरस्याम् ।१।४।४३।

हु, कृ, घातुओं के साधारण रूपों का कर्ता प्रेरणार्थक में द्वितीया श्रथना तृतीया में रक्ता जाता है। यथा—

युत्यः कटं करोति हरति वा ( नौकर चटाई बनाता है या ले जाता है,)। मृत्यं भृत्येन वा कटं कारयति हारयति वा ( वह नौकर से चटाई बनवाता है या

होवाता है )।

(ण) 'श्रमिवादिदशोरात्मने पदे वेति वाच्यम्'

अभिवद् तथा दश के आत्मनेपद के रूपों का कर्ता, प्रेरणार्थक में द्वितीयां अथवा तृतीया में रक्खा जाता है। यथा —

अभिवादयते—दर्शयते देवं भक्तं भक्तेन वा (वह भक्त से देवता की प्रणाम करवाता

है या भक्त को प्रेरित करता है कि देवता को प्रणाम करे )।

(त) जल्पतिप्रमृतीनामुपसंख्यानम्

जरुप, भाष इत्यादि के भी प्रकृत दशा के कर्ता प्रेरणार्थक में कर्म हो जाते हैं। यथा 'पुत्रो धर्म जरुपति मावते वा' का 'पुत्रं धर्म जरुपयति भाषयति वां' होगा।

#### अपवाद-

(१) नीवह्योर्न—इस वार्तिक के अनुसार 'नी' श्रौर 'वह' धातुत्रों के प्रेरणार्थक हर्षों के प्रयोग में प्रकृत दशा का कर्ता कर्म न होकर करण ही रहता है। यथा—

'मृत्यो भारं नयति वहति वा' का 'मृत्येन भारं नाययति बाह्यति वा' ही होगा,

'मृत्यं मारं नाययति वाहयति वा' नहीं।

किन्तु प्रेरणार्थक 'वह' का कर्ता 'नियन्ता' हो तो 'नियन्तुकर्तृकस्य वहेरनिषेषः' वार्तिक के श्रञ्जार प्रकृत दशा का कर्ता कर्म हो होगा। यथा—'वाहा रथं वहन्ति' का '(स्तः) वाहान रथं वाहयति' हो होगा।

- (२) आदिखाधोर्न-अद् और खाद् धातुओं के कर्ता उनके प्रेरणार्थक रूपों में कर्म न होकर करण हो होंगे। यथा-'बटुरन्नमित खादित ना' का प्रेरणार्थक प्रयोग 'बटुनाश्वमादयित खादयित ना' होगा।
- (३) मचेरहिंसार्थस्य न—अहिंसार्थक मक्ष् वातु का प्रकृत दशा का कर्ता प्रेरणार्थक में कर्म न होकर करण ही होगा। यथा — 'मक्षयित अनं बदुः' का प्रेरणार्थक कप 'मक्षयित अन्नं बदुना (रामदत्तः)'

- (४) विशिष्ट प्रकार के झान का बोध कराने वाकी स्मृ और घ्रा जैसी धातुओं का प्रयोग द्वितीया के साथ नहीं होता। यथा, स्मरित जिद्यति देवदत्तः, स्मारयित-घ्रापयित देवदत्तेन।
  - (य) कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया ।२।३।८।

वे पद जो न तो किसी विशेष किया के योतक होते हैं न किसी पष्ठी प्रहार सम्बन्ध के बाचक होते हैं, न तो अन्य किसी कियापद को लक्षित करने बाले होते हैं, फिर भी विभक्ति के विधायक हो जाते हैं उन्हें कर्म प्रवचनीय कहे जाते हैं। इनके योग में भी प्रायः कर्मकारक का ही विधान होता है। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं—

(१) अनुरुक्षणे । १।४।८४।

जब किसी विशोष हेतु की लक्षित करना होता है, तब 'श्रन्त' कर्मप्रवचनीय बन जाता है और 'जपमनु प्रावर्षत्'इस प्रकार के प्रयोग में हेतु की ज्ञापित करता हुआ द्वितीया विभक्ति का विधायक बन जाता है।

'अपसनु प्रावर्षत' का श्रभिप्राय है कि जिप समाप्त होते ही बृष्टि हो गयी, (बृष्टि जप के ही कारण हुई क्योंकि जब तक जप नहीं किया गया था, तब तक बृष्टि नहीं हुई थो )

(२) तृतीयाऽर्थे । १।४।८५।

'अनु' से तृतीया का अर्थ बोतित होने पर उसकी कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है। यथा 'नदीमन्दवसिता सेना'।

( ३ ) हीने । १।४।८६ ।

'श्रतु' से 'हीन' श्रर्थ होतित होने पर भी उसकी कर्मप्रवचनीय संझा होती है। यथा—'श्रनु हरि सुराः=देवता हिर के बाद ही आते हैं। (हिर से और सभी देवता इन्छ उन्नीस ही पड़ते हैं।)

(४) वपोऽधिके च ।१।४।८७,

'श्रधिक' तथा 'हीन' श्रर्य का बाचक होने पर 'उप' भी कर्मश्रवचनीय कहलाता है। जब वह 'हान' अर्थ का बोतक होता है, तभी द्वितीया होती है अन्यया बप्तभी होती है। यथा—'उप हरिं गुराः' श्रर्थात् देवता हिर से उन्नीस पड़ते हैं। अधिक अर्थ में 'उपपराधें हरेर्गुणाः'—ऐसा प्रभोग होगा।

- (५) लक्षणेत्यंभूताख्यानभागवोध्सामुप्रतिपर्यनवः १।४।९०। प्रति, परि श्रीर श्रनु कर्मप्रवचनीय कहे जाते हैं जब—
- (१) किसी ओर अँगुलि निर्देश करना हो,
- (१) 'ये, इस प्रकार के हैं', बतलाना हो,
- (३) 'यह उनके हिस्से में पड़ा या पड़ता है' यह प्रकट करना हो।
- (४) पुनविक्त दिखलानी हो। यथा—दुसं प्रति विद्योतते विद्युत् (पेड् पर विनक्षी चमक रही है)।

भक्तो विष्णुं प्रति पर्यंतु वा (विष्णु के ये भक्त हैं )। स्रुद्धाः हरि प्रति ( रूदमी विष्णु के हिस्से में पर्दी )। युक्षं युक्षं प्रति सिम्नति ( प्रत्येक युक्ष सीचता है )।

(ई) अभिरमागे १।४।९१।

भाग को छोड़कर अन्य समस्त उपर्युक्त अर्थों में 'अभि' कर्मप्रवचनीय कहलाता है। यथा-

इरिममिवर्तते, भक्ती इरिममि, देवं देवमभिषिञ्चति ।

### संस्कृत में अनुवाद करो

१—में तुम्हें प्रधान पुरुष समझता हूँ। २—में कामदेव के मन्दिर में गया था। १—सुन्दर मुखड़े वाली वह की उमा नाम से विख्यात हुई। ४—शिष्य अपने गुरु के चिल्त का अनुसरण करता है। ५—वह इन्द्र के आये आसन पर बैठता था। ६—वह बुरे मार्ग का आश्रय लेता था। ७—उस ली के स्वर्गीय होने के विषय में मुझे बिल्कुल संदेह नहीं है। ८—इस गरीबो को धिक्कार है। ९—जो हिर का भक नहीं है उसके कपर विपत्ति पड़े। १०—तुम्हें छोड़कर दूसरा कीन बदला ले सकता है। ११—सहस्रनेत्र वाले इन्द्र बारह वर्ष तक नहीं बरसे। १२—तेरी अत्येक वरत मुझसे मिलती जुलती है। १३—देवता लोग हिर से छोटे हैं। १४—राजा से पृथ्वी मॉगता है। १४—चोर पर एक भी कपया दण्ड लगाता है। १६—वह देवदत्त से भात पक्वाता है। १७—वह राग से अपनी ली छुड़वाता है। १८—नीकर से चटाई बनवाता है। १९—माणवक को उसका कर्त्तव्य समझाता है। २०—मोलिक गोपहारा वकरी को शहर में पहुँचवाता है।

## हिल्ही में अनुवाद करो-

१—श्रमी वेदी परितः क्लृप्तिच्याः सिमद्वन्तः प्रांतसंस्तीर्णदर्माः। २—विक्
प्रहसनम् । ३—मन्दौत्युक्योस्मि नगरगमनं प्रति । ४—क्रमण सप्तामत् संविदेश स्रिमे
रियतां प्रातरन्द्रतिष्ठत । ५—धिक् सानुजं कृष्वपितं धिगजातशत्रुम् । ६—विवसता
दोषमिप च्युतात्मना त्वयैकमोशं प्रति साधु माषितम् । ७—तं क्रमेण जन्मभूतिं जाति
वियां कलत्रमपत्यानि विमवं वयः प्रमाणं प्रवष्ठयाकारणं च स्वयमेव पप्रच्छ चन्द्रापीछः।
८—महाश्वेता कादम्बरीमनामयं पप्रच्छ । ९—जलानि सा तौरनिखातयूपा वहत्ययोध्यामनु राजधानीम् । १०—श्राह्मास्मि देव्या धरिण्या श्राचरप्रकृतोपदेशं चितं
नाम नाट्यमन्तरेण कौदशी मालविकेति नाट्याचार्यमार्यगणदासं प्रच्छम् । ११—एवं
क्रियते युध्मदादेशः किन्तु यः यस्य युज्यते भूमिका तां तयैव भावेन सर्वे वर्याः पाठिताः।
१२—महेन्द्रभवनं गच्छतोपाध्यायेन त्वमासनं प्रतिप्राहितः । १३—निकिनिके पायय
कमलमधुरसं कल्रहंसान् । १४—परादिविके मोजय मरिचाप्रपरुक्वदलानि भवनहारीतान्।
१५—नाज्यया मे दोषशुद्धि विति ।

#### पष्ट अभ्यास

# करण कारक ( तृतीया ) ( ने, से, द्वारा )

(२) अदादिगणीय अस् ( होना ) परस्मैपद

|      |                  |              | वतमा        | नकाळ ( स्टट्     | )          |                 |                |
|------|------------------|--------------|-------------|------------------|------------|-----------------|----------------|
|      |                  | ए० व०        |             | द्वि॰ व॰         | •          | व० व            |                |
| ٦º   | g.               | श्रस्ति (व   | ह है )      | स्तः (वेदो ई     | <b>(</b> ) | सन्ति (         | _              |
| स०   | g.               | असि (तू      | . है )      | स्यः ( तुम दो    | _          | _               | म हो )         |
| उ∘   | <u>g</u> o       | अस्मि ( है   | में हैं )   | स्वः ( हम दो     |            | ₹ <b>नः</b> ( i | _              |
|      |                  | •            | •           | नभूत ( लङ्       | •          | 44. ( )         | र्भ ह <i>े</i> |
| 47 a | Pro-             |              |             |                  | •-         |                 |                |
| স৽   |                  | त्र्यासीत् ( |             | थास्ताम् (वे     | शेथे)      | <b>भासन्</b>    | (वेथे)         |
| म०   | यु•              | श्रासीः ( र  | द्र्या)     | भास्तम् ( तुम    | दो थे)     | ष्यास्त (       | तुम ये )       |
| 30   | g•               | श्रामम् ( वै | में या)     | धास्व ( इम दं    |            |                 | इम थे )        |
|      |                  |              | आश          | ार्थक लोट्       |            | •               |                |
| No ! | qо               | धस्तु        |             |                  |            | -               |                |
| स०   |                  |              |             | स्ताम्           |            | सन्तु           |                |
|      |                  | एवि          |             | स्तम्            |            | स्त             |                |
| नु∘  | ã.               | असानि        |             | <b>अ</b> साव     |            | असाम            |                |
|      |                  |              | ि           | विधिलिङ्         |            |                 |                |
|      | प्र० ५०          | स्यात्       |             | स्याताम्         |            | स्युः           |                |
|      | स॰ पु॰           | स्याः        |             | स्यातम्          |            | स्यात           |                |
| ;    | च∙ पु॰           | स्याम्       |             | स्याव            | *          | स्याम           |                |
|      |                  |              | अदादिगण     | की कुछ घात       | रवँ        | V-11-4          |                |
|      | नर्              | स्           |             |                  | _          |                 |                |
|      | खाना <b>छ</b> हि |              |             | <u> </u>         | लोट्       |                 | विधिलिङ्       |
|      |                  |              |             | ार <b>स्</b> यति | अतु        |                 | श्रवात्        |
|      | नहाना स्ना       |              |             | गस्यति           | स्नातु     |                 | स्नायात्       |
|      | मकना भा          |              |             | <b>स्</b> यति    | भादु       |                 | भायात्         |
|      |                  |              | भ्यान से पह |                  |            |                 |                |
| ;    | सत्येन शपा       | मि = मैं सत् | य की शपथ व  | हरता हूँ।        |            |                 |                |

सहस्रमुद्राभिः क्रीतोऽयमश्वः = हजार इपये में खरीदा हुआ यह घोड़ा है। वायुयानेन स इन्द्रप्रस्यं प्रस्थितः = वह इवाई जहाज से दिल्ली गया। स शिरसा तब पाहुकां बहति = वह क्षिर पर तेरी खराक ले चलता है। कतमेन दिरमागेन स गतः = किस दिशा से वह गया। पुत्रेण सह आगच्छति पिता = पत्र के साथ पिता आता है।

अयम् बालकः रूपेण पितरम् अनुहरति = यह बालक रूप में पिता से मिलता-ज्ञस्ता है।

### करण कारक—तृतीया विभक्ति

(क) सामकतमं करणम् १।४।४२।

कर्ती की किया के सम्पादन में जो प्रधान साधन है उसे करण कहते हैं।

( स ) कर्नुकरणयोस्तृतीया २।३।१८।

करण में तृतीया होती है और कर्मवाच्य या भाववाच्य में कर्ता में । यथा---

रामेण रावणः श्रहन्यत हतो वा —कर्मवाच्य

रामेण मुप्यते — माववाच्य

श्यामः जलेन मुखं प्रकाळयति —करणे तृतीया

तृतीया विभक्ति मुख्यतः दो अर्थों को बतातो है। (१) कार्य के कर्ता का बोध कराती है (२) जिस साधन से कार्य का सम्पादन होता है उसका भी बोध कराती है।

(ग) प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम् ( वार्त्तिक )

प्रकृति आदि शन्दों में तृतीया होती है। यथा-

प्रकृत्या दयालुः—स्वभाव से दयालु ।

नाम्ना रामोऽयम् —यह राम नामक है।

मुखेन जीवति-सुखपूर्वक जीता है।

बालकः सरलतया पठति — बालक आसानी से पढ़ लेता है।

इसी प्रकार गोत्रेण काश्यपः समेनैति, विषमेणैति आदि प्रयोग होंगे।

( च ) अपवर्गे तृतीया शश्वाहा

फलशिति श्रयमा कार्यमिद्धि की 'श्रपनर्ग' कहते हैं। श्रपनर्ग के श्रयं का बीध कराने के लिए काल-सातत्यवाची तथा मार्ग-सातत्य-वाची शब्दों में तृतीया होती है। कहने का तत्पर्य यह है जितने 'समय में या जितना 'मार्ग' वलते चलते कोई कार्य सिद्ध हो जाता है, उस 'समय' श्रीर 'मार्ग' में तृतीया होती है। यथा--

मासेन न्याकरणम् ऋघीतवान- महीने भर में व्याकरण पढ़ लिया।

कोशेन पुस्तकं पठितवान्-कोस भर में पुस्तक पढ़ डाली।

दशामिः वर्षे । अध्ययनं समाप्तम्—दस वर्षो में अध्ययन समाप्त हो गया।

पठचविंशत्या दिवसेः श्रयमिमं प्रन्थं लिखितवान् — पचीस दिन में इसने यह प्रन्य किस डाका ।

योजनाभ्यां कथा समाप्तवान—दो योजन भर में कहानी समाप्त कर दी। सप्तिभः दिनैः नीरोगो जातः—सात दिन में नीरोग हो गया।

(क) दिवः कर्म च १।४।४२। दिव् घातु के साधकतम कारक की विकल्प हे कर्म संज्ञा भी होती है। यथा— असे: अक्षान् वा दीव्यति। ठीक इसी प्रकार सम् पूर्वक ज्ञा घातु के कर्म की विकल्प से करण संज्ञा होती है। (संज्ञोऽन्यतरस्यां कर्मणि।२।३।२२।) यथा—

पित्रा पितरं वा संवानीते - पिता के मेळ में रहता है।

( व ) सहयुक्तेऽप्रधाने २।३।१९।

( एवं सार्च सार्घसमं योगेऽपि )

सह ( साय ), साकम् ( साय ), सार्धम् ( साय ), समम् ( साय ) आदि शब्दों के योग में तृतीया होती है । यथा—

पुत्रेण सह जनकः गच्छिति—पिता पुत्र के साथ जाता है। रामः जानक्या सार्क गच्छिति—राम जानकी के साथ जाते हैं। त्वया सह निवत्स्यामि वनेषु—मैं खापके साथ जंगलों में रहुँगी।

इनुमान वानरैः सार्धे जानकी मार्गयामास-इनुमान जी ने बन्दरीं के साथ जानकी

#### को खोजा।

वपाच्यायः छात्रैः समं अमति--वपाच्याय विवाधियों के साथ चूमता है।

( छ ) प्रयम्बिनानानामिस्तृतीयाऽन्यतरस्याम् ।२।३।३२ ।

प्रयक् ( श्रक्ष्म ), विना, नाना शब्दों के साथ तृतीया, द्वितीया तथा पश्चमी विभक्तियों में से कोई एक हो सकती है। यथा—

रामेण, रामं, रामाद् विना दशरयो नाजीवत—राम के विना दशरय नहीं जिये। सीता चतुर्दश वर्षाण रामं, रामेण, रामाद् वा पृथगुवास—सीता चौदह वर्ष तक राम से अलग रही।

नाना नारी निष्फला लोकयात्रा—ह्यी के बिना लोकयात्रा ( जीवन ) निष्फल है। सूचना:—बिना अथवा वर्जन अर्थ का वाचक होने पर हो 'नाना' के योग में दितीया, तृतीया अथवा पश्चमी होती है।

(ज) येनाज्ञविकारः २।३।२०।

जिस श्रप्त में विकार से शरीर विकृत दिखायी पड़े अर्थात् शरीर ही विकृत माना जाय, उसमें तृतीया होती है। यथा—

श्रद्या काणः-एक श्राँख का काना।

देवदत्तः शिरसा लल्वाडोऽस्ति—देवदत्त सिर का गंजा है।

बालकः कर्णेन बांघरः--वालक कान का बहरा है।

श्यामः पादेन खजाः-श्याम पैर का लंगडा है।

सुरेशः कट्वा कुन्जः — सुरेश कमर का कुयदा है।

( झ ) इत्यंभूतलक्षणे ।२।३।२१।

िस दिश्व से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसमें तृतीया होती है। सवा—

जटाभिस्तापसः—जटाश्चों से तपस्वी मालूम पड़ता है। स्वरेण रामगद्गमनुहरति—स्वर में राम के सदश है।

घनदेन समस्त्या गे--त्याग में धुवेर के सहश है। इसी प्रकार कूरेंन यवनः, शिखया हिन्दू खादि। ( अ ) तुम्यार्थैरतुलोपमाम्यां तृतीयाऽम्यतरस्याम् । १।३।७२।

'तुला' एवं 'उपमा' इन दो शब्दों के अतिरिक्त शेष समस्त तुक्य (समान, बरायर) का अर्थ बताने वाले शब्दों के साथ तृतीया अयदा वष्ठी होती है। यथा-

कृष्णस्य, कृष्णेन वा तुल्यः, सदशः समी वा —कृष्ण के घरावर या समान । तुका और उपमा के साथ षष्ठी होती है। यथा--तुका उपमा वा रामस्य नास्ति ।

(द) हेती । शश्रश्र

कारण-बोधक शब्दों में तृतीया होती है। यथा--पुण्येन हशे हरिः-पुण्य के कारण हरि दिखाई पड़े। श्राध्ययनेन बसति-श्राध्ययन के प्रयोजन से रहता है। अमेण वर्न भवति—वन परिश्रम से होता है। विवया वर्षते ब्रद्धिः — ब्रद्धि विवा से बदती है। टिप्पणी-- 'गम्यमानाऽपि किया कारकविभक्तौ प्रयोजिका'।

( बाक्य में प्रयुक्त न होने पर भी यदि अर्थ-मात्र से किया समझ ही जाय तो मी बह कारक विधान में प्रयोजिका वन जाती है )। यथा-

(१) 'ब्रलं कृतं वा श्रमेण'। इसका तात्पर्य होगा--'श्रवेण साध्यं नास्ति'। यहाँ 'साधन' किया गम्यमान है, श्रयमाण नहीं। उस 'साधन' किया के प्रति 'श्रम' कारक है। अतएव 'अम' में तृतीया विभक्ति हुई।

(२) शतेन शतेन वस्तान्पाययति—सौ-सौ करफे वछदों की वृध पिळाता है।

यहाँ पर 'परिच्छिय' गम्यमान किया है।

(ठ) किं, कार्य, अर्थाः, प्रयोजनं, गुणः इत्यादि 'लाभ' अथवा 'आवश्यकता' याचक शब्दों का तथा इसी अर्थ का दोध कराने वाली 'किस्' पूर्वक 'कु' धात का जब प्रयोग होता है, तब विषये काम होना अथया आवश्यकता पायी जाती है उसमें नृतीया होती है और जिसको लाभ होने वाला होता है श्रथवा जिसे श्रावश्यकता पद्ती है, वह बन्नी में रक्ता जाता है । यथा — देवपादानां सेवकैर्न प्रयोजनम् — श्रीमाय को नौकरों की आवश्यकता नहीं है।

तुणेन कार भवतीरवराणाम् — घनी लोगों का कोई कोई काम तिनके से भी

सब जाता है।

किं तया कियते घेन्वा- उस गाय से क्या करना है ?

कि तया दृष्ट्या-रसे देखने से क्या लाम ?

अप्राज्ञेन सानुरागेण मृत्येन को गुणः — अनुरागयुक्त परन्तु मूर्ख नौकर हे क्या लाम १

टिप्पणी-'यजे। कर्मणः करण संज्ञा सम्प्रदानस्य च कर्म संज्ञा' (वात्तिक) यज् धादु

के कर्म की करण संदा होती है। और सम्प्रदान की कर्म संदा होती है। यथा-

पशुना रहें यजते - भगवान रह को पशु चदाता है।

### संस्कृत में अनुवाद करो -

१--कुवेर के साथ मेरी मित्रता नहीं है।

२-वह सत्यता में दूसरे वर्ध के समान है।

२-तलवार से सैनिक समझा।

४--वह भाई के साथ राय से रहता है।

५-धनहीन दुःख से जीते हैं।

६-राम ने इंडे से बन्दर की मारा।

७—विवायीं कलम से पत्र लिखता है।

८- रयामा ने सरस्ता से पुस्तक पद स्त्री।

९--- उसका नाम गोपाल है।

१०-- दसका गोत्र भारदाज है।

११ — उसने दो वर्ष में रामायण पदी।

१२-वह दस दिन में नीरोग हुआ।

१२-वह धर्म से बढ़ता है।

१४-श्रम से यह कार्य सिद्ध नहीं होगा।

१५-विवाद मत करो।

१६--पुरुवार्य के विना भाग्य नहीं बढ़ता।

१७--विमान से आकाश में घूमता है।

१८-धन से युक्त आहत होता है।

१९-- तुमने यह किताब कितने मूल्य में खरीदी है

२०-- वह विधिपूर्वक पदता है।

२१ - उसकी विद्वत्ता से विस्मित हूँ।

२२--दुर्जन योड़े से प्रसन्न होता है।

२३—सें असत्य भाषण से लिजत हैं।

२४---धन से हीन तिरस्कृत होता है।

२५-इस बात से क्या काम ?

### हिन्दी में अनुवाद करो

१—अलमलं बहु विकत्या। २—धायि पंचालतनये झलं विवादेन कि बहुना। दे—कोऽर्यः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न भिक्तमान्। ४—दूरीकृताः खलु गुणैक्यान-लता वनलताभिः। ५—स्वहृदयेनापि विदितवृतांतेनामुना त्रिह्नेमि । ६—विनाप्यर्थैवीरः स्थ्रशति बहुमानोल्नतिपदम्। ७—तेषु तेषु रम्यतरेषु स्थानेषु तथा सह तानि तान्यपरि-समाप्तान्यपुनक्किन केवलं चन्द्रमाः कादम्बयौ सह कादम्बरी महाश्वेतया सह महाश्वेता दु पुंचरीकेण सह पुंचरीकोऽपि चन्द्रमसा सह परस्परावियोगेन सुखान्यनुभवन्तः परां कोटिमानंदस्यान्यगच्छन्। ८—पिश्चनता ययस्ति कि पातकैः। ९—विख्ना सहशो

1

वीर्ये क्षमया पृथिवीसमः । १०—गुणा इरागेण शिरोभिक्छाते । ११—किं तया कियते धेन्वा या न स्नेन दुरधदा ।

#### सप्तम अभ्यास

# सम्प्रदान कारक ( चतुर्थी ) ( को, के लिए )

(३) जुहोत्यादिगणीय दा (देना) परस्मैपद

| वर्तमानकाळ (     | लर ) |
|------------------|------|
| A(1 425.4 444.5) |      |

|                | . ए० व•                | द्वि० च०            | य॰ व॰     |
|----------------|------------------------|---------------------|-----------|
| प्र॰ पु॰       | द्दाति                 | दसः                 | ददति      |
| म॰ पु॰         | ददासि                  | दत्यः               | दत्य      |
| स॰ पु॰         | द्दामि                 | दह:                 | द्यः      |
|                |                        | भृतकाल ( लङ् )      |           |
| 30 G           | श्चद्दात्              | <b>अद</b> त्ताम्    | अदडुः     |
| म॰ पु॰         | श्चददाः                | श्चदत्तम्           | श्चदत्त   |
| ह• पु॰         | श्रददाम्               | श्रदह               | श्रदद्म   |
|                |                        | भविष्यत् काल (लृट्) |           |
| Zo do          | दास्यति                | दास्यतः             | दास्यन्ति |
| स॰ पु॰         | दास्यसि                | दास्ययः             | दास्यय    |
| च० पु <b>०</b> | दास्यामि               | दास्यावः            | दास्यामः  |
| 9.3.           | <b>4.4.</b>            | आझार्थक ( लोट् )    |           |
| WA TIS         | ददातु                  | दत्ताम्             | ददद्व     |
| No Ge.         | वेहि <u>ं</u>          | दत्तम्              | दत्त      |
| म० <b>ए</b> ०  | दाह<br><b>ददा</b> नि   | ददाव                | ददाम      |
| त∘ पु•         | 440-1                  | विधिलिङ्            |           |
| 770 F          | 2017                   | दयाताम्             | द्युः     |
| No de          | दबा <b>त्</b><br>ज्याः | द्यातम्             | द्यात     |
| to do          | द्याः<br>द्याम्        | द्याव               | द्याम     |
| ड∙ पु०         |                        | गण की कुछ अन्य धार् | तुपँ      |
|                | 16.00                  |                     |           |

इस गण का कुछ अन्य घातुप

| लट्                    | सन्       | लृट्            | स्रोट् | विधिलेख् |
|------------------------|-----------|-----------------|--------|----------|
| घा ( घारण करना ) दघाति | श्रद्धात् | <b>घास्यति</b>  | द्धातु | द्घ्यात् |
| मी ( हरना ) विमेति     | श्रविभेत् | भेष्यति .       | बिभेतु | विभीयात् |
| हा ( छोड़ना ) जहाति    | श्रजहात्  | <b>हास्</b> यति | नदातु  | ज्ञात    |

निम्नलिखित बाक्यों को च्यान से पढ़ो-

१-बालकः मिद्यान्नेभ्यः स्पृह्यति-बालक मिठाइयाँ चाहता है।

२-देवदत्तः मृत्याय मुन्यति-देवदत्त नौकर पर क्रोध करता है।

र--रामः स्थामाय सहसं धारयति--राम स्थाम का हजार रू॰ घारता है।

४-मुच्तये हरि भजति-मुक्ति के लिए मगवान् को मजता है।

५---नमः कमलनामाय--भगवान् विष्णु को नमस्कार है।

६---प्रमवित मल्लो मल्लाय---पहस्रवान का जोड् पहस्रवान होता है।

७—ते देवताभ्यः प्रणमन्ति—वे देवताओं को प्रणाम करते हैं।

८ - नमस्कुर्मी नृसिंहाय-इमलोग नृसिंह को नमस्कार करते हैं।

### सम्प्रदानकारक-चतुर्थी

(क) कर्मणा यमभित्रीति स सम्प्रदानम् १।४।३२ ।

दान के कर्म के दारा जिसे कर्ता सन्तुष्ट करना चाहता है, वह पदार्थ सम्प्रदान कहा जाता है।

#### परन्त

'श्रशिष्टव्यवहारे दाणः प्रयोगे चतुर्ध्ययं तृतीया' ( वात्तिक ) श्रशिष्टव्यवहार में दान का पात्र सम्प्रदान नहीं होगा, चतुर्धी का अर्थ होने पर भी उसमें तृतीया ही प्रयुक्त होगी। यथा—

दास्या संयच्छते कामुकः।

( ख ) कियया यमभित्रैति सोऽपि सम्प्रदानम् ( वार्तिक )

किया के द्वारा भी जो अभिभेत होता है, उसे सम्प्रदान समझा जाता है। यथा— 'पत्ये शेते'। यहाँ पति को अनुकूल बनाने की क्रिया का अभिभेत पति ही है, इसलिए 'पति' सम्प्रदान होगा।

. (ग) चतुर्थी सम्प्रदाने २।३।३९।

सम्प्रदान में चतुर्यी होती है। यथा-

विप्राय गां ददाति-विप्र की गाय देता है।

सूचना: —सम्प्रदान का तात्पर्य है 'अच्छा दान' अर्थात् जिसमें दी हुई वस्तु सर्वदा के लिए दे दी जाती है और दान-कर्ता के पास वापस नहीं आती।

स रजकस्य वस्त्रं ददाति — वह घोबी को कपका देता है।

यहाँ कर्ता घोबी को कपड़ा हमेशा के लिए नहीं देता, फिर वापस ले लेता है। अतः 'रजकस्य' में चतुर्थी नहीं होगी।

( घ ) रुच्यर्थानां प्रीयमाणः १।४।३३।

हच् धातु तया हच् अर्थ की धातुओं के साथ चतुर्थी होती है। यथा-

हरये रोचते भिक्तः—हिर को भिक्त अच्छी सगती है।

बालकाय मोदकं रोचते—बालक को लड्ड् अच्छा लगता है।

सम्यक् भुक्तवते पुरुषाय मोजनं न स्वदते—श्रद्धी तरह खाए हुए पुरुष शे भोजन स्वादिष्ट नहीं लगता।

( रू ) घारेवत्तमर्णः १।४।३५।

धारि घातु ( ऋण लेना ) के साय ऋणदाता में चतुर्थी होती है। यथा-देवदत्ती रामाय शर्त घारयति—देवदत्त ने राम से एक सी उधार लिया है। रमेशः श्रश्वपतये लक्षं वारयति—रमेश ने श्रश्वपति से एक लाख स्वार लिया है। ( च ) कृषहृहेर्ष्यास्यार्थानां यं प्रति कोपः । १।४।३७।

कुष्, हुह्, ईर्ध्यं तथा अस्य घातुओं के योग में तथा इन अर्थ की धातुओं के योग में जिस पर कीच किया जाता है, उसमें चतुर्यी होती है। यथा-

स्वामी भृत्याय कृष्यति —मालिक नौकर पर क्रोध करता है। दुष्टाः सञ्जनेभ्यः अस्यन्ति—दुष्टलोग सञ्जनों से अस्या करते हैं। दुर्योधनः पाण्डवेभ्यः ईर्ध्यतिसम —दुर्योधन पाण्डवो से ईर्घ्या करता या। शठाः सज्जनेभ्यः द्वसन्ति-शठ सङ्ग्जनों से द्रोह करते हैं। गुरुः शिष्याय ऋकुप्यत्—गुरु ने शिष्य पर कीप किया ।

( छ ) कुषदुहोदपसृष्ट्योः कर्त । १।४।३८।

जब कुध् तथा द्वुह् घातु उपसर्ग सहित होती हैं, तब जिसके प्रति क्रोध या होह किया जाता है, वह कर्म संझा वाला होता है, सम्प्रदान नहीं। यया-

क्रमभिक्ष्यति — संदुद्धति ।

( ल ) प्रत्याब्भ्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता । १।४।४०।

प्रति और आ पूर्वक सु घातु के साथ प्रतिहा करने अर्थ में चतुर्थी होती है। यथा—वित्राय गां प्रतिश्रणोति आश्रणोति वा (गाय देने की प्रतिज्ञा करता है )।

( झ ) परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याम् । १।४।४४।

जिस निश्चित मूल्य या बँधी हुई मजदूरी पर कोई पुरुष नियुक्त किया जाता है वह मूर्य या मजदूरी तृतीया श्रथवा चतुर्यी में रक्को जाती है। यथा-

शतेन शताय वा परिक्रोतोऽयं दासः --यह नौकर सौ रूपये में खरीद लिया गया है।

( ज ) तुमर्याच्य भाववचनात् । २।३।१४।

किसी घातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ने से जो अर्थ निकलता है ( यथा गन्तुम् , पातुम् आदि ), उसकी प्रकट करने के लिए उसी घातु से बनी हुई भावनाचक संज्ञा का प्रयोग करने पर उसमें चतुर्थी होती है। यथा-

यागाय याति ( यष्टुं याति )-यज्ञ करने के लिए जाता है।

इस उदाहरण में 'याग' 'यज्' धातु से बना हुआ भावनाचक शब्द है। यज् धातु में तुमुन प्रत्यय के जोड़ने में 'यण्डुम्' रूप बनता है, जिसका अर्थ 'यह करने के लिए' होता है। इसी अर्थ को व्यक्त करने के लिए इस भावता वक शब्द में चतुर्थी कर दो गई है।

इसी प्रकार--शयनाय इच्छति, मरणाय गङ्गातटं गच्छति, समिदाहरणाय प्रस्थिता वयम् , यतिष्ये वः सखीप्रत्यानयनाय ।

( ट ) स्पृहेरीप्सितः । भाषा३६।

स्पृह् धातु के योग में चाही हुई वस्तु चतुर्थी में रक्खी जाती है। यदा— पुष्पेभ्यः स्पृहयति—फलों को चाहता है।

परिक्षोणो यवानां प्रस्तयं स्पृह्यति—गरीय आदमी मुद्दी भर जी चाहता है।

स्वना :-- स्पृद् भातु से प्रत्यय लगावर बने हुए शन्दों के योग में कभी-कभी चतुर्थन्त पद का प्रयोग होता है। यथा--

भोगेभ्यः स्पृह्यालवः —भोगों के इच्छुक ।

कथमन्ये करिष्यन्ति पुत्रेभ्यः पुत्रिणः स्पृहाम्--फिर दूसरे गृहस्य पुत्रों की इच्छा हैसे करेंगे ?

साधारणतया स्पृद्धातु से प्रत्यय निष्पन्न शब्दों के योग में सप्तम्यन्त पद ही प्रयुक्त होता है। यथा—

स्पृहावती वस्तुषु केषु मागधी।

(ठ) ताद्थ्यें चतुर्यी वाच्या (वात्तिक)

जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है श्रयवा जिसकी बनाने के लिए कोई दूसरी वस्तु कायम रहती है श्रयवा प्रयुक्त होती है वह चतुर्थी में रक्खा जाता है। यथा—

काव्यं यशसे—काव्य यश के लिए होता है।
धनाय प्रयतते—धन के लिए प्रयत्न करता है।
मुक्तये हरि भजते—मुक्ति के लिए हरि को भजता है।
शक्टाय दारु—गाड़ी बनाने के लिए लक्ड़ी।
श्राभूषणाय सुवर्णम्—स्राभूषण बनाने के लिए सोना।
श्रवहननाय उत्तुललम्—क्टरेने के लिए श्रोखली।

( व ) उत्पातेन ज्ञापिते च ( वार्तिक )

किसी अशुम स्चक घटना द्वारा जिस वस्तु का पूर्वरूप दिखायी देता है वह चतुर्थी में रक्खी जाती है। यथा---

वाताय कपिला वियुत् - रक्ताभ विवली तूफान की खोतक है।

( ढ ) हितयोगे च ( वार्तिक )

हित और युख के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। यया— ब्राह्मणाय हितं युखं वा—ब्राह्मण के लिए हितकर वा युखकर।

(ण) कियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः २।३।१४।

यदि तुमुन् प्रत्ययान्त धातु का श्रार्थ ग्रप्त हो तो कर्म में चतुर्थी होती है। यथा—-फलेभ्यो याति (फलान्याहर्तुं याति) वह फलों के लिए (फलों को लाने के लिए) जाता है।

वनाय गां मुस्रोच (वनं गन्तुं गां मुस्रोच) उसने गाय को जंगल के लिए कोड़ दिया।

(त) नमःस्वस्तिस्वाहास्वघाऽर्क्षवषड्योगाच्च २।३।१६।

नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वघा, श्रालम् (तथा पर्याप्त श्रार्थ वाले श्रान्यशब्द ) तथा चष्ट् शब्दों के योग में चतुर्यी होती है। यथा—

रामाय नमः--राम को नमस्कार।

नदी गंगाये नमः -- गंगा नदी की नमस्कार।

स्वस्ति भवते — आपका कल्याण हो।

प्रजाभ्यः स्वस्ति--प्रजाश्चों का कल्याण हो।

श्चरनये स्वाहा-श्चिरन की यह श्चाहुति है।

पित्भ्यः स्वधा

इन्द्राय वषट्

दैत्येभ्यो हरिः अअम्-इरि दैत्यों के लिए पर्याप्त हैं।

( यहाँ भ्रालम् का अर्थ पर्याप्त है निषेष नहीं )

टिप्पणी—१—'नमः' पूर्वक कृषातु के साथ साधारणतया द्वितीया आती है, परन्तु कभी कभी चतुर्यी भी। यथा—मुनिश्रयं नमस्कृत्य (तीनों मुनियों को नमस्कार करके) परन्तु नमस्क्रमों नृसिंहाय।

२-- 'प्रणाम करना' इस स्तर्थ का बोध कराने वाली प्रणिपत् स्रौर प्रणम् इत्यादि

भातुत्रों के योग में दितीया अथवा चतुर्यी आती है। यथा-

धातारं प्रणिपत्य--- ब्रह्मा की प्रणाम कर।

इसी प्रकार आये प्रणिपत्य, तस्मै प्रणिपत्य नन्दी आदि ।

शब्द तथा प्र पूर्वक 'मू' धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। यथा—

अभुर्मेन्लो मन्लाय, शक्तो मन्लो मन्लाय, प्रभवति मन्लो मन्लाय (पहलदान

का जोड़ पहलवान होता है )। ४---आशीर्वोद प्रकट करने तथा स्वागत करने में 'स्वागतम्', 'कुशकम्' आदि

शब्दों के योग में चतुर्यी होती है। यथा—देवदत्ताय कुशक्रम्।

५—'कहना' अर्थ का योघ कराने वाली कथ्, ख्या, शंस् और चक्ष्तथा 'ति' पूर्वक विद्धातु का प्रेरणार्थक और इसी अर्थ का बोध कराने वाली अन्य धातुओं के योग में वह व्यक्ति सम्प्रदान कहलाता है जिससे कुछ कहा जाता है। यथा—

आर्ये कथयामि ते भूतार्यम् — देवि । तुमसे सत्य कहता हूँ । यस्मै ब्रह्मपारायणं जगौ— जिससे उन्होंने वेद गाया ।

एहि इमां वनस्पतिसेवां काश्यपाय निवेदयावः—आओ, चलो वृक्षों की इस सेवा को इम लोग काश्यप को बतला दें।

६—'मेजना अर्थ का बोध कराने वाली धातुओं के योग में जिसे कोई वस्तु मेजी जाती है वह व्यक्ति सम्प्रदान होता है, किन्तु जिस स्थान पर वह वस्तु मेजी जाती है वह कर्म संज्ञक होता है। यथा—भोजेन दूनो रधवे विसुध्य:—रधु के पास भोज द्वारा एक दून भेजा गया।

( य ) मन्यकर्मण्यनादरे विभाषाऽप्राणिषु २।३।१७।

अनादर अर्थ में मन धातु के साथ द्वितीया अथवा चतुर्थी होती है। थथा—न त्वां तृणं तृणाय वा मन्ये—मैं तुम्हें तिनके के बराबर भी नहीं समझता।

परन्तु जहाँ श्रनादर न दिखाकर समता या तुलना मात्र प्रकट की जाती है, वहाँ केयल द्वितीया ही होती है। यथा---

त्वां तृणं मन्ये-मैं तुम्हें तृणवत् समझता हूँ।

(द) राधीच्योर्यस्य वित्रश्नः १।४।३९।

'शुभाशुभकथन' ऋर्य में विद्यमान राध् श्रीर ईक्ष् धा ृश्रों के प्रयोग में उसकी सम्प्रदान संज्ञा होती है जिसके विषय में प्रश्न किया जाता है !

यथा-कृष्णाय राध्यति ईक्षते वा गर्गः ।

### संस्कृत में अनुवाद करो-

१—महातमा लीग ज्ञान के इच्छुक होते हैं। २—यह योदाः उस योदा से लड़ने में समर्थ है। ३—कुपुत्र की कीन स्पृद्धा करेगा १ ४—िपता जी धा नमस्कार, पुत्रों की आशीर्वाद । ५—गर्ग जी श्रीकृष्ण के शुमाग्रुम का विचार कर रहे हैं। ६—काव्य यश चे लिए, धन के लिए, व्यवहार ज्ञान के लिए होता है। ७—व्या भी इनके लिए समर्थ नहीं हैं। ८—फूलों के लिए उद्यान में जाता है। ९—में तुम्हें तिनके के समान भी नहीं समझता। १०—मुझ भूखे को सन्तुष्ट करने के लिए यह गाय पर्याप्त है। ११—विश्व की रचना करने वाले आपको नमस्कार है। १२—हिरन की आवाज मांस के भोजन की प्राप्ति स्वित करती है (मांसीदनाय व्याहरित)। १३—सुवर्ण कुण्डल नामक आभूषण बनाने के काम आता है। १४—काकुत्स्य ने उन लोगों से विनों को हटाने की प्रतिज्ञा कर दी। १५—वह हिर से द्रोह करता है अयवा डाह करता है। यह घोड़ा सौ कपये में खरीद लिया गया है। १७—हम लोग नृधिंह को नमस्कार करते हैं। १८—यझदत्त को लड्डू अच्छा लगता है। १९—हान करने के लिए धन कमाता है। २०—राम श्याम को पुस्तक देता है। २१—में धन नहीं चाहता (स्पृह) बल्क अमर यश। २२—वह मुझसे छूणा करता है। २३—विदेहराज के पास बृत में ज कर समाचार उन्हें बताओ। २४—व्यर्थ ही मुझ पर कोध न कीजिए।

### हिन्दी में अनुवाद करो-

१—स्पृहयामि खलु दुर्लिलतायास्मै । २—पिरत्राणाय साधूनां विनाशाय च दुःकृत्ताम् । धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे । ३—पीता भवति सस्याय दुर्मिक्षाय सिता भवेत् । ४—तिकमसंविदानेव जामात्रे कृष्यि । ६—प्रतिश्रुतं तेन तस्मै स्वयुवंतिग्रंदर्याः प्रदानम् । ६—नमस्त्रिमूर्त्ये तुभ्यं प्राक्षतः केवलात्मने । गुणत्रयविभागाय पथाद्भवेदः सुपेयुवे । ७—निर्वाणाय तरुच्छाया तप्तस्य हि विशेषतः । ८—उपदेशो हि मूर्खाणां

प्रकोषाय न शांतये। ९—दुदोह गां स यज्ञाय। १०—िक बहुना सर्वमेव येषां दोषाय न गुणाय। ११—अपां हि तुप्ताय न वारिधारा स्वादुः सुर्गधिः स्वदते तुषारा।

#### अष्टम अस्यास

| <b>अपादा</b> न <del>व</del> | ारक   | ( प  | बमी । | ) | से          |
|-----------------------------|-------|------|-------|---|-------------|
| (४) दिवादिगणीय              | बन् ( | पैदा | होना  | ) | श्रात्मनेपद |

वर्तमानकाल (लट्)

|               | जायते           | जायेते            | जायन्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No do         |                 |                   | जायध्वे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| स० पु०        | जायसे           | जायेथे            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ह० पु         | <b>जा</b> ये    | जायावद्वे         | जायामहे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | ;               | भूतकाल ( लङ् )    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| No ão         | श्रजायत         | श्रजायेताम्       | श्रजायन्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| स॰ दृष        | श्रजाययाः       | श्रजायेयाम्       | श्रजायध्वम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>३०</b> पृष | श्रजाये         | श्चजायावहि        | ञ्जायामहिं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| • •           |                 | विष्यत्काळ ( लृट् |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zo do         | <b>जनिष्यते</b> | जनिष्येति         | जनिष्यन्ते इत्यादि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |                 | आशार्थक लोट्      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| No 20         | जायताम्         | बायेताम्          | जायन्ताम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| स॰ पु॰        | जायस्व          | जायेयाम्          | <b>जायध्वम्</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| स्व पुरु      | जाये            | जायावहे           | जायाम <b>हे</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |                 | विधिलि <b>ङ्</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| do ão         | जायेत           | जायेयाताम्        | जायेरन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | जायेयाः         | जाययायाम्         | जायेध्वम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| स॰ ५०         |                 | जायेवहि           | जायेमहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>स० पु•</b> | जायेय           |                   | alle and a second secon |
|               | द्वि            | दिगणीय कुछ ध      | ातुष <sub>्</sub> ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

विधिलिङ् लोट सङ सर् विचेत विद्यताम् विद्-होना विवते ञ्जविद्यत वेत्स्यते नृत्येव नर्तिध्यति नृत्यतु **नृत-नाचना नृ**त्यति अनृत्यत् नश्येत नश्यतु नश्-नाश होना नश्यति श्रनश्यत् नशिष्यति

निम्नलिखित वाक्यों को ज्यान से पढ़ो-

(१) पापात् जुगुप्सते --पाप से घृणा करता है।

(२) धर्मात् प्रमायति—धर्म में प्रमाद करता है।

(३) हिमालयात् गन्ना प्रमनिति—हिमालय से गन्ना निकलतो है।

(४) बालकः सर्पात् विभेति—लड्का सांप से हरता है।

( ५ ) मातुर्निकीयते कृष्णः—कृष्ण माता से छिपते हैं।

( ६ ) कामात् कोषोऽभिजायते — काम से कीव पैदा होता है।

( ७ ) चैत्रात पूर्वः फाल्गुना-चैत से पहले फाल्गुन होता है।

### अपादान कारक-पञ्चमी

(क) ध्रुवमपायेऽपादानम् १।४।२४।

जिम स्थान, पुरुष या बस्तु से प्रत्यक्ष श्रयका श्रप्रत्यक्ष रूप में कोई बस्तु श्रालग हो उस स्थान, पुरुष या बस्तु को श्रापादान कहते हैं। यथा—गृहात् गच्छति—घर से जाता है।

यहाँ जाने वाले का घर से वियोग हो रहा है, अतएव 'गृह' अपादान है।

( ख ) अपादाने पश्चमी २।३.२८।

श्रपादान में पश्रमी होती है। यथा-

सः प्रासंदात् अपतत्—वह प्रासाद से गिर पड़ा ।

बुक्षात पर्णानि पतन्ति — पेड् से पत्ते गिरते हैं।

(ग) जुगुप्साविरामप्रमादार्थानामुपर्यक्यानम् (वार्तिक)

ज्ञगुष्ता ( शृणा ), विराम ( बन्द हो जाना, अलग हो जाना, छोड़ देना, हटना ), प्रमाद ( भूल ) अर्थ को घातुओं और राग्दों के साथ पश्चमी होती है। यथा—पापाद ज्ञगुष्तते—पाप से शृणा करता है। इसी प्रकार 'स्वाधिकारात प्रमत्तः', 'प्राणवातात निवृत्तिः', 'धर्मात मुद्यांत' आदि।

विशेष — जिसके विषय में भूळ या श्रासावधानी होती है, उसमें सप्तमी का भी प्रयोग किया जाता है। यथा—

न प्रमाचन्ति प्रमदासु विपश्चितः ।

( घ ) मीत्रार्थानां भयहेतुः १।४।२४।

भय और रक्षा अर्थ की धातुओं के साथ भय के कारण में पश्रमी होती है। यथा---भीराद् विभेति---चोर से डरता है।

सर्पाद् भवय-सर्व से डर है।

उपर्युक्त उदाहरणों में भय के कारण 'चोर' और 'सौंप' है, श्रातएव ये श्रापादान हैं। रक्ष मां नरकपातात्—नरक में गिरने से मुझे बचाश्रो ।

भीमाद् दुःशासनं त्रातुम्-भीम से दुःशासन की बचाने के लिए।

( ङ ) पराजेरसोढः १।४।२६।

'परा' पूर्वक 'जि' घातु के योग में जो वस्तु या मनुष्य असहनीय होता है, बह अपादान होता है। यथा--अष्ययनात पराजयते---वह अष्ययन से भागता है।

विशेष—हराने के अर्थ में द्वितीया ही होती है। यथा—

शत्रून पराजयते-शत्रुयों को पराजित करता है।

(ंच) बारणार्थीनामीव्सितः १।४।२७।

जिस वस्तु से किसी की इटाया जाता है, उसमें पश्चमी होती है।
यथा — यवेभ्यो गां वारयति — जो से गाय को रोकता है।

पापात निवारयति-पाप से दूर रखता है।

( छ ) अन्तर्थी येनादर्शनमिच्छति १।४।२८। जिससे छिपना चाहता है, उसमें पश्चमी होती है। यथा--मातुर्निलीयते श्रीकृष्णः —श्रीकृष्ण श्रपनी माता से छिपते हैं। यहाँ पर कृष्ण अपने की 'माता से' छिपाते हैं, अतएव 'माता से' अपादान कारक हुआ।

(ज) ब्राख्यातीपयोगे १।४।२९। जिल्हे नियमपूर्वक विद्या श्रादि पढ़ी जाय, उसमें पश्रमी होती है। यया--उपाध्यायाद् अघोते--उपाध्याय से पड़ता है। कौशिकाद् विदितशापया —विश्वामित्र से शाप जान करके उसने । अध्यापकात् वक्तभाषां पठिति—अध्यापक से बक्ताली भाषा पढ़ता है। तैभ्योऽिषगन्तुं निगमान्तविद्यां वाल्मोिकपारवीदिह पर्यटामि — उन लोगों से वेद पदने के लिए में वास्मीकि के यहां से इस स्थान पर चली आई हूँ।

( स ) जनिकर्तुः प्रकृतिः ।१।४।३०। जन् धातु के कर्ता का मूल कारण अपादान होता है। यथा--गोमयाद् दुक्षिको जायते—गोबर से बिच्छू पैदा होता है। प्राणाद् वायुरजायत — श्वास से हवा पैदा हुई।

यहाँ 'जायते' खीर 'अवायत' का कर्ता कमशः 'गोमय' खीर 'प्राण' है, अतएव · 'गोमय' और 'प्राण' अपादान है।

( म ) भुवः प्रमवस्य ।१।४।३१।

म् भातु के कर्ता का उद्गम स्थान अथवा प्रादुर्भीव स्थान आपादान होता है। यथा--

हिमवतो गङ्गा प्रभवति —गङ्गा हिमाळय से निकळती हैं। कोमात् कोधः प्रमवति — कोम से कोध पैदा होता है।

विशेष--'पैदा होना' अर्थ का बोध कराने वाली घातुत्रों के उद्भव स्यान में सप्तमी होती है। यथा —

परदारेषु जायेते द्वी मुतौ कुण्डगोलकी।

( द ) स्यव्लोपे कर्मण्यधिकरणे च ( वार्तिक )।

अब स्थप् अथवा क्षा प्रत्ययान्त किया वाक्य में प्रकट नहीं की जाती, प्रत्युत छिपी रहती है तो कर्म और अधिकरण में पत्रमी होती है। यथा-

प्रामादात् प्रेक्षते — प्रामादमाद्या प्रेक्षते — महल से देखती है अर्थात् महल पर चंदकर देसती है।

आसबात् प्रेश्वते--आतने उपविश्य स्थित्वा वा प्रेश्वते--आसन से देखता है अर्थात् आसन पर बैठ कर देवता है।

State .

प्रश्न श्रौर उत्तरं में भी पद्मभी श्राती है। यथा—कृती भवान, पाटिकपुत्रात्— श्राप कहाँ से श्रा रहे हैं—पाटिकपुत्र से (श्रा रहा हूँ)।

(ठ) यतथाष्वकालनिर्माणं तत्र पश्चमी (वार्तिक) स्थान श्रीर समय की दूरी नापने में पश्चमी होती है।

त्युक्ताध्वनः प्रथमासप्तम्यौ-

जितनी स्थान बाचक दूरी दिखायी जाती है वह प्रथमा विभक्ति या सप्तमी विभक्ति में रक्खी जाती है। यथा:--

प्रयागात् प्रतिष्ठानपुरं क्रोशोऽस्ति भाषना प्रथागात् प्रतिष्ठानपुरं क्रोशोऽस्ति-प्रयाग से प्रतिष्ठानपुर एक कोस है।

कालात् सप्तमी च वक्तव्या—जितनी 'कालवाचक दूरी' दिखायी जाती है, वह केवल सप्तमी में रक्खी जाती है। यथा—कार्तिक्या धाप्रहायणी मासे—कार्तिकी पूर्णिमा से धागहन की पूर्णिमा एक महीने पर होती है। उपर्युक्त प्रथम उदाहरण में जिस स्थान से दूरी दिखाई गई है वह 'प्रयाग' है धात एव 'प्रयाग' पश्चमी विभक्ति में रक्खा गया है धीर जितनी दूरी दिखाई गई है वह 'कोस' है, धातएव 'कोस' प्रथमा ध्रथवा सप्तमी में रक्खा गया है।

दूसरे उदाहरण में 'कार्तिकी पूर्णिमा' से दूरी दिखायी गयी है अतएव उसमें पश्चमी हुई है और 'एक महीने' की दूरी दिखाई गई अतएव 'महीने' में सप्तमी हुई।

( ड ) पद्मी विमक्ते । २। ३। ४२।

ईयसुन श्रयवा तरप् प्रत्ययान्त विशेषण के द्वारा श्रथवा साधारण विशेषण या किया के द्वारा जिससे तुळना की जाती है, उसमें पश्चमी होती है। यथा—

प्रजां पंरक्षति जुपः सा वर्द्धयित पार्थिवम् । वर्षनाद्रसणं श्रेयः तद्दमावे सद्प्यस्त् ॥ इस उदाहरण में 'बदाने से रक्षा करना अच्छा है' यहाँ बदाने से रक्षा करने का मेद प्रदक्षित किया गया है, अतएव बढ़ाने में पद्यमी हुई है । इसी प्रकार 'माता गुक्तरा भूमेः खात्पितोचतरस्तथा'—भूमि से माँ बढ़ी है, आकाश से पिता कँचा है।

श्रेयान स्वधमों विगुजः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्—दूपरे के धर्म से अपना धर्म अच्छा है।

मौनात् सत्यं विशिष्यते —मौन से सत्य श्रेष्ठ है.।

( ढ ) अन्यारादितरर्तेदिक्शब्दाश्रूत्तरपदाजाहियुक्ते ।२।३।२९।

अन्य, आरात्, इतर (तया अन्य अर्थ वाले और भी शब्द), ऋते, पूर्व आदि दिशावाची शब्द (इनका देश, काल अर्थ हो तो भी ), प्राक् आदि शब्दों के साथ प्रमी होती है। यथा-

अन्यो भिन्न इतरो वा ऋष्णात्। भाराद्वनात्। ऋते कृष्णात् । प्राक् प्रत्यग्वा प्रामात् । चैत्रात् पूर्वः फाल्गुनः । दक्षिणा प्रामात् । दक्षिणाहि प्रामात् ।

( ण ) पश्चम्यपाक्परिभिः ।२।३।१०।

कर्मप्रवचनीयसंज्ञक अप, आक् और परि के योग में पश्चमी होती है। यथा— अप परि वा हरेः संसारः—भगवान् को छोडकर अन्यत्र संसार रहता है।

आजन्मनः आ सरणात् स्वकर्तव्यं पालयेषारः — मनुष्य को जन्म से लेकर सृत्यु तक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए।

(त) प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात् । २।३।११।

प्रतिनिधि एवं प्रतिदान (विनिमय) के अर्थ में कर्मप्रवचनीयसंज्ञा प्राप्त करने वाले 'प्रति' के योग में प्रथमी होती है। यथा—प्रयुक्तः कृष्णात् प्रति—प्रयुक्त कृष्ण के प्रतिनिधि हैं।

तिलेभ्यः प्रतियच्छति माधान्—तिलां के बदले में उदद देता है।

( थ ) विभाषा गुणेऽक्रियाम् ।२।३।२४।

हेतु या कारण प्रकट करने वाले गुणवाचक श्रद्धीलिङ्ग शब्दों में विकल्प से तृतीया या पश्रमी होती है। यथा--

जाद्येन जाद्यात् वा बदः — वह अपनी मूर्जता के कारण पकड़ा गया।

### संस्कृत में अनुवाद करो

१—वह चावलों के बदले गेहूँ देता है। २—काशी पटना से पिक्षम है। २—कृष्ण के सिवा कीन मुझे बचावे। ४—मधुरा वाले पटना वालों से घनी होते हैं। ४—तू कहां से आता है ! मैं विद्यालय से आता हूँ। ६—अगस्त्य मुनि से वेदान्त पढ़ने के लिए यहां आया हूँ। ७—मैंने गुरु से अभिनय को विद्या को सोखा है। ८—अहा के मुख से अग्नि कत्पन्न हुई (मुखादग्निरजायत) और मन से चन्द्रमा (चन्द्रमा मनसी जातः)। ९—शिधु महल से गिर पढ़ा। १०—माता और मातृभूमि स्वर्ध से भी बढ़कर है। ११— भक्तिमार्ग से झानमार्ग अच्छा है। १२— प्रयाग नगर से गंगा ग्यमुना का संगम कीस मर है। १३—चोर सिपाही से छिपता है। १४—प्रारम्म से इनना चाहता हूँ। १८—मैं मृत्यु से भयभीत नहीं होता। १६—गङ्गा हिमालय से निकलती हैं। १७—वंटा, इससे दूर हटो। १८—जीवहिंसा से खलग हटे रहना। १६—सपुर से लजाती है। २०—चेतनावस्था मृद्धी से भी अधिक कष्टदागक हुयो। २१—सत्य सहस्रों अध्यमेधयमों से बदकर है। २२—मेरे ऊपर तूने जो कृपा तथा गुरु के प्रति जो श्रदा दिखाई उसके कारण मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। २३—गांव से दूर नदी है। २४—विद्यालय के पास ववान है। २४—ईश्वर छोटे से छोटा और बड़े से बढ़ा है।

### हिन्दी में अनुवाद करो

- १ एकाक्षरं परं बहा प्राणायामाः परं तपः । सावित्र्यास्तु परं नास्ति मीनात् सत्यं विशिष्यते ॥
- २ लोभान्मोहाद्भयान्मैश्यात् कामास्कोधात्तर्येव च । अज्ञानाद्वालमाबाच्च साद्यं वितयमुच्यते ॥
- २ श्रेयानस्वधर्मो विगुणः परधर्मोत्स्वनुष्ठितात् । स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥
- ४---प्रजानां विनयाधानाद्रक्षणाद्भरणाद्यि ।
- ५—क्रोधाञ्चवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविश्रमः । स्मृतिश्रंशाद् युद्धिनाशो युद्धिनाशाःप्रणश्यति ॥
- ६ डवाच मेना परिरम्य वश्रसा निवारयन्ती महतो मुनिवतास्।
- ७--- अनुष्ठितनिदेशोऽपि सत्कियाविशेषादनुपयुक्तमिवात्मानं समर्थये ।
- ८-- मुधां विना न प्रययुर्विरामं न निश्चितार्याद्विरमंति घोराः।
- ९--- बुद्धिय निवर्गपट्वो तवेतरेभ्यः प्रतिविशिष्यते ।
- ९० —संगारसंजायते कामः कामात्कोधोऽभिजायते ।

श्यवानि

स० पु०

ु वे वे

#### नवम अभ्यास

# अधिकरण कारक (सप्तमी) में, पर (५) स्वादिगणीय श्रु (सुनना) परस्मैपद

# वर्तमान काल ( लट्)

| प्र• प्र•      | श्योति 💎    | <b>श्युतः</b>      | <b>श्ट</b> ण्यन्ति |
|----------------|-------------|--------------------|--------------------|
| म॰ पु॰         | श्रमीबि     | <b>সূত্যু</b> য়   | <b>পূ</b> णुथ      |
| <b>६० यु</b> ० | श्रुणोमि    | श्युनः, श्युनः     | श्कुमः, श्रुषाः    |
|                | अनद्यतः     | न मृतकाल ( लङ् )   |                    |
| प्र• पु•       | श्रश्रणीत्  | <b>अश्</b> णुताम्  | श्रश्यन्           |
| म॰ यु॰         | શ્ચન્ટળોઃ   | श्चन्युतम्         | भ्रश्युत           |
| ह॰ पु॰         | धभ्रणवम्    | শ্বস্থাৰ, স্বস্থাৰ | अध्युम, अध्यम      |
|                | भविष        | ध्यकाल ( लृट् )    |                    |
| No do          | श्रोध्यति   | श्रीध्यतः          | श्रोध्यन्ति स्रादि |
|                | <b>আ</b>    | ।बार्थक लोट्       |                    |
| No do          | श्रणोतु 🧢 🤊 | श्णुताम्           | भ्यवस्तु           |
|                |             |                    |                    |

श्यातम्

श्यात

श्रुणबास

### विधिलिङ्

| प्र• पु•       | श्ख्यात्        | श्र्याताम्       | <b>ऋणुयुः</b> |
|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| स॰ <b>यै</b> ० | <b>श्</b> णुयाः | <b>ऋ</b> णुयातम् | श्र्णयात      |
| so do          | <b>श्युवाम्</b> | श्युयाव          | श्युयाम       |

### स्वादिगणीय कुछ घातुएँ

| शक् सकना     | स्टर्      | स्न ।       | स्तृट्      | स्रोट्     | विधिलिङ्     |
|--------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|              | शक्नोति    | संशक्तीत्   | शच्चित      | शक्नोतु    | शक्तुयात्    |
| क्षि-कम होना | क्षिणोति   | ग्रक्षिणीत् | चोष्यति     | क्षणोतु    | क्षिणुयात्   |
| आप्-पाना     | स्राप्नोति | ग्राप्नीत्  | श्राप्स्यति | श्राप्नोतु | श्राप्तुयात् |

निम्नलिखित वाक्यों को व्यान से पढ़ी-

किं न खलु बालेऽस्मिन् स्निद्यति मे मनः-मेरा मन इस लड़के में क्यों स्नेह करता है ?

कर्य मातिर श्रिप एवं शाठ्येन व्यवहरित !—श्रोह, क्या माता के प्रित भी इस प्रकार शठतापूर्वक व्यवहार करता है !

कर्य माम् श्राह्मिन पापकर्भणि नियुङ्के भवान् क्यों मुझे श्राप इस पापकर्म में कताते हैं ?

तिलेषु तैलम् अस्ति-प्रत्येक तिल में तेल है।

हरिणशावकेषु शरान् मुम्नति—हरिण के बच्चों पर बाण छोड़ता है। असत्यवादिनि कोऽपि न विश्वसिति—मिथ्याभाषी में कोई विश्वास नहीं करता है। न तेषु रमते बुधः—ज्ञानी उनमें रमण नहीं करता है।

### अधिकरण कारक— सप्तमी

(क) आधारोऽधिकरणम् ।१।४।४५। सप्तम्यधिकरणे च ।२।३।३६। कर्ता की किया का जो आधार अर्थात् कर्ता की किया जिस स्थान पर अथवा जिस समय में हो उसकी 'अधिकरण' कहते हैं और औपश्लेषिक, वैषयिक तथा अभिव्यापक रूप से आधार तीन प्रकार का होता है—

(१) त्रीपरलेषिक श्राघार-जिसके साथ श्राधेय का भौतिक संश्लेष हो; यथा, 'कटे श्राह्ते'-इस टदाहरण में 'चटाई' से बैठने वाले का भौतिक संश्लेष स्पष्ट रूपेण

दिखाई देता है।

(२) वैषयिक आघार—जिसके साथ आध्य का बौद्धिक संश्लेष हो येथा— 'मोचे इच्छास्ति'—इस उदाहरण में इच्छा का 'मोक्ष' में अधिष्ठित होना पाया जाता है।

(३) अभिन्यापक आधार—जिसके साथ आध्य का व्याप्यव्यापक सम्बन्ध हो, यथा, 'तिलेख तेळम्'—यहाँ तेळ तिळ में एक जगह अलग नहीं दिखाई पह सकता पर निक्ष्यात्मक इप से वह समस्त तिलों में व्याप्त है। इसी प्रकार किया के आघार की भाँति उसके समय में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यथा—

श्राषाढस्य प्रयमदिवसे — श्राषाद के पहले ही दिन !

(ख) क्तस्येन्विषयस्य कर्मण्युपसंख्यानम् (बार्तिक)

क्त प्रत्ययान्त के अन्त में इन् प्रत्यय होगा तो उसके कर्म में सप्तमी विभक्ति होगी । यथा—अधीती व्याकरण ।

(ग) साध्वसाधुप्रयोगे च (वार्तिक)

'साधु' और 'श्रसाधु' शब्दों के योग में, जिसके प्रति साधुता अथवा असाधुता दिखाई जाती है, वह सप्तमी में रखा जाता है। यथा—

मातिर साध्वसाधुर्वो—अपनी माता के अति सद्व्यवहार करता है अयवा हुर्व्यवहार।

(घ) निपित्तात्कर्मयोगे (वार्तिक)

जिस निमित्त के लिए कोई कर्म किया जाता है, उसमें सप्तमी होती है। यथा— चर्मणि द्वीपिनं हन्ति दन्त्योईन्ति कुजरम्। केशेषु चमरी इन्ति सीम्नि पुष्कलको हतः॥

लोग चमड़े के लिए बाघ, दाँत के लिए हायी, केश के लिए चमरी और अण्डकोश के लिए कस्तूरी भूग को मारते हैं।

( क ) यतक निर्धारणम् ।२।३।४१।

जब किसी समान जाति के समुदाय में किसी विशेषण द्वारा एक की विशेषता दिखलायो जाती है, तब समुदाय-वाचक शब्द में षष्ट्री या सप्तमी विभक्ति होती है। यथा—

कवियु कालिदासः श्रेष्ठः
या
कवीनां कालिदासः श्रेष्ठः
छात्रेषु श्यामः पटु
या
छात्राणां श्यामः पटुः
गोषु कृष्णा बहुशीरा
या
गवां कृष्णा बहुशीरा

( च ) सप्तमीयमम्बी कारकमध्ये २।३।७।

समय और मार्ग का अन्तर बताने वाले शब्दों में प्रथमी अथवा धरमी होती है। यथा — इहस्योऽयं कोशे कोशाद्वा उत्तरं विष्येत्—यहां स्थित होकर यह एक कोश पर स्थित उत्तय को वेध देगा। अय भुक्तवाऽयं त्रयहे व्यहाद्वा भोका—आज साकर यह फिर तीन दिन में ( अध्या तीन दिनों के बाद ) खाएगा।

( 🗷 ) अनितीत्सुकाभ्यां तृतीया च राशक्षः

प्रसित ( श्रत्यन्त इच्छुक ) श्रीर उत्युक ( श्रत्यन्त इच्छुक ) शब्दों के साथ सप्तमी श्रयमा तृतीया विभक्ति श्राती है। यथा—

निदायां निदया वा उत्पृकः -- निद्रा के लिए भत्यन्त इरछुक ।

मनो नियोगिकययोत्सुकं मे-मेरा मन आज्ञा पाने के लिए अत्यन्त उत्मुक है।

(ज) शब्दकीषों में 'के अर्थ में' इस अर्थ को गोतित करने के लिए सप्तमा विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा--

बाणी बलिसुते शर्-- 'बाण' शब्द 'बलि का पुत्र' तथा 'तीर' के अर्थ ने आता है।

( झ ) 'ब्यवहार' अथवा 'आचरण' अर्थ बाले शब्दों के थोग में भी मुप्तमी विभक्ति का अयोग होता है। यथा—

आर्थेऽस्मिन विनयेन वर्तताम्—आप इस पुरुष के प्रति विनयपूर्वक ज्यवहार करें। कुरु प्रियसखीवृत्ति सपरनीजने—सौतों के प्रति प्रिय सखी का सा बर्ताव करो।

(अ) स्नेह, अभिकाष, अनुराग, आसक्ति इत्यादि अर्थवाते धातुकों (स्निह्, अभि + लष्, अनुरञ्ज्, रम् आदि) के योग में जिस पर स्नेह आदि प्रदर्शित किया जाता है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। यथा—

किं न खलु बालेऽस्मिन् स्निहाति में मनः—मेरा मन इस लड्के में क्यों स्नेह करता है।

मोचे तस्य अभिकाषः अस्ति—मोक्ष में उतका अभिकाष है।

धर्मे तस्य अनुरागं दृष्ट्वा मनः प्रसीदति — धर्म में उसका अनुराग देख कर मन प्रसन्न होता है।

विषयेषु आसिकः न शोभना—विषयों में आमिक अच्छी नहीं। न तापसकन्यकायां ममाभिलावः—तपस्वी की कन्या पर मेरा प्रेम नहीं है।

(ट) कारण-वाची शंब्दों का प्रयोग होने पर कार्य सप्तमी में रक्छा जाता है। यथा—दैवमेव हि नृष्णं बृद्धौ क्षये कारणम्—मनुष्य की बृद्धि एवं उसकी क्षीणता में भाग्य ही एक-मात्र कारण है।

(ठ) 'युज्' धातु के साथ तथा 'युज्' से प्रस्थय द्वारा निष्पत्न शब्दों के साथ सप्तमी

त्राती है। यथा---

असाधुदशीं तत्रभवान् काश्यपो य इमामाश्रमधर्मे नियुंक्ते — पूज्य काश्यप न जो इसे आश्रम के कर्मों में खगा रक्खा है, यह ठीक नहीं किया।

त्रैलोक्यस्थापि प्रमुत्वं तस्मिन युज्यते — त्रिभुवन का भी राज्य उसके लिए उचित

विरोष — युज् धातु के बाद वाले 'विचत' धर्थ में विश्वमान वपपूर्वक 'पद्' इत्यादि धातुओं तथा उनसे बने शब्दों के साथ सप्तमी आती है। इसके गोग में प्रायः वृष्टी भी आती है। यथा—

उपपन्नमिदं विशेषणं वायोः—वायु के लिए यह विशेषण ठीक ही है।

(ड) 'फेंकना' या 'किसी पर झपटना' इस अर्थ का बोध कराने वाली 'क्षिप', 'मुच्', 'अस्' इत्यादि धातुओं के योग में जिस पर कोई वस्तु रक्खी या छोड़ी जाती है, उसमें सप्तमी होती है। यथा—

मृगेषु शरान मुमुक्षुः—हिरणों पर बाण छोड़ने की इच्छुक ।

योग्यसिचिवे न्यस्तः समस्तो भारः—समस्त राज्य भार योग्य मंत्री पर छोड़ दिया गया है।

न खलु न खलु बाणः सन्निपात्योऽयमस्मिन् —इस पर ऋदापि बाण नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

शुक्रनासनाम्नि मन्त्रिणि राज्यभारमारोप्य —शुक्रनासं नामक मन्त्री पर राज्यभार सौंप कर ।

- ( ढ ) संलयन, कटिबद्ध, व्यापृत, श्रामक्त, व्यम्र, तत्पर, व्यस्त इत्यादि शब्दों के योग में जिस विषय में संलयनता आदि हो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। यया—
  यहकार्ये संलयनः, कटिबद्धः, व्यापृतः, श्रासकः, व्यम्रः, तत्परः, व्यस्तः श्रस्ति—घर के कार्यों में संलयन है।
- (ण) कुशल, निपुण, पदु, प्रवीण, शौण्ट, पण्डित आदि 'चतुर' के अर्थवाचक शब्दों के योग में तथा धूर्त्त, कितव (ठग, बदमाश) अर्थ वाले शब्दों के योग में जिस वस्तु के विषय में कुशलता आदि हो उनमें सप्तमी विमक्ति होती है। यथा---

सः व्यवहारे कुशलः, निपुणः, पदुः, प्रनीणः, शौण्डः, पण्डितः, चारः—वह व्यवहार में हुशल है।

सः व्यवहारे धूर्तः, शठः, कितवः-वह व्यवहार में ठग है।

(त) अप + राध् (अपराध करना) धातु के कर्म में सहमी होती है और कभी कभी वहां । यथा—

किस्मन्निप पूजाहें Sपराद्धा शकुन्तला—शकुन्तला ने किसी पूज्य व्यक्ति का अपराध किया है।

अपराद्धोऽस्मि तत्रमवतः कण्दस्य---मैंने पूज्य कण्व के प्रति अपराध किया है।

(य) यस्य च मावेन मावलक्षणम् ।२।३।३७।

जिस किया के काल से दूसरी किया का काल निरूपित होता है, उस किया स्वया-स्था-स्था का कर्ता में सप्तमी विभक्ति होती है। किन्तु दोनों कियाओं का कर्ता भिन्न भिन्न होना चाहिए। यथा—

स्य विदिते कृष्णः प्रस्थितः —सूर्य वगने पर कृष्ण ने प्रस्थान किया।

रामे वर्न गते दशरथः प्राणान् तत्याज—राम के वन चले जाने पर दशरथ जो ने अपना प्राण त्याग दिया।

सर्वेषु शयानेषु बालिका रोदिति—सब के सो जाने पर बालिका रोती है।

# संस्कृत में अनुवाद करो

१--- आज खाकर वह फिर तीन बार खायगा। २---विधिक यहां ही खड़ा होकर एक कीस की दूरी पर स्थित लच्य का वेथ कर सकता है। ३—सूर्यास्त हो जाने पर सैनिकों ने श्राक्रमण किया । ४—वह घर **के** कामों में दुशल है। ५-वह चर्म के लिए मृग की मारता है, दाँतों के लिए हायी की मारता है। ६ - कृष्ण साहित्य में निपुण है। ७ - उसका एकान्त में मन लगता है। ८-- उसका दण्डनीति में विश्वास है। ९--शिष्य चटाई पर बैठता है। १०-- उसका दण्डनीति में विश्वास है। ११ — निरपराधी पर क्यों प्रहार कर रहे हो ? १२ — मेरे घर आने पर पिता शहर गए। १३ — विकाप करती हुई स्त्रो को छोड़कर वह वन को चला गया। १४ — इस मृग पर बाण मत छोड़ना। १५ — गुरुक्षों के साथ विनयपूर्वक ब्यवहार करे ( युत् )। १६--राजा ने इसको सभी भार सींपा है। १६-- उसने गुरु के प्रति अपराध किया है। १७ — अविश्वासी पर विश्वास न करे। १८ — भारतीय कवियाँ ने कालिदास सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। १९ - वह जुआ खेलने में होशियार है। २०—भला, कुमारी कन्या कष पुरुष का विश्वास करती है। २१ — आपका राष्ट्र निरपराधों पर प्रहार करने के लिए नहीं है। २२ — गुरु जिस प्रकार से चतुर पुरुष की विया प्रदान करता है उसी प्रकार मृढ को भी। २३ — वे गुण पर ब्रह्म के लिए उपयुक्त हैं। २४ — इनके प्रति सगी बहिन जैसा प्रेम है। २५ — मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ट होते हैं।

# हिन्दी में अनुवाद करो-

१ — स्थाल्यामीदर्न पबति । २ — न मातरि न दारेषु न सोदर्ये न चारमनि ।

विश्वासस्तादृशः पुंचां यावन्मित्रे स्वभावजे ॥

३ — भूताना प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः । बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः ॥

४—- ४पकारिषु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः । अयकारिषु यः साधुः स साधुः सद्भिकच्यते ॥

४—अशुद्धप्रकृती राम्नि जनता नानुरज्यते।

६—एव धृष्टद्युम्नेन होणः केरोध्वाहुःग्राहिपन्नेण ब्यापागते ।

७—संतानार्थाय विधये स्वधुजादवतारिता । तेन धूर्जगते गुर्वी सचित्रेषु निधिक्षेपे ॥

८ — बैचित्रयरहस्यलुब्धाः श्रद्धां विधास्यन्ति सचेतसोऽत्र ।

### ९--- निर्शुणेष्विप सस्तेषु दयां कुर्वन्ति साधवः। १०--- रक्तासि कि क्वय वैरिणि मौर्यपुत्रे।

#### दशम अभ्यास

### सम्बन्ध ( पष्टी ) का, के, की, रा, रे, री (६) तुदादिगणीय कुछ धातुएँ

|                | लट्     | सरू             | लृट                   | छोट्    | विधिकिङ्  |
|----------------|---------|-----------------|-----------------------|---------|-----------|
| तुद्—दुःख देना | तुदति   | <b>श्चतुदत्</b> | तोत्स्यति             | तुद्ध   | तुदेत् े  |
| मुञ्च्—छोड्ना  | मुम्बति | अगुधत्          | मोच्यति               | मुख्तु  | मुखेत्    |
| प्रच्छ—पूछना   | पृच्छति | अपृच्छत्        | <sup>°</sup> प्रस्यति | पृच्छतु | प्रच्छेत् |
| सिध्— सीचना    | सिम्बति | श्रसिष्ठत्      | <b>चे च्य</b> ति      | सिषदु   | सिम्रेट्  |

विशेष—तुदादिगण की धातुएँ भ्वादिगण की धातुओं के समान हैं। अन्तर केवक इतना ही है कि भ्वादिगण में धातु की उपधा को अथवा अन्त के स्वर को गुण होता है, तुदादि में ऐसा नहीं होता।

### (७) वधादिगणीय मुज् (मोजन करना) आत्मनेपद

### वर्तमान काल ( लट् )

|        | ए० व०       | हि० व०                 | do do           |
|--------|-------------|------------------------|-----------------|
| স॰ বু  | • भुङ्कं    | भुजाते                 | <b>भु</b> जते   |
| म॰ पु  | ॰ मुङ्चे    | भुजाये                 | गुङ्ख्वे        |
| ड॰ पु  | ॰ भुझे      | मुठज्बहे ं             | भुङज्बहे        |
| <br>   |             | अनदातन भूतकारु ( सर् ) |                 |
| No a   | ॰ अमुङ्क    | श्रमुज्ञाताम्          | अभुवत           |
| स॰ वृ  | ॰ अभुक्षयाः | श्रभुजायान्            | श्रमुह्रस्वम्   |
| ड॰ पु  | ॰ সমূজি     | श्र <b>भु</b> य-ज्वहि  | श्र मुठ्जमहि    |
|        |             | भविष्यत् हाल ( लृट् )  |                 |
| प्र• व | ॰ भोच्यते   | भोच्येते               | भोच्यन्ते       |
| म॰ टु  |             | भोच्येथे               | भीच्यध्वे       |
| उ० पु  |             | . भोच्यावहे            | मोच्यामहे       |
|        |             | आज्ञार्यक सोट्         |                 |
| yo g   | ॰ मुङ्काम्  | . भुजाताम्             | <b>भु</b> जताम् |
| म॰ व   |             | मुजायाम्               | भुज्ञ्बम्       |
| æe □   | •           | <b>अधावहै</b>          | मुखामहै         |

### विधिलिङ्

| No do          | भुष्णीत         | भुजीयाताम्         | भुजीरन्             |
|----------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| स॰ पु॰         | <b>अु</b> जीयाः | <b>अु</b> खीयायाम् | <b>भु</b> ङ्गीध्वम् |
| ड० <b>पु</b> ० | <b>भु</b> ज्ञीय | <b>मुखीव</b> हि    | <b>भु</b> जीमहि     |
|                | रुघादिगण        | गिय कुछ घातुएँ 💎   |                     |

लोट विधिलिक सङ् स्ट स्ट ' वध-रोकना रुणदि रुम्ध्यात श्रहणत रोत्स्यति रणद्ध भिद् फाइना भिनत्ति भेःस्यति भिन्दात श्राभिनत भिनत्त छिनत क्रिद कारना क्रिनति छेत्स्यति ब्रिन्यात अच्छिनत

निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ो-

रामः राक्षसस्य उज्जासयित — राम राक्षस की मारते हैं।
कस्य हेतोः स गच्छित ? — किसलिए वह जाता है ?
पणस्य कृष्णां पाक्षालीम् — द्रौपदी की बाजी लगा दो।
भोगानां न तृष्यन्ति जनाः — लोग भोग से तृष्त नहीं होते।
शतस्य द्रोध्यति — सौ की बाजी लगाता है।
सहस्रस्य व्यवहरति — हजारों का लेन देन करता है।
इदम् एषामासितम् — यहां ये बैठते थे।

#### सम्बन्ध में पष्ठी

(क) पत्री शेषे । रादाप्र ।

होती है। वे बातें सम्बन्धियों से नहीं बतलाई जा सकती, उसकी वतलाने के लिए षष्ठी होती है। वे बातें सम्बन्धिवशेष हैं। जहां कार्य तथा कारण, स्वामी तथा सत्य, जन्य तथा जनक इत्यादि सम्बन्धों को प्रदिशत करना होता है, वहां षष्ठी होती है। यथा—
राक्षः पुरुषः—राजा का पुरुष।

यहां 'राजा' स्वामी है, 'पुरुष' मृत्य है। 'स्वामी तथा मृत्य' का सम्बन्ध दिखलाने के लिए ही 'राज्ञः' में बढ़ी हुई।

रामस्य माता-राम की मां।

यहां 'राम' जन्य अर्थात् 'पैदा होने वाला' है और माता 'जननी' अर्थात् 'पैदा करने वाली है' पुनक्ष इसमें जन्य-जनक' सम्बन्ध है। अतएव इसी सम्बन्ध की दिखकाने के लिए ही 'रामस्य' में षष्टी हुई।

मृतिकायाः घट --- मिट्टी का घडा ।

यहां पर 'मिट्टी' कारण है और 'घड़ा' कार्य है एवं इसमें 'कार्य-कारण' सम्बन्ध है। इसी को प्रदर्शित करने के लिए 'मृतिकाया' में षष्ठी का प्रयोग किया गया है।

(ख) पष्ठी हेत्रप्रयोगे । २।३।२६।

जब 'हेतु' शब्द का प्रयोग होता है तो जो शब्द कारण या प्रयोजन रहता है वह भौर 'हेतु' शब्द — दोनों वही में रक्खे जाते हैं। यथा—

```
अन्नस्य हेतोः वसति—वह अन्न के लिए रहता है।
अध्ययनस्य हेतोः काश्यां तिष्ठति—वह अध्ययन के लिए काशी में रहता है।
(ग) सर्दनाम्नस्ततीया च ।२।३।३७।
```

जब हेतुशब्द के साथ किसी सर्वनाम का प्रयोग होता है, तो सर्वनाम और हेतु शब्द-दोनों में तृतीया, पश्चमो या वही होती है। यथा—

केन हेतुना ग्रत्न वसति या कस्मात हेतोः श्रत्न वसति

किसलिए यहां टिका है।

कस्य हेतोः अत्र वसति

इस उदाइरण में 'किम्' शब्द सर्वनाम है, इसिछए 'केन' में तृतीया, 'कस्मात्' में प्रमात्' में प्रमात

यन हेतुना यस्मात हेतोः यस्य हेतोः तेन हेतुना तस्माद् हेतोः तस्माद् हेतोः तस्य हेतोः

(घ) निमित्तपर्यायप्रयोगे सर्वांसां प्रायदर्शनम् (वार्तिक)

निभित्त अर्थ वाले शब्दों (निमित्त, हेतु, कारण, प्रयोशन) के साथ प्रायः सभी विमक्तियां होती हैं। यथा—

कि निमित्तम को हेतः तत् प्रयोजनम् केन निमिल्ल कं हेत्रम तेन प्रयोजनेन कहमें निमिनाय केन हेत्ना तस्मै प्रयोजनाय करमात निमित्तात कस्में हेतने तस्मात् प्रयोजनात कस्य निमित्तस्य दस्मात हेतोः तस्य प्रयोजनस्य कस्मिन निमिले कस्य हेतोः कस्मिन हेती तस्मिन प्रयोजने

उपर्युक्त वर्ततक में प्रयुक्त 'प्राय' का तात्पर्य है कि अब सर्वनाम का प्रयोग नहीं रहता तब प्रयना, द्वितीया नहीं होती, शेष सब विभक्तियां होती हैं। यथा—

शानेन 'निमत्तेन शानाय निमित्ताय शानात निमित्तात् शान के बास्ते शानस्य निमित्तस्य शाने निमित्ते ( छ ) षच्छातसर्थप्रत्ययेन । २।३।३०।

उपरि, उपरिष्टात , पुरः, पुरस्तात , अधः, अधस्तात् , पक्षात् , अग्रे, दक्षिणतः, उत्तरतः आदि दिशावाचक शब्दों के साथ षष्ठी होती है। यथा---

रथस्योपरि, रथस्य उपरिष्ठात ।

पतिव्रतानाम् अप्रे कीर्तनीया सुदक्षिणा ।

बुक्षस्य श्रधः।

वृक्षस्य अधस्तात ।

प्रामस्य दक्षिणतः।

विशेष-- डपरि, अधि, अधः शब्द जब दो बार प्रयुक्त होते हैं तब पछी न होकर द्वितीया होती है।

( च ) दूरान्तिकार्यैः षष्ठ्यन्यतरस्याम् ।२।३।३४!

दूर, अन्तिक तथा इनके समान अर्थ रखने वाले शन्दों का प्रयोग होने पर पष्टी त्या पत्रमी होती है। यथा-

दूरं गृहस्य गृहात् वा-धर से दूर ।

अन्तिकं विद्यालयस्य विद्यालयात् वा—विद्यालय के समीप ।

( छ ) अधीगर्यद्येशां कर्मणि ।२।३।५२।

'ईश्' ( समर्थ होना ), 'प्र + भू' ( समर्थ होना ), दय् ( दया करना ) और 'अधि + इ' ( स्मरण करना ), 'स्मृ' ( स्मरण करना )—इन धातुओं तथा इनके समान अर्थ रखने वाली घातुओं के कर्म में घष्ठी होती है। यथा —

मातुः स्मरति -- माता की याद करता है।

स्मरन राधववाणानां विव्यथे राक्षसेश्वरः -- रामचन्द्र को के वाणों की याद करता हुआ रावण दुःखी हुआ।

प्रभवति निजस्य कन्यकाजनस्य महाराजः — महाराज अपनी पुत्री के ऊपर समर्थ हैं। शौवस्तिकत्वं विभवा न येषां व्रक्रन्ति तेषां दयसे न सस्मात्-जिनका धन प्रातः-काल तक भी नहीं दिकता, उनके ऊपर तू क्यों नहीं दया करता।

बालकस्य दयमानः —बालक के ऊपर दया करता हुआ।

ज ) कर्तृकर्णीः कृति राइ।६५।

कृदन्त शब्दों के कर्ता और कर्म में षष्टी होती है। (जिनके अन्त में तृब् (त्), किन (ति). अन् (अ), घन् (अ), त्युट् (अन), ज्युल् (अक) आदि हों. उन्हें हदन्त कहते हैं।) यथा-

रामस्य कृतिः - राम का कार्य।

यहां करना किया का बोधक 'कृति' शब्द है जो कि कृधातु में किन् प्रत्यय के जुड़ने से बना है और इसका कर्ता 'राम' है। अतएव कृत्प्रत्ययान्त 'कृतिः' शब्द के साथ कर्ता 'राम' में वही हुई। इसी प्रकार।

वालकस्य गतिः—वालक की गति ( वाल )। वालकानं रोदनम्—वालकों का रोना। कत्नामाहर्ता—यक्षों का अनुष्ठान करने वाला। वेदस्य अध्येताः—वेद का अध्ययन कंरने वाला।

'यहां 'अध्येता' अधि उपसर्ग पूर्वक 'इन्' धातु तथा तृच् प्रत्यय से बना है एवं इसका कर्म 'वेद' है। अतएब कृदन्त 'अध्येता' शन्द के साय कर्म 'वेद' में षष्ठी हुई है। ठीक इसी प्रकार 'कत्नाम्' में भी तृजन्त 'आइती' के योग में षष्ठी हुई है।

इयी प्रकार-

राज्यस्य प्राप्तिः - राज्य की प्राप्ति ।

विषस्य भोजनम् — विष का खाना।

विशेष-- कृदन्त के गौण कर्म में विकल्प से पछी होती है। ( गुणकर्मण बेष्यते ) यथा -- नेता श्रासस्य सुष्नस्य सुष्नं वा।

( झ ) उमयप्राप्ती कर्मण ।२।६।६६।

कृदन्त के साथ जहाँ कर्ता और कर्म दोनां हों, वहां कर्म में ही षष्ठी होती है। यथा—आश्चयों गवां दोहोऽगोपेन-म्बाले के अतिरिक्त किसी और पुरुष के द्वारा गाय का दुहा जाना आश्चर्य है।

विशेष — शेवे विभाषा। स्तीप्रत्यय इत्येके। केचिद्विशेषण विभाषामिच्छन्ति। (वार्तिक)

. कुछ वैयाकरणों के विचार से जब कृत् प्रत्यय ख्रीलिज का हो और कुछ के विचार से कृत् प्रत्यय चाहे जिस किज का हो, यदि कर्ता और कर्म दोनों वाक्य में आए हों तो कर्ता तृतीया अथवा वढ़ी में रखा जाता है। यथा—विचित्रा जगतः कृतिहरें व हरिणा वा। हिर के द्वारा संसार का बनाया जाना विचित्र है। इसी प्रकार—

शब्दानामनुशायनमा नार्येण श्राचार्यस्य वा ।

शोभना खलु पाणिनेः पाणिनिना वा सुत्रस्य कृतिः।

( स ) न कोकाव्ययनिष्टाखळथंतृनाम् । २ । २ । ६९ ।

शतु, शानच्, उ, उक, क्त्वा, तुमुन, क, कवतु, खल्, तुन् प्रत्ययों से बने हुए कृदन्त शब्दों के साथ पन्नो नहीं होती। यथा—

बालकं पश्यन् — लड्के को देखता हुआ (शतृ का वदाहरण)
क्लेशं महमानः — दुःल सहता हुआ (शानच् का वदाहरण)
हरि दिहक्ष — हरि को देखने का इच्छुक ( व प्रत्यय का वदाहरण)
देत्यान बातुको हरिः — हरि देत्यों के हन्ता हैं ( वक का वदाहरण)
संसारं सह्वा — संसार को रचकर ( करवा का वदाहरण)
यशोऽधिगन्तुम् — यश पाने के लिए ( तुमुन् का वदाहरण)

विष्णुना हता दैत्याः—दैत्यलोग विष्णु से मार डाले गए (क का उदाहरण)
दैत्यान् इतवान विष्णुः—विष्णु ने दैत्यों को मार डाला (कवतु का उदाहरण)
सुकरः प्रपन्नो हरिणा—हरि का संसार-प्रपन्न आराम से होता है। (खल् का
दाहरण)।

कर्ता कटान-चटाइयों की बनाने वाला (तृत का उदाहरण)।
स्चना-इन समस्त प्रत्ययों का विस्तृत निरूपण 'कृदन्त-विचार' में किया
आयगा।

(ट) क्तस्य च वर्तमाने ।२।३।६७।

वर्तमानार्थक क प्रत्ययान्त शब्दों के योग में वही होती है। यथा—श्रहं राज्ञो मतो बुद्धः पृजितो वा—मुझे राजा मानते हैं, जानते हैं श्रयवा प्जते हैं।

विदितं तप्यमानं च तेन मे भुवनत्रयम्—में जानता हूँ कि उससे तीनों भुवन पोहित

होते हैं।

(ठ) कृत्यानां कर्तरि वा २।३,७१।

कृत्य (तब्यत् , तब्य, अनीयर् , यत् , ण्यत् , क्यप् और केलिमर्) प्रत्ययान्तः शब्दों के योग में कर्ता में तृतीया अथवा षष्ठी होती है। यथा—

गुदः मया पूज्यः अथवा गुदः मम पूज्यः

( ड ) षष्ठी चानादरे । रादाद्र ।

त्रिसे श्रनाहत या तिरस्कृत करके कोई कार्य किया जाता है, उसमें षष्टी या सप्तमी होती है। यथा—

पस्यतोऽपि राज्ञः पश्यत्यपि राज्ञि वा द्विगुणमपहरन्ति धूर्ताः - राजा के देखते

रहने पर भी धूर्त लोग दुगुना चुरा लंते हैं।

हदतः पुत्रस्य हदति पुत्रे वा वनं प्रावाजीत्—रोते हुए पुत्र का तिरस्कार हरके वह संन्यासी हो गया।

द्वदहनजटालज्वालजालाह्नानाम्,

परिगलितलतानां म्लायतां भूकहाणाम्।

अयि जलघर । शैलश्रेणिश्क्षेषु तीयं

वितरसि बहु कोऽयं श्रीमदस्तावकीनः॥

ए जलघर ! तेरा यह कैसा मारो गर्व है कि जंगल की आग की लपटों से मस्मीभूत, गलित लताओं बाले, म्लान हुए, बुकों की अनाहत करके तू पर्वतों के शिखरों पर तमाम जल देता है।

यहाँ 'बुक्कां' का अनादर किया गया है, अतएन 'भूबहाणाम्' में वही हुई है।

( ढ ) जासिनिप्रहणनाटकायिषां हिंसायाम् ।२।३।५६।

हिंसा अर्थ का बोघ होने पर जास, नि और प्र पूर्वक हन, नाट, काय, पिष् धातु के कर्म में षष्टी होती है। यथा—रामः राक्षसस्य ठज्जासयित, निहन्ति, निप्रहन्ति, प्रणिहन्ति, प्रहन्ति, उसाटयित, काथयित, पिनष्टि वा—राम राक्षस की मारता है।

(ण) व्यवद्वपणीः समर्थयोः २।३।५७।

सौदा का लेन देन करना अथवा 'जुआ में लगा देना' इन अथों का नोध कराने वाले 'ब्यवह' और 'पण्' धातु के योग में जिस वस्तु के द्वारा ब्यवहार किया जाय या जिस वस्तु की बाजी लगायी जाय उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। यथा—सहस्रस्य ब्यवहरति, पणते वा—हजारों का लेन देन करता है या बाजी लगाता है। (पण् के योग में द्वितीया भी आती है)।

यया-पणस्व ऋष्णां पाश्वासीम्-पंचालराज की कन्या द्रौपदी को दांव पर रख दो।

(त) दिवस्तदर्यस्य २।३।४८।

जब 'दिव्' घातु भी इस ऋर्य में प्रयुक्त होती है, तब इसके कर्म में भी वड़ी होती है। यथा--शतस्य दीव्यति-सौ की बाजी कगाता है।

परन्तु उपसर्ग पूर्वक रहने पर षष्ठी अथवा द्वितीया कोई भी विमिक हो सकती है। यथा—शतस्य शतं वा प्रतिदीव्यति ।

( य ) चतुर्थी चाशिष्यायुष्यमद्रभद्रकुशळपुखार्यहितैः २।३।७३।

आशीर्वाद देने के अर्थ में आयुष्य, मद्र, भद्र, कुशक, युख, अर्थ और हित शब्दों के योग में जिसके प्रति आशीर्वाद आदि दिये जायँ, उसमें वष्ठी और चतुर्यी विभक्ति होती है। यथा—तव तुभ्यं वा आयुष्यं भूयात्—त् चिरझीवी हो।

कृत्णस्य कृत्णाय वा कुशलं, हितं, भद्रं, भद्रं वा भूयात्—कृष्ण का कुशल आदि होवे। (द) अनु उपसर्ग पूर्वक कृ धातु (अनुकरण करना, सहश होना) के कर्म में बधी भी होती है। यथा—

ततोऽनुकुर्यात्तस्याः स्मितस्य—तव शायद उसके मुस्कान की समता करें। श्यामतया भगवतो हरेरिवानुकुर्वतीम्—स्यपनी श्यामता द्वारा भगवान् विष्णु की समता करती हुई।

सर्वाभिरन्याभिः कलाभिरतुचकार तं बैशम्पायनः—वैशम्पायन भी समस्त कलाओं में उसके समान हो गया ।

शैलवाधिपस्यानुचकार लच्मीम्-पर्वताधिपति के ऐश्वर्थ से मिलता जुलता था।

(घ) 'योग्य', 'विचित,' 'वपयुक्त', 'ब्रानुरूप' अर्थवाची विशेषणों के योग में षाठी आती है। यथा-सबे पुण्डरीक, नैतदनुरूपं भवतः- ऐ मित्र पुण्डरीक, यह तुम्हारे योग्य नहीं है।

सदशमेवैतत् स्नेद्दस्यानवलेपस्य — वस्तुतः, यह बात श्रमिमान हीन प्रेम के श्रमुरूप हो है।

(न) कृते ( छिए, वास्ते ), 'समसम्' ( सामने ), मध्ये ( बीच ), पार, श्रन्त, अवसान, समाप्ति आदि शब्दों के योग में बच्छी विभक्ति होती है। यया—तव कृते— तेरे किए। धर्मस्य कृते—धर्म के किए।

ईश्वरस्य समक्षम् —ईश्वर के सामने । मार्गस्य मध्ये — मार्ग के बीच में । समुद्रस्य पारम्—समुद्र के पार । दुःबस्य अन्ते—दुःख के अन्त में । कार्यस्य अवसाने, समाप्ती-कार्यं की समाप्ति होने पर।

(प) अंशोशिमाव या अवयवावयविमाव होने पर अंशी या अवयवी में षष्ठी विभक्ति होतो है। यथा-जलस्य विन्युः-जल की बूँद।

अयुतं शरदां ययौ-दस सहस्र वर्ष बीत गए। दिनस्य उत्तरम्-दिन का उत्तरवर्ती भाग। रात्रेः पूर्वम्-रात्रि का प्रथम भाग ।

( फ ) 'त्रिय' अर्थवाची शब्द के साथ वड़ी आती है। यथा--प्रकृत्येव प्रिया सीता रामस्यासीत्—सीता जी स्वभाव ही से श्रोराम को प्यारी यी। कायः कस्य न वल्छमः --शरीर किसे नहीं प्यारा छगता।

( व ) विशेष, अन्तर इत्यादि शब्दों के प्रयोग में जिनमें विशेष या अन्तर दिखाया

बाता है, वे बच्छी में होते हैं। यथा-

एतावानेवायुष्मतः शतकतोश्व विशेषः - श्रायुष्मान ( श्राप ) श्रीर इन्द्र में इतना ही ग्रन्तर है।

भवतो मम च समुद्रपल्वलयोरिवान्तरम् अमान् और मुझ में समुद्र और सरोवर का सा अन्तर है।

(भ) अब किसी कार्य या घटना के हुए कुछ काळ बीता हुआ बताया जाता है, तो बीती हुई बटना के बाचकशब्द बछी में प्रयुक्त होते हैं। यथा—अय दशमी मासस्तातस्योपरतस्य -- पिता को मरे हुए आज इस महीने हो रहे हैं।

(म) 'वार' या 'मरतबा' अर्थ वाले कृत्वधुव् और सुक् प्रत्ययों से बने हुए जैसे द्विः, त्रिः, प्रबक्तत्वः, सप्तकृत्वः आदि कियाविशेषण अन्ययों के योग में कालवायक शब्द के बाद वड़ी और पश्चमी विभक्ति होती हैं। यथा--

द्विरहो भोजनम्-दिन में दो वार भोजन।

पश्करतः दिवसस्य स्नामि—दिन में पाँच बार नहाता हूँ। रातकृत्वः मासस्य भागच्छति — महीने में सौ वार भाता है।

# संस्कृत में अनुवाद करो-

१ - उन्हें तपस्या करते कई वर्ष बीत गए। २ - दमयन्ती स्वभाव ही वे नल की प्यारी थी । र-कामदेव के लिए कोई चीज असाध्य नहीं है। ४-किस कारण गढ मुका दिया गया। ५-गुरु अपने शिष्यों के ऊपर प्रमान रखता है। ६-- लक्ष्मण के उपर दया करते हुए राम तुम्हारी याद करते हैं। ७—श्री कृष्ण ने समुद्र मन्यन को याद किया। ८—नरपुष्टवः तुम्हारा त्रियतम तुम्हें केवल सौ बार याद करते हैं। ९—राजा मुझे ही मानते हैं। ९०—ऐ मित्र, यह तुम्हारे योग्य नहीं है। १९—वह समस्त कलाओं में उससे मिलता जुलता है। १२—उसने प्राणों की बाजी लगा दी। १२—राजा का आदमी किसलिए यहाँ आया है। १४—विद्यार्थी विद्यालय के आगे, पीछे, दक्षिण और उत्तर की ओर गेंद खेल रहे हैं। १४—नगर के दक्षिण की ओर नदी है। १६—शिशु माता को याद करता है। १७—यह भवभूति की कृति है। १८—मित्रों का दर्शन अब उसके लिए दु:खद हो गया है। १९—राम सीता को प्राणों से भी त्रिय थे। २०—सेवक को चाहिए कि वह स्वामी को घोखा न है। २१—वह देवताओं के अनुमह के योग्य नहीं है। २२—शिष्य का कल्याण हो। २३—वह देवताओं के अनुमह के योग्य नहीं है। २४—शिष्य का कल्याण हो। २३—वह एक हजार कपये का लेन देन करता है। २४—नुम्हें न दोखे हुए बहुत हिन हो गए। २४—असका स्वर्गवास हुए आज आठवाँ महीना है।

## हिन्दी में अनुवाद करो-

- १—शरीरस्य गुणानां च दूरमत्यंतमंतरम् । शरीरं श्रणविष्यंति कल्पान्तस्यायिनो गुणाः ॥
- २--अपीप्सितं क्षत्रकुलांगनानां न वीरस्शन्दमकामयेताम् ।
- ३ रामं दशरयं विदि मां विदि जनकात्मजाम् । अयोध्यामदवीं विदि गच्छ तात यथामुखम् ॥
- ४—वदिति पूर्वे क्रसुमं ततः फलं घनोदयः प्राक् तदनन्तरं पयः । शीर्वच्छेयः स ते राम तं हत्या जीवय द्विजम् ।
- ५--कापि महती वेला वर्तते तवादष्टस्य।
- ६--रमते दिशन्ति न दिवः सुरस्रव्हरोभ्यः।
- ७—दुःखायेदानी रामस्य सुद्ददां दर्शनम्।
- ८—क्यं मामेकाकिनी त्यक्त्वार्यपुत्री गतः । भवतु, क्रोविष्यामि यदि तं त्रेक्षमाणा-रमनः प्रभविष्यामि ।
- ९—हा देवि स्मरसि वा तस्य प्रदेशस्य तत्समयविश्रंमातिशयप्रसङ्गसाक्षिणः ।
- ९०—रामस्य शिवतं भुक्तं नित्ततं इसितं स्थितम् । प्रकातं च सुद्दः पृष्ट्वा हनुमंतं म्यसर्जयत् ॥

### कारक पवं विभक्तियाँ

( एक दृष्टि में )

प्रथमा-१-कर्ता में--रामः पठित । अशः धावित । २--कर्मवाच्य के कर्म में--रामेण पाठः पट्यते । ३--संबोधन में--हे राम, हे कृष्ण । ४-- अव्यय के साथ--अशोक इति विख्यातः राजा आसीत्।

५--नाममात्र में--आसीद् नृपः विकमादित्यो नाम ।

द्वितीया-१-कर्म में-स पुस्तकं पठति । ते प्रश्नं पुच्छन्ति ।

२—ऋते, अन्तरेण, विना के साथ—धनमन्तरेण, विना, ऋते, वा न

३--- एनप् के साथ--तत्रागारं धनपतिगृहानुत्तरेणास्मदीयम् ।

४---श्रसितः के योग में--- तृपम् श्रमितः मृत्याः सन्ति ।

५—परितः, सर्वतः के योग में —विद्यालयं परितः (सर्वतः ) पादपाः सन्ति ।

६-- उभयतः के योग में-- कृष्णमुभयतो गोपाः ।

७--- अन्तरा के योग में---गर्ज़ा यमुनां चान्तरा प्रयागः।

८-- समया, निकवा के योग में-- प्रामं समया निकवा वा नदी वहति।

९-कालवाची श्रर्य में- मार्स पठित ।

१०—ऋध्ववाची शब्दों के योग में—क्रोशं कुटिला नदी।

११-- अतु के योग में -- अतु हरिं सुराः।

१२-- प्रति के योग में--दीनं प्रति दयां कुछ।

१३ - धिक् के योग में - धिक् पापिनम् ।

१४—अधिशीष्ट् के योग में—आसनमधिशेते ।

१५-अधिस्था के योग में-आसनमधितिष्टति ।

१६ — अपि आस् के योग में — राजा सिंहासनमध्यास्ते ।

१७—श्रातु, उपपूर्वक वस् धातु के योग में —हिरः वैकुण्ठम् उपवसित्ते श्रातुवसित वा ।

१८—आवस् एवं अधिवस् के साथ—हिरः वैकुण्ठम् आवसित, अधि-

१६--श्रमि-निपूर्वक विश् धातु के योग में--श्रमिनिविशते सन्मार्गम्।

२०-कियाविशेषण में-स्गः सःवरं घावति ।

२१—द्विक्रमैक घातुओं के योग में—गां दोविधः पयः, माणवर्कं पन्यानं पृत्कति, शतं जयति देवदत्तम् आदि ।

वृतीया-१-करण में-कन्दुकेन की हति।

२--कर्मबाच्य कर्ता में-- रामेण पाठः पठितः।

३—स्वभाव आदि अर्थों में—प्रकृत्या साधुः। नाम्ना रामोऽयम्।

४-- यह के योग में-- पित्रा सह गच्छति ।

५-सदश के अर्थ में - धर्मेण सहशी नाहित बन्धः।

```
६ — हेतु के अर्थ में — सः केन हेतुना अत्र वसति ?
          ७--हीन के साय-विद्यया विहीन: ।
          ८-विना के योग में-झानेन विना ।
          ९-- अलं के योग में -- अलं धमेण ।
         १० - प्रयोजन के अर्थ में - धनेन किम् ।
         ११ — लक्षण अर्थ में — जटाभिस्तापसः।
         १२-फल प्राप्ति में-दशभिदिनैरारोखं लब्धवान ।
        १३-विकृत अङ्ग में - कर्णन बधिरः।
खतुर्थी-१-सम्प्रदान में-दिप्राय गां ददाति ।
          २--- निमित्त के अर्थ में--- विद्या ज्ञानाय भवति ।
          ३ - इचि के अर्थ में - हरये रोचते मिकः।
          ४--धारि धादु ( ऋण लेना ) के योग में -देवदत्ती रामाय शर्त धार-
             यति ।
          ५-- स्पृह् के खाय-पुष्पेभ्यः स्पृह्यति ।
          ६--नमः, स्वस्ति के साथ-रामाय नमः । नृपाय स्वस्ति भवत ।
          ७--समर्थ अर्थ वाली धातुचों के साय--प्रभुर्मह्नो महाय ।
          ८-कल्प् ( होना ) के साथ-विद्या ज्ञानाय कल्पते ।
          ९—तुम् के अर्थ में — यागाय ( यष्टुं ) याति ।
        १० -- कृष् अर्थ वाली घातुओं के साथ -- सः मूर्बीय कृष्यति ।
        ११ — हह अर्थ वाली धातुओं के साय-सः मूर्खीय हुद्याति ।
        १२ — अस्या अर्थ वाली धातुओं के साय-दुर्वनः सज्जनाय अस्यति ।
पञ्जमी-१-- पृथक् अर्थ में -- पृशात् पत्रं पति ।
          २-भय के अर्थ में - चोराद् विमेति।
          ३-- प्रहण करने के अर्थ में-- क्पात जलं गृहाति ।
          ४-पूर्वीद के योग में - मोजनात परम् न धानेत्।
          ५-- श्रन्यार्थ के योग में -कृष्णात् श्रन्यो भिन्न इतरो वा।
          ६-- अत्कर्ध बीध में -- जनमभूमिः स्वर्गादपि गरीयसी।
         ७-विना, ऋते के योग में-परिश्रमाद विना ऋते वा ।
         ८-आरात के गीम में--श्राराद बनात ।
         ९-- प्रमृति के योग में--शैशवात् प्रसृति ।
        १०-- म्राह् के साथ- म्रामुलात् श्रोतुमिच्छामि ।
        ११ - विरामार्थक शन्दों के साथ-न नवः प्रभुराफलोदयात स्थिरकर्मा
              विरराम कर्मणः।
```

- १२-काळ की अवधि में-विवाहात् दिने।
- १३-- मार्गे की दूरी प्रदर्शन में काश्याः पद्याशत् कोशाः ।
- १४--जायते आदि के अर्थ में-- ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते।
- १५— बद्भवति, प्रभवति, निलीयते, प्रतियच्छति के साय—हिमवती गङ्गा बद्भवति, प्रभवति । मातुर्निलीयते कृष्णः । तिलेभ्यः प्रतियच्छति माषान् ।
- १६—जुगुप्सते, प्रमायति के साथ—पापात् जुगुप्सते । धर्मात् प्रमायति ।
- १७--निवारण अर्थ में--पापात् निवारयति ।
- १८--जिसरे कोई विद्या सीखी जाय उसरे--उपाध्यायादधीते।
- षष्ठी- १-सम्बन्ध में-देवदत्तस्य धनम् । रामस्य पुस्तकम् ।
  - २-- इदन्त कर्ता में--रामस्य शयनम्।
  - ३--कृदन्त कर्म में--अलस्य पाकः।
  - ४- इसरणार्थंक घातुत्रों के योग में-वालकः मातुः समरित ।
  - ५—वृर एवं समीपवाची शब्दों के योग में—विवालयस्य विवालयात
  - ६ कृते, मध्ये, समक्षम् , अन्तरे, अन्तः के योग में धर्मस्य कृते। मार्गस्य मध्ये। बालकस्य समक्षम्। विद्यालयस्य अन्तरे अन्तः वा।
    - ७—अतस् प्रत्यय वाले शब्दों के योग में—विद्यालयस्य दक्षिणतः, वत्तरतः आदि ।
    - ८-- अनादर में -- इदतः शिशोः माता ययी।
    - ९-- हेतु शब्द के योग में---श्रन्तस्य हेतोर्वसित ।
  - १०--निर्वारण में--कवीनां कालिदासः श्रेष्ठः ।
  - ११- व्यवह और पण् चातु के योग में सहस्रस्य व्यवहरति पणते वा।
  - १२-- दिष् धातु के योग में -- शतस्य दीव्यति ।
  - १३—कृत्वपुच् और युच् प्रत्ययों से वने हुए कियाविशेषण अन्ययों के योग में—द्विरहो भोजनम् । पश्कृत्वः दिवसस्य स्नामि ।
  - १४-तृप्ति अर्थं वाले घातुर्थों के योग में भोगानां न तुप्यन्ति बनाः।
- सप्तमी—१—अधिकरण में—आसने उपविशति । स्थाल्यां पचित । मोद्धे इच्छा अस्ति । सर्वेह्मिकात्माऽहित ।
  - १-- भाव में-- यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोऽत्र दोषः।
  - ३-- अनादर में -- रदित शिशौ प्रावाजीत ।
  - ४—निर्धारण में—जीवेषु मानवाः श्रेष्ठाः ।
  - ५—एक किया के पद्मात् दूसरी किया होने पर—रामे वर्न गते दशरयो दिवं गतः।

- ६-समयवोधक शन्दों में-सार्यकाले पठति ।
- ७-- संख्यनार्यक शब्दों के योग में--कार्ये क्रानः।
- ८-- बतुरार्थक शन्दों के योग में--शाक्षे चतुरः, निपुणः बादि।
- ९-फॅकना अर्थ की घात्रओं के साय-सूरो बार्ण क्षिपति।
- १०--- वृत् और व्यवह के साय--- कुर सखीवृत्ति सपत्नीवने ।
- ९१—प्रहण और प्रहार अर्थ वाली घातुओं के साय—केरोषु गृहीत्वा।
   न प्रहर्त्यमनागसि।
- १२ रखना अर्थ में -- मन्त्रिण राज्यभारमारोप्य ।
- १३—प्रेम, आसक्ति और आदरस्वक धातुमां और राज्यों के साय— पिता पुत्रे स्निह्मति । रहसि रमते । श्रेमिस रता ।

-10801~

# षष्ठ सोपान

## समास-विचार

पद्मम सोपान में विभक्तियों का प्रयोग बतलाया गया है। परन्तु कहीं कहीं शब्दों को विभक्तियों का लोप करके शब्द को छोटा कर लिया जाता है। यह तभी सम्भव होता है, जब हो या दो से अधिक शब्दों को एक साय जोड़ दिया जाता है। इस साय में जोड़ने को ही 'समास' की संज्ञा प्रदान की जाती है।

समास शब्द 'सम्' ( मली प्रकार ) उपसर्ग लगाकर श्रस् ( फेंकना ) धातु से वना है और इसका श्रर्थ है संदोप । एक या श्रिषक शब्दों के मिलाने को या जोड़ने को समास कहते हैं । समास करने पर समास हुए शब्दों के बीच की विभक्ति ( कारक ) नहीं रहती । समस्त ( समास युक्त ) शब्द एक शब्द हो जाता है, अत एव श्रन्त में विभक्ति लगती है । समास के तोड़ने को 'विषह' कहा जाता है। यथा—राज्ञः पुरुषः ( राजा का पुरुष ) विश्वह है, राजपुरुषः ( राजपुरुष ) समस्त पर है । पुनक्ष बीच की षष्टी का लोप है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अम लाघन के लिये समास के हारा पदसमूह की छोटा कर दिया जाता है। कृदन्त, तिहतान्त, समास, एक शेष शीर सन् श्वादि प्रत्य-यान्त चातुरूप ये पाँच संस्कृत व्याकरण में 'द्वति' कह जाते हैं। इन में ने कोई भी ले ि खा जाय इन में समुदाय में ही अर्थ बतलाने की शिक्त मानी जाती है। इस शक्ति की सामध्य कहते हैं।

(अ) पृथक् पृथक् अर्थ वाले पदों में समुदाय शक्ति से एकार्थ की उपस्थिति द्वारा दूध में मिले हुए पानी के समान विशेष्य-विशेषणमाव के ६प में मिले-ज़ले अर्थ की बतळाने वाली शक्ति का नाम एकार्यीमाव है। (स्वार्थपर्यवसाथिना पदानां विशिष्टैकार्यों-

पस्थितिजनकत्वम् एकार्यीमाहत्वम् । )

(व) अपने अपने अर्थों को दतलाने वाले पदों का 'आकाह्का' आदि के हारा एक पद के अर्थ के साथ सम्यन्ध स्थापित कराने वाली हितीय राक्ति का नाम क्यापेक्षा है। (स्वार्थपर्यवसायिनां पदानाम् आकरकादिवशात् यः परस्पर सम्बन्धः सा व्यापेक्षा)। इनमें एकार्यीमाव की तरह मिले-जुले अर्थ की उपस्थित या प्रतीति नहीं होती है, केवल आकांका आदि के कारण एक अर्थ का दूसरे अर्थ के साथ सम्बन्धमात्र स्थापित हो जाता है। इसके अभाव में किसी भी वाक्य के अर्थ की पूर्णक्ष्पेण नहीं समझा जा सकता है। अत्यव यह शक्ति वाक्य में ही मानी जाती है। समास के लिए तो उसमें सामर्थ का रहना नितान्त आवश्यक है जिसे ऊपर एकार्यीमाद के नाम से बतलाया गया है।

समास कब और किन दशाओं में हो सकता है, इसके मुख्य-मुख्य नियम इस सोपान में बताए जाएँगे।

समास के मुख्य चार सेद हैं—

- (१) अव्ययीभाव
- (२) तत्पुक्ष
- (३) दन्द
- (४) बहुवीहि

तत्पुरुष के अन्तर्गत दो समास और हैं—(१) कर्मधारय (२) द्विषु, इसिलए कभी-कभी समास के छः भेद पताए जाते हैं। इन छः भेदों के नाम निम्निलिखित रलोक में जाते हैं:—

हन्द्रो हिगुरिप चाहं मद्गेहे नित्यमन्ययोभावः । तत्पुरुष दर्भघारय येनाहं स्याम्बहुवीहिः ॥

अन्ययोभाव समास में समास का प्रथम शन्द प्रायः प्रधान रहता है, तत्पुक्ष में प्रायः दूसरा, इन्द्र में प्रायः दोनों प्रधान रहते हैं एवं बहुबीहि में दोनों में से एक भी प्रधान नहीं रहता है, अपितु दोनों मिल कर एक तीसरे शन्द के ही विशेषण होते हैं।

### अब्ययीभाव समास

अध्ययीभाव समास में पहला शब्द अव्यय (उपसर्ग या निपात ) होता है और दूसरा शब्द संज्ञा। अव्ययीभाव समास वाले शब्द नपुंचकित्र एक वचन में ही रहते हैं । यथा—

यथाकामम् = काममनतिक्रम्य इति यथाकामम् (जितनी इच्छा हो वतना) इस उदाहरण में दो शब्द आए हैं—(१) यथा और (२) काम । इनमें 'यथा' शब्द प्रधान है, दोनों मिलकर एक अव्यय हुए (यथाकामम् के छ्व नहीं चलेंगे) एवं अन्तिम शब्द 'काम' ने पुँक्षिण होते हुए भी नपुंसकलिए के एक नचन का छ्व धारण किया। इसो प्रकार—

यथाशकि-शक्तिमनतिकम्य इति।

अन्तर्गिरि--गिरिषु इति ।

वपगन्नग्-गन्नायाः समीपे ।

प्रत्यहम्-- श्रहः श्रहः ।

श्रान्ययोमाव समास बनाते समय निम्नलिखित नियमां को भ्यान में रखना चाहिए। ( अ ) अभ्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य १।२।४७।

दूधरे शब्द का अन्तिम वर्ण दीर्घ हो तो हस्त हो जाता है, अन्त में 'ए' अथवा 'ऐ' हो तो उसके स्थान पर 'इ' हो जाता है, 'ओ' अथवा 'औ' हो तो उसके स्थान पर 'उ' हो जाता है। यथा—

१. अव्ययीमावश्च । २।४।१८।

रुप + गङ्गा ( गङ्गायाः समीपे ) = रुपगङ्ग ( श्रीर इसकी नपुं॰ एक वचन में नित्य रखते हैं, श्रतएव ) = रुपगङ्गम्।

उप + नदी ( नद्याः समीपे )= उपनिद ।

रप + वधू ( वध्वाः समीपे )=सपवधु ।

रप + गो ( गोः समीपे ) = रपगु ।

उप + नौ ( नाबः समीपे ) उपनु ।

( व ) अनस्य प्राथा १०८। नस्तद्धिते ६।४।१४४।

श्चन में श्चन्त होने वाली संज्ञाश्चों में समासान्त टच् प्रत्यय ( पुँक्लिप्न श्चौर लिख्न में नित्य ही श्चौर नपुंसकलिप्न में विकल्प से ) जुड़ने से 'श्चनं' का लीप हो जाता है एवं टच् का 'श्च' जुड़ जाता है। यथा—

हप + राजन ( राझः समीपे ) + टच् = हपराज = हपराजम् , इसी प्रकार

श्रध्यासम् ।

रुप + सीमन् ( सीम्नः समीपे ) + टच् = रुपसीम = रुपसीमम् । रुप + चर्मन् ( चर्मणः समीपे ) + टच् = रुपचर्म अथवा रुपचर्मम् ।

(स) झयः ४।४।१९१।

अव्ययीभाव समास के अन्त में झय् अत्याहार का कोई वर्ण आने पर विकल्प से समासान्त दच् प्रत्यय जुड़ता है। यथा—

उप + समिष + टच् = वपसिषधम् , टच् के आभाव में उपसिष्त ।

हप + सरित् + टच् = हपसरितम् , टच् के अभाव में, हपसरित् ।

(द) अध्ययीभावे शरस्त्रमृतिभ्यः ५।४।१०७। जराया जरख (वार्तिक)

शरद् , विपाश् , आनस् , मनस् , उपानह् , अनद्धह् , दिव् , हिमवत् , दिश् , ह्यं , विश् , चेतस् , चतुर् , तद् , यद् , क्यित् , जरस् में अकार अवश्य जोड़ दिया जाता है । यथा—उपशरदम् , अधिमनसम् , उपदिशम् ।

(क) नदीपौर्णमास्याप्रहायणोभ्यः । ५।४।११०।

अब नदी, पौर्णमासी तथा धाप्रहायणी शब्द अन्ययीभाव समास के धन्त में आते हैं, तब विद्रुप से टच् प्रत्यय छगता है। यथा—

उप + नदी = उपनदि, अपनदम्।

उप + पौर्णमासी = उपपौर्णमासि, उपपौर्णमासम्।

रुप + आमहायणी = रुपामहायणि, रुपामहायणम् ।

( ख ) गिरेख सेनकस्य । ४।४।११२।

जब अन्ययीभाव के अन्त में गिरि शब्द भी आते हैं, तब विकल्प से टब्प्रत्यय जुड़ता है। यथा—

१. नपुंसकादन्यतरस्याम् ।४।४।१०९।

वप + गिरिः = वपगिरि, वपगिरम् ।

(ग) श्रव्ययं विभक्तिसमीपसमृद्धिन्यृद्धगर्याभावात्ययासम्प्रतिशव्दप्रादुर्भावपबाखयाः ऽऽतुपूर्व्ययोगपद्यसादश्यसम्पत्तिसाकस्यान्तवचनेतु । २।१।६।

अव्ययोभाष में अव्यय प्रायः निम्नलिखित अर्थों में आते हैं-

- (१) किसी विभक्ति अर्थ में अधि + हरि (हरी इति ) = अधिहरि (हरि के विषय में )।
- (२) समीप अर्थ में उप + गन्ना (गन्नायाः समीपमिति) = उपगन्नम् (गंगा के समीप)।
- ( ३) समृद्धि अर्थ में सु + मह ( महाणो समृद्धिः ) = सुमहम् ( महास की समृद्धि )।
- (४) व्यृद्धि (नारा, दरिद्रता) अर्थ में दुर् + यवन (यवनानां व्यृद्धिः) = दुर्यवनम्।
- ( ५ ) अमाव अर्थ में निर् + मशक ( मशकानामभावः ) = निर्मशकम् ( मरछराँ से निमुक्ति अर्थात् एकान्त )।
- (६) अत्यय (नाश) अर्थ में अति + हिम (हिमस्यात्ययः) = अतिहिमम् (जाड़े की समाप्ति पर)।
- (৬) श्रसम्प्रति (श्रनौचित्य) श्रर्थं में—श्रति + निद्रा (निद्रा सम्प्रति न युज्यते)= श्रतिनिद्रम् ( निद्रा के श्रनुप्युक्त काल में )।
- (८) शब्द-प्रादुर्भाव अर्थ में इति + हरि (हरिशब्दस्य प्रकाशः) = इतिहरि (हरिशब्द का उच्चारण)।
- (९) पश्चात् अर्थं में—अनु + विष्णु (विष्णोः पश्चात्) = अनुविष्णु (विष्णु के पीछे)।
- (१०) <sup>१</sup>यथा के भाव में (योग्यता) श्रतु + रूप (रूपस्य योग्यम् )=श्रतुरूपम् (योग्य या उचित )।

यया के भाव में (वीप्सा )---प्रति + अर्थ (अर्थमर्थं प्रति ) = प्रस्पर्थम् (प्रत्येक अर्थ में )।

यया के भाव अनितिक्रम में — यया + शक्ति (शक्ति मनितक्रम्य) = ययाशक्ति (शक्ति के अनुसार)।

यया के भाव साहश्य में-सह + हरि ( हरे: साहश्यम् ) = सहरि (हरि के सहश)।

- ( ११ ) आनुपूर्क्य में—आनु + ज्येष्ठ ( ज्येष्ठस्यानुपूर्क्येण ) = आनुज्येष्ठम् ( ज्येष्ठ के अनुसार )।
- ( १२ ) यौगपय ( एक साथ होना ) में —सह + चक्र ( चक्रेण युगपत् ) = सचक्रम् ( चक्र के साथ हो )।

१. योग्यतावीप्सापदार्यानतिवृत्तिसादश्यानि ययार्थाः ( भट्टोजिकृत वृत्ति से )।

( १३ ) सम्पत्ति के द्वार्य में --स + क्षत्र ( क्षत्राणां सम्पत्तिः ) = सक्षत्रम् (क्षत्रिय)।

(१४) साकर्य (सब को शामिल कर लेना) अर्थ में —सह + तृणम् (तृणमिष अपरित्याच्य) = सतृणम् (सब कुछ)।

(१५) अन्त (तक) के अर्थ में—सह + अन्ति (अन्तिप्रन्थपर्ध्यन्तम्) = सानि (अन्तिप्रन्थपर्धन्त )।

काल से आतिरिक्त आर्थ में आव्ययीमाव समास में 'सह' का सही जाता है। कालवाचक शब्द के साथ समास किए जाने पर 'सह' हो रहता है। यथा—सह + पूर्वोहणम् = सहपूर्वोहणम् होगा।

यावदवधारणे २।१।१८।

श्रवधारण श्रर्थ में 'यावध्' के साथ भी श्रव्ययोगाव समास बनता है। यथा— 'यावन्तः रहीकास्तावन्तोऽच्युतप्रणामाः'—इस अर्थ में 'यावच्छ्लीकम्' समासपद बनेगा। श्राक् मर्योदाभिविष्योः ।२।१।१३।

मर्यादा और अभिविधि के अर्थ में आह् के साथ विकल्प से अव्ययीभाव समास बनते हैं। जब समास नहीं किया जाता है, तब पद्ममी विभक्ति होती है। यथा— आ मुक्तेः इति आमुक्ति ( मुक्ति पर्यन्त )। 'आमुक्ति ( आमुक्तेर्वा ) संसारः।' इसी प्रकार अभिविधि में 'आबालम् ( आ वालेभ्यो वा ) हरिमक्तिः।'

लक्षणेनाभिप्रती आभिमुख्ये २।१।१४।

श्वाभिमुख्य द्योतक 'अभि' एवं 'प्रति' चिह्नवाची पद के साथ अन्ययीमाव समास होता है। यथा-अपनमभि इति अभ्यरिन, अर्थिन प्रति इति प्रत्यरिन।

यनुर्यत्समया २।१।१४।

जिस पदार्थ से किसी का सामीप्य दिखाया जाता है, इस लक्षणभूतः पदार्थ के साथ सामीप्य स्चक 'अनु' अन्ययोभाव बनता है। यथा—अनुवनमशनिर्गतः (वनस्य समीपमित्यर्थः)।

पारे मध्ये षष्ट्या वा ।२।१।१८।

पार और मध्य षष्ठचन्त पद के साथ अन्ययी भाव समास होता है एवं विकल्प से षष्ठीतत्युक्ष भी होता है। यथा---

गङ्गायाः पारमिति पारेगङ्गम् या गङ्गापारम् । इसो प्रकार — मध्येगङ्गम् या गङ्गामध्यम् अर्थात् गङ्गा के बीच ।

#### तत्पुचष समास

इस समास में प्रथम शब्द द्वितीय शब्द के विशेषण का कार्य करता है। इस समास की 'प्रायेण उत्तरपदार्थप्रधानस्तत्पुरुषः'—ऐसी व्याख्या भी की गई है क्योंकि इसका प्रयम पद विशेषण होता है अयवा विशेषण का कार्य करता है और उत्तर पद विशेष्य होता है एवं विशेष्य ही प्रधान होता है। यथा—

राज्ञः पुरुषः = राजपुरुषः-यहाँ 'राज्ञः' एक प्रकार से 'पृश्वः' का विशेषण है।

तत्पुरुष शब्द के दो अर्थ हैं—( अ ) तस्य पुरुषः = तत्पुरुषः ।
( ब ) सः पुरुषः = तत्पुरुषः ।

इन सपर्युक्त दी अर्थों के अनुसार ही तत्पुरुष समास के दी मुख्य मेद हैं-

- (१) व्यधिकरण-जिसमें समास का प्रथम शब्द किसी दूसरी विभक्ति में होता है।
- (२) समानाधिकरण—जिसमें दोनों रान्दों की विमक्ति एक ही होती है। पूर्वोक्त उदाहरण में 'राजपुरुषः' न्यधिकरण तत्पुरुष का स्दाहरण है।

समानाधिकरण का उदाहरण-कृष्णः सर्पः = कृष्णसर्पः।

## व्यधिकरण तत्युक्ष समास

इसके छः भेद हैं---

- (१) द्वितीयाततपुरुष ।
- (२) तृतीयातरपुरुष ।
- (३) चतुर्थीतरपुरुष ।
- (४) पश्चमीतत्पुरुष ।
- ( ५ ) षष्ठीतत्पुरुष ।
- (६) सप्तमोतत्पुरुष ।

जिस विभक्ति में प्रथम शब्द होता है, उसीके नाम पर इस समास का नाम होता है। द्वितीयातत्पुरुष—

( १ ) द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्तश्राप्तापन्नैः ।२।१।२४।

श्रित, श्रतीत, पतित, गत, श्रत्यस्त, प्राप्त, श्रापन्न शब्दों के साथ द्वितीयातत्पुरुष समास होता है। यथा—

कृष्णं श्रितः = कृष्णश्रितः ( कृष्ण पर आश्रित )

दुःखम् अतीतः = दुःखातीतः ( दुःख के पार गया हुआ )

अप्रिं पतितः = अग्निपतितः ( अग्नि में गिरा हुआ )

प्रलयं गतः = प्रलयगतः (विनाश को प्राप्त )

मेघम् अत्यस्तः = मेघात्यस्तः ( मेघ के पार पहुँचा हुआ )

जीवनं प्राप्तः = जीवनप्राप्तः ( जीवन पाया हुआ )

कष्टम् आपन्तः = कष्टापन्तः ( कष्ट पाया हुआ )

प्राप्तापन्ने च द्वितीयया २।२।४।

आपन्न और प्राप्त शब्द द्वितीयान्त के साथ समास बनाने पर प्रयम भी प्रयुक्त होते हैं। यथा—प्राप्तजीवनः, आपन्तकष्टः।

(२) गम्यादीनाभुपसंख्यानाम्।

गमी आदि शब्दों के साय भी दितीयातत्पुरुष होता है। यया—प्रामं गमी इति प्रामगमी, अन्ने बुमुक्षुः इति अन्नबुमुक्षुः ( अन्न का मूबा ) (३) कालाः २।१।२८।

कालवाची द्वितीयान्त शब्द कान्त क्रदन्त शब्दों के साथ द्वितीयातत्पुष्य समास बनाते हैं। यथा —मासं प्रमितः इति मासप्रमितः।

(४) ब्रत्यन्तसंयोगे च २।१।२९।

द्यत्यन्त संयोग या सातत्य प्रकट करने वाले काळवाची द्वितीयान्त शब्द भी द्वितीयातत्पुरुव समास बनाते हैं। यया—

मुहूर्तम् सुखमिति मुहूर्तस्वम् ।

त्रुतीयातत्पुरूष—इस समास का प्रथम शब्द तृतीया विभक्ति में होता है। यह समास प्रायः निम्निक्षसित दशाओं में होता है:—

(१) कर्तृकरणे कृता बहुछम् राशारश

जब तृतीयान्त कर्ता या करणकारक होता और साथ वाला शब्द कृदन्त होता है यथा—हरिणा त्रातः = हरित्रातः । यहां 'हरिणा' तृतीयान्त है और कर्ता भी है, पुनक्ष 'त्रातः' कृदन्त है जो 'क' प्रस्थय से बना है । नखैंभिन्नः = नखभिन्नः । इस उदाहरण में 'नखैं।' तृतीयान्त है और 'करण' भी है, पुनक्ष 'भिन्नः' कृदन्त है जो 'भिद्' चातु से 'क' प्रत्यय जोड़कर बना है ।

(२) वृर्वसदशसमोनार्थकत्वहनियुणमिश्रश्खचणैः । १।१।११।

जब तृतीयान्त शब्द के साथ पूर्व, सहरा, सम शब्दों में से कोई आये अथवा कन (कम), कलह, निपुण, रलच्ण (चिकना) शब्दों में से अथवा इनके समान अर्थ रखने बाले शब्दों में से कोई आवे; यथा—

मासेन पूर्वः = मासपूर्वः, मात्रा सहशः = मातुसहराः,
पित्रा समः = पितृसमः, धान्येन क्रमम् = धान्योनम् ,
धान्येन विकलम् = धान्यविकलम् , वाचा युद्धम् = वाग्युद्धम् ,
धानारेण निपुणः = भानारनिपुणः, सानारेण कुराकः = भानारकृशकः,
गुद्धेन मिश्रम् = गुद्धमिश्रम् , गुद्धेन युक्तम् = गुद्धकुक्तम् ,

वर्षणेत रलदणम् = वर्षणरलदणम् ।

(३) अवरस्योपसंक्यानाम् ( वार्तिक )। अवर शब्द के साथ भी तृतीयातत्पुरुष समास होता है। यथा— मासेन अवरः = मामावरः ( एक माह छोटा )।

(४) अन्तेन व्यक्षनम् । २।१।२४।

संस्कार करने वाले द्रव्य का बाचक तृतीयान्त शब्द अन्त-वाचक शब्द के साथ तृतीयातस्पुरव समास बनाता है। यथा---

दथ्ना श्रोदन इति दश्योदनः। चतुर्थीतत्पुरुष-इस समास का प्रयम शन्द चतुर्थी विमक्ति में रहता है। यह समास प्रायः तब होता है, जब कोई वस्तु चतुर्यी विभक्ति में आवे और जिससे वह बनी हो वह उसके वाद आवे। यया--

यूपाय दार = यूपदार, कुम्माय मृतिका = कुम्ममृतिका ।

चतुर्वी तदर्थार्घपछिहितसुस्तरक्षितैः ।२।१।३६।

चतुर्ध्यन्त शब्द अर्थ, बलि, हित, सुख तया रिकत के साथ भी चतुर्यीतत्युद्धव बनाते हैं। यथा---

द्विजाय अयमिति द्विजार्थः।

भूतेभ्यो बिकः इति भूतिविकः।

माह्मणाय हितम् इति बाह्मणहितम्।

इसी प्रकार --

गोहितम् , गोधुखम् , गोरिक्षतम् इत्यादि ।

विशोष-अर्थेन नित्यसमासे विशेष्यिकाता चेति वक्तव्यम् ( वार्तिक )

अर्थशन्द के साय जो समास वनते हैं, वे वस्तुतः चतुर्यीतत्पुक्व होते हुए भी नित्यसमास कहकाते हैं क्योंकि उनका अपने पदों से विप्रह हो ही नहीं सकता है। असमस्त पदों के लिक्क विशेष्य के अनुसार ही होते हैं।

पश्चमीतरपुरुष जय तत्पुरुष समास का प्रथम शन्द पश्चमी विभक्ति में श्वाता है, तथ उस तत्पुरुष समास की पश्चमीतरपुरुष कहते हैं।

(१) पश्चमी भयेन २।१।३७। भयभीतभीतिभीमिरिति वाच्यम्। (वार्तिक)

जय प्रमन्त राष्ट्र 'भय', 'भीत', 'भीति', 'भी' के साथ आता है तभी प्रायः प्रमीतत्पुक्ष समास होता है। यथा---

चौराद् भयम्-चौरभयम् , स्तेनाद् भोतः = स्तेनभीतः,

वुकाद् भीतिः = वुक्रमीतिः, अयशसः भीः = अयशोभीः इत्यादि ।

(२) स्तोकान्तिकदूरार्थंकृच्छाणि केन २।१।३९।

ययपि स्तोक, श्रन्तिक, दूर तथा इनके बाचक श्रन्य शब्द एवं कृष्छूशब्द पश्रम्यन्त के साथ समास बनाते हैं, फिर भी पश्रमी का छोप नहीं होता है। यथा—

स्तोकात् मुकः = स्तोकान्मुकः ।

श्रन्तिकात् श्रागतः = श्रन्तिकादागतः ।

द्रात् आगतः = द्रादागतः ।

षष्ठीतत्पुरुष-जय तत्पुरुष छमास का प्रथम शब्द षष्ठी विभक्ति में आता है तब उस तत्पुरुष समास को षष्ठीतत्पुरुष कहते हैं।

(१) वडी राशटा

यह समास प्रायः समस्त वष्ट्यन्त शब्दों के साथ होता है । यथा----राज्ञः पुरुषः = राजपुरुषः । परन्तु इसके दुछ अपवाद भी हैं जो निम्नलिखित हैं---

( अ ) तृजकाभ्यां कर्तरि शशारा

जब षष्टी तुच् प्रत्ययान्त कर्ता, मर्ता, सृष्टा आदि अथवा अक प्रत्ययान्त पाचक, सेवक, याचक आदि कर्तृवाचक शब्दों के साथ आवे, तब समास नहीं होता है। यंथा—

घटस्य कर्ता, जगतः स्रष्टा, धनस्य हर्ता, अन्नस्य पाचकः आदि ।

परन्त

याजकादिभिश्व २।२।९।

याजक, पूजक, परिचारक, परिषेषक, स्नातक, अध्यापक, उत्पादक, होत्, पोतृ, भर्तृ (पति), रथगणक तथा पत्तिगणक शब्दों के साथ षष्ठीतत्पुरुष समास होता है। यथा—ब्राह्मणयाजकः।

(ब) न निर्धारणे २।२।१०।

निर्धारण (किसी वस्तु की दूसरों से विशिष्टता दिखाने ) के अर्थ में प्रयोग में आयी हुयी वष्टी का समास नहीं होता है। यथा-

नृणां ब्राह्मणः श्रेष्ठः ।

किन्तु

गुणान्तरेण तरस्रोपश्चेति वक्तव्यम् ( वार्तिक )

क्ष तरप् प्रत्ययान्त गुणवाची शब्द के साथ वष्ठी आती है, तब समास होता है एवं तरप् प्रत्यय का लोप भी हो जाता है। यथा—

सर्वेषां स्वेततरः सर्वस्वेतः । सर्वेषां महत्तरः सर्वमहान् ।

( स ) पूरणगुणयुहितार्थसदव्ययतव्यसमानाधिकरणेन २।२।११।

पूरणार्यक प्रत्ययों से बने हुए शब्दों के साथ, गुणवाचक शब्दों के साथ, सुहित (तृप्ति) अर्थ वाले शब्दों के साथ, शतृ एवं शानच् प्रत्ययान्त शब्दों के साथ कृदन्त अध्ययों के साथ तथ्य प्रत्यय से बने शब्दों के साथ तथा समानाधिकरण शब्दों के साथ वश्चीतत्युद्दव समास नहीं होता है। यथा—

सतां षष्ठा, काकस्य कारण्यम् , फलानां सुहितः, द्विजस्य कुर्वन कुर्वाणो वा, बाह्मणस्य

कृत्वा ब्राह्मणस्य कर्तव्यम् , तक्षकस्य सर्पस्य ।

विशेष—तम्यत् से बने शब्दों के साथ वष्ठीसमास होता है। यथार्थतः तब्य और तब्यत् में कोई मेद नहीं है। त् से केवळ इतना झात होता है कि तब्यत् से बने शब्द स्वरित स्वर वाले होते हैं। 'स्वकर्तव्यम्' समस्त पद तो बनेगा हो और उसमें अन्तस्वरित होगा।

(द) कीन च पूजायाम् २।२।१२।

पूजार्थवाची क प्रत्ययान्त शब्दों के साथ भी वष्ठीतत्पुरुष समास नहीं होता है। यथा—राज्ञां मतो बुद्धः पूजितो वा। सप्तमी तत्पुरव-जब तत्पुरव का प्रथम शब्द सप्तमी विभक्ति में आहे, तब इस तत्पुरव समास की सप्तमी तत्पुरुव कहते हैं। यह समास भी निम्नलिखित दशाओं में ही होता है—

(१) सप्तमी शीण्डैः २।१।४०।

शौण्ड (चतुर), धूर्त, कितव (शठ), प्रवीण, संवीत (भूषित) अन्तर, अधि, पटु, पण्डित, कुशल, चपल, निपुण इन शब्दों में से किसी के साथ सप्तम्यन्त शब्द आने पर सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। यथा—

श्रचेषु शौण्डः = श्रक्षशौण्डः । प्रेम्णि धूर्तः = प्रेमधूर्तः । यूते कितवः = युतकितवः । समायां पण्डितः = समापण्डितः ।

(२) सिद्धशुन्कपक्षवन्धेव ।२।१।४१।

जब सप्तम्यन्त शब्द सिद्ध, शुक्क, पक्ष और बन्च इन शब्दों में से किसी के साथ आवे, तब सप्तमी तत्युक्ष समास होता है। यथा---

श्चातपे शुस्कः = श्चातपशुष्कः । कटाहे पक्कः = कटाहपकः । चक्के बन्धः = चक्क्यन्धः ।

(३) ध्वाङ्त्तेण चोपे ।२।१।४२। ध्वाङ्त्तेणस्यर्थप्रहणम् (वार्तिक)

जव ध्वाङ्स ( कौवा ) शन्द अयवा इसके समान अर्थ रखने वाले शन्दों के साथ, निन्दा करने के किए सप्तमी आवे, तब सप्तमी तत्पुक्ष समास होता है। यथा—

तीर्थे ध्वाङ्क्षः = तीर्थंध्वाङ्क्षः ( तीर्थं का कौवा अर्थात् लोलुप )। श्राद्धे काकः = श्राद्धकाकः इत्यादि ।

समानाधिकरण तत्युवष समास

समानाधिकरण का तात्पर्य है ऐसी वस्तुएँ जिनका अधिकरण समान अर्थात् एक हो, उदाहरणार्थ यदि राम और मोहन एक ही आसन पर बैठे हों तो वह आसन उन दोनों का समानाधिकरण हुआ, परन्तु यदि दोनों अलग-अलग आसनों पर बैठे हों तो अलग-अलग अधिकरण हुआ अर्थात् 'व्यधिकरण' हुआ। इसी प्रकार यदि एक ही समय में दो व्यक्ति उपस्थित हों तो उनकी उपस्थित समानाधिकरण हुई और यदि मिल २ समय में हों तो उपस्थित व्यधिकरण हुई। इसी प्रकार शब्दों के विषय में भी, यया—राशः + पुरुषः—इसमें यह आवश्यक नहीं है कि राजा और उसका पुरुष दोनों एक हो स्थान और एक हो समय में हों, अत एव यहाँ समानाधिकरण नहीं हो सकता है। किन्तु कृष्णः + सपंः—इसमें यह निश्चित है कि जहाँ और जिस-जिस समय में साँप रहेगा, उसका काळापन भी उसके साथ ही साथ रहेगा अन्यथा उसे कृष्णः सपंः नहीं कहा जा सकेगा, अतएव यहाँ समानाधिकरण है।

तत्पुद्धः समानाधिकरणः कर्मघारयः ।१।२।४२।

जिसमें दोनों शन्दों का समानाधिकरण हो ऐसा तत्युक्ष समास, समानाधिकरण तत्युक्ष अथवा कर्मधारय तत्युक्ष कहलाता है। इस समास की किया दोनों शन्दों को

11

भारण करती है। उदाहरणार्थ 'कृष्णः सर्पं अपसर्पति' इस वाक्य में सर्प जब किया करता है तो कृष्णत्व भी उसके साथ रहता है।

व्यधिकरण तत्पुरुष श्रीर समानाधिकरण तत्पुरुष में मुख्य मेद यह है कि अयम में समास का पहला शब्द अयमा के अतिरिक्त और किसी विभक्ति में होता है

बुसरे में केवल प्रयमा विभक्ति होती है।

कर्मधारय समास में प्रथम शब्द या तो द्वितीय शब्द का विशेषण होता है और द्वितीय शब्द संज्ञा होता है अथवा दोनों शब्द संज्ञा होते हैं किन्तु प्रथम विशेषणस्थानीय होता है अथवा दोनों हो विशेषण होते हैं जिसमें समय पड़ने पर किसी तीसरे शब्द का संयुक्त विशेषण हो जाते हैं।

कर्मधारय समास के निम्नलिखित मेद हैं—

(१) विशेषणं विशेष्येण बहुकम् । २।१।५७।

त्य कर्मधारय समास को विशेषणपूर्वपद कर्मधारय' कहते हैं जिनमें प्रथम शब्द विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य। यथा—

कृष्णः सर्पः = कृष्णसर्पः । नीलम् उत्पलम् = नीकोत्पलम् ।

रकं कमलम् = रककमलम्।

कि दोपे । २।१।६४।

'कु' शब्द का अर्थ जब 'कराव', 'बुरा' होता है तब इस पद का समास किसी संज्ञा से होकर पूरा कर्मधारय समास हो जाता है। यथा—

क्रस्तितः पुरुषः = क्रपुरुषः । क्रस्तितः देशः = क्रदेशः ।

कुत्सितः पुत्रः = कुपुत्रः ।

क्हीं कहीं 'कु' का क्यान्तर 'कद्' सौर कहीं 'का' हो जाता है। यथा---कृत्यितम् अन्तम् = कदन्तम्। कृत्यितः पुरुषः = कापुरुषः।

( २ ) उपमानानि सामान्यवचनैः ।२।१।४४।

वन किसी वस्तु से उपमा दी वाय तो वह वस्तु जिससे उपमा दी वाय और वह
गुज जिसको उपमा हो, मिलकर कर्मधारय समास होंगे और इस समास को 'उपमानपूर्वपद कर्मधारय' कहा वायगा। यथा—वनः इव श्यासः = चनश्यासः। चन्द्रः इव
आहादकः = चन्द्राहादकः। प्रथम उदाहरण में 'घन' उपमान और 'श्याम' सामान्य
गुज है। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में 'चन्द्र' उपमान और 'श्राहादक' सामान्य गुज
है। इस समास में उपमान पहले आता है, अतएव इसे 'उपमानपूर्वपद' कहा जाता है।

(३) उपमितं भ्याघ्रादिभिः सामान्या प्रयोगे । १।१।५६।

उस कर्मधारय समाप्त को 'उपमानोत्तरपद कर्मधारय' कहते हैं जिसमें उपमित (जिस बस्तु की उपमा दी आए) और उपमान (जिससे उपमा दी आए)—दोनों साय साय आते हैं। यथा—शुस्तं कमळिमव = मुस्तकमक्षम्। पुरुष: व्याप्तः इव = पुरुपव्याप्तः। इस समाद में उपमान प्रदम शब्द न होकर द्वितीय होता है। मुखकमलम् , पुरवन्यात्रः आदि इस प्रकार के बमासों का दो तरह से विष्नह किया जा सकता है। (१) मुखमेव कमलम् और पुरुषः एव व्याद्रः और (२) मुखं कमल-मिव और पुरुषः व्याद्रः इव।

प्रथम की रूपक समास कहा जायगा क्योंकि इसमें एक पर दूसरे का आरोप किया गया है और द्वितीय को उपमित समास कहेंगे क्योंकि इसमें उपमा है।

(४) दो समानाधिकरण विशेषणों के समास को 'विशेषणोभयपद कर्मधारय कहते हैं। यथा —

कृष्णथ रवेतथ = कृष्णरवेतः ( अश्वः )

इसी प्रकार दो क प्रत्ययान्त शब्द वस्तुतः विशेषण ही होते हैं, इसी प्रकार समास बनाते हैं। यथा—

स्नातश्च श्रनुकिप्तथः = स्नातानुकिप्तः ।

दो विशेषणों में से एक दूसरे का प्रतिवादी भी हो सकता है। यथा-

कृतम अकृतम = कृताकृतम् ( कर्म )

चरब अचरब = चराचरम् ( जगत् )

### द्विगुसमास

संख्यापूर्वी द्विगुः २।१।३२।

जब कर्मघारयसमास में प्रथम शब्द संख्यावाची हो और दूसरा कोई संज्ञा तो उब बमास को 'द्विगुसमास' कहते हैं। 'द्विगु' शब्द में स्वयं प्रथम शब्द 'द्वि' संख्या-वाची है और दूसरा 'गु' (गो) संज्ञा है।

(अ) द्विगुसमास तभी होता है जब या तो उसके अनन्तर कोई तदित प्रत्यय संगता हो, यथा—

वय् + मातृ = वण्मातृ + श्र (तिद्वत प्रत्यय ) = वाण्मातुरः (वण्णां मातृणाम-पत्यं पुनार )

अथवा उसकी कियी और शब्द के साथ समास में आना हो। यथा = पश्चगावः धनं यस्य सः = पश्चगवधनः।

( व ) अथवा द्विगु समास किसी समूह ( समाहार ) का बोतक हो। इस अवस्था में वह नित्य नपुंसकिन्तर एक वचन में रहेगा। यथा---

पद्यानां गर्वा समाहारः = पद्यगवम् ।

पद्मानो प्रामाणो समाहारः = पद्मप्रामम् ।

पद्मानां पात्राणाम् समाहारः = पद्मपात्रम् ।

चतुणौ युगानां समाहारः = चतुर्युगम् ।

१. द्विगुरेकवचनम् २।४।१।

२. स नपुंसकम् २।४।१७।

त्रयाणां भुवनानां समाहारः = त्रिभुवनम् ।

पद्मानां मूलानां समाहारः = पद्ममूली।

पद्मानां बटानां समाहारः = पत्रवटी।

त्रयाणां कोकानां समाहारः = त्रिकोकी ।

श्रकारान्तोत्तरपदो द्विगुः श्वियामिष्टः । पात्रान्तस्य न । ( वार्तिक )

बट, लोक तथा मूल इत्यादि अकारान्त शब्दों के साथ समाहार द्विग् समास होने पर समस्त पद ईकारान्त स्नीलिङ्ग हो जाता है। परन्तु पात्र, भुवन, युग इस्यादि में अन्त होने वाले द्विग्र समास में नहीं।

आवन्तो वा (वार्तिक)

समाहार द्विगु का उत्तर पद का अकारान्त होने पर समस्त पद विकल्प से स्नीलिज्ञ होता है। यथा—

पद्यानां सद्वानां समाहारः = पश्चस्वी, पश्चस्वा ।

#### अम्य तत्पुरुष का समास

श्रव उन तत्पुरुष समासों का विचार किया जाएगा जो तस्पुरुष होते हुए भी कुछ वैशिष्टण रखते हैं।

(१) नन् तत्पुरुष समास-

अब तत्पुरुष में प्रथम शब्द 'न' रहे और दूसरा कोई संज्ञा या विशेषण रहे तो उसे नम् तत्पुरुष की संज्ञा प्रदान की जाती है। यह 'न' व्यक्षन के पूर्व 'आ में और स्वर है पूर्व 'आ न' में बदल जाता है। यथा—

न ब्राह्मणः = अब्राह्मणः ( ऐसा मनुष्य जो ब्राह्मण न हो )।

न गर्दमः = अगर्दमः ( ऐसा जानवर जो गदहा न हो )।

न सत्यम् = श्रसत्यम् ।

न चरम् = अचरम्।

न कृतम् = अकृतम्।

न अन्त्रम् = अनन्त्रम् ( को कमक न हो )।

न भागतम् = भ्रनागतम् ।

(१) प्रादि तत्प्रस्पसमाध-

जब तत्पुद्दव में प्रथम शन्द 'प्र' श्रादि उपसर्गों में से कोई हो, तब उसे प्रादि तत्पुद्दव कहते हैं। यथा--

प्रगतः ( बहुत विद्वान् ) श्राचार्यः = प्राचार्यः ।

प्रगतः ( बहे ) पितामहः = प्रपितामहः ।

प्रतिगतः ( सामने भाया हुआ ) अक्षम् ( इन्द्रियम् ) = प्रत्यक्षः ।

बद्गतः ( ऊपर पहुँचा हुआ ) वेलाम् ( किनारा ) = बद्वेलः ।

अतिकान्तः भर्यादाम् = अतिमर्यादः ( जिसने हद पार कर दी हो )

श्रतिकान्तः रथम् = श्रतिरयः ( ऐसा योद्धा जो बहुत वलवान् हो )। अवकुष्टः कोकिलया = अवकोकिलः ( कोकिला से उच्चारण किया हुआ—मुख्य )। परिग्लानोऽष्ययनाय = पर्यथ्ययनः ( पढ्ने से यका हुआ )। निर्गतः गृहात् = निर्गृहः ( घर से निकाला हुआ ) इत्यादि । विशेष—इन 'प्र' आदि नपसर्गो से विशेष विशेषणों का अर्थ निकलता है। इसीकिए यह एक प्रकार से कर्मधारय समास हैं।

(३) गति तत्पुरुष समास-

कुछ कृत् प्रत्ययों में अन्त होने वाले शन्दों के साथ कुछ विशेष शन्दों ( करी आदि ) का समास होता है, तब उस समास को गति तत्पुद्द कहते हैं । यथा— करी कृत्वा = करीकृत्य । शुक्लीभूय । नीलीकृत्य । इसी प्रकार स्वीकृत्य, परपराकृत्य ।

'भूषण' अर्थवाची होने पर 'अलम्' की भी गति संज्ञा होती है। यथा---अलं ( भूषितं ) कृत्वा = अलंकृत्य ( भूषित करके )।

आदर<sup>3</sup> तया अनादर अर्थ में 'सत्' और 'असत्' भी गति कहकाते हैं। यथा— सत्कृत्य ( आदर करके )।

अपरिमह से भिन्न अर्थ में 'अन्तर' की भी गति संज्ञा होती है। यथा— अन्तर्हत्य—सन्ये हत्वा इत्यर्थः।

कु<sup>भ</sup> बातु के साथ 'साक्षात्' इत्यादि की भी गति संग्ना होतो है । यथा— साक्षात्कृत्य । गतिसंग्नक होने पर ही 'साक्षात्कृत्य वनेगा' अन्यया 'साक्षात्कृत्या' । पुरः<sup>ड</sup> की भी गति संज्ञा होती है । यथा—पुरस्कृत्य । 'श्रहतम्'<sup>9</sup> शब्द की भी गति संज्ञा होती है । यथा—श्रस्तंगस्य ।

'ग्रस्तम्' शब्द का भा गात सज्ञा हाता है। यथा—श्रस्तगत्य। श्रन्तर्थान के श्रर्थ में 'तिरः' शब्द गतिसंज्ञक होता है। यथा—तिरोभूय।

करी त्रादि निपात किया के योग में गति कहकाते हैं। चिन तथा अन् प्रत्ययों से युक्त शब्द भी गति कहकाते हैं।

इसीलिए यह समास गति-समास कहकाता है।

१. कर्यादिचिवडाचरच १।४।६१।

२ स्वणेऽलम् १।४।६४।

३. श्रादरानादरयोः सदसती । १।४।६३।

४. ब्रन्तरपरिप्रहे । १।४।६४।

५. साक्षात्प्रयुतीनि च ! १।४।७४।

६. पुरोऽब्ययम् ।

७ अस्तं च। १।४।६८।

८, तिरोऽन्तर्षौ । १।४।७१।

तिरः कु के साथ विकल्प से गति होता है। यथा तिरस्कृत्य या तिरः कृत्य।

(४) उपपद्र तत्पुद्द समास-

जब तत्पुरुष का पहला शन्द कोई ऐसी संज्ञा या कोई ऐसा अन्यय हो जिसके न रहने से उस समास के द्वितीय शन्द का वह रूप नहीं रह सकता है, तब उसे उपपद-तत्पुरुष समास कहते हैं। प्रथम शन्द को उपपद कहा जाता है, इसीलिए इस समास को उपपद समास कहते हैं। द्वितीय शन्द का कोई रूप किया का न होना चाहिए, बल्कि कृदन्त का होना चाहिए, परन्तु ऐसा शन्द हो जो प्रथम शन्द के न रहने पर असम्भव हो जाए। यथा—कुम्मं करोति इति कुम्मकारः।

यहाँ समास में 'कुम्म' श्रीर 'कार' दो शब्द हैं। 'कुम्म' को उपपद कहेंगे।
पुनश्च 'कार' भी कृदन्त का रूप है, किन्तु यदि पूर्व में उपपद न हो तो 'कार' श्रपने
श्राप नहीं रह सकता। 'कार' उपपद से स्वाधीन कोई शब्द नहीं है। हम 'कार' का
प्रयोग श्रकेले नहीं कर सकते हैं। केवल कुम्म श्रयवा श्रन्य उपपद के साथ ही इसे
प्रयुक्त कर सकते हैं; यथा—

वर्मकारः, स्वर्णकारः आदि । इसी प्रकार-सामगायतीति सामगः।

यहाँ 'साम' उपपद है, अत्तर्व 'गः' शब्द प्रयुक्त हुआ है, इसके साथ ही 'गः' का प्रयोग हो सकता है, अकेले नहीं। 'गः' के साथ कोई उपपद अवस्य रहना चाहिए। इसी प्रकार—

भनं ददातीति धनदः ।
- कम्बलं ददातीति कम्बलदः ।
गा ददातीति गोदः । इत्यादि ।
कत्वा च । २।२।२२।

तृतीयान्त उपपद 'क्स्वा' के साथ विकल्प से समास वनाते हैं। यथा—उच्चैः कृत्य, एकार्थीभूय आदि । समास न होने पर उच्चैः कृत्वा होगा ।

( ४ ) अलुक् तत्पृष्यसमाय-

समास करने पर बहाँ पूर्वपद की विभक्ति का लोप नहीं होता है, वहाँ अलुक् समास होता है। कहाँ पूर्वपद की विभक्ति का लोप होता है, कहाँ नहीं यह शिष्ट प्रयोगों से ही समझना चाहिए। निम्नलिखित स्थानों में विभक्तियाँ लुप्त नहीं होती :—

तृतीयातरपुरुष में — पुंसातुषः, सहसाइतम्, श्रोजसाकृतम्, मनसाइतम्, श्रम्मसाकृतम्, तमसाकृतम्, मनसाइतम्, श्रात्मनादशमः, इस्तिना-पुरम् श्रादि ।

चतुर्यीतत्पुरुष में -- बात्मनेपदम् , परस्मैपदम् ।

<sup>🧓 🥄</sup> विभाषा कृत्रि । १।४।७९।

२, तत्रोपपदं सप्तमीस्यम् । ३।९।९२।

पद्ममातत्व्हव में — स्तोकान्मुक्तः, कृष्ट्यानिमध्यान्तः; श्रक्षान्मुकः, श्रन्तिकादागतः, समीपादागतः, दूरादागतः।

षष्ठीतरपुरुष में —दासस्तनयः, बाचोसुक्तिः, पश्यतीहरः, शुनःशोपः, दिबोदासः, बाचस्पतिः, चौरस्यकुळम् ।

सप्तमीतत्पृक्व में — युधिष्ठिरः, गेहेशूरः, शरदिकः, अन्तेवासी आदि ।

(६) मध्यमपदलोपो तत्पुदवसमास—

ऐसे तत्पुरुषसमास जिनमें से कोई ऐसा शन्द गाथन हो गया हो लिसे साधारण दशा में रहना चाहिए था, 'मध्यमपदकोपी समास' के नाम से कहे जाते हैं। यह कर्म-धारय और बहुत्रीहि में होता है। यथाः—

शाक्तियः पार्थिवः = शाक्तपार्थिवः।

सिंहचिहितम् श्रासनम् = सिंहासनम्।

देवपूजको ब्राह्मणः = देवब्राह्मणः ।

पमाधिका दश = पम्बदश।

बिन्ध्यनामा गिरिः = बिन्ध्यगिरिः।

क्रायाप्रधानः तसः = क्रायातदः आदि ।

चन्द्र इव धाननं यस्याः सा = चन्द्रानना ।

अभुकानि पर्णानि यया सा = अपर्णा ( पार्वती )।

अनुगतः अर्थो यश्मिन् सः = श्रन्वर्थः ।

(७) मयुरुवंसकादि तत्पुरुवसमास

कुछ ऐसे तत्पुद्वसमाय हैं जिनमें नियमों का प्रत्यक्ष स्टब्ह्न है, सनकी पाणिनि ने मयूरव्यंसकादि नाम देकर प्रयक् कर दिया है। यथा—

व्यंसकः मध्रः = अध्रव्यंसकः ( चालाक मोर )

यहाँ म्यंसक शन्द प्रयम होना वाहिए या और मयूर दूसरा। इसी प्रकार-

थन्यो पात्रा = राजान्तरम्।

श्रन्यो प्रामः = प्रामान्तरम् ।

उद्द च अवाक् चेति उच्चावचम् ।

निवितं व प्रचितं चेति निधाप्रचम् ।

विदेव इति चिन्मात्रम् ।

#### इन्द्रसमास

चार्थे द्वन्द्वः ।२।२।२१।

जहाँ पर दो या अधिक शब्दों का इस प्रकार समास हो कि उसमें च ( और ) अर्थ छिपा हो तो वह हम्द्रसमास होता है। इस समास की पहचान है कि जहाँ अर्थ करने पर बीच में 'ग्रीर' अर्थ निक्ले। यथा—

रामख अदमण्ड = रामलदमणी।

शशस्य कुशस्य पलाशस्य = शशकुशपलाशाः ।
समयपदार्थप्रधानो द्वन्दः ।
द्वन्द्वसमास में दोनों पदों का स्वर्थ मुख्य होता है ।
द्वन्द्वसमास तीन प्रकार का है---१-इतरेतर द्वन्द्व
२-समाहार द्वन्द्व
३-एकशेष द्वन्द्व

(क) इतरेतर द्वन्द

जहाँ पर बीच में 'श्रोर' का अर्थ होता है तथा शब्दों की संख्या के श्रनुसार श्रान्त में बचन होता है श्रार्थात् दो बस्तुएँ हों तो डिवचन, बहुत हों तो बहुवचन, वहाँ इतरेतर द्वन्द्व समास होता है। प्रत्येक शब्द के बाद विष्रह में 'च' लगेगा। यथा—

रामश्च कृष्णश्च = रामकृष्णी । इसो प्रकार उमाशंकरी, रामलद्दमणी । पत्रं च प्रथं च फलं च = पत्रप्रमुफ्तलानि ।

रामश्व अञ्चमणस्य भरतस्य = रामछद्रमणभरताः।

आनक् ऋती हन्द्वे ।६।३।२४।

श्रकारान्त (विद्यासम्बन्ध तथा योनि सम्बन्ध के वाचक) पद या पदों के साथ इन्द्रसमास होने पर अन्तिम पद के पूर्वस्थित श्रकारान्त पद के ऋकार के स्थान में आकार हो जाता है! यथा—

होता च पोता चेति होतापोतारौ ।

माता च पिता च = मातापितरौ।

होता च पोता च उद्गाता च = होतृपोतीद्गातारः।

परविकाः द्वनद्वतत्पुरुषयोः ।२।४।२६।

इस समास में अन्तिम शब्द के अनुसार पूरे समास का लिप्त होता है। यथा--

मयूरी च कुक्कुटरच = मयूरीकुक्कुटी।

कुक्कुटरच मयूरी च = कुक्कुटमयूर्यी।

( ख ) समाहारद्वन्द

जिस समास में दो वा बहुत पदों का समाहार बोध हो वा प्रत्येक पद का अर्थ समष्टि भाव से प्रकाशित हो वहाँ समाहार द्वन्द्व होता है। समाहार द्वन्द्व में समस्त पद एकवचनान्त नपुंसकिक्ष में होते हैं। यथा—हस्तौ च पादौ च = हस्तपादम्। पाणी च पादौ च पाणिपादम्। आहारश्च निद्वा च भयम = आहारनिद्वाभयम्।

द्वन्द्वस्य प्राणितूर्यसेनांगानाम् ।२।४।२।

प्राणी के अंग, तूर्य ( वाय ) के अप्न और सेना के अंगवाचक शन्दों में समाहार इन्द्र ही होता है। यथा-पाणी च पादी च पाणिपादम्।

भेरी च पटहरच अनयोः समाहारः—भेरीपटहम् । हस्तिनरच अश्वारच एतेषां समाहारः—हस्त्यसम् । जातिरप्राणिनाम् ।२।४।६।

मतुष्य श्रयना पशु के शरीर के श्रज्ञनाचक शब्दों में समाहार द्वन्द्व होता है। यथा---पाणिपादम्।

विशिष्टलिङ्गो नदीदेशोऽप्रामाः ।२।४।७।

िलंग भेद होने से नदी वाचक, देशवाचक श्रौर नगरवाचक शब्दों में समाहार इन्द्र होता है। यथा—गंगा च शोणश्च = गन्नाशोणम्। इसी प्रकार यमुनाब्रह्मपुत्रम्, ब्रह्मपुत्रचन्द्रभागम् श्रादि।

कुरुरच कुरुचेत्रश्च = कुरुकुरुचेत्रम् । इसी प्रकार कुरुनात्रकम् खादि । मधुरा च पाटलिपुत्रश्च = मधुरापाटलिपुत्रम् , काशीप्रवागम् खादि ।

क्षद्रजन्तवः ।२।४।८।

जब क्षद्र जीवों के नाम हों तब समाहारद्वन्द्र होता है। यथा— युका च निक्षा च यूकास्त्रिम् ( जुएँ ग्रोर लीखें )।

येवां च विरोधः शाश्वतिकः ।२।४।९।

जिनमें परस्पर नित्य विरोध होता हो उनमें समाहारद्वन्द्व होता है। यथा—
आह्यश्च नकुळाश्च = आह्वनकुळम्। इसी प्रकार गोध्याप्रम्, काकोल्कुम् इत्यादि।
गाने-वजाने वाले आंग के वाचक शब्दों में समाहार द्वन्द्व होता है। यथा—
मार्द्शिकाश्च पाणविकाश्च = मार्द्शिकपाणविकम् ( मृदक्व और पणव बजाने वाले )।
आचेतन पदार्थ के वाचक शब्दों में समाहार द्वन्द्व होता है। यथा—
गोध्रमश्च चणकश्च = गोध्रमचणकम्।

विभाषा वृक्षसृगतुणधान्यन्यस्मनपशुराकुन्यश्ववदनपूर्वापराधरोत्तराणाम् ।२१४।१२। वृक्षादौ विशेषाणामेव प्रहणम् (वार्तिक)।

वृक्ष, सृग, तृण, घान्य, ब्यंजन, पशु, शकुनि के वाचक शब्दों के समास तथा श्रव्यवदं , पूर्वापरे तथा श्रधरोत्तरे समास भी विकल्प से समाहारद्वन्द्व समास होते हैं। यथा-—

प्लक्षन्यप्रीयम् , प्लक्षन्यप्रीयाः ।

क्ष्य्षतम् , रुरुषताः ।

क्ष्राकाशम् , कुराकाशाः ।

विधियनम् , वोहियनाः ।

द्विधृतम् , द्विधृते ।

गोमहिषम् , गोमहिषाः ।

श्रुक्ष्यकम् , श्रुक्ष्यकाः ।

(ग) एकशेष द्वन्द

एक विमक्ति होने से समास करने पर समानाकार के दी वा बहुत पदों में से एक ही रह जाता है, ऐसे समास को एकशेष द्वन्द्व कहते हैं। यथा—

माता च पिता च = पितरी । श्वश्रूश्च श्वश्रुरश्च = श्वसुरी ।

सरूपाणामेकशेष एकविभक्ती 19:२६।४। विरूपाणामिप समानार्थानाम् । (वार्तिक ) एक शेष द्वन्द्व में केवल समान रूपवाले शब्द अथवा समान अर्थ रखने वाले विरूप शब्द भी आ सकते हैं। यदि समास में पुँक्लिक शब्द तथा ख्रीलिक शब्द दोनों मिलें तो समास पुँक्लिक में रहेंगे। यथा—

सरूप-- ब्राह्मणी च ब्राह्मणश्च = ब्राह्मणी।

शुद्री च शुद्रस्च = शुद्री।

ग्रजश्च ग्रजा च = ग्रजी।

चटकरच चटका च = चटकौ।

विरूप—वद्भवस्य कुटिसदण्डरच = वक्रदण्डी या कुटिसदण्डी । घटश्च कलशश्च = घटी या कलशी।

द्वनद्वसमास करते समय निम्निक्केखित नियमा पर थ्यान रखना आवश्यक है-

( अ ) द्वन्द्वेचि ।२।२।३२।

इकारान्त शब्द पहले रखना चाहिए; यथा—हरिश्च हरश्च =हरिहरौ।

( व ) अनेक प्राप्तावेकत्र नियमोऽनियमः शेषे । ( वार्तिक )

यदि कई इकारान्त हों तो एक को प्रथम रखना चाहिए, शेष की डच्छातुसार रख सकते हैं। यथा—हरिश्व हरश्व गुक्श्व = हरिहरगुरवः या हरिगुरुहराः।

( स ) ब्रजाबन्तत् । २।२।३३।

· स्वर् से आरम्भ होने वाले एवं 'श्र' में अन्त होने वाले राज्दों की पहले रखना चाहिए। यथा—इन्द्रश्च अग्निश्च = इन्द्राग्नी।

ईश्वरश्च प्रकृतिश्च = ईश्वरप्रकृती।

🁌 ( द ) वर्णानामाजुपूर्व्येण । स्नातुज्यीयसः । ( बार्तिक )

वर्णों के तथा माइयों के नाम को ज्येष्ठ कमानुसार रखना चाहिए। यथा--

रामश्च लद्मणश्च = रामलद्मणौ। इसी प्रकार युधिष्ठिरार्जुनौ।

( य ) अस्पाच् तरम् । २।२।३४।

**बहुवी**हिसमास

जिन समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है, उसे बहुर्वीहिसमास कहते हैं। बहुब्रीहिसमास होने पर समस्त पद स्वतन्त्र रूप से अपना अर्थ नहीं. बताते, प्रत्युत् वे विशेषण के क्प में काम करते हैं और अन्य वस्तु का बोध विशेष्य के रूप में कराते हैं। वहुमीहि शब्द का यौगिक अर्थ है—बहुः मीहिः यस्य अस्ति सः बहुमीहिः (जिसके पास बहुत चावल हों)। इसमें दो शब्द हैं—बहुः और बीहि। प्रथम शब्द दूसरे शब्द का विशेषण और दोनों मिलकर किसी तीसरे के विशेषण हैं। अतएव इस प्रकार के समासों का नाम बहुबीहि पढ़ा।

बहुन्नीहि और तत्पुरुष में मुख्य भेद यह है कि तत्पुरुष में प्रथम शब्द द्वितीय शब्द का विशेषण होता है, यथा—पीतम् अम्बरम् = पीताम्बरम् ( पीला कपदा )— कर्मधारय तत्पुरुष । बहुन्नीहि में इसके अतिरिक्त दोनों मिलकर किसी तीसरे शब्द के विशेषण होते हैं । यथा—पीताम्बरः पीतम् अम्बरं यस्य सः ( जिसका कपदा पीला, हो, अर्थात् श्रीकृष्ण )

इस प्रकार हम देखते हैं कि एक हो समास प्रकरण की आवश्यकतातुसार तत्पुरुष या बहुमोहि हो सकता है। इसके उदाहरण के लिए एक बढ़ो सनोरखक कहानी है।

एक बार एक भिलारी फटे-पुराने कपड़े पहने किसी राजा के निकट जाकर बोळा— 'श्रहञ्च त्वच राजेन्द्र, कोकनाया बुभावापि'। (हे राजेन्द्र ! मैं भी छोकनाय हूँ और आप भी श्रयीत हम दोनों लोकनाय हैं।)

भिखारी की पूर्वोक्त उक्ति धुनकर सभा के समस्त राजकर्मचारी उसकी पृष्टता पर विगड़कर कहने लगे—देखो, यह भिखारी हमारे महाराज की बराबरी करने चला है, इसे यहाँ से निकालो।' तब तक भिखारी श्लोक का दूसरा अंश भी बोल उटा—

'बहुब्रीहिरहं राजन् षष्ठी तत्पुरुषो 'भवान' (हे राजन् ! में बहुब्रीहि (समास) हूँ और आप षष्ठी तत्पुरुषः—अर्थात् मेरे पक्ष में 'लोकनायः' का अर्थ होगा—'लोकाः प्रजाः नाथाः पालकः यस्य सः"—जिसकी सभी रक्षा करें और पालन करें और आपके पक्ष में "लोकनायः" का अर्थ होगा "लोकस्य नाथा"—संसार भर के स्वामी । यह युनकर सब लोग हैंस पड़े और याचक को उचित पारितोषिक दिया गया है।

इस समास के मुख्य दो भेद हैं---

- ( १ ) समानाधिकरण बहुब्रीहि।
- (२) व्यधिकरण बहुव्रीहि।

समानाधिकरण बहुवीहि वह है जिसके दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति रहती है। व्यधिकरण बहुवीहि वह है जिसके दोनों पदों में विभक्तियाँ भिन्न होती हैं। यथा—

भ्वतुः पाणौ यस्य सः = धनुष्पाणिः।

१. अन्यपदार्यप्रधानी बहुन्नीहिः ( सर्वसमासशेषप्रकरणात् )।

वकं पाणौ यस्य सः = चकपाणिः (विष्णुः )। चन्द्रः शेखरे यस्य सः = चन्द्रशेखरः (शिवः )। चन्द्रस्य कान्तिः इव कान्तिः यस्य सः = चन्द्रकान्तिः। समानाधिकरण बहुवीहि के ६ भेद हैं—

(१) द्वितीया समानाधिकरण बहुनीहि।

(२) तृतीया समानाधिकरण बहुमोहि।

(३) चतुर्यी समानाधिकरण महुद्रीहि।

(४) पश्चमी समानाधिकरण बहुवीहि।

( ५ ) पष्ठी समानाधिकरण बहुबोहि ।

( ६ ) धप्तमी समानाधिकरण बहुव्रीहि ।

समानाभिकरण बहुमीहि के उपर्युक्त मेद निमह में आए हुए 'यत्' शब्द की विभक्ति -से ज्ञात होते हैं। यदि 'यत' द्वितीया निमक्ति में हो तो समास द्वितीया समानाभिकरण -बहुमीहि होगा और इसी प्रकार अन्य मेद होंगे। यथा—

द्वि॰ स॰ ब॰—प्राप्तमुदकं यं सः प्राप्तोदकः (प्राप्तः) ऐसा गाँव जहाँ पानी

पहुँच चुका हो।

आब्दो वानरो यं स आब्दवानरः ( वृक्षः )

तृ॰ स॰ ब॰—जितानि इन्द्रियाणि येन सः जितेन्द्रियः (पुरुषः) जिसने इन्द्रियों को वश में कर लिया है।

कढः रथः येन स कडरयः ( अनड्वान )--ऐसा बैल जिसने रथ खींचा हो।

दत्तं चित्तं येन स दत्तचित्तः (पुरुषः)—ऐसा पुरुष जो चित्त दिए हो।

च • स • व • — उपहृतः पशुः यस्मै सः उपहृत पशुः ( स्ट्रः ) जिसके लिए पशु

( बिले के लिए ) काया गया हो।

पं॰ स॰ ब॰—उद्वृतम् श्रोदनं यस्याः सा उद्वृतौदना (स्याको) ऐसी थाली जिसमें से भात निकाल लिया गया हो। निर्गतं धनं यस्मात् स निर्धनः (पुरुषः)। निर्गतं बलं यस्मात् स निर्धलः (पुरुषः)।

व ॰ स ॰ ब ॰ — पीतम् अम्बरं यस्य सः पीताम्बरः । इसी प्रकार दशाननः ( रावण ), चतुराननः ( ब्रह्मा ), चतुर्युः सः, महाशयः आदि ।

स॰ स॰ व॰—वीराः पुरुषाः यस्मिन् सः वीरपुरुषः ( प्रामः )—ऐसा गाँव जिसमें वीर पुरुष हों।

निम्नलिखित बहुवीहि भी मिळते हैं-

(१) नजोऽस्त्यर्थांनां बाच्यो वा चोत्तरपदछोपः (वार्तिक)। प्रादिभ्यो घातुजस्य बाच्यो वा चोत्तरपदछोपः (वार्तिक)।

नम् या कोई उपसर्ग किसी संझा के साथ हो तो ऐसा कप होता है। यथा-श्रविय-

मानः पुत्रः यस्य स अपुत्रः ( अयवा अविश्वमानपुत्रः )। इसी प्रकार सरकन्धरः ( अथवा सद्गतकन्धरः ), विजीवितः ( अथवा विगतजीवितः )।

### ( २ ) तेन सहेति तुल्ययोगे । २।२।२८।

तृतीयान्त पद के साथ सह शब्द का जो समास होता है वह तुल्ययोग बहुनीहि कहलाता है जिएमें विकल्प से सह का 'स' श्रादेश हो जाता है। यथा—वान्धवैः सहितः सवान्धवः। श्रातुजेन सहितः सातुजः सहातुजो वा। विनयेन सह वर्तमानं सविनयम् , श्रादि।

बहुन्नीहि बनाते समय निम्निस्तित नियमों पर ध्यान रखना आवश्यक है---

(१) श्वियाः पुंबद्धावितपुंस्कादन्त् समानाधिकरणे श्वियामपूरणीप्रियादिषु । ६।३।३४। यदि समानाधिकरण बहुन्नीहि में प्रथम शब्द पुँक्लिप्त शब्द से बना हुआ स्नीलिप्त शब्द (स्पवद्—रूपवती, सुन्दर—सुन्दरी आदि ) हो किन्तु ककारान्त न हो और दूसरा शब्द स्नीलिप्त हो तो प्रथम शब्द का स्नीलिप्त रूप हटाकर आदिम पुँक्लिप्तरूप रक्खा जाता है। यथा—

रूपवती भार्या यस्य सः रूपवद्भार्यः ( रूपवती भार्यः नहीं )।

इस उदाहरण में समास का प्रथम शब्द "रूपवती" है और द्वितीय शब्द भागों। प्रथम शब्द 'रूपवद्' (पुँ०) से बना या और उत्कारान्त न होकर ईकारान्त या एवं दूसरा शब्द "भागों" खीलिङ्ग या। अतएव प्रथम शब्द का पुँक्षिण रूप आया। इसी प्रकार—चित्राः गावः यस्य सः चित्रगुः।

#### (२) इनः स्त्रियाम् । ५।४।१५२।

यदि समास के श्रन्त में इन् में श्रन्त होने वाला शब्द श्रावे और यदि प्रा समास स्रीलिप्त बनाना हो तो नित्य कप् (क) प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। यथा—बहवः दण्डिनः यस्यों सा बहुदण्डिका (नगरी)।

परन्तु पुँक्लिक्स बनाने के लिए कप् जोड़ना या न जोड़ना ऐस्छिक है। यथा—बहुद्ग्डिको प्रामः, बहुद्ग्डी प्रामः वा।

(३) यदि उरस्, सर्पिष् इत्यादि शब्दों के अन्त में आवें तो अनिवार्य इप से कप् प्रत्यय जोड़ा जाता है। यथा--

ब्यृढं **टरो यस्य सः व्यूढोरस्कः ( चौड़ी** छाती वाला ) । त्रियं सपिः यस्य सः त्रियसर्पिष्कः ( जिसे दृत त्रिय हो ) ।

#### (४) शेवाद्विमावा । ५।४।१५४।

जब अन्य नियमों के अनुसार बहुमोहि समास के अन्तिम शब्द में कोई विकार न हुआ हो तो उसमें कप् प्रत्यय का जोड़ना ऐच्छिक है। यथा—उदात्तं मनः यस्य सः उदात्तमनस्कः अथवा उदात्तमनाः। इसी प्रकार महायशस्कः अथवा महायशाः आदि।

(५) यदि बहुत्रीहि समास का अन्तिम शब्द ऋकारान्त (पुं•, इती• अथवा

नपुं•) हो अयवा स्नोलिज का ईकारान्त हो अथवा उकारान्त हो तो कप् प्रत्थय श्रनिवार्य रूप से जुड़ता है। यथा—

ईश्वरः कर्ता यस्य सः ईश्वरकर्तृकः ( संसार )।

श्रन्तं घातृ यस्य सः श्रन्तचातुकः ( पुरुषः )।

रूपवती स्त्री यस्य सः रूपवत्स्त्रीकः ( मनुष्यः )।

सुन्दरी वश्र यस्य सः सुन्दरवधूकः ( पुरुषः )।

(६) स्रापोऽन्यतरस्याम् । ७।४।१४।

यदि र्यान्तम शब्द आकारान्त हो तो कप के बाद में होने पर श्टकानुसार आकार को अकार भी कर सकते हैं। यथा—पुष्पमालाकः अथवा पृष्पमालकः। कप् के अभाव में पुष्पमालः होगा।

#### समासान्त-प्रकरण

( १ ) राजाहः सिखभ्यष्टच् ४।४।९१।

जब तत्पुरुष समास के अन्त में राजन , अहन या सिख शब्द आते हैं तब इनमें टच् प्रत्यय लगता है और इनका रूप राज, अह और सख हो जाता है। यथा—

महान् राजा = महाराजः । इसी प्रकार सिन्धुराजः इत्यादि ।

वत्तमम् आहः = वत्तमाहः ( अच्छा दिन )

कृष्णस्य ससा = कृष्णसस्यः।

यत्र-तत्र महत् शब्द का 'श्रह' हो जाता है। यथा-सर्वाहः (सारे दिन), सायाहः (सार्यकारू)

(२) आन्महतः समानाधिकरणवातीययोः ।६।३।४६।

कर्मधारय और बहुवीहि में प्रथम पद के महत् को महा हो जाता है। यथा---

(३) ऋड्प्रब्धः यथामानचे ।४।४।७४।

समारान्त स होकर ऋच् को ऋच, पुर् को पुर, अप् को अप, धुर् को धुरा और पियन को पय हो जाता है। यथा—

ऋचः अर्धम् = अर्धर्यः ।

विष्णोः पूः = विष्णुपुरम्।

विमलाः आपः यस्य ततः विमलापं ( सरः )।

राज्यस्य घूः = राज्यधुरा ।

किन्तु श्रक्ष (गाड़ी) की धुरा का अभिप्राय होने पर नहीं। यथा-अक्षधूः।

(४) श्रदः सर्वेकदेशसंख्यातपुण्याच्च रात्रेः ।४।४।८७।

आहः, सर्व, एकदेश ( भाग ) सूचक शब्द, संख्यात श्रीर पुण्य के साथ रात्रिं का समास होने पर समासान्त अन् प्रत्यय लगता है। यथा--

अहरच रात्रिरचेति अहोरात्रा ।

सर्वा रात्रिः सर्वरात्रः । पूर्व रात्रेः पूर्वरात्रः । इसी प्रकार संख्यातरात्रः, पुण्यरात्रः ।

( ४ ) श्रहोऽह एतेभ्यः ।५।४।८८।

उपर्युक्त (न०४) 'सर्व' इस्यादि के साथ 'श्रहन' राब्द का समास होने पर 'श्रह' हो जाता है। तदनन्तर श्रहोऽदन्तात्।८।४।७ के श्रनुसार श्रकारान्त पूर्वपद के रकार के पश्चात् 'श्रह' के 'न' को 'ण' हो जाता है। यथा—

सर्वाहः, प्वीहः, अपराहः त्रादि ।

(६) न संख्यादेः समाहारे ।४।४।८९।

परन्तु यदि र्रुंख्याबाची शब्द पहले होगा तो समाहार में ऋहन् का श्रद्धः ही होगा। यया— संशानामहा समाहारः सप्ताहः। इसी प्रकार एकाहः, त्र्यहः इत्यादि।

(७) श्रनोऽश्मायः सरसां जातिसंद्वयोः ।५।४।९४।

समस्त पद का जाति या संज्ञा (नाम ) अर्थ होने पर अनस्, अश्मन्, अयस् और सरस् के अन्त में टच् (अ) प्रत्यय जुड़ता है। यथा—

जाति अर्थ में — उपानसम् , अमृताश्मः, कालायसम् , मण्डूकसरसम् । संज्ञा अर्थ में — महानसम् , पिण्डाशमः, लोहितायसम् , अलसरसम् ।

(८) नित्यमसिच् प्रजामेधयोः ।५।४।१२२।

नम्, दुः श्रीर सु के साथ प्रमा श्रीर मेघा का बहुमीहि समास होने पर श्रासिच् प्रत्यय जगता है। यथा—श्रामाः, दुष्प्रमाः, सुप्रमाः। श्रामेघाः, दुर्मेघाः, सुमेघाः। ये सब 'श्रस्' में श्रन्त होते हैं। इनके कप इस प्रकार चलेंगे—श्रप्रमाः, श्रप्रमाः, श्रप्रमसः इत्यादि।

( ९ ) धर्मादनिच् केवलात् । ४। ४। १२४।

धर्म के पूर्व यदि केवल एक ही पद हो तो बहुवीहि समास में धर्म के धनन्तर अनिक् प्रत्यय जोड़ा जाता है। यथा—कल्याणधर्मा (धर्मन् ) 'उत्पत्स्यतेऽस्तु मम कोऽपि समानधर्मा कालेखर्य निरवधिविपुत्रा च पृथ्वी ॥'

(१०) प्रसंभ्यो जानुनोर्जुः । ११४।१२९। कथ्योदिमाषा । ११४।१२०। बहुमीहि समास होने पर प्र और सम् के बाद 'जानु' को 'द्व' होता है। यथा— प्रगते जानुनी यस्य सः प्रद्वाः; इसी प्रकार संद्वः । कथ्यं के साथ विकल्प से द्वा होता है। यथा—कर्य्यं द्वाः या कर्ष्यं जानुः।

( ११ ) धनुषसः । १।४।१३२। वा संज्ञायाम् । १।४।१३३। धनुष् में श्रन्त होने वाले बहुशीहि समास में श्रनङ् श्रादेश होता है। यया— पुष्पं धनुर्यस्य सः पुष्पधन्वा । इसी प्रकार शार्श्वयन्वा ।

( १२ ) जायायानिङ् ।५।४।१३४।

जायान्त बहुमोहि में 'जाया' को 'जानि' हो जाता है। यथा-

युवती जाया यस्य सः युवजानिः । इसी प्रकार भूजानिः (राजा), महीजानिः इत्यादि ।

( १३ ) गन्धस्येदुत्पृतिमुसुरिमम्यः ।४।४।१३४।

बहुझीहि समास में उत् , पृति, सु, सुरिम के बाद गन्ध को गन्धि होता है। यथा— उद्गतो गन्धो यस्य सः उद्गन्धिः। इसी प्रकार पृतिगन्धिः, सुगन्धिः, सुरिभगन्धिः।

( १४ ) पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्यः ५।४।१३८।

बहुन्नीहि समास में हस्ति इत्यादि शन्दों के अतिरिक्त यदि कोई उपमान शब्द पहले हो तो 'पाद' को 'पाद' हो जाता है। यया—व्यान्नस्य इब पादी यस्य सः व्यान्नपातु।

( १४ ) कुम्भपदीषु च ४।४।१३९। पादः पत् ६।४।१३०।

कुम्भपदी इत्यादि स्नोलिज्ञ शब्दों में भी 'पाद' के श्रकार का लीप हो जाता है। फिर पाद के स्थान में पत् होकर कीष् जुड़ता है। यथा—कुम्भपदी, एकपदी। स्नीलिज्ञ न होने पर कुम्भपादः समास बनेगा।

## संस्कृत में अनुवाद करो-

१—शकुन्तला की वस्कण्ठा बहुत बढ़ गई है। २—अपने इच्छानुसार करना।
२—राम मेरे वंश की प्रतिष्ठा है। ४—सब वृछ सास्य के अधीन है। १—उसको अपने
पह से हटा दिया गया है। ६—महात्मा रक्त कमल को लेकर सप्तियों की अर्थना करता
है। ७—दुष्टों के संहारक श्रीकृष्ण का यश त्रिभुवन में व्याप्त है। ८—वह कुपुक्ष और
कुपुत्र की निन्दा करता है। ९—राजाओं को वस्सव प्रिय होता है। १०—अव्छे प्रकार
से धनुष पर बाण चढ़ाये हुए बाण को वसार कोजिए। १९—वालकों को मनोरखन
और वीरों को युद्ध प्रिय होता है। १२—मोहन की मार्या क्पवती है। १३—पृष्यों का
पति नल अद्भुत गुणों से युक्त था। १४—बालक के लिए पत्र, पुष्प और फल काओ।
१५—राम, लद्दमण, भरत और शत्रुष्न श्रातु-श्रेम की मूर्ति हैं। १६—मोरनी और
मुगें जंगल में घूम रहे हैं। १७—संसार के माता-पिता पार्वती और परमेश्वर की
बन्दना करता हैं। १८—वह महाराजा कृष्ण का सखा है। १९—तालाव का जल
स्वच्छ है। २०—अध्यात्म में मन लगाओ। २१—आजकल अधिकांश मित्र मौका पढ़ने
पर काम नहीं आते। २२—दुर्गों कन और मीम का गदा-युद्ध प्रारम्म हुआ। २३—
कामदेव का धनुष कूलों का है। २४—बालिका बाएँ हाथ पर मुँह रक्खे बैठी है।
२५—दिन टक गया।

हिन्दी में श्रानुवाद करो तथा रेखाङ्कित में समास बताओ और विमह करी— १—द्शामुखभुजमण्डलीनां रहपरिपीडितमेखलोऽयम् । १—जगतः पितरौ वन्दे ।

- र देवायत्तं कृते जन्म मदायत्तं तु पौरवम्।
- ४—महाप्रत्ययमास्त्रश्चमितपुष्करावर्तकप्रचण्डघनगर्जितप्रतिरवानुकारी मुद्दुः ।
  - ५—नीलाम्बुजश्यामलकोमलाक्षं सीतासमारोपितवाममागम्।
    पाणौ महासायकचाठवापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्।
  - ६—वातात्मजं मारुततुल्यवेगं मनोजवं श्रीरामदूतं शरणं प्रपथे।
  - ७---नतोऽहं रामवल्लमाम्।
  - गजाननं भृतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारमक्षणम् ।
     जमास्रतं शोकविनाशकारणं नर्माम विष्नैश्वरपादपङ्कजम् ॥
  - ९—पीला मोहमयी प्रमादमदिरामुन्मचभूतं अगत ।
  - १ — आप्त्रार्तिप्रशामनफलाः सम्पदो सुत्तमानाम् ।

### सप्तम सोपान

#### क्रिया-विचार

वाक्य के प्रधान दो मूळ तस्वों में एक किया भी है। किया में अभाव कोई वाक्य नहीं हो सकता है। प्रत्यक्ष या ऊहा रूप में वाक्य में किया को अवश्य रहना चाहिए। किया के अभाव में लोगों का वाग्य्यवहार भी नहीं चल सकता है। किसी वाक्य, रचना अथवा वाग्य्यवहार को चेतना किया ही है। धातु के अर्थ को किया कहते हैं। किया-वाचक प्रकृति को धातु कहते हैं। यथा भू, गम्, पठ्, अ, खाद्, हश् आदि। संस्कृत व्याकरण में कियाओं के मूळकारण उन धातुओं को रूपों की व्यवस्था के लिए दश गणों में बाँट दिया गया है। वे हैं—भ्वादि, अदादि, जुदोत्यादि, दिवादि, क्यादि, तनादि, कथादि और चुरादि।

वपर्युक्त मूळ धातुओं से भिल-भिन्न काल तथा दृतियों ( अवस्थाओं, अर्थों ) के लिए अनेक रूप बनते हैं। उनको लकार कहते हैं जो निम्नलिखित हैं—लट्, लोट्, लड्, लिट्, लुट्, लुट्, लुट्, लुट्, लेट्। इन लकारों से काल तथा दृतियाँ दोनों का काम चलता है।

### संस्कृत भाषा में काल अथवा वृत्तियाँ दस हैं।

- १--वर्तमान काल ( Present tense )--लट् , यथा-- सः पठित ।
- २—श्राह्म (Imperative mood)—ह्रोट्, यथा—जलमानय।
- र-विधि ( Potential mood )- विधितिङ् , यया-सः गच्छेत्।
- ४— अनगतनमृत ( Imperfect tense ) सङ् , यथा—सः अन्नवीत् ।
- ५—परोक्षमृत ( Perfect tense ) किट्, यथा—तदः पपात ।
- ६--सामान्यभूत ( Aorist ) लुङ् , यथा--सः अपाठीत् ।
- ७—अनयतन भविष्य ( First future ) लुट् , यथा—सः स्वः आगन्ता ।
- ८—सामान्य भविष्य (Simple future) लृट्, यथा—श्रव श्रहं तत्रं गमिष्यामि ।
- ९--आशीः ( Benedictive ) आशीर्लिङ् , यथा--पुत्रस्ते जीव्यात् ।
- ९ -- कियातिपत्ति (Conditional mood) लृङ्, यथा-देवश्चेद् वर्षिध्यति ।

<sup>9.</sup> भ्वायदादी जुहोत्यादिदिवादिः स्वादिरेव च । तुदादिश्व दवादिश्व तनऋषादिचुरादयः ॥

२. सन् वर्तमाने सेन्बेरे मूते सुन्तन् लिटस्तथा। विष्याशिषोस्तु सिन्सेटो सुट् लृट् लृट् च भविष्यतः॥

पहले संस्कृत धातुओं के जिन दस गणों की चर्चा की गई है वे गण दो मागों में विमाजित हैं। प्रथम भाग में, भ्वादि, दिवादि, तुदादि और चुरादि ये चार हैं एवं द्वितीय भाग में अदादि, जुहोत्यादि, स्वादि, रुघादि, तनादि और ऋषादि ये छ हैं।

धातुओं से वाग्यवहार के अनुकूल कियापद बनाने के लिए धातु के आगे आए हुए लक्षारों के स्थान में पुरुष तथा बचन के अनुसार मिन्न-मिन्न विभक्तियाँ होती हैं। वे विभक्तियाँ 'परस्मैपद' और 'आत्मनेपद' दो प्रकार की है और 'तिरू' विभक्ति कहलाती हैं तथा इनके योग से बने हुए शब्द 'तिरून्त कियापद' कहलाते हैं। क, कबतु, तब्य एवं अनीय आदि प्रत्ययों के योग से बने हुए 'कृदन्तीय कियापद' कहलाते हैं। कुछ घानुओं में केवल परस्मैपद की विभक्तियाँ प्रयुक्त होती हैं एवं कुछ में केवल आत्मनेपद की और कुछ में परस्मैपद और आत्मनेपद दोनों की। केवल परस्मैपद की विभक्ति वाली धातुओं को 'परस्मैपद और अवल आत्मनेपद की विभक्तिवाली धातुओं को 'अत्मनेपद की विभक्तिवाली धातुओं को 'आत्मनेपदी' तथा दोनों पदों को विभक्ति वाली धातुओं को 'उमयपदी' कहते हैं।

## अनिट् और सेट् धातुएँ

संस्कृत में धातुएँ दो प्रकार की हैं—सेट् और अनिट्। जिन धातुओं में इट् (इ) होता है वे सेट् धातु हैं। एक से अधिक स्वर वाली समस्त धातुएँ सेट् हैं। पुनक्ष जकारान्त, ऋकारान्त, यु, क, च्छा, शी, स्तु, तु, क्षु, शिव, बी, श्री, वु (क्रवादि) और वु (स्वादि) धातु सेट् हैं। इनमें इट् का आगम होता है।

वपर्युक्त धातुओं के अतिरिक्त जितनी एक स्वर बाली स्वरान्त धातु हैं सब अनिट् हैं अर्थात वनमें इट नहीं होता।

निम्नलिखित १०२ व्यक्षनान्त धातुक्षों में इट् नहीं होता ।
शक्लु-पन्-मुन्-रिन्-वन्-विन्-सिन्-प्रन्छ-स्यज्-निजिर्-मज् ।
भक्ज् मुज् अस्ज् मिस्त-यज-युज्-रुज्-रुज्-विजिर्-स्वज्-स्ज्-सुज् ।
अद-श्चद-खिद्-छिद् तुद्-सुद्-पथ-भिद्-विद् ( विद्यति )-विनद् , शद्-सद् ।
स्वद्-स्कन्द-हद्-सुध्-श्चध्-शुध्-साध्-सिध् ।
मन-हन-आप्-सिप्-छुप्-तप्-तिप् , तृप्-दप् ।
लिप्-लुप्-वप्-शप्-स्वप् सुप्-यम् रम् लम्-गम्-नम्-रम्-यम् ।
कृश्-दंश्-दिश्-दश् मृश्-रिश्-रुश्-विश् शिष्-शुष्-रिष्कष्म,
घस्लु वसति ( वस् )-दह् दिह्-दुह्-मिह् नह् इह् लिह् क्षीर वह् ।

#### वर्तमान काल-लटलकार

यथार्थतः संस्कृत का वर्तमान काल उत्तरोत्तर होने चलने वाले वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान रूप का बोध कराता है जो किसी प्रारम्भ किए हुए कार्य का जारी होना प्रकट करता है। यथा—बहति जळिमयम्—यह स्त्री जल लाती है (ला रही है) इस जारी रहने वाले कार्य का बोध कराने के लिए संस्कृत में कोई अन्य रूप नहीं है। परन्तु च्यान रहे कि किसी विशेष किया विशेषण द्वारा अथवा सन्दर्भ द्वारा ही वर्तमान काल का प्रयोग केवल वर्तमान कार्य का बोध कराने के लिए सीमित किया जा सकता है।

(१) इसका प्रयोग वर्तमान समय में होने वाले किसी कार्य श्रयवा वर्तमान समय में अस्तिस्व रखने वाली किसी वस्तु स्थिति का बोध करने के लिए किया जाता है।

यया—सः पठति ।

(२) तात्कलिक वर्तमान में भी लट्लकार प्रयुक्त होता है। यथा∽श्रहंग्रहं

गच्छामि ( मैं घर जा रहा हूँ )।

(३) शांचत सत्य का बोध कराने के लिए लट्लकार प्रयुक्त होता है। यथा--श्चास्ति दक्षिणस्यां विन्ध्यो नाम गिरिः ( दक्षिण में विन्ध्य नामक पहाड् है )। नास्ति सत्यसमं तपः ( सत्य के समान दूसरी तपस्या नहीं है )।

(४) वर्तमान काल के निकटवर्ती भूत या भविष्य में भी लट्का प्रयोग होता

है। (वर्तमानसमीप्ये वर्तमानवद्वा ३।३।१३१। ) यथा-

श्चयमागच्छामि ( यह मैं आता हूँ अर्थात् में अभी आया हुँ )। एव करोमि ( यह मैं करता हुँ अर्थात अभी करूँगा )।

(१) भूतकाल की कथाओं तथा घटनाओं के वर्णन करने में लट्लकार प्रयुक्त ्र होता है। यथा—ावणुशर्मा कथयति-विष्णुशर्मा कहते हैं श्रर्थात् विष्णुशर्मा ने कहा।

(६) नित्य अथवा अभ्यस्त किया का बोध करने के जिए लट्लकार प्रयुक्त

होता है। यथा-गौः तृणं खादति ( गाय घास खाती है )।

(७) यावत् , पुरा इन दो अन्ययों के योग में भविष्यत्काल के अर्थ में लट्लकार

का प्रयोग होता है। ( यावत्युरानिपातयोर्जट् ३।३।४। )

यया- अवसम्बस्य चित्रफलकं यावदागच्छामि (में जब तक आहें तब तक चित्र रखे रही )।

आलोड़ ते निपतित पुरा ( अवश्य ही तुम्हारी दृष्टि में पहेगा )।

(८) कदा और किंह शब्दों के योग में भविष्यत्काल के अर्थ में विकरप से लट् का प्रयोग होता है। (विभाषा कदावस्त्रों: ३।३।४।) यथा—कदा, कहिं वा गच्छामि, गमिष्यामि वा न जाने ( नहीं जानता हूँ इव जाता हूँ आऊँगा )।

(९) प्रश्न करने में भविष्यत् काल के अर्थ में लट्लकार प्रयुक्त होता है। (किं दुत्ते किप्सायाम् १।३।६।) यथा—किं करोमि क गच्छामि ? (क्या करूँ,

कहों बाउँ ? )

( 1 • ) किसी प्रश्न के उत्तर देने में 'नतु' अव्यय के योग में भूतकाल के अर्थ में कर् प्रयुक्त होता है। ( ननौ पृष्टप्रतिवचने ३।२।१२१। ) यथा—पाठमपठः किम् ? नतु पठामि मोः ( पाठ पद लिया क्या ? हाँ पद लिया )।

- (११) हेत्स्चक अथवा दशास्चक वाक्य से मविष्यत का अर्थ प्रहण होने पर वसमें लट्लकार प्रयुक्त होता है। यथा—यः अध्ययनं करोति (करिष्यति वा) स परीक्षामुत्तरति (वत्तरिष्यति वा)—जो पढ़ेगा वह परीक्षा में वत्तीर्ण होगा।
- (१२) प्रश्त में निन्दा अर्थ समझा जाने पर 'जातु' और 'अपि' अन्यय के योग में सब काल में लट्लकार प्रयुक्त होता है। (गर्हायां कडिपनात्वोः २।२।१४२) यथा अपि, जातु वा निन्दिस गुक्म (गुक्की निन्दा की, करोगे या करते हो ?)

#### निम्नलिकित उदाहरणीं को ध्यान से पढ़ो

- (१) अव्ह्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः ( उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा देवतारूपी हिमालय है)।
  - (२) सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम् (बताइये, सत्संगति क्या नहीं करती)।
  - ( ३ ) योऽन्नं ददाति स स्वर्गे याति ( जो श्रष्ठ देता है वह स्वर्ग जाता है )।
- (४) यावदस्य दुरातमनः समुन्मूलनाय शत्रुष्नं प्रेषयामि (इस शढ का नाश करने के लिए मैं श्रवस्य ही शत्रुष्त की मेजूँगा)।
  - ( ४ ) हस्ती ब्रुते-कस्त्वम् हाथी पूछता है ( पूछा )-तुम कौन हो ? )
  - ( ६ ) आलोके ते निपतित पुरा ( अवश्य हो तुम्हारी ऑखों के विषय में पहेगा )।

#### लोट् लकार

विधितिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसं प्रश्तप्रार्थनेषु लिङ्। ३।३।६१। लोट् च । ३।३।९६१। खाशिवि लिङ्लोटौ । ३।३।२७३।

(विध्यादिषु अर्थेषु धातीलोंट् स्यात् सि॰ कौ॰)

अनुमति, निमन्त्रण, आमन्त्रण, अनुरोध, जिज्ञासा और सामध्ये अर्थ में लोट् लकार प्रयुक्त होता है। यथा—

श्चनुमति श्चर्थ में —सः पठतु ( वह पहे )।

निमन्त्रण अर्थ में - इह शुक्ताम् भवान् ( आप यहाँ भोजन करें )।

आमन्त्रण अर्थ में— अत्र आगचछतु ( यहाँ आप आ सकते हैं )।

यह लकार मध्यमपुरुष में आज्ञा, प्रार्थना आयवा सृदु उपरेश या मंत्रणा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। यथा-श्युत रे पौराः ( ऐ पुरवाक्षियो, धुनते जाओ )।

हा त्रियसिख, क्वासि, देहि मे प्रतिवचनम् ( हाय मेरी प्यारी, कहाँ ही अतर दो ) इत्यादि ।

जब श्रास्थन्त विनम्रतापूर्वक कोई बात कहनी हो तो श्राज्ञा के कर्मबाच्य का रूप प्रयुक्त होता है। यथा—एतदासनमास्यताम् (यह श्रासन है, कृपा कर बैठ जाहए)।

आशीर्वाद का बोध कराने के लिए प्रथम पुरुष और मध्यमपुरुष का रूप प्रयुक्त होता है। यथा—पुत्रं लभस्वारमगुणानुरूपम् (भगवान करे, तुम अपने ही अनुरूप पुत्र पाओ )।

यदि 'सृशार्य' अथवा कार्यों का 'पौनःपुन्य' स्चित करना हो तो आज्ञा के मध्यम पुरुष का रूप दोहराया जाना चाहिए, चाहे प्रधानिकया का कर्ता भिन्न ही हो एवं किया किसी भो काल में क्यों न हो ! यथा—याहि याहीति याति (वह बार-बार जाता है)।

इसी प्रकार जब एक ही व्यक्ति द्वारा कई कार्य किए जाते हुए दरशाए जाते हैं तब आज्ञा का प्रयोग होता है, किन्तु दोहरा प्रयोग नहीं। यथा—सक्तून पिब, धानाः खादेत्यभ्यवहरति ( सन् पीता हुआ, जो खाता हुआ वह मोजन करता है )।

सामर्थ्य का बोध होने में लोट् लकार होता है। यथा-श्रहं पर्वतमि उत्पादयानि

( में पहाड़ भी उखाड़ डालूँगा )।

यदि अत्यन्त नम्रता या आदर के साथ किसी से बोला जाय तो कार्य-कारण सम्बन्धी वाक्य के दूसरे बाक्य में लोटू लकार प्रयुक्त होता है। यथा—

अन्यकार्यहानिर्ने स्यालदा विलम्ब्यताम् किवित्कालमत्र । (यदि दूसरे किसी कार्य की

हानि न हो तो कृपया यहाँ कुछ देर ठइरिये )।

संप्रश्न (पूछना) धार्य में भी छोट् प्रयुक्त होता है। यथा—कि भोः काशी गच्छानि (क्या महाशय ! मैं काशी बार्क है)

निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यान से पढो-

१—प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः ( इन आठ प्रत्यक्ष रूपों छे युक्त शिव भगवान तुम्हारी रक्षा करें )।

२-- तृष्णां छिन्दि, भज क्षमां, जिह मदम् ( लालच छोदो, क्षमा धारण करो,

चमण्ड त्यागी )।

३-परित्रायध्वम् परित्रायध्वम् ( वचान्रो वचान्रो )।

४—पुत्रमेर्वगुणोपेतं चक्रवितनमाप्नुहि (भगवान करें, तुम इन गुणों से युक्त चक्र-बर्ती पुत्र पाश्चो )।

**आशीर्तिङ्** 

आशीर्छिङ् सदैव आशीर्वाद देने में आता है और उत्तम पुरुष में वक्ता की इच्छा प्रकट करता है। यथा—विधेयासुर्देवाः परमरमणीयां परिणितम् (देवता लोग अन्त को रमणोक बनावें)।

कृतार्थी भूयासम् ( ईश्वर से इच्छा करता हूँ कि सफल होऊँ )। केवलं वीरप्रसवा भूयाः ( ईश्वर करे तुम वीर पुत्र पैदा करो )।

#### विधिलिङ्

१—श्रतुमति के श्रितिरिक्त छोट् लकार में उक्त श्रयों में तथा विधि श्रीर सामर्थ सर्थ में विधिलिक् का प्रयोग होता है। यथा— विधि में-मधु मांसंच वर्ज्यत ( मधु श्रीर मांस नहीं साना चाहिए )। सामध्ये अर्थ में — अनेन रयनेगेन पूर्वप्रस्थितं वैनतेग्यमप्यासादयेयम् ( रय की इस चाल से मैं पहले चले हुए गरुड़ को भी पढड़ सकता हूँ )।

र-सम्मावना, इच्छा, प्रार्थना, आशा और योग्यता द वों में विधितिष्ट् प्रयुक्त होता है। यथा--मौर्ये भूषणिकयं नरपती को नाम सम्मानयेत (कौन इस बात की सम्मावना कर सकता था कि मौर्यराज आभूषण बेंच डालेगा)। मनसिजतकः कुर्यान्मां फलस्य रसक्तम् (कामदेव युक्त मुझे अपने फल का स्वाद चलावे)।

भोजनं स्रोय ( प्रार्थना करता हुँ कि भोजन पा जाऊँ )।

- २ आज्ञा देने में, तपदेश अथना पयप्रदर्शनार्यक नियमों के विधान में, धर्म अथना कर्तन्य का भार दिखळाने में विधिलिङ् प्रयुक्त होता है। यथा आपद्चें धनं रहेत् ( आपित के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए )।
- (४) जब योग्यना दिखाना अभीष्ट होता है तब कृत्य प्रत्यय अथवा विधिलिक् प्रयुक्त होता है और कभी-कभी तृकारान्त संज्ञा। यथा—त्यं कन्यां वहेः, स्यं कन्याया वोढा, स्वया कन्या वोढव्या (तुम कन्या को क्याहने योग्य हो)।
- (४) समता का प्रदर्शन करने के लिए विधिलिङ् श्रयवा इत्य प्रत्यय (तथ्य, श्रानीय, यत्, प्यत्) प्रयुक्त होता है। यथा—भारं त्वं वहेः श्रयवा भारस्त्वया वोढव्यः (तुम वोझा ढोने में समर्थ हो)।
- (६) निन्दा अर्थ का बोध होने पर प्रश्नवाचक किम्, कतर, कतम आदि शब्दों के योग में विधिलिक् अथवा लृट् होता है (किं चुले (गर्हागाँ) किक्लूटी ।३।३।९४४।) यया—कः कतरः त्वदतिरिकः कतमो वा गुक्मवमन्येत अवमंस्यते वा (तेरे विवा और कीन गुक् का अपमान करेगा)।
- (७) जब आक्षर्य प्रकट करना हो भीर वाक्य में 'यदि' शब्द प्रयुक्त हो तो विधिलिङ् प्रयुक्त होता है। यथा—श्राक्षर्य यदि स पुस्तकं दवात् (यदि वह पुस्तक दे दे तो आश्चर्य है)।

परन्तु 'यदि' शब्द का प्रयोग न रहने पर लृट् लकार होता है। (चित्रोकरणे शेवे लृहयदी ।३।३।१५१।) यया—द्याश्चर्यमन्धो नाम कृष्णं द्रस्यति ( प्रन्था कृष्णं को देख ले यह जाश्चर्य है)।

- (८) आश्रित वाक्यों में परिणाम अयवा अभिप्राय के बोधनार्थ विधितिन प्रयुक्त होता है। यथा—दोषं तु मे कंचित् कथय येन स प्रतिविधीयेत ( मेरा कोई दोष वतलाओं ताकि वह सुधारा आय)।
- (९) जहां आशा प्रकट करना आभीष्ट हो और भाक्य में किन्चित् शब्द का प्रयोग न किया गया हो वहां विधिलिक प्रयुक्त होता है। यथा—कामो में भुक्तीत् भवान्—यह मेरी आशा है कि आप खाउँगे।

परन्तु जब वाक्य में 'क्रिचित्' शब्द प्रयुक्त होगा तव वाक्य इस प्रकार होगा— कृष्टिचण्डोवित ( श्राशा करता हूँ कि वह जीवित है )। (१०) यद् शब्द का प्रयोग किए विना यदि सम्भावय् , अपि, अथवा अपिनाम शब्दों द्वारा आशा का बोध कराना अभीष्ट हो तो विधिलिङ अथवा सामान्य भविष्य का प्रयोग किया जाता है । यथा—

सम्भावयामि मुंजीत मोस्यते वा भवान् (आशा करता हूँ आप भोजन करेंगे)। परन्तु यद् शब्द का प्रयोग होने पर वाक्य इस प्रकार बनेगा—सम्भावयासि

यद् भुंजीयास्त्वम् ।

(११) इप्, कम, प्रार्थ इत्यादि इच्छार्यक शग्दों का प्रयोग होने पर विधि-किङ्या छोट् प्रयुक्त होता है। यथा—इच्छामि सोमं पिवेद पिबतु वा भवान (चाहता हैं कि भ्राप सोम पिएँ)।

(१२) बाक्य में यद् शब्द का प्रयोग होने पर. काल, समय, वेला शब्दों के साथ विधिलिक प्रयुक्त होता है। (कालसमयवेलायु लिक्यदि। ३।३।१६८।)
यथा—कालः समयो वेला वा यद् भवान भुद्धोत (आप के मोजन करने का

समय है )।

### निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ो-

(१) धनानि जोवितरूचैव परार्थे प्राञ्च उत्स्वजेत ( वृद्धिप्रान की परोपकार में धन स्वीर जीवन का उत्सर्ग कर देना चाहिए )।

( २ ) सत्यं द्र्यात प्रियं द्र्यात ( सत्य श्रीर प्रिय बोलना वाहिए )।

(३) अपि जीवेत् स झाहाणशिशुः (क्या आशा फर्ल कि वह आहाण बालक जीवित हो जमयगा)।

(४) ब्राशंसेऽधीयीय ( श्राशा करता हूँ कि मैं पहुँगा )।

(५) क्याँ हरस्यापि पिनाकपाणेर्धैर्यच्युतिम् (मे पिनाकपाणि महादेव जो का मी धैर्य छुत्ता दूँ)।

(६) ऊनद्विवव निखनेत्—(दो वर्ष से कम अवस्या वाले मृत बच्चे हो गाइ

देना चाहिए)।

- (७) सहसा विदधीत न कियाम् ( एकाएक कार्य नहीं करना चाहिए )।
- (८) कृष्णः ग्रय श्रत्र श्रागच्छेत् (सम्मव हे कृष्ण श्राज यहाँ श्रावे )।
- ( 5 ) यदि त्वादशः धर्मात्त्रमायत् ( यदि तुम्हारे जैसे धर्म से प्रमाद करें )।

# मृतकाल ( लङ , लिट् तथा लुङ्)

अतीत काल का बोध कराने के लिए तीन लकार होते है—१-अनयतनभूत (लड्) २-परोक्षमूत (लिट्) २-सामान्यभृत (लुड्)। प्रारम्भ में इन तीनों का अलग अर्थ था। प्राचीन प्रन्योंमें ये तीनों लकार अपने ठोक ठीक अर्थ में प्रयुक्त होते थे। परन्तु आगे चलकर प्रन्यकार इन तीनों कालों का मनमाना प्रयोग करने को। निम्निक्षित्ति अर्थों में ये तीनों लकार प्रयुक्त होते थे— अन्यतने लड् । २।२।१५। आज से पूर्व हुए कार्य का बोच कराने के लिए लड् लकार का प्रयोग होता है।

परोच्चे लिट्-लिट् लकार आज से पूर्व हुए या किए हुए ऐसे कार्य का नोज़ कराता है जिसे वक्ता ने देखा न हो।

भूतार्थे लुङ् ।३।२।११०।—साधारणतया समस्त प्रकार के भूतकाओं का बोध लुङ् लकार कराता है। इसका सम्बन्ध किसी विशेष काल से नहीं होता है। इसका प्रयोग सभी प्रकार की आतीत घटनाओं को न्यक्त करने के लिए किया जाता है।

कभी कभी जब हाल से सम्बन्ध रखने वाला प्रश्न करता होता है, तब अनयतन भूत का प्रयोग किया जाता है। यथा—श्चगच्छत् कि स प्रामम् १ (क्या वह गाँव चला गया १) परन्तु सुदूरवर्ती भूतकाल को दिखाने के लिए केवल परोक्षभूत ही का प्रयोग करना चाहिए। यथा—कंसं जधान किम् १ (क्या उसने कंस को मार डाला १)

उत्तम पुरुष में परोक्षभूत कर्ता के मस्तिक की अचेतनावस्था अथवा उन्माद का बोध कराता है। इसलिए इस अर्थ को छोड़कर अन्य किसी भी अर्थ में परोक्षभूत का अयोग उत्तम पुरुष में नहीं करना चाहिए। यथा—बहु जगद पुरस्तात्तस्य मत्ता किलाहमू (उन्मत्त होने के कारण में उसके सामने बहुत बब्बड़ाया)।

किसी के विरोध में जो कहा जाता हो या कहा गया हो उसके विपरीत उससे कहकर जब उस व्यक्ति से सबी वस्तु स्थिति छिपानी होती है तब भी परोक्षमूत उत्तम-पुक्ष ही प्रयुक्त होता है। यथा—नाई किलंगान् जगाम (मैं किलंग देश नहीं गया था)।

हाल के द्यतीत काल अथवा अनिश्चित अतीतकाल का बोध कराने के अनिरिक्त सामान्यभूत नैरन्तर्थ का भी बोध कराता है। इस अर्थ में अनदातनभूत कदापि नहीं प्रयुक्त हो सकता है। यथा—श्राह्मणेभ्यो यावजीवनम् अन्तमदात् (उसने जीवन मर ब्राह्मणों को भोजन दिया अर्थात् भोजन देना जिन्दगी भर जारी रक्का)।

'स्म' से आ-धंयुक्त 'पुरा' के साय अनगतनभूत, परोक्षभूत अथवा नर्तमान कोई भी
प्रयुक्त हो सकता है। यथा— वसंतीह पुरा छात्रा अवात्यः, अवसन, उत्युः वा ( यहाँ
पहत्ते विद्यार्थी रहते थे )। परन्तु 'पुरास्म' के योग में केवल वर्तमान आता है।
यथा—यत्रतिस्म पुरा (वह प्राचीनकाल में यह करता था )।

'मा' श्रथवा 'मास्म' के बाद सामान्यभूत के 'श्र' का लोप हो जाया करता है। पुनख जब सामान्यभूत मध्यम पुरुष श्रपने 'श्र' का लोप कर 'स्म' के साथ आता है तो आशा के श्रर्थ का बोध कराता है। यथा—वयस्य मा कातरो सूः ( मित्र ! उरो मत )।

## निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यान से पढ़ो-

- (१) आसीद् राजा नलो नाम (नल नामक एक राजा थे)।
- (२) एकदा सः पानीयं पातुं यमुनाकच्छम् श्रगच्छन् (एक दिन वह पानी पीने के छिए यमुना के किनारे गया)।

- (३) शैलाधिराजतनया न ययौ न तस्यौ (पार्वती न आगे जा ही सकी न ठहर ही सकी )।
- (४) तत्र विशाशमाभ्याशे वैश्यमेकं ददर्श सः (वहाँ बाह्मण के आश्रम के पास उसने एक बनिया देखा)।
- (५) अप्यहं निद्धितः सन् विललाप (क्या में निद्धित अवस्या से विलाप कर रहा था)।
- (६) सुरयो नाम राजाऽभूत् समस्ते श्वितिमण्डले (समस्त पृथ्वी में सुरय नामक एक राजा था)।
  - (७) क्लैब्यं मास्म गमः पार्थ (हे अर्जुन, निराश मत होश्रो)।
- (८) भर्तुवित्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपं गमः ( अपमानित होने पर भी कोध के कारण पति के विपरीत आचरण मत करना )।
  - ( ९ ) कलिंगेध्ववात्सीः किम् ( क्या तुमः कलिंगदेश में रहे थे ) !
  - ( १० ) मा मूमुहत् खलु भवन्तमनन्यजनमा ( कामदेव तुझे मोहित न कर देवे )।

### दोनों मविष्यत्काल ( लुट् और लृट् )

भविष्यत्काळिक क्रिया का बोघ कराने के लिए दो लकार हैं (१) अनयतन भविष्य (लुट्) और (२) सामान्य भविष्य (लुट्)।

अनयतने लुट् ।३।३।१४। लुट् शेषे च ।३।३।१३१।

जुट् लकार ( अनदतन भविष्य ) ऐसी किया का बोध कराता है की आज न होगी और लृट् लकार ( सामान्य भविष्य ) साधारणतया सभी प्रकार की भविष्य कियाओं का—आज भी होने वाली भविष्य कियाओं का-बोध कराता है।

यथा— १ ( लुट् ) पंचवैरहोिभर्वयमेव तत्र गन्तास्मः ( हम छोग स्वयं ही पाँच-छः दिनों में वहाँ जायँगे )। यथा— २ ( छूट् ) वयमधैव गमिष्यामः ( हमलोग आज ही खार्येगे । )

अर्शः सायां भूतवच ।३।३।१३२।

जब समय युक्त (Conditional) वाक्य में आशा व्यक्त करनी हो, तक भिवश्यकाल का बोध कराने के लिए सामान्यभूत, वर्तमानकाल अथवा सामान्यभविष्य किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। यथा—

देवखेदवर्षीद् , वर्षति, वर्षिष्यति वा धान्यमवाष्ट्म वपामी वप्त्यामी वा (यदि वर्षा होगी तो अनाज बोर्येगे )।

क्षिप्रवचने लृट्। २।३।१३३।

क्षित्रशस्य के योग में लूट् लकार प्रयुक्त होता है। यथा--बृष्टिश्चेत् शौद्रं (त्वरितं आग्र वा) आयास्यति क्षित्रं वण्स्यामः (यदि शीद्र वर्षा होगी तो अनाज बोर्येगे )।

यदि किसी भविष्य किया की आत्यन्त चिनष्ठ समीपता दिखानी हो तो वर्तमान आथवा भविष्य किया का भी प्रयोग किया जा सकता है। यथा—एव गच्छामि गमिष्यामि वा ( अभी जाऊँगा )।

जब किसी से कोई कार्य करने के लिए विनम्रतापूर्वक कहा जाता है तब कभी-कभी लोट् के धर्य में सामान्य मिवष्य का प्रयोग किया जाता हैं। यथा—तदा मम पाशांशक्षेतस्यिस (बाद में मेरा जाल काट देना )।

अलं ( निश्चयार्थक, समर्थ बोचक ) शब्द के साथ खुट् लकार प्रयुक्त होता है। यथा—अलं कृष्णो हस्तिनं हनिष्यति।

#### निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यान से पढ़ो-

(१) म जाने कुदः स्वामी किं विधास्यति (न जाने स्वामी क्रोध में क्या कर डालेंगे)।

(२) सिविध्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्तं बलाकाः (आकाश में, नेत्रों की सुन्दर कगने वाले तुझ (मेघ) को बकुले सेवेंगे)।

- (३) यास्यत्यवश्रद्धन्तला ( शदुन्तला श्राज विदा हो जायगी )।
- (४) एते सन्मूजितारः किपकेतनेन (वे लोग किपबन अर्जुन के द्वारा नष्ट कर दिए आर्येगे)।
- (५) प्रत्ययं दास्यते सीता तामनुझातुमईसि (सीता अपने सतीत्व का प्रमाण देगी उसे आज्ञा देना आपका काम है )।

#### लक् लकार

लिङ् निमित्ते लुङ् कियातिपत्तौ । ३।३।९३९।

"यदि ऐसा होता तो ऐसा होता" इस प्रकार के मिनस्यत् के अर्थ में भात से खड़ कि कार होता है। यथा—सुवृष्टिश्चेदमिनस्यत् सुभिक्षममिनस्यत् (यदि अच्छी नवौ होती तो अच्छा अन्त होता)।

जहाँ किया का न होना या न किया जाना प्रकट करना होता है वहाँ खड़ लकार का प्रयोग किया जाता है। अथवा जहाँ पर पूर्वगामी वाक्य की असत्यता दिखाई जाती है वहाँ भी खड़ प्रयुक्त होता है। पूर्वगामी उपवाक्य (Antecedent) और अज्ञामी उपवाक्य (Consequent) दोनों में खड़ लकार के कप काए जाने चाहिएँ।

## लकारों के संक्षिप्त रूप

#### परस्मैपद

|      | स्ट् |         | <b>%</b> | िलट्   |           |
|------|------|---------|----------|--------|-----------|
| ति   | तः   | श्रन्ति | प्र• श्र | भतुः   | <b>सः</b> |
| स्रि | यः   | थ       | म॰ (इ) य | म्रथुः | অ         |
| मि . | यः   | सः      | स॰ श     | (६)व   | (इ)म      |

|                 | लृट्         |                                         |                 |              | लुट्       |                |          |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|------------|----------------|----------|
| स्यति           |              | स्यन्ति                                 | प्र• ता         |              | तारी       | तार            | :        |
| स्यसि           |              |                                         | म॰ तासि         |              | तास्यः     | तास            | थ        |
| स्यामि          |              |                                         | <b>उ॰</b> तास्य |              | तास्वः     | तास            | मः       |
| <b>V</b> 101-4  |              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                 |              | लुङ्       |                |          |
| <b>3</b>        | लह्          | ख्य <b>य</b>                            | प्र॰ द          |              | ताम        | ਰ: (           | ( छन् )  |
| <b>त्</b><br>:  |              | श्चन्<br>त                              |                 |              | तम्        |                |          |
| श्रम्           | व            | ्।<br>म                                 | <b>उ॰ श्रम्</b> |              | व          | म              |          |
| 2017            | कोट्         | 4                                       |                 |              |            | ) अथवा         |          |
| 3               |              | ध्रस्त                                  | प्र॰ सीत्       |              |            | सुः            |          |
| हि              |              |                                         | म॰ सीः          |              |            | स्त            |          |
| थानि            |              | श्राम                                   |                 |              | स्व /      |                |          |
| -111            | विविलि       |                                         |                 |              |            | ्) अथवा        |          |
| ईत्             |              |                                         | प्र॰ ईत्        |              |            | इ सु           |          |
| · £:            | ईतम्         | ईत                                      | म॰ ईः           |              | इष्टम्     |                |          |
| ;ईयम्           | ईव           |                                         | त॰ इषम          |              | इस्य       |                |          |
|                 |              | लेङ्) श्राय                             |                 |              |            | ਲੂਵ            |          |
| यात्            |              |                                         | प्र॰ स्यत्      |              | स्यताम     | स्य            |          |
| ,यात्<br>याः    |              |                                         | म० स्यः         |              | स्यतम्     |                |          |
| याम्            |              |                                         | <b>ट० स्यम्</b> |              | स्याव      | स्य            | <b>म</b> |
|                 |              |                                         | आशी             |              |            |                |          |
|                 |              | यात्                                    |                 |              | यासुः त्र• |                |          |
|                 |              | याः                                     | यार             | तम् य        | गस्त म॰    |                |          |
| •               |              | यासम्                                   |                 | व र          | गस्म       |                |          |
|                 |              |                                         | आत्म            | नैपद्        |            | -              |          |
|                 | स्ट्         |                                         |                 |              |            | द्             |          |
| ते<br>से        | इते (आते     | ) \$                                    | पन्ते (एते)     | प्र॰ त       |            | ारी <u> </u>   | तारः     |
| से              | इथे ( प्राधे | ) 1                                     | ध्वे            | म॰ त         |            | ासाथे          | ताध्दे   |
| इ ( ए )         | वहे          | ;                                       | महे             | <b>उ</b> ॰ त | ाहे त      | गस्बहे         | तास्महे  |
|                 | हृद्         |                                         |                 |              | ŧ          | <b>उड</b> ्    |          |
| . <b>स्</b> यते | स्येते       |                                         | स्यन्ते         | য়৹ প্র      | त ।        | रत:म्          | अन्त     |
| स्यसे           | स्येधे       |                                         | स्थ <b>र</b> वे | स॰ अ         | थाः ।      | एथाम्          | श्रम्    |
| स्ये            | स्यावहे      |                                         | त्यामहे         | ड॰ ए         | ,          | <b>ब्रावहि</b> | श्रामहि  |

|         | ( सङ्) अथवा       | ,              |           | लुङ् .     |            |
|---------|-------------------|----------------|-----------|------------|------------|
| त       | इताम् (द्याताम्)  | श्चन्त (श्वत)  | प्र॰ स्त  | साताम्     | सत         |
| थाः     | इथाम् (ख्रायाम्)  | ष्यम्          | स॰ स्थाः  | साथाम्     | ध्वम्      |
| \$      | बहि               | महि            | उ॰ सि     | स्वहि      | स्महि      |
|         | <b>ब्रोट्</b>     |                |           | ( लुङ्) इ  | प्रथवा     |
| ताम्    | इताम् (भाताम्)    | अन्ताम् (अताम् | ) ৪০ ইছ   | इषाताम्    | इषत        |
| स्व     | इथाम् ( श्रायाम्  | ) भ्वम्        | म॰ इष्टाः | इषायाम् इष | वम्-इढ्वम् |
| ऐ       | <b>आ</b> वहै      | चामहै          | उ॰ इषि    | इचहि       | इब्महि     |
|         | विधिलिङ्          |                | •         | ल्ड्       |            |
| ईत      | ईयाताम्           | ईरन्           | प्र• स्यत | स्येताम्   | स्यन्त     |
| ईयाः    | ईयागम्            | ईष्वम्         | म॰ स्ययाः | स्येयाम्   | स्यध्वम्   |
| ईय      | ईवहि              | ईमहि           | च∙ स्ये   | स्यावहि    | स्यामहि    |
|         | <b>बारासिंड</b> ् |                |           | बिट्       |            |
| सीष्ट   | सीयास्ताम्        | सीरन्          | у о ц     | ष्पाते     | इरे        |
| सीष्ठाः | धीयास्याम्        | सीध्वम्        | म॰ (इ) से | म्राये     | (इ) ध्वे॰  |
| सीय     | सीवहि             | सीमहि          | во ц      | (इ) वहे    | (इ) महे    |
|         |                   | धातु-क         | पावलो     |            |            |

स्वना-भातुस्पावली अकारादि वर्णात्मक कम से रखी गयी है।

#### १-भ्वादिगण

दस गणों में भ्वादिगण प्रथम गण है। इसका नाम भ्वादिगण इस कारण पड़ा कि इसकी प्रथम भातु भू है। भ्वादिगण की भातुओं के अन्त में विभक्ति के पूर्व 'अ' जोड़ दिया जाता है। जैसे:—

पट्+श्र+ति = पठित, पट्+श्र+तु = पठतु आदि । यदि धातु के श्रन्त में जोड़े हुए श्रकार के बाद विभक्ति का श्रकार रहे तो घातु के श्रन्त में जोड़े हुए श्रकार का लोप हो जाता है। जैसे:—

पट्+ अ + अन्ति = पठिन्ति , पट्+ अ + अन्तु = पठन्तु । उत्तम पुरुष के दिवचन तथा बहुवचन में 'ब' और 'म' विभक्ति परे रहने से धातु के अन्त में जोड़े हुए अकार का आकार हो जाता है। जैसे पट्+ अ + वः = पठावः, पट्+ अ + मः = पठामः, पट्+ अ + व = पठाव, पट्+ अ + म = पठामः । लोट् लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में 'हि' विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे: — पट्+ अ + हि = पठ, पत्+ अ + हि = पतः आदि । लक् लकार में धातु के पूर्व 'अ' जोड़ दिया जाता है। जैसे: — अपठत् आदि ।

लट्, लोट्, लक्, लिक्इन चारों लकारों में घातुओं के अन्त के इ का ए उ का भ्रो, ऋ का अर्भीर लुका अल्गुण हो जाता है। यया—िल + भ्र + ति = जयति नी + श्र + ति = नयति, भू + श्र + ति = भवति, हु + श्र + ति = द्रवति, हु + श्र + ति = हरति श्रादि ।

यदि किसी घातु की उपघा में कघुस्वर (इ, ठ, ऋ) हों तो, उनका क्रमशः ए, श्रो, श्रद् गुण हो जाता है। जैसे:—सिघ्+श्र+ति=सेघति, शुच्+श्र+ति = शोवति, कृष्+श्र+ति = कर्षति श्रादि।

लुट , छड़ , लोट् और विधिलिङ् में संक्षित रूप ये हैं—

| હહ         | , ma , mid a | [1 4 14141 | and and an         |                  |         |
|------------|--------------|------------|--------------------|------------------|---------|
|            | परस्मैपद     |            |                    | <b>आ</b> त्मनेपद |         |
|            | स्रट्        |            |                    | स्ट्             |         |
|            | we           | •          |                    |                  | भन्ते   |
| ञ्रति      | श्रन्तः      | श्रन्ति    | স <b>॰ স্ব</b> ট্ট | एते              |         |
| श्रमि      | श्रयः        | श्रय       | म॰ असे             | एथे              | अध्वे   |
|            |              | 6771777    | ड॰ ए               | श्रावहे          | द्यामहे |
| ञामि       | श्चावः       | श्रामः     | 0 4                | लङ्              |         |
| •          | लङ्          | , 6        | T                  |                  |         |
| श्रात्     | बाताम्       | धन्        | प्र॰ अत            | एताम्            | श्रन्त  |
|            |              |            | म॰ अयाः            | एथाम्            | अध्वम्  |
| द्याः      | श्चतम्       | श्रत       |                    | श्चाविह          | श्रामहि |
| अम्        | भाव          | श्राम      | <b>च∘</b> ए        |                  | Mirting |
|            | स्रोट्       |            |                    | स्रोट्           |         |
|            |              | धन्तु      | प्र॰ श्रताम्       | एताम्            | यन्ताम् |
| <b>चतु</b> | श्रताम्      | ot.A       |                    |                  |         |
| घ          | श्रतम्       | श्रत       | म॰ ऋस्व            | एथाम्            | अध्वम्  |
| श्चानि     | श्चाव        | श्राम      | इ० ऐ               | धावहे            | थामहे   |
| आग         |              | जान .      |                    | विधिलिङ          |         |
|            | विधिकिङ्     |            |                    |                  |         |
| एत्        | एतम्         | एयुः       | प्र• एत            | एयायाम्          | एरन्    |
| Ų:         | एतम्         | एत         | म॰ एथाः            | एयाथाम्          | एध्वम्  |
|            |              |            |                    | एवहि             | एमहि    |
| एयम्       | एव           | एम         | ड॰ एय              | 4416             | 3.414   |
|            |              |            | भ्वादिगण           |                  |         |

## (१) मू (होना) परस्मैपदी

( भ्वादिगण मू घातु से आरम्भ होता है अतएव घातु-पाठ में पहली घातु मू रस्ती गई है। आगे वर्णात्मक क्रम से ही घातुएँ दो गयी हैं। अन्य गर्णों में भी इसी प्रकार घातुएँ रस्ती गयी हैं।)

| यातुए रसा ग      | 416.7       |        |                    |                |         |
|------------------|-------------|--------|--------------------|----------------|---------|
|                  | वर्तमान-    | हर्    |                    | आशीर्करू       |         |
| भवति             | भवतः        | मषन्ति | प्र॰ भ्यात्        | भ्यास्ताम्     | भूयासुः |
| भवसि             | भवयः        | भवय    | म॰ भूयाः           | भूयास्तम्      | भ्यास्त |
| वामि             | सवावः       | भवामः  | <b>ड॰ भू</b> यासम् | भूयास्व        | भूयास्म |
|                  | भविष्य-लुट् |        | •                  | परोक्षमूत-लिट् |         |
| भविष्यति         |             |        | त प्र॰ बभूव        | बम्बतुः        | बभ्वुः  |
| भविष्यसि         |             | _      | म॰ बभूविय          | बभूवधुः        | बभ्व    |
| <b>अविष्यामि</b> |             | _      | : ह॰ बभूव          | बभूविव         | बभूविम  |

|             | धन यतन भूत-  | बङ्           |            |                    | अनयतनभविष्य-दु           | रूट                  |
|-------------|--------------|---------------|------------|--------------------|--------------------------|----------------------|
| अभवत्       | श्चमवताम्    | अभवन्         | Яo         | भविता              | भवितारौ                  | भवितारः              |
| ग्रमवः      | श्रमवतम्     | अभवत          | म॰         | <b>मवितासि</b>     | <b>भवितास्यः</b>         | मवितास्यः            |
| श्रमवम्     | श्रमवाव      | भ्रमवाम       | ₹0         | भवितास्मि          | मविता <del>स्</del> वः   | र्मावतास्मः          |
|             | बाज्ञा-लोट्  |               |            |                    | सामान्यभूत               | । सब                 |
| भवतु        | भवताम्       | भवन्तु        | Яo         | श्रमृत्            | श्रमूताम्                | श्रमृ्बन्            |
| भव          | भवतम्        | भवत           |            | ચમૂ:               | अभूतम्                   | अभूत                 |
| भवानि       | भवाव         | भवाम          |            | अमूबम्             | <b>अ</b> भृव             | चमूम                 |
|             | विधिलिङ्     |               |            |                    | कियातिपत्ति लृङ्         | 6,                   |
| भवेत्       | भवेताम्      | भवेयुः        | g o        | श्रमविष्यत्        | श्रमविष्यताम्            | <b>अ</b> भविष्यन्    |
| भवेः        | भवेतम्       | भवेत          | म०         | श्रभविष्यः         | श्रमविष्यतम्             | श्रमविष्यत           |
| भवेगम्      | भवेव         | भवेम          | इ०         | श्चमविष्यम्        | ग्रमविष्याव              | अमविष्याम            |
|             | (            | २ ) कम        | <b>q</b> ( | काँपना ) आ         | त्मनेपदी                 |                      |
|             | वर्तमान-लट्  |               | •          |                    | भाशीर्लिड्<br>भाशीर्लिड् |                      |
| कम्पते      | कम्पेते      | ≉म्प≓ते       | 1          | प्र॰ कम्पिषीष्ट    | कस्पिषीयास्ताम्          | कम्पिषीरन्           |
| कम्पसे      | क∓पेथे       | कम्पभवे       |            | ग॰ कम्पिबीष्ठाः    | कम्पिषीयास्थाम्          | कम्पिषीध्वम्         |
| कम्पे       | कम्पावहे     | कम्पामहे      |            | <b>ड० कम्पिषीय</b> | कम्पिथीवहि               | कम्पिथीमहि           |
|             | सामान्यभविष  | यसर           |            |                    | परोक्षभूत-किट्           |                      |
| कम्पिष्यते  | कम्पिष्येते  | •             | ने         | प्र॰ चढम्पे        | चकम्पाते                 | चकस्पिरे             |
| कम्पियसे    | कम्पिययेथे   |               |            | म॰ चक्रम्पिये      | चक्रमाये                 | चक्रस्पिध्वे         |
| कम्पिय      | कम्पिग्यावहे |               |            |                    | चकस्पिवहे                | चक्रम्पिम्डे         |
|             | श्रनचतनभूत   |               |            |                    | श्चनचतन महि              |                      |
| श्रहम्पत    | अकम्पेताम्   | •             | a          | प्र॰ कम्पिता       | कम्पितारी                | कम्पितारः            |
| श्र हम्पथाः |              |               |            | म॰ कम्पितासे       | <b>कम्पिता</b> शाये      | कस्पिताच्ये          |
| श्रकम्पे    | श्रकम्पावहि  |               | -          | उ॰ कम्पिताहे       | कम्पितास्वहे             | <b>क</b> म्पितास्महे |
|             | धाहा —को     |               |            |                    | सामान्यभूत—              | _                    |
| कम्पताम्    | कम्पेताम्    | -<br>कम्पन्ता | म्         | प्र• श्रकम्पिष्ट   | अकम्पिषाताम्             |                      |
| कम्पस्व     | कम्पेथाम्    | क्रम्पध्या    |            | म॰ शकम्पिष्ठाः     |                          |                      |
| क्रम्पे     | कम्पावहै     | कम्पाम        |            | त॰ अक्मिप्षि       | <b>अक्रिपम्ब</b> हि      | अकम्पिष्महि          |
|             | विधिलिङ्     |               |            |                    | कियातिपत्ति-             | <b>–ভ</b> •্         |

कम्पेरन् प्र• अकम्पिष्यत अकम्पिष्येताम् अकाम्पष्यन्त

कम्पेखम् म॰ अकम्पिध्ययाः अकम्पिध्येयाम् अवम्पिध्यम्

कम्पेमहि उ॰ अकम्पिप्ये अकम्पिप्यावहि अकम्पिप्यामहि

कम्पेयाताम्

कम्पेयायाम्

कम्पेवहि

क∓पेत

कम्पेय

कम्पेयाः

# (३) काङ्झ (इच्छा करना) परस्मैपदी

|                   |                   |                  | (08) 4/4/1/           |                        | _===                |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| ;                 | वर्तमान कट्       | -                | ·                     | •                      | –ਲ <b>ਭ</b> ੍       |
| काङ्क्षति         | काङ्क्षतः         | काङ्क्षन्ति      | प्र॰ सकान्सत          |                        | य कांसन्            |
| <b>क्रा</b> ड्कास | काङ्सयः           |                  | म॰ ग्रकाङ्कः          |                        | यका <i>ण्या</i> न्  |
| काष्कामि          | काङ्कावः          | <b>कांक्षामः</b> | <b>उ॰ श्रकांक्षम्</b> |                        | <b>प्रकांकाम</b>    |
|                   | सामान्य भविष      | य—लुट्           | •                     | याज्ञा —लो             | ट्                  |
| कांशिष्यति        | काङ्क्षिष्यतः     | कांक्षिध्यन्ति   | प्र॰ कांश्रतु         | कांक्षताम्             | कांक्षन्तु          |
| कांकिष्यि         | कांकिस्ययः        | कांक्षिष्यथ      | म॰ कांक्ष             | कांशतम्                | कांक्षत             |
| कांकिच्यामि       | क्षंशिध्यावः      | कांक्षिष्यामः    | <b>ड॰ कांक्षा</b> णि  | कांधाव                 | कांक्षाम            |
|                   | विधिक्षिक         | ••,              | **                    | <b>अ</b> नयतनभविष्य -  |                     |
| कांचेत            | कांचेताम्         | कांचेयुः         | प्र॰ कांक्षिता        | कांक्षितारौ            | कांक्षितारः         |
| कांचेः            | कांचेतम्          | कांचेत           | म॰ कांशितासि          | कांक्षिता <b>स्य</b> ः | कांक्षितास्य        |
| कांचेयम्          | कांचेव            | कांचेम           | उ० कांकितास्मि        | कांक्षितास्वः          | कांक्षिता स्मः      |
|                   | त्राशीर्लिङ       |                  |                       | सामान्यभूत-            | -लुङ्               |
| कांच्यात्         | कांच्यास्ताम्     | कोच्यासुः        | प्र॰ श्रकांक्षीत्     | <b>अकांकि</b> ष्टाम्   | <b>अकां</b> क्षिषुः |
| कांच्याः          | कांच्यास्तम्      | कांच्यास्त       | म॰ अकांकीः            | अकंकिष्टम्             | <b>अकांक्षिष्ट</b>  |
| कांच्याम्         | कांच्याव          | कांच्याम         | ड० अक्षंक्षिपम्       | अक्रांक्षिष्व          | अकांक्षिष्म         |
| ( <b>.</b>        | परोक्षमृत-        | लिट्             |                       | कियातिपत्ति-           | - •                 |
| चकांक्ष           | चकांश             | वकांक्षः         | .प्र॰ श्रकांक्षिध्य   | त् श्रकांक्षिष्यताम    |                     |
| चकांक्षिय         | चकांकथुः          | चकांक            | म॰ अकांकिंद्य         | : श्रकांक्षिष्यतम्     |                     |
| चकांस             | चकांबिव           | चकांक्षिम        | <b>उ० अकंकि</b> व्य   |                        | अकांक्षि॰याम        |
| 7 06 4            |                   | (४) की स         | ् ( खेळना ) पर        | <del>(स्</del> मैपदी   |                     |
|                   | वर्तमान-स         | 7                |                       | विधिलिङ                | ,                   |
| इंडिति            | क्रीडतः           | कीडन्ति          | प्र॰ क्रीडेत्         | कीडेताम्               | क्रीडेयुः           |
| क्रीहरि           | क्रीह्यः          | कीस्थ            | स॰ कीडेः              | क्रीडेतम्              | क्रीडेत             |
| क्रीडामि          | कीडायः            | कीडामः           | <b>ट॰ की</b> डेयम्    | कीडेव                  | <b>म</b> ोडेम       |
|                   | सामान्य महि       | ष्य लुट्         |                       | श्राशिल <del>ंड</del>  |                     |
| कोडिम्यति         | कोडिध्यतः         | क्रोडिध्यन्ति    | त प्र•कोड्यात्        | कोड्यास्ताम्           | कोट्यासुः           |
| कोडिष्यिस         | कोडिष्ययः         | क्रोडिब्यय       | म॰ केखाः              | कीन्यास्तम्            | कं'ड्यास्त          |
| क्रोडिब्यामि      |                   |                  | ः उ॰ कीड्यासन्        | क्रीट्यास्व            | क्रीस्थास्म         |
| 4010.4114         | ग्रनदातनभूत       |                  |                       | परोक्षमृत — लिव        |                     |
| ग्रकोस्त्         | अकोहताम्          | श्रकोटन्         | प्र॰ चिक्रीड          | <b>चिक्रोडतुः</b>      | विकोडुः             |
| श्रकोडः           | ग्रको <b>डतम्</b> | श्रकोडत          |                       | चिक्रोडथुः             | चिकोड               |
| चकोडम्            | अकोडाव            | अकोडाम           |                       | चिक्रोडिव              | चिकोडिम             |
|                   |                   |                  |                       |                        |                     |

|           |                    |                |                       | •                           |              |
|-----------|--------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| •         | आहा-लोट्           |                |                       | नयतन भविष्य-ह               |              |
| कींबतु    | कोडताम्            | कीस्नु         | प्र॰ कोडिता           | कीडितारी                    | कीडितारः     |
| क्रीड     | कोडतम्             | कोडत           | म॰ कीडितासि           | कीरितास्यः                  | कोडितास्य    |
| कीडानि    | कोराव              | कोडामः         | <b>उ॰</b> कोडितास्मि  | कोडितास्यः                  | कीडितास्मः   |
|           | सामान्यभूत-स्      | ङ्             |                       | क्रियातिपत्ति-सुद           | F            |
| शकोडीत्   | अकोडिष्टाम्        | भक्ती हिंदुः   | प्र॰ श्रकोडिध्यत्     | अको डिष्यताम्               | अक्रीहिष्यन् |
| श्रकोहीः  | <b>अको</b> डिप्टम् | यको(रिष्ट      | म॰ अकोहिच्यः          | अकोडिप्यतम्                 | अकोडिष्यत    |
| अकीडिवम्  | श्रक्रीस्थ         | अकोडिय         | <b>उ॰ अ</b> कोडिध्यम् | <b>अ</b> कोडिप्याव          | शकोडिम्याम   |
|           | (                  | ५) गम्         | ( जाना ) परस्मै       | पदी                         |              |
|           | वर्तमान-सट्        |                |                       | <b>बाशीर्सिक</b> ्          |              |
| गंच्छति   | गच्छतः             | गच्छन्ति       | प्र॰ गम्यात्          | गम्यास्ताम्                 | गम्यासुः     |
| गच्छसि    | गच्छ्यः            |                | म॰ गम्याः             | गम्यास्तम्                  | गम्यास्त     |
| गच्छामि   | गच्छावः            |                | तः गम्यासम्           | गम्यास्व                    | गम्यासम      |
|           | सामान्यभविष्य      |                | •                     | परोक्षमृत-िख्               |              |
| गमिष्यति  | गमिष्यतः           | •              | त प्र॰ जगाम           | जग्मतुः                     | जरमुः        |
| गमिष्यसि  | गभिष्यथः           | _              | म • जगमिय, जग         |                             | ज्ञम         |
| गमिष्यामि | गमिष्यावः          | _              | पः उ॰ जगाम, जगा       |                             | व्यविसम      |
|           | ध्यनवतनभूत−        |                |                       | अनेचतनमविष्य                |              |
| श्चगरछत्  | श्चगच्छताम्        |                | र प्र॰ गन्ता          | गन्तारी                     | गन्सारः      |
| श्चगच्छः  | <b>च</b> गच्छतम्   |                | ा म॰ गन्तासि          | गन्तास्यः                   | गन्तास्य     |
| अगरछम्    | श्चगच्छाव          |                | र ७० गन्ताह्म         | गन्तास्यः                   | गन्तास्मः    |
|           | श्राह्मा-स्रोट्    |                |                       | सामान्यभूत-                 | _            |
| गच्छतु    | गच्छताम्           | गच्छन्तु       | प्र॰ श्रगमत्          | अगमताम्                     | धगमन्        |
| गच्छ      | गच्छतम्            | गच्छत          | म॰ अगमः               | अगमतम्                      | भगमत         |
| गरछानि    | गच्छाव             | गच्छाम         | त॰ श्रमम्             | श्रगमान                     | <b>चगगाम</b> |
|           | विधितिङ            | 4.0014         | ०- अनमम्              | क्रयातिपत्ति~               |              |
| गच्छेत    | गच्छेताम्          | ग्रासक्तेत्राः | गर्भ समामिकाङ         | ्रश्चमिष्यतास्              | ~ .          |
| गच्छेः    | गच्छेतम्           | गच्छेत         | प्र• भगमिष्यत्        | ्र अगमिष्यतम्<br>अगमिष्यतम् | _            |
|           | गच्छतम्<br>गच्छेद  |                | म॰ भगमिष्यः           |                             | अगमिष्यत     |
| गच्छेयम्  |                    | गच्छेम         | <b>ड॰ अगमिष्यम्</b>   | <b>अ</b> गमिष्या <b>व</b>   | श्रगमिष्याम  |
|           | _                  | ५) जि          | ( जीतना ) परस्        |                             |              |
|           | वर्तमान-सट्        |                |                       | म्रामान्यमविष               | • •          |
| जयति      | जयतः               | जयन्ति         | प्र• जेध्यति          | जेप्यतः                     | जेप्यन्ति    |
| जयसि      | जयथः               |                | म॰ जेव्यसि            | जेष्ययः                     | जेप्यय       |
| जयामि     | <b>जयावः</b>       | जयामः          | उ॰ वेष्यामि           | जेमाबः                      | बेष्गामः     |
| - 20      |                    |                |                       |                             |              |

|                  | श्चनदातनभुत      | ~लह्           |                       | परोक्षभृत          | िलर्             |
|------------------|------------------|----------------|-----------------------|--------------------|------------------|
| थ्रजयत्          | श्रजयताम्        | ञ्चजयन्        | प्र• जिगाय            | जिम्यतुः           | जिष्युः          |
| श्चजयः           | श्रजयतम्         | श्रजयत         | स॰ जिगयिय, जिगेथ      | िबयधुः             | निष्य            |
|                  | श्रजया <b>व</b>  | श्रजयाम        | उ॰ जिगाय, जिगय        |                    | जि <b>ष्यिम</b>  |
| श्चजयम्          |                  |                |                       | प्रनचतन भविष्य     | g <b>–</b> ਜਟ    |
|                  | श्राह्मा−कोट्    | •              |                       | जेतारी             | जेतारः           |
| <b>जयतु</b>      | जयताम्           | जयन्तु         | प्र॰ जेता             |                    | जेता <b>स्य</b>  |
| जय               | <b>ज</b> यतम्    | जयत            | म॰ जेतासि             | जेतास्यः           | जेतास्मः         |
| जयानि            | जयाव             | जयाम           | <b>ड॰ जेतास्मि</b>    | जेतास्वः           |                  |
|                  | विधिलिङ्         |                |                       | सामान्यभूद         |                  |
| <b>जयेत</b>      | <b>जयेताम्</b>   | <b>जये</b> युः | प्र॰ श्रजैबीत         | श्रजेष्टाम्        | <b>ञ</b> ्जेषुः  |
| <b>लये</b> ।     |                  | जयेत           | म॰ श्रजैषीः           | <b>अजेष्टम्</b>    | भ्रजेष्ट         |
| <b>जये</b> यम्   | जयेव             | जयेम           | <b>ट॰ खजै</b> षम्     | श्रजैष             | यजैष्म           |
| WITTEN           |                  |                |                       | क्रियातिपरि        | ते–लुङ्          |
|                  | <b>आशीर्लिङ्</b> |                | प्र॰ श्रजेष्यत्       | <b>घ</b> डोध्यताम् | श्रजेध्यन        |
| जोयात्.          | जीयास्ताम्       | जीयासुः        | _                     | श्रजेष्यतम्        | ध्रजेष्यत        |
| जीयाः            | जीयास्तम्        | जीयास्त        | म॰ श्रजेष्यः          | अजे <b>ष्याव</b>   | श्रजेध्याम       |
| जीयासम्          | जीयास्व          | जोयास्म        | <b>७० श्र</b> जेष्यम् |                    | 9,011111         |
|                  | (                | ७ ) त्यज       | ् ( छोड़ना ) परसं     | वैपदी              |                  |
|                  | वर्तमान स        |                | •                     | আর                 | ા~હોર્           |
| स्यजति           | स्यजतः           | त्य जनित       | प्र॰ त्यजतु           | त्यजताम्           | त्यजन्तु         |
| स्यजि            | स्यजयः           | त्यजय          | म॰ त्यज               | ·त्य <b>जतम्</b>   | <b>स्यजत</b>     |
| स्यजामि          | त्यजाव:          | त्यजामः        | <b>२०</b> स्यजानि     | स्यजाव             | स्यजाम           |
| ( dollar         | धामान्यभ         | _              |                       | f                  | वेधितिङ्         |
| स्यच्यति         |                  | त्यच्यन्ति     |                       | त्यजेताम्          | स्यजेयुः         |
|                  |                  | <b>हयच्चय</b>  | म० त्यजेः             | स्यजेतम्           | त्यजेत           |
| स्यच्यसि         |                  | स्यच्यामः      |                       | त्यजेव             | स्यजेम           |
| त्यच्याम         | त्यच्यावः        |                | 0- (4-14-4            |                    | ।।शीकिङ्         |
|                  | अन्यतनभ्         |                |                       |                    |                  |
| अत्यनत्          | श्चत्यजताम्      |                | प्र॰ त्यज्यात्        | त्यज्यास्ताम्      |                  |
| श्रत्यजः         | <b>अ</b> त्यजतम् | अत्यजत         |                       | त्यज्यास्तम्       | त्थज्यास्त       |
| <b>भ</b> त्य जम् | अत्यनाव          | श्चत्यज्ञाम    | व॰ त्यज्यासम्         |                    | त्यज्यासम        |
|                  | परोक्षमूत-       | -િસર્          |                       |                    | मूत-लुङ्         |
| सस्याज           | तस्यज्           |                | यजुः प्र• घ्रत्या     | •                  | ष्टाम् अत्याक्षः |
| तस्यजिय,         | तत्यदय तत्यज     |                | त्यज म• सत्याः        | तीः श्रत्या        | ष्टम् श्रत्याष्ट |
| त्तत्याज, र      |                  | -              | त्यिकम उ॰ धारयाव      | म् अत्या           | विव अत्याह्म     |
| 41. 1117         |                  |                |                       | •                  |                  |

|            |               |               |                     |                         | • • • •           |
|------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
|            | अभयतः         | न भविष्य-लुट् |                     | कियातिपत्ति-            | हिं               |
| त्यका      | स्यकार        |               | प्र॰ अत्यद्ध्य      | ात् श्रत्यच्येताम्      |                   |
| त्यचनसि    | त्यक्ताह      | यः त्यकास्य   |                     | । अत्यच्यतम्            |                   |
| त्यक्ताहिम | त्यकार-       |               | •                   | म् अत्यद्याव            |                   |
|            | (             | ८) दश् ( दे   | खना ) परस्मे        | पद्मी                   |                   |
|            | वर्तमानका     |               |                     | याशीर्कि                | ş                 |
| पश्यति     | पश्यतः        | पश्यन्ति      | प्र॰ दश्यात्        |                         | <b>दश्या</b> सुः  |
| पश्यसि     | पश्यथः        | परवय          | म० दश्याः           | दश्यास्तम्              | <b>द</b> ःयास्त   |
| पश्यामि    | पश्यावः       | पश्यामः       | <b>च॰ दश्यासम्</b>  | •                       | <b>ह</b> रयास्म   |
|            | सामान्यमविष्य | -लृट्         |                     | परोक्षभूत-लि            | Į                 |
| द्रच्यति   | द्रच्यतः      | द्रद्यन्ति    | प्र॰ ददर्श          | ददशतुः                  | दहशुः             |
| द्रच्यसि   | इच्ययः        | द्रच्यय       | म॰ ददरिंग,          |                         | वदश               |
| द्रच्यामि  | द्रच्यावः     | द्रद्यामः     | <b>उ॰ दद</b> र्श    | ददशिव                   | ददृशिम            |
|            | अनवतनभूत-     | सर्           | श्च                 | नग्रतनभविष्य-लुः        |                   |
| अपरयत्     | श्चपश्यताम्   | भ्रपश्यन्     | য়০ ইছা             | •                       | द्रष्टारः         |
| श्रपश्यः   | श्रपश्यतम्    | श्चपश्यत      | म॰ द्रशसि           |                         | द्रष्टास्यः       |
| अपश्यम्    | ञ्चपश्याव     | अपश्याम       | उ॰ द्रष्टास्मि      |                         | द्रष्टास्यः       |
|            | थाज्ञा−लोट्   |               |                     | सामान्यभूत-लु           | F                 |
| पश्यतु     | पश्यताम्      | पश्यन्तु      | प्र॰ अद्राक्षीत्    |                         | <b>अद्रा</b> क्षः |
| पश्य       | पश्यतम्       | पश्यत         | म॰ अद्राक्षीः       | अद्राष्टम्              | <b>अद्रा</b> ष्ट  |
| पश्यानि    | पश्याव        | पश्याम        | <b>उ॰ अदासम्</b>    | यदा च्य                 | अद्राच्म          |
|            | विधिलिङ्      | •             |                     | श्चयव                   | 1                 |
| पश्येत     | पश्येताम्     | पश्येयुः      | प्र॰ अदर्शस्        | <b>अद</b> र्शताम्       | <b>घदर्शन्</b>    |
| पश्येः     | पश्येतम्      | पश्येत        | म॰ श्रदर्शः         |                         | अदर्शत            |
| पश्येयम्   | पश्येव        | पश्येम        | <b>उ॰ श्रदर्शम्</b> | भदर्शांव ।              | घदर्शाम ।         |
|            |               | किया          | तेपति−ङृ•्          | , 4                     |                   |
|            | प्र• इ        |               | भ्रद्र स्यताम्      | श्रद्धयम्               |                   |
|            | स० इ          | प्रद्वयः '    | धद्रस्यतम्          | श्रद्रच्यत              |                   |
|            |               |               | अद्रस्याव           | अद्रच्याम               |                   |
|            |               |               | ायपदी               |                         |                   |
|            |               | (9) (8        | रना ) परस्मै        | पद                      |                   |
|            | वर्तम।न-सट्   |               |                     | चाशीर्लिक               |                   |
| घरति       | धरतः          | घरन्ति        | प्र॰ शियात्         | शिया <del>स्</del> ताम् | घ्रियासुः         |
| घरसि       | घरयः          | घरय           | म॰ भ्रियाः          | ध्रियास्तम्             | श्रियास्त         |
| घरामि      | घरावः         | वरामः         | <b>इ॰ ध्रियासम्</b> | <b>ध्रियास्य</b>        | ध्रियास्म         |

| , ,,              |                              |             | •                                       |                                     |                  |
|-------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                   | सामान्यमविष्य-सृद            |             |                                         | परोक्षभूत-लिट्                      |                  |
| घरिष्यति          |                              | •           | प्र॰ द्धार                              | दभ्रतुः                             | दघुः             |
| घरिष्यमि          |                              |             | म॰ द्धर्य                               | दघ्रधुः                             | द्ध              |
| <b>ध</b> रिष्यामि | घरिष्यावः                    |             | ड॰ दघार, दघर                            | दघृव                                | दधृम             |
| difadia           |                              |             |                                         | ातनमविष्य−लुट्                      |                  |
|                   | श्रनशतनभूत-सङ्               | ग्रधरन्     | प्र॰ घर्सा                              | वर्तारी                             | धर्तारः          |
| श्रमरत्           | श्रधरताम्                    | अवरत        | म॰ घतांषि                               | <b>चर्तास्यः</b>                    | <b>धर्तास्य</b>  |
| अधरः              | श्चषरतम्                     |             |                                         | धर्तीस्वः                           | धर्तास्वः        |
| अधरम्             | श्रधराव                      | श्रवराम     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ामान्यमृत− <b>लु</b> ङ्             |                  |
|                   | माज्ञा-लोट्                  |             | স॰ শ্বধাৰ্থীব                           | श्रघार्धम्                          | श्रभार्षुः       |
| धरतु              | <b>भ</b> रताम्               | घरन्तु      | स॰ अधार्षीः                             | श्रवार्षम्                          | अर्घार्ष         |
| घर                | घरतम्                        | घरत         | ड० श्रधार्षम्                           | श्रवार्ष                            | ग्रधार्क         |
| घराणि             | घराव                         | घराम        |                                         | क्रयातिपत्ति−लृङ <b>्</b>           |                  |
|                   | विधिलिङ                      |             |                                         | अधरिष्यताम्                         | अधरिष्यन्        |
| घरेत्             | घरेताम्                      | घरेयुः      | प्र• श्रधरिष्यत्                        |                                     | अधरिष्यत         |
| घरेः              | घरेतम्                       | <b>बरेत</b> | म० अधरिष्यः                             | अपारप्याप्य<br>श्र <b>धरि</b> ष्याव | <b>अपरिष्याम</b> |
| घरेयम्            | घरेव                         | घरेम        | ड॰ अधरिष्यम्                            | अपारणान                             | M41(-414         |
|                   |                              | घृ ( धर     | ना ) आत्मनेपद्                          |                                     |                  |
|                   | वर्तमान-स्ट                  |             | सा                                      | मान्यभविष्यू-लृट्                   |                  |
| घरते              | घरेते                        | धरन्ते      | प्र॰ घरिष्यते                           | धरिष्येते                           | धरिष्यन्ते       |
|                   | <b>धरे</b> थे                | धरण्ये      | म॰ घरिष्यसे                             | घरिष्येथे                           | धरिष्यध्वे       |
| धरसे              | घरावहे                       | घरामहे      | <b>स्व विदये</b>                        | घरिष्यावहे                          | धरिष्यामहे       |
| धरे               |                              |             |                                         | परोक्षमूत-किट                       |                  |
|                   | श्चनचत्तनभूत <del>-ज</del> ङ |             | प्र॰ दध्ने                              | द्रधाते                             | द्धिरे           |
| अधरत              | अधरेताम्                     | अधरन्त      | म॰ दक्षिवे                              | दभ्राथे                             | द्भिष्वे         |
| श्रघरया           | अधरेशम्                      |             | _                                       | द्धिवहे                             | द्धिमहे          |
| अधरे              | अधरावहि                      | अवराना      | हे उ॰ दध्रे                             | नयतनभविष्य−लु                       |                  |
|                   | श्राज्ञा-लोट्                |             |                                         | ययसम्बद्धः<br>धर्तारौ               | चतीरः<br>•       |
| घरताम्            | घरेताम्                      |             | ্ স॰ ঘর্ন                               | वतारा<br><b>घतीं</b> साये           | भर्ताध्वे        |
| घरस्व             | घरेयाम्                      | धरचम्       | म॰ घतींचे                               |                                     | <b>घतीस्महे</b>  |
| धरै               | घरावद्दे                     | घरामहै      | उ० घतींदे                               | घतस्वहे                             |                  |
|                   | विचिकिङ्                     |             |                                         | सामान्यभूत- लु                      | -                |
| घरेत              | घरेयाताम्                    | घरेरन्      | भ्र॰ भ्रपृत                             | भ्रष्याताम्                         | श्चाप्त          |
| घरेषाः            | घरेयायाम्                    | घरेष्वम     |                                         | श्रव्यायाम्                         | अधृष्यम्         |
| घरेय              | घरेवहि                       | घरेमहि      | <b>उ० छा</b> षृषि                       | श्रघृष्वहि                          | ग्रथमहि          |

|                      | <b>याशीर्लिङ</b> ्   |                   | f                   | क्रेयातिपत्ति-लृक |                          |
|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>घृषो</b> ष्ट      | <b>घृषोयास्ताम्</b>  | धृषीरन्           | प्र॰ अधरिष्यत्      | श्रधरिष्येताम्    | <b>अ</b> धरिष्यम्त       |
| <b>चुवी</b> छाः      | <b>घृ</b> षीयास्याम् | <b>च्</b> षीच्यम् | म॰ अवरिष्यथाः       | अधरिष्येयाम्      | अवरिष्यम्                |
| <b>चुषीय</b>         | <b>घृषीव</b> हि      | <b>चृषीम</b> हि   | <b>उ॰ श</b> षरिष्ये | श्रघरिष्यावहि     | अधरिष्यामहि              |
|                      | (१०) नम्             | ( नमस्कार         | र करना, झुकना       | ) परस्मैपदी       |                          |
|                      | वर्तमान-सट्          |                   |                     | थाश्चा-लो         | Ę,                       |
| नमति                 | नमतः                 | नमन्ति            | प्र॰ नमतु           | नमताम्            | नमन्तु                   |
| नमसि                 | नमयः                 | नमथ               | म॰ नम               | नमतम्             | नमत                      |
| नमामि                | नमावः                | नमामः             | उ॰ नमानि            | नमाव              | नमाम                     |
|                      | सामान्यभविष्य-       | -लृट्             |                     | विधिकिङ           |                          |
| नंस्यति              | नंस्यतः              | नंस्यन्ति         | प्र॰ नमेत्          | नमेताम्           | नमेयुः                   |
| मं <del>स</del> ्यसि | नंस्यथः              | नंस्यय            | म॰ नमेः             | नमेतम्            | नमेत                     |
| नंस्यामि             | नंस्यावः             | नंस्यामः          | उ॰ नमेयम्           | नमेव              | नमेम                     |
|                      | धनवतनभूत−।           | ভ                 | 4                   | व्याशीर्किक       | _                        |
| धनमत्                | भनमताम्              | श्चनमन्           | प्र॰ नम्यात्        | नम्यास्ताम्       | नम्यासुः                 |
| श्रनमः               | ञनमतम्               | श्रनमत            | म॰ नम्याः           | नम्यास्तम्        | नम्यास्त                 |
| श्चनमम्              | अनमाव                | श्रनगम            | <b>उ॰</b> नम्यासम्  | नम्यास्व          | नम्यास्म                 |
| ,                    | परोक्षभूत-           | बिट्              |                     | सामान्यभूत        | -खु <b>र्</b>            |
| ननाम                 | नेमतुः               | नेमुः             | प्र॰ श्रनंसीत्      | व्यनंतिष्टाम्     | <b>थ</b> नंसि <b>षुः</b> |
| नेभिय, नन            | _                    | नेम               | म॰ अनंसीः           | अनंसिष्टम्        | अनंसिष्ट                 |
| ननाम, नन             | ाम नेभिन             | नैमिम             | उ॰ अनंधिषम्         | श्रनंशिष          | अनंशिधा                  |
|                      | धनवतनभ               | विष्य-लुट्        |                     | क्रियातिपरि       | <b>−</b> छु <b>र</b>     |
| नन्ता                | नन्ता री             | नन्तारः           | प्र॰ चर्नस्यत्      | अनंस्यताम्        | अनंस्यन्                 |
| नन्तासि              | नन्तास्यः            | गन्तास्य          | म॰ घनंस्यः          | अनंस्यतम्         | अनंस्यत                  |
| नन्तास्मि            | नन्तास्वः            | नन्तासः           | <b>र॰ अनंस्यम्</b>  | श्चनंस्याव        | <b>अनंस्याम</b>          |
|                      |                      | •                 | उमयपदी              |                   |                          |
|                      | ( 22                 | ) नी ( नय         | () ले जाना—प        | रस्मैपद           |                          |
|                      | वर्तमान              |                   |                     |                   | ग्रेकिट्                 |
| नयति                 | नयतः                 | नयन्ति            | प्र॰ नीयात्         | नीयास्ताम्        | नीयासुः                  |
| नयसि                 | न्ययः                | · नयथ             | स॰ नीयाः            | नीयास्तम्         | नीयास्त                  |
| नयामि                | नयावः                | नयामः             | ह॰ नीवासम्          | नीयास्य           | .नीयास्म                 |
|                      | -                    |                   |                     |                   |                          |

|                   |                    |                    |                  |                     | क्रिक.              |
|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                   | सामान्यमविष        |                    |                  | परोक्षभूत-          | · _                 |
| नेष्यति           | नेष्यतः            | नेष्यन्ति          | प्र॰ निनाय 🥖     | (नन्यतुः            | निन्युः             |
| नेध्यसि           | नेह्ययः            | नेष्यय '           | म॰ निनयिय, नि    |                     | निन्य               |
| नेध्यामि          | नेदंयावः           | नेष्यामः           | उ० निनाय, निन    | ाय निन्यिव          | निन्यिम             |
|                   | श्रनगतनभूत         | – सङ्              |                  | श्चनद्यतनभविष्य     | -खुट्               |
| धनयत्             | अनयताम्            | श्चनयन्            | प्र॰ नेता        | नेतारी              | नेतारः              |
| श्चनयः            | श्चनयतम्           | श्चनयत             | म॰ नेतासि        | नेतास्थः            | नेतास्थ             |
| अनयम्             | श्चनयाव            | श्चनयाम            | उ० नेतास्मि      | नेतास्वः            | नेतास्मः            |
| •                 | आहा-स्रोट्         |                    |                  | सामान्यभूत-         | - <u>@</u> ₹        |
| नयतु              | नयताम्             | • नयन्तु           | प्र॰ श्रनेषीत्   | <b>अनै</b> ष्टाम्   | श्र नैषुः           |
| नय                | नयतम्              | नयत                | म० अनेषीः        | श्रनैष्टम्          | अनैष्ट              |
| नयानि             | नयाव               | नयाम               | <b>ड॰ अनैषम्</b> | श्चनैष्व            | श्रनेष्म            |
|                   | विधिलिङ्           |                    |                  | किया                | तेपत्ति             |
| नयेद्             | नयेताम्            | नयेषुः             | प्र• श्रनेष्यत्  | स्रनेष्यताम्        | श्चनेष्यन्          |
| नयेः              | नयेतम्             | नयेत               | म॰ स्रनेध्यः     | श्चने <b>ष्यतम्</b> | श्रनेष्यत           |
| नयेयम्            | नयेव               | नयेम               | उ० धनेष्यम्      | ञ्चनेष्याव          | ञ्चनेच्याम          |
| and the second    |                    |                    | य्) आत्मनेप      | <b>T</b>            |                     |
|                   | वर्तमान-छट्        |                    |                  | प्राशीकिंट्         |                     |
| नयवे              | नयेते              | नयन्ते             | प्र० नेबीष्ट     | नेषीयास्ताम्        | नेषीरन्             |
| नयसे              | नयेथे              | नयध्वे             | म॰ नेषीष्ठाः     | नेषीयास्थाम्        | नेषीढ्वम्           |
| न <b>य</b>        | नयावहे             | नयामहे             | <b>ड॰</b> नेषीय  | नेषीवहि             | नेषीमहि             |
| শশ                | सामान्यमविष        |                    |                  | ारोक्षम्त−लिट्      |                     |
| नेध्यते           | नेध्येते           | . जद्<br>नेष्यन्ते | प्र॰ निन्ये      | निन्याते            | निन्यिरे            |
| नेष्यस<br>नेष्यसे | नेष्येथे           | नेष्यध्वे          | म॰ निन्यिषे      | निन्याथे            | निन्यिष्वे          |
| नष्यस<br>नेध्ये   | ने <b>ष्याव</b> हे | नेष्यामहे          |                  | निन्यिवहे           | निन्यमहे            |
| अल                |                    |                    |                  | ।नद्यतनभविष्य−लु    | rz                  |
|                   | अनयतनभूत-          |                    | प्र॰ नेता        | नेतार <u>ी</u>      | नेतारः<br>नेतारः    |
| भ्रनयत            | श्चनयेताम्         | श्रनयन्त           |                  | नेतासाथ             | नेताध्वे            |
| श्चनययाः          | श्चनयेथाम्         | श्चनयध्वर          |                  | नतासाय<br>नेतास्वहे | नेतास्महे           |
| अनये              | धनयाबहि            | अनयाम              |                  |                     | -101/414            |
|                   | विधिलिङ्           |                    |                  | मान्यभूत-लुङ्       | श्रानेषत            |
| नयेत              | नयेयाताम्          |                    | प्र॰ भ्रनेष्ट    | श्रनेषाताम्         | अनपरा<br>श्रनेध्वम् |
| नयेयाः            | नयेयायाम्          |                    | म॰ अनेष्टाः      |                     |                     |
| नयेय              | नयेवहि             | नयेमहि             | उ॰ अनेषि         | भ्रनेध्वहि          | श्रनेधाहि           |
|                   |                    |                    |                  |                     |                     |

|           | श्राज्ञा-लोट्            |                  | कियाति                | नेपत्ति-सृङ्        |                   |
|-----------|--------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| नयताम्    | नयताम् े                 | नयन्ताम्         | प्र॰ अनेष्यतः         |                     | <b>अ</b> नेष्यन्त |
| नयस्व     | नयेथाए                   | नयध्वम्          | स॰ ग्रनेध्ययाः        | श्चनेष्यभम्         | धनेव्यम्          |
| नयै       | नयावहै                   | <b>नयाम</b> है   | <b>उ० थाने</b> च्ये   | <b>प्रने</b> ावहि   | श्रनेष्यामहि      |
|           |                          | _                | ायपदी                 |                     |                   |
|           | ( 8                      |                  | पकाना ) परस           | मैपद                |                   |
|           | वर्तमान-लट्              |                  | <b>3</b>              | नियतनभूत <b>−सङ</b> |                   |
| पचित      | पचतः                     | पचन्ति           | प्र॰ श्रपचत्          | अपचताम्             | श्रपचन्           |
| पचसि      | प चयः                    | पचथ              | म० श्रपचः             | श्चपचतम्            | भ्रपस्त           |
| पचाभि     | पचावः                    | पचामः            | त॰ अपचम्              | श्रपचार             | भपनाम             |
|           | सामान्यभविष्य-           | -स्ट             | · `\$                 | प्रधा-स्रोट्        |                   |
| पच्यति    | पच्यतः                   | पच्चयन्ति        | प्र॰ पचतु             | पचताम्              | पचन्तु            |
| पच्चसि    | पच्यथः                   | पच्यय            | स॰ पच                 | पचतम्               | पचत               |
| पच्यामि   | पच्यावः                  | पद्यामः          | <b>उ॰ प</b> चानि      | पचाव                | पचाम              |
|           | <b>বি</b> থিতি <b>ভ্</b> |                  | भनवत                  | तभविप्य-सुट्        |                   |
| पचेत्     | पचेताम्                  | पचेयुः           | प्र• पद्धा            | पकारी               | पक्तारः           |
| पचेः      | पचेतम्                   | पचेत             | म॰ पक्तासि            | पक्तास्यः           | पक्तास्य          |
| पचेयम्    | पचेव                     | पचेम             | उ० पकास्मि            | पक्तास्वः           | पक्तारमः          |
|           | <b>प्राशीर्ल</b> ङ्      |                  | सामान                 | यभृत−सुङ्           |                   |
| पच्यात्   | पच्यास्ताम्              | <b>पच्या</b> गुः | प्र॰ श्रपाक्षीत्      | अपाक्ताम्           | श्चवाश्चः         |
| पच्याः    | पच्यास्तम्               | पच्यास्त         | म॰ श्रपाक्षीः         | श्रपाक्तम्          | अपाक              |
| पच्यासम्  | पध्यास्त                 | पच्यासम          | <b>ड॰ श्र</b> पाक्षम् | श्चपादन े           | अपादम             |
|           | परोक्षभूत-छिट्           |                  | রি                    | स्यातिपत्ति−लृङ्    |                   |
| पपाच      | पेचतुः                   | पेबुः            | प्र॰ अपच्यत्          | अपद्यताम्           | भ्रपद्यन्         |
| पेचिय, पप | क्य पेचधुः               | पेच              |                       | श्रपदयतम्           | श्रपच्यत          |
| पपाच, पप  | च पेचिव                  | पेचिम            | उ॰ अपस्यम्            |                     | अपच्याम           |
|           | •                        | पच् ( पका        | ना ) आत्मने           | <b>ब्रह्म</b>       |                   |
|           | वर्तमान-सट्              |                  |                       | विधिसिङ्            | _>_               |
| पचते      | पचेते                    | पचन्ते           | प्र॰ पचेत             | पचेयाताम्           | पचेरन्            |
| पचसे      | पचेये                    | पचध्वे           | म॰ पचेयाः             | पचेयायाम्           | पचेच्यम्          |
| पचे       | पचावहे                   | पचामहे           | ड॰ पचेय               | पचंदहि              | पचेनहि            |
|           | सामान्यभविष्य-           | · ॡ <b>ट्</b>    |                       | आशीर्छिट            |                   |
| पच्यते    | पच्यते                   | पद्यन्ते         | प्र॰ पश्चीष्ट         | पक्षीयास्ताम्       | पक्षीरन्          |
| पद्यसे    | पदः थे                   | पच-ध्ये          | भ॰ पक्षोद्धाः         | पश्चीयास्याम्       | पक्षीभ्वम्        |
| पच्ये     | पच्यावहे                 | पच्यामहे         | <b>२० पक्</b> यि      | पक्षीविह            | पश्रीमहि          |

|                                                                                                   |                                                                                                                                                             | _                                                                                                           | **                                                                                                                                | रोक्षभूत-लिट्                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   | श्चनगतनभूत <del>~</del> स                                                                                                                                   | •                                                                                                           |                                                                                                                                   | राक्ययुत—।                                                                                                                                                                                                      | पेचि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| श्रपचत                                                                                            | श्चपचेताम्                                                                                                                                                  | अपचन्त                                                                                                      |                                                                                                                                   | नचारा<br>पे <del>चा</del> थे                                                                                                                                                                                    | पे <b>चिष्वे</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| अपचयाः                                                                                            | अपचेयाम्                                                                                                                                                    | श्चपच्यवम्                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | पेचिमहे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| श्रपचे ं                                                                                          | अपचावहि                                                                                                                                                     | श्रपनामहि                                                                                                   |                                                                                                                                   | पेचिवहे                                                                                                                                                                                                         | 11446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                   | भाज्ञा-स्रोट्                                                                                                                                               |                                                                                                             | अनवतन                                                                                                                             | –भविष्य-लुट्                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| पवताम्                                                                                            | पचेताम्                                                                                                                                                     | पचन्ताम्                                                                                                    | प्र॰ पका                                                                                                                          | पकारो                                                                                                                                                                                                           | पत्तारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| पचस्य                                                                                             | पचेयाम्                                                                                                                                                     | पचष्यम्                                                                                                     | म० पक्तासे                                                                                                                        | पक्तासाये                                                                                                                                                                                                       | पक्ताध्वे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| पर्व                                                                                              | पचावहै                                                                                                                                                      | पचामहै                                                                                                      | <b>३० पक्ताहे</b>                                                                                                                 | पक्तास्वहे                                                                                                                                                                                                      | पक्तास्मइ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                   | सामान्यभूत                                                                                                                                                  | -लुङ्                                                                                                       |                                                                                                                                   | कियातिपरि                                                                                                                                                                                                       | 1- <b>ऌ</b> ड्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| इपक                                                                                               | श्रवकाताम् 🛴                                                                                                                                                | चपशत                                                                                                        | प्र॰ श्रपद्यत                                                                                                                     | श्रपच्येताम्                                                                                                                                                                                                    | श्चपच्यन्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ध्रपक्याः</b>                                                                                  | श्चवद्यायाम्                                                                                                                                                | श्चवस्थम्                                                                                                   | म॰ अपद्ययाः                                                                                                                       | अपच्येयाम्                                                                                                                                                                                                      | अपदयध्वम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| भापक्षि                                                                                           | श्चपच्चि                                                                                                                                                    | श्चपचमहि                                                                                                    | <b>उ॰ श्र</b> पच्ये                                                                                                               | अपद्यावहि                                                                                                                                                                                                       | <b>अप</b> देयामहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                             | वढ्ना ) परस्मै                                                                                                                    | पवी                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                   | वर्तमान-स                                                                                                                                                   |                                                                                                             | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                           | <b>जाशी</b>                                                                                                                                                                                                     | र्लंड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| पठित                                                                                              | पठतः                                                                                                                                                        | र् .<br>पढन्ति                                                                                              | प्र॰ पट्यात्                                                                                                                      | पट्यास्ताम्                                                                                                                                                                                                     | पठ्यादुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| पठात<br>पठिं                                                                                      | पठयः                                                                                                                                                        | पठप                                                                                                         | म॰ पट्याः                                                                                                                         | पट्यास्तम्                                                                                                                                                                                                      | पठ्यास्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| _                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                   | पट्यास्व                                                                                                                                                                                                        | पठ्यास्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| UXIII                                                                                             | पठावः                                                                                                                                                       | पठासः                                                                                                       | दर पद्यायस्                                                                                                                       | ACMILA                                                                                                                                                                                                          | 104174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| पठामि                                                                                             | पठावः                                                                                                                                                       | पठामः                                                                                                       | <b>इ॰ पट्यासम्</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                   | सामान्यसवि                                                                                                                                                  | भ्य-कृट्                                                                                                    |                                                                                                                                   | परोक्षभूत                                                                                                                                                                                                       | बिट्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| पठिष्यति                                                                                          | सामान्यसरि<br>पठिष्यतः                                                                                                                                      | ोध्य-कृट्<br>पठिष्यन्ति                                                                                     | त्र॰ पपाठ                                                                                                                         | परोक्षभूत <sup>.</sup><br>पेठतुः                                                                                                                                                                                | बिट्<br>पेडुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| पठिष्यति<br>पठिष्यवि                                                                              | सामान्यमधि<br>पठिष्यतः<br>पठिष्ययः                                                                                                                          | भ्य-कृट्<br>पठिष्यन्ति<br>पठिष्यय                                                                           | प्र• पपाठ<br>म• पेठिच                                                                                                             | परोक्षभूतः<br>पेठतुः<br>पेठधुः                                                                                                                                                                                  | बिट्<br>पेडुः<br>पेठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| पठिष्यति                                                                                          | सामान्यसरि<br>पठिष्यतः                                                                                                                                      | ोध्य-कृट्<br>पठिष्यन्ति                                                                                     | त्र॰ पपाठ                                                                                                                         | परोक्षभूतः<br>पेठदुः<br>पेठशुः<br>पेठिब                                                                                                                                                                         | बिट्<br>पेडुः<br>पेठ<br>पेठिम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| पठिष्यति<br>पठिष्यवि                                                                              | सामान्यमधि<br>पठिष्यतः<br>पठिष्ययः                                                                                                                          | भ्य-कृट्<br>पठिष्यन्ति<br>पठिष्यय<br>पठिष्यामः                                                              | प्र॰ पपाठ<br>स॰ पेठिय<br>उ॰ पपाठ, पपट                                                                                             | परोक्षभूतः<br>पेठद्यः<br>पेठथुः<br>पेठिव<br>द्यानस्यत्वमवि                                                                                                                                                      | बिड्<br>पेडुः<br>पेठ<br>पेठिम<br>च्य−सुट्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| पठिष्यति<br>पठिष्यवि                                                                              | सामान्यअधि<br>पठिष्यतः<br>पठिष्ययः<br>पठिष्यायः                                                                                                             | भ्य-कृट्<br>पठिष्यन्ति<br>पठिष्यय<br>पठिष्यामः                                                              | प्र॰ पपाठ<br>म॰ पेठिच<br>त॰ पपाठ, पपट                                                                                             | परोक्षभूतः<br>पेठ्युः<br>पेठ्युः<br>पेठिव<br>द्यानचत्त्वमवि<br>पठितारी                                                                                                                                          | बिट्<br>पेडुः<br>पेठ<br>पेठिम<br>ब्य−सुट्<br>पठितारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| पठिष्यति<br>पठिष्यसि<br>पठिष्यामि                                                                 | सामान्यसरि<br>पठिष्यतः<br>पठिष्ययः<br>पठिष्यायः<br>स्रानयतनसृ                                                                                               | ोध्य-कृट्<br>पठिष्यन्ति<br>पठिष्यय<br>पठिष्यामः<br>त्र-सक्                                                  | प्र॰ पपाठ<br>स॰ पेठिच<br>त॰ पपाठ, पपट<br>प्र॰ पठिता<br>स॰ पठितासि                                                                 | परोक्षभूतः<br>पेठदुः<br>पेठदुः<br>पेठिव<br>द्यानचतनमवि<br>पठितारी<br>पठितास्यः                                                                                                                                  | किट्<br>पेठ<br>पेठिम<br>पेठिम<br>प्य—सुट्<br>पठितारः<br>पठितास्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पठिष्यति<br>पठिष्यसि<br>पठिष्यामि<br>पठिष्यामि                                                    | सामान्यअधि<br>पठिष्यतः<br>पठिष्ययः<br>पठिष्यावः<br>श्रनचतनम्<br>अपठताम्                                                                                     | भ्य-कृट्<br>पठिष्यन्ति<br>पठिष्यम<br>पठिष्यामः<br>प्रक्रम                                                   | प्र॰ पपाठ<br>म॰ पेठिच<br>त॰ पपाठ, पपट                                                                                             | परोक्षभूतः<br>पेठ्युः<br>पेठिव<br>धनग्रतममि<br>पठितारी<br>पठितास्यः<br>पठितास्यः                                                                                                                                | बिट्<br>पेडः<br>पेठ<br>पेठिम<br>ध्य-खुट्<br>पठितारः<br>पठितास्य<br>पठितास्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| पठिष्यति<br>पठिष्यसि<br>पठिष्यामि<br>प्रापठत्<br>स्रपठत्                                          | सामान्यभवि<br>पठिष्यतः<br>पठिष्ययः<br>पठिष्यायः<br>धनग्रतनम्<br>अपठताम्<br>अपठतम्                                                                           | भय-कृट्<br>पठिष्यन्ति<br>पठिष्यमः<br>पठिष्यामः<br>उन्सक्<br>अपठत्<br>अपठत्<br>अपठत                          | प्र॰ पपाठ<br>स॰ पेठिच<br>त॰ पपाठ, पपट<br>प्र॰ पठिता<br>स॰ पठितासि                                                                 | परोक्षभूतः<br>पेठद्यः<br>पेठवः<br>पेठिव<br>श्रनचतनमवि<br>पठितारी<br>पठितास्यः<br>पठितास्यः<br>सामान्यभूत-                                                                                                       | किट्<br>पेठ<br>पेठिम<br>व्य-सुट्<br>पठितारः<br>पठितास्य<br>पठितास्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| पठिष्यति<br>पठिष्यसि<br>पठिष्यामि<br>प्रापठत्<br>स्रपठत्                                          | सामान्यअधि<br>पठिष्ययः<br>पठिष्ययः<br>पठिष्यायः<br>अनग्रतनम्<br>अपठताम्<br>अपठतम्<br>अपठतम्                                                                 | भय-कृट्<br>पठिष्यन्ति<br>पठिष्यमः<br>पठिष्यामः<br>उन्सक्<br>अपठत्<br>अपठत्<br>अपठत                          | प्र॰ पपाठ<br>स॰ पेठिच<br>त॰ पपाठ, पपट<br>प्र॰ पठिता<br>स॰ पठितासि                                                                 | परोक्षभूतः<br>पेठ्युः<br>पेठिव<br>अनग्रतममि<br>पठितारी<br>पठितास्यः<br>पठितास्यः<br>सामान्यभूत-<br>द्यापाठिष्टाम्                                                                                               | बिट्<br>पेठः<br>पेठम<br>पेठिम<br>प्य-सुट्<br>पठितारः<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्यः<br>-सुङ्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| पठिष्यति<br>पठिष्यसि<br>पठिष्यामि<br>प्रापठत्<br>श्रपठाः<br>श्रपठम्                               | सामान्यभवि<br>पठिष्यदाः<br>पठिष्यदाः<br>पठिष्यादाः<br>श्चनचत्तनम्<br>श्चपठताम्<br>श्चपठतम्<br>श्चपठतम्<br>श्चपठाव<br>श्चाज्ञा-सोद                           | चिन्नुट्<br>पठिष्मन्ति<br>पठिष्ममः<br>पठिष्मामः<br>त्र-सर्क्<br>अपठत्<br>अपठत<br>अपठाम                      | प्र॰ पपाठ<br>म॰ पेठिच<br>उ॰ पपाठ, पपट<br>प्र॰ पठिता<br>म॰ पठितासि<br>उ॰ पठितासि                                                   | परोक्षभूतः<br>पेठदुः<br>पेठदः<br>पेठिव<br>अनग्रतमभि<br>पठितारी<br>पठितास्यः<br>पठितास्यः<br>पठितास्यः<br>सामान्यभूतः<br>सामान्यभूतः<br>स्रापाठिष्टाम्<br>श्रापाठिष्टम्                                          | किट्<br>पेठः<br>पेठम<br>पेठम<br>प्य-सुट्<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>स्राधिसुः<br>अपाठिष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| पठिष्यति<br>पठिष्यसि<br>पठिष्यामि<br>श्रपठत्<br>श्रपठः<br>श्रपठम्                                 | सामान्यस्यि<br>पठिष्ययः<br>पठिष्ययः<br>पठिष्यायः<br>श्रानद्यतम्<br>श्रापठताम्<br>श्रापठाव<br>श्राज्ञा-सोद्<br>पठताम्<br>पठतम्<br>पठतम्                      | पेथ्य-कृट्<br>पठिष्यन्ति<br>पठिष्यामः<br>पठिष्यामः<br>प्र-सक्<br>अपठत्<br>अपठत<br>अपठाम                     | प्र॰ पपाठ<br>म॰ पेठिय<br>द॰ पपाठ, पपट<br>प्र॰ पठिता<br>म॰ पठितासि<br>द॰ पठितासि                                                   | परोक्षभूतः<br>पेठवुः<br>पेठव<br>अनग्रतममि<br>पठितारी<br>पठितास्यः<br>पठितास्यः<br>पठितास्यः<br>सामान्यभूतः<br>द्यापठिष्टाम्<br>श्रापठिष्टम्                                                                     | बिट्<br>पेडः<br>पेठम<br>पेठिम<br>व्य-खुट्<br>पठितारः<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>अपाठिष्य<br>अपाठिष्य<br>अपाठिष्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पठिष्यति<br>पठिष्यसि<br>पठिष्यामि<br>श्रपठत्<br>श्रपठा<br>श्रपठम्<br>पठतु<br>र                    | सामान्यस्यि<br>पठिष्ययः<br>पठिष्ययः<br>पठिष्यायः<br>श्रानद्यतम्<br>श्रापठताम्<br>श्रापठाव<br>श्राज्ञा-सोद्<br>पठताम्<br>पठतम्<br>पठतम्                      | विष्य-कृट्<br>पठिष्यन्ति<br>पठिष्यामः<br>पठिष्यामः<br>ज्ञानक<br>अपठत्<br>अपठत<br>अपठाम<br>पठत<br>पठत<br>पठत | प्रभ पपाठ<br>सभ पेठिय<br>उभ पपाठ, पपट<br>प्रभ पठितास<br>सभ पठितासि<br>उभ पठितासि<br>प्रभ श्रपाठीस्<br>सभ श्रपाठीस्                | परोक्षभूतः<br>पेठदुः<br>पेठदुः<br>पेठिव<br>अनग्रतमभि<br>पठितास्यः<br>पठितास्यः<br>पठितास्यः<br>पठितास्यः<br>अमान्यभूतः<br>आमान्यभूतः<br>अपाठिष्टम्<br>अपाठिष्टम्<br>अपाठिष्टम्<br>अपाठिष्टम्                    | किट्<br>पेठ<br>पेठिम<br>पेठिम<br>पठितारः<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>च्याठिष्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| पठिष्यति<br>पठिष्यसि<br>पठिष्यामि<br>श्रपठत्<br>श्रपठा<br>श्रपठम्<br>पठतु<br>र                    | सामान्यभवि<br>पठिष्यवः<br>पठिष्यवः<br>पठिष्यावः<br>धानग्रतमम्<br>अपठतम्<br>अपठतम्<br>अपठतम्<br>अपठतम्<br>अपठतम्<br>अपठतम्<br>अपठताम्<br>पठताम्              | विष्य-कृट्<br>पठिष्यन्ति<br>पठिष्यामः<br>पठिष्यामः<br>ज्ञानक<br>अपठत्<br>अपठत<br>अपठाम<br>पठत<br>पठत<br>पठत | प्र॰ पपाठ  स॰ पेठिय  त॰ पपाठ, पपठ  प्र॰ पठिता  स॰ पठितासि  त॰ पठितासि  प॰ पठितासि  उ॰ पठितासि  प॰ प्रपाठीर  स॰ अपाठीः  त॰ अपाठियम | परोक्षभूतः<br>पेठदुः<br>पेठदः<br>पेठिव<br>श्रनग्रतनमवि<br>पठितास्यः<br>पठितास्यः<br>पठितास्यः<br>पठितास्यः<br>सामान्यभूत-<br>श्रापाठिष्टाम्<br>श्रापाठिष्टम्<br>श्रापाठिष्टम्<br>श्रापाठिष्टम्<br>श्रापाठिष्टम् | किट्<br>पेठः<br>पेठम<br>पेठम<br>प्य-सुट्<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठित्<br>प्<br>पठिते<br>पठितास्य<br>पठित्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठिता |
| पठिष्यति<br>पठिष्यसि<br>पठिष्यामि<br>श्रपठत्<br>श्रपठः<br>श्रपठम्<br>पठतु<br>पठतु<br>पठतु<br>पठतु | सामान्यस्यि<br>पठिष्यदाः<br>पठिष्यादाः<br>पठिष्यादाः<br>प्रानचतनस्य<br>अपठतास्<br>अपठतस्<br>अपठतस्<br>अपठतस्<br>पठतास्<br>पठतास्<br>पठतस्<br>पठतस्<br>पठतस् | भय-सृट्<br>पठिष्यन्ति<br>पठिष्यामः<br>पठिष्यामः<br>उन्सर्<br>अपठत्<br>अपठत्<br>अपठत<br>अपठाम<br>(           | प्रभ पपाठ<br>सभ पेठिय<br>उभ पाठ, पपट<br>प्रभ पठितास<br>सभ पठितासि<br>उभ पठितासिस<br>प्रभ श्रपाठीस्<br>सभ श्रपाठीस्                | परोक्षभूतः<br>पेठदुः<br>पेठदः<br>पेठिव<br>श्रनग्रतनमवि<br>पठितास्यः<br>पठितास्यः<br>पठितास्यः<br>पठितास्यः<br>सामान्यभूत-<br>श्रापाठिष्टाम्<br>श्रापाठिष्टम्<br>श्रापाठिष्टम्<br>श्रापाठिष्टम्<br>श्रापाठिष्टम् | किट्<br>पेठः<br>पेठम<br>पेठम<br>प्य-सुट्<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठित्<br>प्<br>पठिते<br>पठितास्य<br>पठित्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठितास्य<br>पठिता |

(१४) पा (पिव्) पीना-परस्मैपदी

|            | वर्तमान खट्      | [            |                      | सामान्यमविष    | प-ॡट              |
|------------|------------------|--------------|----------------------|----------------|-------------------|
| पिवति      | पि <b>य</b> तः   | े पिवन्ति    | प्र॰ पास्यति         | पास्यतः        | पास्यन्ति         |
| पिचसि      | <b>पिषयः</b>     | पिषय         | म० पास्यसि           | पास्यवः        | पास्यथ            |
| पिबामि     | पियाव            | पिबामः       | ड॰ पास्यामि          | पास्यावः       | पास्थामः          |
|            | अनदातनभृत−ल      | <b>उ</b> स्  |                      | परोक्षमृत-वि   | •                 |
| अपिबत्     | अपिषताम्         | अपिवन        | प्र॰ पर्पी           | पपतुः          | पपुः              |
| अपिवः      | अपिवतम्          | अपिबत        | म॰ पविष, पपाय        |                | 44                |
| श्रपिबम्   | अपियाव           | अपिबाम       | <b>उ॰ पपी</b>        | पविष           | पिम               |
|            | प्राज्ञा−लोट्    |              | • ঋনব                | ातनभविष्य−सृ   | ટ્                |
| पिवतु-पिवत | ताद् पिषताम्     | पिबन्तु      | प्र॰ पाता            | पातारौ         | पातारः            |
| पिव        | पियतम्           | पिवेत        | म॰ पातासि            | पातास्यः       | पातास्य           |
| पिबानि     | पियाव            | विवाम        | द॰ पातास्मि          | पातास्वः       | पातास्मः          |
|            | विधिलिङ्         |              | •                    | सामान्यभृ्त−ह् | ब्                |
| पिवेत      | पिवेताम्         | पिचेयुः      | प्र॰ भपात्           | व्यपाताम्      | श्रपुः            |
| पिबे:      | पिवेतम्          | पिबेत        | म॰ श्रपाः            | अपातम्         | अपात              |
| पिवेयम्    | पिवेव            | पिवेम        | <b>ट॰ अपाद्</b>      | अपाव           | श्रपाम            |
|            | <b>आशीर्लिन्</b> |              | 1                    | कियातिपत्ति-र  | No.               |
| पेयात्     | पेयास्ताम्       | पेयासुः      | प्र॰ श्रपास्यत्      | व्यपास्यताम    | इ अपास्यन्        |
| पेयाः      | पेयास्तम्        | पेयास्त      | म० श्रपास्यः         | श्रपास्यतम्    | अपास्यत           |
| पेयासम्    | पेयास्य          | पेथास्म      | <b>ड॰ श्रपास्यम्</b> | अपास्याव       | अपास्याम          |
|            |                  | उ            | भयपदी                |                |                   |
|            | ( १९             | ५) यज् ( र   | वेवा करना ) पर       | स्मैपद         |                   |
|            | वर्तमान-सट्      |              |                      | श्राज्ञा-र     | <b>गेट्</b>       |
| मजति       | भजतः             | भजन्ति       | प्र॰ मजतु            | भजताम्         | भजन्तु            |
| भजसि       | भज्ञथः           | भज्य         | म्॰ भन               | भजतम्          | भजर               |
| मजामि      | मजावः            | <b>भजामः</b> | <b>७० भजानि</b>      | भजाव           | मजाम              |
|            | सामान्यर्भा      | बेष्य-सृट्   |                      | विधिसिङ्       |                   |
| भच्यति     | भ <b>च्</b> यतः  | भच्यन्ति     | प्र॰ भजेत्           | भजेताम्        | भजेयुः            |
| मच्यसि     | भद्ययः           | भद्यय        | म॰ भन्नेः            | भजेतम्         | मजेत              |
| भच्यामि    | <b>भ</b> द्यावः  | मच्यामः      | <b>ट॰ भजेयम्</b>     | <b>म</b> जेव   | <b>म</b> जेम      |
|            | अन्यतनभृ         | ्त−सङ्       |                      | ्र धाः         | रोकिंट_           |
| अभनत्      | श्रमजताम्        | श्रमजन्      | प्र॰ भज्यात्         | भज्यास्ताम्    |                   |
| श्रमजः     | श्च भजतम्        | श्रमजत       |                      | भज्यास्तम्     | भज्यास्त          |
| श्रमवर     | अभनाव            | ভামভাম       | उ० भज्यासम्          | भज्यास्व       | <b>भ</b> ज्यास्म् |

|               |                         |                | 1                 |                              |                                 |
|---------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------|
| q             | रोक्षभूत-लिट्           |                |                   | सामान्यभूत-लु                | Ę                               |
| बभाव          | मेन्रतुः                | भेजुः          | प्र॰ श्रमाक्षी    | त् अभाकाम्                   | श्रमाक्षुः                      |
| मेजिय, बभक्र  | मेजधुः                  | भेज            | म॰ ग्रभाक्षी      | ः 🍦 श्रमाचम्                 | यमाक                            |
| बभाज, बभज     | मेजिव                   | भेजिम          | उ० श्रमाक्ष       | म् अभाद्व                    | श्रमाद्म                        |
|               | ानद्यतन <b>भविष्य</b> - | -लुट्          |                   | क्रियातिपत्ति−लृह            |                                 |
| मका           | भकारी                   | -              | प्र॰ असद्य        | त् अभद्यताम्                 | •                               |
| भकासि         | भक्तास्यः               | भक्तास्य       | स॰ अभद्य          | : अमच्यतम्                   | श्चमच्यत                        |
| भक्तास्मि     |                         | भचास्मः        | <b>उ॰</b> श्रमच्य | म् श्रभच्याव                 | श्रभच्याम                       |
|               |                         |                | करना ) आर         |                              |                                 |
| ŧ             | र्तमान-छट्              |                |                   | <b>याशी</b> लिंड             |                                 |
| भजते          | भजेते                   | भजन्ते         | प्र॰ मक्षीष्ट     | <b>मक्षीयास्ताम</b>          | <b>अक्षीरन्</b>                 |
| भजसे          | भनेथे                   | भजष्वे         | स॰ भक्षीष्ठा      | : भक्षीयास्याम्              | भक्षीध्वम्                      |
| भजे           | मजावहे                  | भजामहे         | <b>७० भक्षीय</b>  | <b>भक्षो</b> वहि             | <b>मक्षीमहि</b>                 |
| ;             | न्नामान्यभविष्य-        | लट्            |                   | परोक्षभूत-वि                 |                                 |
| मच्यते        | भच्येते                 | भच्यन्ते       | प्र॰ भेजे         | मेजाते                       | मेजिरे                          |
| भद्यसे        | भच्येथे                 | भद्यश्वे       | म० मेनिषे         | भेजाये                       |                                 |
| मच्ये         | भद्याषहे                | भद्यामहे       | ह उ॰ भेजे         | मे(जिषहे                     | मेजिमहे                         |
| •             | धनचतनभृत-स              | ङ्             |                   | श्चयद्यत्नभवि                |                                 |
| श्रमजत        | अभजेताम्                |                | प्र॰ मक्ता        | <b>अकारी</b>                 |                                 |
| अभनयाः        | श्रभजेयाम्              | श्रमजध्वर      | म् म॰ भक्तासे     | भक्तासाथे                    |                                 |
| श्रमजे        | श्रमजावहि               | श्रमजार्मा     | हि च॰ भक्ताहे     | भक्तास्वहे                   | भक्तास्मह                       |
| •             | प्राज्ञा−स्रोट्         |                |                   | सामान्यभूत-लु <del>ङ</del> ् |                                 |
| भजताम्        | भजेताम्                 | भजन्ताम्       | प्र॰ श्रमक        | श्रमकाताम्                   | श्रमक्त                         |
| भजस्व         | भजेथाम्                 | भजष्वम्        | म० श्रमक          | थाः अभक्षायाम्               |                                 |
| <b>ম</b> ত্তী | भजावहै                  | भजामहै         | <b>ट० श्र</b> मि  | क्ष श्रमस्वहि                | श्रभद्महि                       |
| 1             | विधितिङ्                |                | 1                 | क्रियातिपत्ति−लृङ्           |                                 |
| भजेत          | भजेयाताम                | <b>म</b> जेरन् | प्र॰ अभद          | यत अभद्येताम्                | अमद्यन्त                        |
| . भजेयाः      | भजेयायाम                | भजेष्वम्       | म० अभद            | यथाः अमत्त्वेयाम्            |                                 |
| भजेय          | भजेषहि                  | भजेमहि         | <b>उ॰ अ</b> भर्च  | ये अभद्यावहि                 | अभद्यामहि                       |
|               | ( १                     | ६) भाष (       | बोलना ) ३         | गत्मनेपदी                    |                                 |
|               | वर्तमान-सर              |                |                   | आशी                          | लंब                             |
| भाषते         |                         | ~              | ॰ भाषिपीष्ट       | भाविषीयास्ताम्               | भाषिषीरन्                       |
| भाषसे         |                         |                | • भाषिपीष्ठाः     | भाषिषीयास्थाम्               | भाविशी <sup>ध</sup> ः <b>म्</b> |
| माषे          |                         | •              | • भाषिषीय         | भाषिषीवहि                    | भाषिषोमहि                       |
|               |                         |                |                   |                              |                                 |

|                 | सामान्यः            | मविष्य-लृट्               |      |              | परोक्षभूत             | <b>-</b> लिट्    |
|-----------------|---------------------|---------------------------|------|--------------|-----------------------|------------------|
| भाषिप्यते       | भाविध्येते          | भाषिष्यन्ते               | য়৽  | बभाषे.       | बभाषाते               | बमाबिरे          |
| भाषिष्यसे       | माषिष्येये          | भाषिष्यध्वे               | al o | वभाविषे      | बमावाधे               | बमाविध्वे        |
| भाषिःय          | भाषिप्यावहे         | भाषिष्यामहे               | उ∘   | बभाषे        | बमाषिवहे              | बमाबिमहे         |
|                 | श्चनदातन            | भूत-लङ्                   |      |              | श्चनदातनभ             | नेष्य∽लुट्       |
| श्रभापन         | श्रभाषेताम्         | ग्रभाषन्त                 | оR   | भाषिता       | भाषितारी              | भाषितारः         |
| श्रभाषयाः       | श्रभाषेथाम्         | अभाषव्वम्                 | स०   | भाषिता स     | भाषितासाथे            | भाषिताध्वे       |
| अभाषे           | थ्यभापावहि          | श्रभाषामहि                | 30   | भाषिताहें    | भाषितास्वहे           | भाषितास्महे      |
|                 | श्राहा-र            | ોટ્                       |      |              | सामान्यभूत्           | <b>।–ल</b> ङ्    |
| भाषताम्         | मावेताम्            | माषन्ताम्                 | Яo   | अमाबिष्ट     | श्रमाविषाताम्         | अभाषिपत          |
| भाषस्व          | भाषेयाम्            | भाषध्वम्                  | म॰   | श्रमाविष्ठाः | श्रभाषिषाथाम्         | श्रमाषि ध्वम्    |
| भाषे            | भाषावहै             | भाषामई                    | ु ०  | अभाषिषि      | अभाषिष्वहि            | अभाषिप्बहि       |
|                 | विधिलिङ             |                           |      |              | कियातिप <del>रि</del> | <b>1−원호</b> _    |
| भाषेत           | भाषेयाताम्          | भाषेरन्                   | ٩e   | श्रभाषिष्यत  | श्रभाषिष्येताम्       | श्रमविष्यन्त     |
| भाषेयाः         | भाषेयायाम्          | मावेष्वम्                 | H0   | अमाषिष्यया   | ः स्रभाषिप्येयाम्     | अभाविष्य ध्वम्   |
| भाषेय           | भाषेवहि             | माषेमहि                   | ۥ    | श्रभाषिप्ये  | द्यभाषिप्यावहि        | श्रमाषिष्यामहि   |
|                 |                     |                           |      | यपदी         |                       |                  |
|                 |                     |                           | ा, प | ाळना-पोस     | ना ) परस्मैपद         |                  |
|                 | वर्तमान-            | _                         |      |              | श्चनदातनभूत-          |                  |
| भरति            | भरतः                | भरन्ति                    |      |              | श्रभरताम्             | श्रभरन्          |
| भरसि            | <b>भर्</b> थः       | भरय                       |      | श्रभरः       | <b>अभरतम्</b>         | भगरत             |
| भरामि           | भरावः               | भरामः                     | ड•   | थमरम्        | श्रभराव               | व्यभराम          |
|                 | धामान्य             | भविष्य-लृट्               |      |              | আল্লা—                | -                |
| <b>भरिष्यति</b> | <b>मरिष्यतः</b>     | भरिष्यन्ति                | ٦º   | भरतु         | भरताय्                | भरन्तु           |
| भरिष्यसि        | <b>भ</b> रिष्ययः    | भरिष्यथ                   | स०   | भर           | भरतम्                 | भरत              |
| भरिष्यामि       | मरिष्यावः           | <b>भ</b> रिष्य <b>'मः</b> | इ०   | भराणि        | भराव                  | भराम             |
|                 | विधिलिङ्            |                           |      | _            | पनदातनभविष्य−लु       |                  |
| भरेत्           | मरेताम्             | मरेयुः                    |      | प्र॰ भर्ता   | भर्तारी               | भर्तारः          |
| भरेः            | मरेतम्              | भरेत                      |      | म॰ भर्तासि   |                       | मर्तास्य         |
| भरेयम्          | भरेव                | भरेम                      |      | उ॰ भर्तासि   | म मर्तास्वः           | <b>भतिस्मः</b>   |
|                 | श्राशीलिंड          | ,                         | ,    |              | मान्यभूत-खर्          |                  |
| भ्रियात्        | <b>म्रियास्ताम्</b> | _                         | :    | স০ স্থামার্থ |                       | स्रभार्षुः       |
| त्रियाः         | श्चियाभ्त-          | श्रिया₹                   | 1    | म० झप्रःर्ष  |                       | প্রাধ্যয়        |
| श्रियासम्       |                     | <b>ब्रियास</b>            | न    | ड॰ श्रमार्ष  | म् श्रभाःर्व          | <b>य</b> भाष्में |
| -               |                     |                           |      |              |                       |                  |

|                                                                    | परोक्षमृत्-ति                                                                                                                   | तेट्                                                                                                                                |                                                                                  | कियारि                                                          | तेपत्ति−खङ्                                                                                                    |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| यभार                                                               | बम्रहुः                                                                                                                         | ेबद्धः ं                                                                                                                            | yo :                                                                             | <b>ग्रभरिष्यत्</b>                                              | श्रमरिष्यताम्                                                                                                  | श्रमरिष्यन्                                                                                                       |
| बभर्य                                                              | बप्रधुः                                                                                                                         | यञ्                                                                                                                                 | स०                                                                               | ग्रमरिष्यः                                                      | श्रभरिष्यतम्                                                                                                   | श्रमरिष्यत                                                                                                        |
| वभार,वभ                                                            |                                                                                                                                 | बस्म                                                                                                                                | ਰ•                                                                               | <b>अ</b> मरिष्यम्                                               | अमरिष्याव                                                                                                      | श्रमरिष्याम                                                                                                       |
|                                                                    | <b>सू</b> (                                                                                                                     | पालना-पोर                                                                                                                           | सना, म                                                                           | रना ) अ                                                         | त्मनेपदी                                                                                                       |                                                                                                                   |
|                                                                    | वर्तमान-कर्                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                 | विधिसिङ्                                                                                                       |                                                                                                                   |
| भरते                                                               | <b>मरेते</b>                                                                                                                    | भ <b>र</b> न्ते                                                                                                                     | No :                                                                             | भरेत                                                            | भरेयाताम्                                                                                                      | <b>े</b> मरेरन्                                                                                                   |
| भरसे                                                               | भरेथे                                                                                                                           | भरक्वे                                                                                                                              | म०                                                                               | भरेयाः                                                          | भरेयायाम्                                                                                                      | <b>सरेष्</b> वम्                                                                                                  |
| भरे                                                                | भरावहे                                                                                                                          | भरामहे                                                                                                                              | go :                                                                             | मरेय                                                            | भरेवहि                                                                                                         | भरेमहि                                                                                                            |
|                                                                    | सामान्यभवि                                                                                                                      | ष्य-खट्                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                 | आशीर्वि                                                                                                        | e_                                                                                                                |
| मरिष्यते                                                           | <b>मरिष्येते</b>                                                                                                                | भरिष्यन्ते                                                                                                                          | ge:                                                                              | मुषीष्ट                                                         | <b>स्वीयास्ताम्</b>                                                                                            | <b>मुबोरन्</b>                                                                                                    |
| भरिष्यसे                                                           | भरिष्येथे                                                                                                                       | भरिष्य ध्वे                                                                                                                         | स०                                                                               | मृषीष्ठाः                                                       | <b>मृषीयास्याम्</b>                                                                                            | <b>भृषीध्वम्</b>                                                                                                  |
| भरिष्ये                                                            | भरिष्यावहे                                                                                                                      | भरिष्याम                                                                                                                            | हे उ०                                                                            | मृषीय                                                           | <b>मृषी</b> वहि                                                                                                | <b>भृषीम</b> हि                                                                                                   |
|                                                                    | ञ्चनचतनभूत                                                                                                                      | - লভ                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                 | परोक्षभूत-                                                                                                     |                                                                                                                   |
| अभरत                                                               | अभरेताम्                                                                                                                        | श्रमरन्त                                                                                                                            | प्र॰                                                                             | षश्रे                                                           | बन्नाते                                                                                                        | बेभिरे                                                                                                            |
| अभरयाः                                                             | अभरेथाम्                                                                                                                        | श्रभरध्यम्                                                                                                                          | ( म•                                                                             | बमुषे                                                           | बम्राथे                                                                                                        | वमृष्वे                                                                                                           |
| श्रभरे                                                             | भ्रमरावहि                                                                                                                       | अभरामहि                                                                                                                             | ₹•                                                                               | स्थे                                                            | वमृबहे                                                                                                         | वसमहे                                                                                                             |
|                                                                    | माज्ञा-लोट्                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                 | श्चनचतनभविष्य                                                                                                  | -खर्                                                                                                              |
| भरताम्                                                             |                                                                                                                                 | Antiberrane                                                                                                                         | We !                                                                             | भर्ती                                                           | भर्तारी                                                                                                        | भर्तारः                                                                                                           |
| गरणान्                                                             | भरेताम्                                                                                                                         | भरन्ताम्                                                                                                                            | 24                                                                               | -1511                                                           | भतारा                                                                                                          | कारा र-                                                                                                           |
| भरस्व                                                              | भरताम्<br>भरेथाम्                                                                                                               | भरन्ता <u>म्</u><br>भरम्बम्                                                                                                         |                                                                                  | भतिस                                                            | मतारा<br>भर्तासाथे                                                                                             | मतीब्दे<br>मतीब्दे                                                                                                |
|                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                     | स•                                                                               |                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                   |
| भरस्व                                                              | भरेषाम्                                                                                                                         | भरष्वम्<br>भरामहै                                                                                                                   | स•                                                                               | भतिस                                                            | भर्तासाथे                                                                                                      | मर्ताष्वे<br>भर्तास्मद्दे                                                                                         |
| भरस्व                                                              | भरेषाम्<br>भरावहै                                                                                                               | भरध्यम्<br>भरामहै<br>मूत—छुड्                                                                                                       | <b>स॰</b><br>त॰                                                                  | भतीं से<br>अतीं हे                                              | भर्तासाथे<br>भर्तास्वद्दे<br>कियातिपत्ति                                                                       | मर्ताष्वे<br>भर्तास्मद्दे                                                                                         |
| भरस्व<br>भरे                                                       | भरेषाम्<br>भरावहै<br>सामान्यर                                                                                                   | भरध्यम्<br>भरामद्दे<br>मूत-छुड्<br>अम्बद्धाः                                                                                        | <b>स॰</b><br>उ० :<br>प्र• अमि                                                    | भतीं से<br>भतीं है<br>रेष्यत                                    | मर्तासाथे<br>मर्तास्वहे<br>कियातिपत्ति<br>अमृदिज्येताम्                                                        | मर्ताष्वे<br>भर्ता€मद्दे<br>−छृङ्                                                                                 |
| भरस्व<br>भरे<br>अस्त                                               | भरेयाम्<br>भरावहै<br>सामान्यर<br>अद्यक्षाताम्                                                                                   | भरध्यम्<br>भराम <b>है</b><br>मूत <del>् कुट्</del><br>अम्बद्ध                                                                       | स॰<br>३०<br>प्र• स्रभा<br>प्र• स्रभा                                             | भतिषे<br>भतिष्टे<br>रेष्यत<br>रेष्ययाः                          | भर्तासाथे<br>भर्तास्वद्दे<br>कियातिपत्तिः<br>अमृदिज्येताम्<br>अमरिज्येयाम्                                     | मर्ताचे<br>भर्ता€महे<br>-छृड्<br>श्रमरिष्यन्त                                                                     |
| भरस्व<br>भरे<br>अस्त<br>अस्याः                                     | भरेषाम्<br>भरावहै<br>सामान्यः<br>अस्पाताम्<br>अस्पायाम्<br>अस्पायाम्                                                            | भरध्यम्<br>भरामहै<br>मूत्-कुङ्<br>श्रमृषतः ।<br>श्रमृष्यम् ।<br>श्रमृष्यहि ।                                                        | म॰<br>ह०ः<br>प्र• समि<br>प्र• समि                                                | भर्ताचे<br>भर्तादे<br>रेष्यत<br>रेष्ययाः<br>(प्ये               | मर्तासाथे<br>मर्तास्वहे<br>कियातिपत्ति<br>अमृरिज्येताम्<br>अम्रिज्येयाम्<br>अम्रिज्यावहि                       | मर्ताष्वे<br>मर्ताष्ट्रमष्टे<br>-स्टृब्<br>अभरिष्यन्त<br>अभरिष्यष्ट्रम्                                           |
| भरस्व<br>भरे<br>अस्त<br>अस्याः                                     | भरेषाम्<br>भरावहै<br>सामान्यः<br>अस्पाताम्<br>अस्पायाम्<br>अस्पायाम्                                                            | भरध्यम्<br>भरामहै<br>मूत्र-कुड्<br>अमृबतः<br>अमृब्बम्<br>अमृब्बम्<br>अमृब्बम् स                                                     | म॰<br>ह०ः<br>प्र• समि<br>प्र• समि                                                | भर्ताचे<br>भर्तादे<br>रेष्यत<br>रेष्ययाः<br>(प्ये               | मर्तासाथे<br>मर्तास्वहे<br>कियातिपत्ति<br>अमृरिज्येताम्<br>अम्रिज्येयाम्<br>अम्रिज्यावहि                       | मर्ताच्ये<br>मर्ताइमहे<br>-छृड्<br>श्रमरिष्यन्त<br>श्रमरिष्यम्य<br>श्रमरिष्यामहि                                  |
| भरस्व<br>भरे<br>अस्त<br>अस्याः                                     | भरेषाम्<br>भरावहै<br>सामान्यः<br>अस्पाताम्<br>अस्पायाम्<br>अस्पायाम्<br>अस्पादाह                                                | भरध्यम्<br>भरामहै<br>मूत्र-कुड्<br>अमृबतः<br>अमृब्बम्<br>अमृब्बम्<br>अमृब्बम् स                                                     | स॰<br>उ० :<br>प्र• अमि<br>प्र• अमि<br>अमिण व                                     | भति से<br>सर्ता है<br>रेज्य त<br>रेज्य थाः<br>(ज्ये<br>उदना ) प | मर्तासाथे<br>मर्तास्वहे<br>कियातिपत्ति<br>अमृरिज्येताम्<br>अमरिज्येयाम्<br>अमरिज्यावहि<br>रस्मैपदी             | मर्ताच्ये<br>मर्ताइमहे<br>-छृड्<br>श्रमरिष्यन्त<br>श्रमरिष्यम्य<br>श्रमरिष्यामहि                                  |
| भरस्व<br>भरे<br>अमृत<br>अमृयाः<br>अमृवि                            | भरेषाम्<br>भरावहै<br>सामान्यर<br>अभ्याताम्<br>अभ्यायाम्<br>अस्प्रचहि<br>(१                                                      | भरध्यम्<br>भरामहै<br>मूत-कुड्<br>अम्ब्बतः<br>अम्ब्बस्<br>अम्ब्बहि व<br>८) भ्रम् (उ<br>स्रमन्ति                                      | स॰<br>उ० :<br>प्र• अमि<br>प्र• अमि<br>अमिण व                                     | भति है<br>भति है<br>रेज्यत<br>रेज्ययाः<br>(च्ये<br>जरना ) प     | मर्तासाथे मर्तास्बहे कियातिपत्तिः अमृरिज्येताम् अमरिज्येवाम् अमरिज्यावहि  रस्मैपदी  परोक्षम्                   | मर्ताष्वे<br>भर्ताष्ट्रमष्टे<br>-स्ट्रब्<br>श्रभरिष्यम्स<br>श्रभरिष्यामहि<br>स-स्टिट्                             |
| भरस्व<br>भरे<br>अस्यत<br>अस्याः<br>अस्वि                           | भरेषाम्<br>भरावहै<br>सामान्यर<br>अस्पाताम्<br>अस्पायाम्<br>अस्पादि<br>(१<br>वर्तमान-<br>असतः                                    | भरष्यम्<br>भरामहै<br>मूत-सुङ्<br>अमृष्यम्<br>अमृष्यहि स<br>अमृष्यहि स<br>८) स्त्रम् (२<br>स्त्रमन्ति ।                              | स॰<br>उ० :<br>प्र• अमि<br>प्र• अमि<br>अम्प्रमण व<br>प्र• चन्ना                   | भति से<br>भति है<br>रेष्यत<br>रेष्ययाः<br>(ब्ये<br>जरना ) प     | मर्तासाथे<br>मर्तास्वहे<br>कियातिपत्ति<br>अमृरिज्येताम्<br>अमरिज्यावहि<br>अमरिज्यावहि<br>(रस्मैपदी<br>परोक्षम् | मर्ताचे<br>भर्ताच्ये<br>न्हृब्<br>श्रभरिष्यन्त<br>श्रभरिष्यम्बस्<br>श्रभरिष्यामहि<br>त-हिट्                       |
| भरस्व<br>भरे<br>अमृत<br>अमृयाः<br>अमृवि<br>अमृति<br>अमृति          | भरेषाम्<br>भरावहै<br>सामान्यर<br>अध्याताम्<br>अध्यायाम्<br>अध्यायाम्<br>अध्यायाम्<br>अध्यायाम्<br>१<br>वर्तमान-<br>अमयः<br>अमयः | भरष्यम्<br>भरामहै<br>मूत-सुङ्<br>अमृष्यम्<br>अमृष्यहि स<br>अमृष्यहि स<br>८) स्त्रम् (२<br>स्त्रमन्ति ।                              | म॰<br>उ०ः<br>प्रश्निम् अर्भा<br>उ० अर्भार<br>असण क<br>प्रश्निम्<br>प्रश्निम्     | भति से<br>भति है<br>रेष्यत<br>रेष्ययाः<br>(ब्ये<br>जरना ) प     | मर्तासाथे मर्तास्वहे कियातिपत्ति अमृरिज्येताम् अमरिज्येवाम् अमरिज्यावहि रस्मैपदी परोक्षम् अमद्याः अम्          | मर्ताष्वे<br>भर्ताष्महे<br>-स्ट्रब्<br>श्रमरिष्यम्स<br>श्रमरिष्यमहि<br>श्रमरिष्यामहि<br>त-सिट्<br>श्रेमः<br>श्रेम |
| भरस्व<br>भरे<br>अमृत<br>अमृयाः<br>अमृति<br>अमित<br>अमित<br>अमित    | भरेषाम्<br>भरावहै<br>सामान्यर<br>अध्याताम्<br>अध्यायाम्<br>अध्यायाम्<br>अध्यायाम्<br>अध्यायाम्<br>१<br>वर्तमान-<br>अमयः<br>अमयः | भरष्यम्<br>भरामहै<br>मूत-सुङ्<br>श्रम्थवतः ।<br>श्रम्थवाम् ।<br>श्रम्थाहि ।<br>८) भ्रम् ( १<br>स्रमन्ति ।<br>श्रमायः ।<br>श्रमायः । | म॰<br>उ०ः<br>प्रश्निम् अर्भा<br>उ० अर्भार<br>असण क<br>प्रश्निम्<br>प्रश्निम्     | भति से<br>सर्ता है<br>रेज्य वाः<br>(च्ये<br>उदना ) प्र<br>म     | मर्तासाथे मर्तास्वहे कियातिपत्ति अमृरिज्येताम् अमरिज्येवाम् अमरिज्यावहि रस्मैपदी परोक्षम् अमद्याः अम्          | मर्ताष्वे<br>भर्ताष्महे<br>-स्ट्रब्<br>श्रभरिष्यम्स<br>श्रभरिष्यामहि<br>त-सिट्<br>श्रेमः<br>श्रेम<br>श्रेम        |
| भरस्व<br>भरे<br>अस्त<br>अस्याः<br>अस्वि<br>अस्ति<br>अस्ति<br>अस्ति | भरेषाम्<br>भरावहै<br>सामान्यर<br>अस्पाताम्<br>अस्पायाम्<br>अस्पादाह<br>(१<br>वर्तमान-<br>अमतः<br>अमयः<br>अमावः<br>सामान्यर      | भरध्यम्<br>भरामहै<br>मूत-जुङ्<br>अम्हदतः<br>अम्हदाहि व<br>८) भ्रम् (व<br>स्रमन्तिः<br>स्रमन्तिः<br>स्रमामः<br>स्रमामः<br>स्रमामः    | म॰ उ० प्रिक्ष अमिन प्रिक्ष अमिन अमिन अभिन प्रिक्ष अमिन प्रिक्ष अमिन प्रिक्ष अमिन | भति से<br>सर्ता है<br>रेज्य त<br>रेज्य थाः<br>(ज्ये<br>उदना ) प | मर्तासाथे मर्तास्बहे कियातिपत्तिः अमृदिन्येताम् अमरिन्यावहि अमरिन्यावहि रस्मैपदी परोक्षम् अमदुः अमुः           | मर्ताष्वे<br>भर्ताष्महे<br>-स्ट्रब्<br>श्रभरिष्यम्स<br>श्रभरिष्यामहि<br>त-सिट्<br>श्रेमुः<br>श्रेम<br>श्रेमम      |

|                           | श्चनद्यतनभ्त    | –লহ_                            | <b>অ</b>        | नद्यतनभविष्य-लु    | ट                   |
|---------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| अभ्रमत्                   | श्रव्रमताम्     | •                               | ॰ भ्रमिता       | अमितारौ            | अमितारः             |
| अभ्रमः                    | अश्रमतम्        | अञ्जयत म                        | ॰ त्रमितासि     | <b>ञ्रमितास्यः</b> | ञ्रमितास्य          |
| श्रभ्रमम्                 | अञ्जमाव         | भन्नमाम व                       | अमितास्मि       | ञ्रमितास्वः        | भ्रमितारमः          |
|                           | যায়া−ং         | बेट                             |                 | सामान्यभूत-लु      | <b>18</b>           |
| भ्रमतु                    | भ्रमताम्        | -                               | • अन्नमीत्      | अश्रमिष्टाम्       | अश्रमिषुः           |
| अम                        | अमतम्           | _                               | ॰ श्रभ्रमीः     | अअगिष्टम्          | अभ्रमिष्ट           |
| ञ्रमाणि                   | अमाव            | ञ्रमाम र                        | ॰ अन्रमिषम्     | अअभिष              | श्रभ्रमिप्म         |
|                           | विधिकि          | <u> </u>                        |                 | क्रियातिपत्ति-स    | F                   |
| अमेत्                     | अमेताम्         | •                               | • श्रञ्जमिग्यत् | अभिष्यताम्         | श्रभ्रमिष्यन्       |
| अमेः                      | अमेतम्          |                                 | ० अअभिष्यः      | अअमिष्यतम्         | ग्रभ्रमिष्यत        |
| भ्रमेयम्                  | अमेव            | अमेम च                          | ० अअमिष्यम्     | अअभिष्याव          | अभिष्याम            |
|                           | <b>આ</b> શીર્લિ | <b>ह</b> ू                      |                 |                    |                     |
| अम्यात्                   | श्रम्यास्ताम्   | अम्यासुः उ                      | 10              |                    |                     |
| अस्याः                    | भ्रम्यास्तम्    | अम्यास्त म                      | 0               |                    |                     |
| भ्रम्यासम्                | अस्यास्य        | अम्यास्म स                      | 0               |                    |                     |
|                           | (               | १९) सुद् ( प्र                  | सञ होना)        | आत्मनेपदी          |                     |
|                           | वर्तमान-ल       | _                               |                 | খ্যা               | शोर्लिङ्            |
| मोदते                     | मोदेते          | मोदन्ते                         | प्र॰ मोदिष      | रोष्ट मोदिषीया     | स्ताम् मोदिषीरन्    |
| मोद्से                    | मोदेथे          | मोदण्वे                         | म॰ मोदि।        |                    | ास्याम् मोदिर'भ्वम् |
| मोदे                      | मोदावहे         | मोदामहे                         | ड॰ मोिं         | वीय मोदिषीवा       | इ मोदिवीमहि         |
|                           | सामान्यभ        | वेष्य-लुट्                      |                 | परोक्षमूर्त-       | -िकट्               |
| मोदिष्यते                 | मोदिष्येते      | मोदिष्यन्त                      | प्र॰ मुमुदे     | मुमुदाते           | मुमुदिरे            |
| मोदिष्यसे                 | मोदिष्येवे      |                                 |                 |                    |                     |
| मोदिष्ये                  | मोदिष्यावां     | हे मोदिष्या                     | वहें च॰ मुमुदे  |                    |                     |
|                           | अन्यतनभ         | •                               | •               | अनग्रतनभविष        |                     |
| अमोदत                     | श्रमोदेताम्     | •                               |                 |                    |                     |
| श्रमोद्याः                |                 |                                 |                 |                    |                     |
| अमोदे                     | श्रमोदार्वा     | हे अमोदाम                       | हि उ॰ मोदि      | ताहे मोदितास       | वहे मोदितास्महे     |
|                           | भाद्गा-को       | ट्                              |                 | सामान्यभूत         |                     |
|                           |                 |                                 |                 |                    |                     |
| मोदताम्                   | मोदेताम्        | मोदन्ता                         | _               |                    | ताम् अमोदिषत        |
| मोदताम्<br>मोदस्व<br>मोदै |                 | मोदन्ताम<br>मोदध्वम्<br>मोदामहै | म॰ अमी          | दिष्टाः ध्यमोदिषा  | थाम् अमोदिख्वम्     |

यच्ये

| •                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विधिलिङ               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | कियातिपत्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - ॡङ्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                       | मोदेरन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | प्र० ग्रमोदिष्यत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | अमोदि <sup>द्</sup> येताम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>अ</b> मोदिष्यन्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                       | सोरेध्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | म॰ श्रमोदिष्यय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ाः ग्रमोदिष्येथाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ( अमोदिट्वम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| _                     | मोदेमहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>उ॰</b> श्रमोदिप्ये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | उमयपदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ( २० ) य              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ना ) परस्मैपव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| _                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                       | यजन्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | प्र॰ श्रयजत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | श्रयजताम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | श्रयजन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | यजय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | म० श्रयत्रः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>थ्ययजतम्</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>अय</b> जत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| यजावः                 | यजामः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>३० श्र</b> यजम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | श्रयजाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | श्रयज्ञाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| सामान्यभविष्य-        | -लट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | আয়া–                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | भोट्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| यध्यतः                | यक्ष्यन्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | স <b>০ য</b> জনু                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | यजताम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | यजन्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| यक्ष्ययः              | यक्यय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | यजतम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | यजत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| यद्यावः               | यद्यामः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | यजाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | यजाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| विधिलिङ्              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | প্তা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ट्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| यजेताम्               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | স॰ বছা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | यष्टारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| यजेतम्                | यजेत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | यष्टा₹यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | यष्टास्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| यजेव                  | यजेम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | उ० यष्टा€्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | यष्टोस्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | यष्टास्मः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ब्राशीर्कि <b>ट</b> ् |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ।गान्यभूत-लुङ्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| इज्यास्ताम्           | इच्याम्ः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | व्र० अयाक्षीत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | अयाष्ट्राम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | अयाश्चः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| इज्यास्तम्            | इङगास्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २० श्रयाक्षीः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | थयाष्ट्रम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | खयाष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| इज्यास्य              | ्रज्यारम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | उ० श्रयाक्षम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | श्रय।दव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | श्रयादम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| परोक्षभूत लिट्        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | क्रियातिपत्ति-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | हरू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ईज्य:                 | ईजुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | प्र॰ श्रयद्यत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | श्रयच्यताम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ध्ययस्यन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| यष्ठ रेअधुः           | ईज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | म॰ श्रयद्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | अयद्यतम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | श्रयद्यत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ज ईजिव                | ईजिम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | रु० अयद्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | श्चयद्याव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>अ</b> यद्याम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                       | <b>इ करना</b> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | पूजा करना)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | आत्मनेपद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| यजेते                 | यजन्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | प्र॰ यजेत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | यजेथाताम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | यजरन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| यजेये                 | यजध्वे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | म॰ यजेधाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | यजेध्दम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| यजाबहे                | यजामहे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | न॰ यजय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यजेषहि 🌷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | यजमहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | + 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| यद्येते               | यद्यन्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | प्र॰ यक्षीष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | यक्षीयास्ताम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यभीरन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| यच्येयं               | यच्यध्वे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | स॰ यक्षीद्राः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | यक्षीयास्याम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यक्षोध्वम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       | मोदेशासम् मोदेशहि  (२०) यः वर्तमान लट् यजतः यजयः यजायः यज्ञायः यध्ययः यध्ययः यध्ययः यध्ययः यध्ययः यध्ययः यद्यावः विभिलिङ् यजेताम् यजेतम् यजेतम् दुज्ञास्तम् दुज्ञास्यम् | मोदेयासम् मोदेश्यम् मोदेशिक मोदेशिक पोदेशिक मोदेशिक (२०) यज् (यक्ष क्ष वर्तमान लट् यजतः यजन्ति यजयः यज्ञमः सामान्यभविष्य-लृट् यक्ष्यसः यक्ष्यमः विधिलिक् यजेताम् यजेयः यजेत यजेम आशीकिक् इज्यास्ताम् द्रज्यागः हजतसम् द्रज्यास्त इज्यास्ताम् द्रज्यागः एजनास्तम् द्रज्यागः एजनास्तम् द्रज्यागः परीक्षम् स्रजास्त इज्यास्ताम् द्रज्यागः परीक्षम् लिट् ईजतः ईजः यह ईजतः ईजन | मोदेशासम् मोदेरम् प्रव्यमोदिष्यतः  सोदेशायाम् मोदेश्यम् प्रव्यमोदिष्यतः  सोदेशि मोदेमि उव श्रमोदिष्यतः  उम्मयपदी  (२०) यज् (यञ्च करना, पूजा कर वर्तमान लट्  यजतः यजनि प्रव्याकः  यजयः यजमः उव श्रवजाः  यजयः यजमः उव श्रवजाः  सामान्यमिविष्य-ल्व्ट्  यद्यावः यद्यामः उव यज्ञानि विधिलिङ् श्रव्यामः उव यज्ञानि विधिलिङ् श्रव्यामः उव यज्ञानि विधिलिङ् श्रव्यामः उव यञ्चानि विधिलिङ् श्रव्यामः उव यञ्चानि विधिलिङ् श्रव्यामः उव यञ्चानि विधिलिङ् श्रव्यामः उव यञ्चानि  श्रव्यादः यद्यामः उव यञ्चानि विधिलिङ् श्रव्यामः उव यञ्चानि  श्रव्यादः यञ्चामः यञ्च यञ्च स्व यञ्चमः  यञ्च यञ्च यञ्च स्व स्व यञ्च स्व स्व यञ्च स्व यञ्च स्व स्व यञ्च स्व यञ्च स्व यञ्च स्व यञ्च स्व स्व यञ्च स्व यञ्च स्व यञ्च स्व स्व यञ्च स्व यञ्च स्व स्व यञ्च स्व स्व स्व यञ्च स्व स्व स्व स्व स्व स्व यञ्च स्व | मोहेयासम् मोहेश्म प्रवश्यमिद्या आमोदिव्यताम् मोहेश्यम् मोहेश्मम् प्रवश्यमिद्ये अमोदिव्ययमः मोदेवहि मोहेश्माह उ० आमोदिव्ययमः अमोदिव्ययमः सोदेवहि मोहेश्माह उ० आमोदिव्य अमोदिव्ययमः सम्पद्धः  (२०) यज् (यञ्च करना, पुजा करना) परस्मैपव वर्तमान लट् यजतः यजनित प्रवश्यकः अयजतम् यज्ञयः यज्ञयः मव्ययकः अयजतम् यज्ञयः यज्ञयः मव्ययकः अयजतम् यज्ञयः यव्यय मव्यजः अयजतम् यव्ययः यव्यय मव्यजः यज्ञतम् यव्ययः यव्ययः मव्यजः यज्ञतम् यव्ययः यव्ययः सव्यवः यव्यामः उ० यजानि यज्ञाव विधिलिक् अन्यतम् य्यव्यः प्रवश्यः यव्यामः वव्यामः यव्यामः यव् |

यस्यानहे यस्यामहे ४० यशीय यशीनहि

यक्षांमहि

|              | धनचतनमूत-                  | -राङ्           | * * /                | परोक्षभृत-वि         | प्रेट्                     |
|--------------|----------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| श्रयजत       | श्रयजेताम्                 | भ्रयञन्त        | प्र॰ ईजे             | <b>ई</b> वाते        | <b>है।जर</b>               |
| श्चयज्ञयाः   | धयजेयाम्                   | श्याजध्वम्      | <b>म</b> ० ईतिषे     | <b>ई</b> जाये        | शिवध्ये                    |
| <b>अ</b> यजं | ध्य यजा बहि                | श्चयजामहि       | उ॰ ईजें              | ईजिवहे               | र्रीअसदै                   |
|              | श्राज्ञा–होट्              |                 |                      | श्चनचतनभविष्य-       | -लुट्                      |
| यजताम्       | यजेताम्                    | यजन्ताम्        | प्र॰ यष्टा           | यष्टारी              | यष्टारः                    |
| यजस्व        | यजेयाम्                    | यजध्वम्         | म॰ यष्टासे           | यष्टासाय             | यष्टाध्वे                  |
| यजै          | यजावहै                     | यत्रामहै        | <b>च॰ य</b> ष्टाहे   | यष्टास्वहे           | यष्टास्महे                 |
|              | सामान्यभु                  | त–लङ्           |                      | <b>कि</b> यातिप      | ते-लृङ्                    |
| ध्ययष्ट :    | <b>अयकाताम्</b>            | अयक्षत          | प्र॰ अयद्यत          |                      | श्रयक्षन्त                 |
| भयद्याः १    | <b>प्रयक्षायाम्</b>        | <b>अयक्षचम्</b> | म॰ अयद्ययाः          | : अयद्येथाम्         | <b>अ</b> यद्य <b>ध्वम्</b> |
| द्ययक्षि ः   | <b>धयद्द्व</b> हि          | अयत्त्महि       | <b>ट॰ घगच्ये</b>     | श्चयच्यावहि          | श्रयच्यामहि                |
|              |                            |                 | अयपदी                |                      |                            |
|              | (                          | २१) याच्        | ( माँगना ) प         | रस्मेपद              |                            |
|              | वर्रमान-र                  | કર્             | *                    | आश                   | ોસિંહ ્                    |
| याचति        | याचतः                      | याचन्ति         | प्र॰ याच्यात्        | याच्यास्ताम्         | याच्यामुः                  |
| याचसि        | याचयः                      | याचय            | म॰ याच्याः           | याच्यास्ताम्         | याच्यास्त                  |
| याचामि       | याचावः                     | याचामः          | उ॰ याच्यासम्         | याच्यास्व            | याच्यास                    |
|              | सामान्यवि                  | ध्य-लृट्        |                      | परोक्षभू             | त-लिट्                     |
| याचिष्यति    | <b>अःचिष्यतः</b>           | याचिष्यन्ति     | प्र॰ ययाच            | ययाचतुः              | ययातुः                     |
| याचिष्यसि    | चा <b>चि</b> ष्य <b>यः</b> | याचिष्यय        | म॰ ययाचिय            | ययाचधुः              | ययाच                       |
| याचिष्याम    | याचिष्यावः                 | याचिष्यामः      | <b>उ० गयाच</b>       | यया <b>चिव</b>       | ययाचिम                     |
|              | धनगतनः                     | वृत−लङ्         |                      | श्चनद्यत्नमवि        | ाध्य-हुट्                  |
| श्रयाचत्     | <b>अया</b> वताम्           | श्रयाचन्        | प्र॰ याचिता          | याचितारौ             | याचितारः                   |
| अयाचः        | भयाचतम्                    | श्रयाचत         | म॰ थाचितासि          | याचितास्यः           | यानितास्य                  |
| श्रयाचम्     | धयाचाव                     | श्रयाचाम        | <b>उ० याचिता</b> स्य | न याचिता <b>स्वः</b> | याचिताम्मः                 |
|              | याज्ञा-स                   | ોર્             |                      | सामान्यभू            |                            |
| याचतु        | याचताम्                    | याचन्तु         | प्र॰ श्रयाचीत्       | भयाचिष्टाम्          | श्रयाचिषुः                 |
| याच          | याचतम्                     | याचत            | म॰ भयाचीः            | श्चयाचिष्टम्         | श्रय। चिष्ट                |
| याचानि       | याचांव                     | याचाम           | व॰ अयाचिपम्          |                      | श्चयाचिष्म                 |
|              | विधिलिङ                    |                 |                      | <b>कियातिपरि</b>     |                            |
| याचेत्       | याचेदाम्                   | याचेयुः         | प्र॰ श्रयाचिष्य      |                      | ( अयाचिष्यन्               |
| याचेः        | याचेतम्                    | याचेत           | म॰ अयाचिध्य          |                      |                            |
| याचेयम्      | याचेव                      | याचेम           | <b>उ॰ अया</b> चिष्य  | म् श्रयाचिष्याव      | श्चयाचिष्याम               |
|              |                            |                 |                      |                      |                            |

## याच् ( मांगना ) आत्मनेपद

| At all at any and a state of |              |               |                        |                   |                        |  |  |
|------------------------------|--------------|---------------|------------------------|-------------------|------------------------|--|--|
|                              | वर्तमान-ल    | ट्            |                        | सामान्यमविष्य     | -लृट्                  |  |  |
| याचते                        | याचेते       | याचन्ते       | प्र॰ याचिष्यते         | याचिष्येते        | याचिष्यन्ते            |  |  |
| याचरे                        | याचेथे       | याचध्वे       | म॰ याचिष्यसे           | याचिष्येथे        | याचिष्यध्वे            |  |  |
| याचे                         | यांचावहे     | याचामहे       | र॰ याचिष्ये            | याचिष्यावहे       | याचिष्यामहे            |  |  |
|                              | श्चनचतनभूत-  |               |                        | परोक्षभूत-वि      | <b>इट्</b>             |  |  |
| भ्रयाचत                      | अयाचेताम्    | श्चयाचन्त     | प्र॰ ययाचे             | ययाचाते           | ययचिरे                 |  |  |
| अयाचयाः                      | श्रयाचेयाम्  | अयाचध्व       | म् म० ययचिये           | ययाचाथे           | ययाचिष्वे              |  |  |
| श्रयाचे                      | श्रयाचावहि   | अयाचाम        |                        | ययाचिषदे          | ययाचिसहे               |  |  |
|                              | थाज्ञा-कोट्  |               |                        | ध्यनग्रतनभविष्य   | -जुर                   |  |  |
| याचताम्                      | याचेताम्     | याचन्ताः      | म् प्रश्याचिता         | याचितारौ          | याचितारः               |  |  |
| याचस्व                       | याचेयाम्     | याचध्यम्      | म॰ याचितासे            | याचितासाथे        | याचिताभ्वे             |  |  |
| याचै                         | याचावहै      | याचामहै       | ड० याचिताहे            | याचितास्वहे       | याचितास्महे            |  |  |
|                              | विधिलिङ्     |               | e                      | ामान्यभूत-लुङ्    |                        |  |  |
| याचेत                        | याचेयाताम्   | याचेरन्       | प्र॰ अयाचिष्ट          | अयाचिषाताम्       | श्रयचिषत               |  |  |
| याचेयाः                      | याचेयायाम्   | याचेध्यम्     | म॰ अयाचिष्ठा           | : अयाचिषायाम      | ्<br>श्रयविद्वम्       |  |  |
| याचेय                        | याचेवहि      | याचेमहि       | स॰ अयचिषि              | श्रयचिष्वहि       | श्रयचिष्महि            |  |  |
| **                           | याशीलिंड     |               |                        | क्रियातिपत्ति-लृब |                        |  |  |
| याचिषोष्ट                    | याचिषीयास्ता | म् याचिषीरन   | प्र॰ श्रयाचिष्यत       | श्रयाचिष्येताम    | ्त्रया <b>चिष्यन्त</b> |  |  |
| याचिषीष्ठाः                  | याचिषीयास्या | म् याचिषीष्वम | ् म॰ श्रयाचिष्यवा      | : अयाचिष्येयाम्   | अयाचिष्वम्             |  |  |
| याचिषीय                      | याचिषीवहि    | याचिषीमहि     | <b>ह० ध्रयाचि</b> ष्ये | श्चयाचिष्यावहि    | अयाचिष्यामहि           |  |  |
|                              |              |               | रक्षा करना ) पर        |                   |                        |  |  |
|                              |              |               |                        |                   | -S                     |  |  |

|                 |                |                | • • • • • •   | •                   | _        |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|----------|
|                 | वर्तमान-सट्    |                |               | ष्माद्माः           | -छोट्    |
| रसति            | रक्षतः         | रक्षन्ति       | ं प्र० रक्षतु | रकताम्              | रक्षन्तु |
| रक्षसि          | रक्षयः         | रक्षय          | म॰:रक्ष       | रक्षतम्             | रक्त     |
| रक्षामि         | रक्षावः        | रक्षामः        | ड॰ रक्षाणि    | रक्षाव              | रक्षाम   |
|                 | सामान्यमविष्य- | −स्रट्         |               | विधिलिङ्            |          |
| रक्षिष्यति      | रक्षिष्यतः     | रक्षिष्यन्ति   | प्र॰ रचेत्    | रचेताम्             | रचेयुः   |
| रक्षिष्यसि      | रक्षिष्ययः     | रक्षिष्यय      | म॰ रहाः       | रचेतम्              | रचेत     |
| रक्षिण्यामि     | रक्षिण्यावः    | रक्षिष्यामः    | ह० रहीयम्     | रचेव                | रंखेम    |
|                 | श्रनवतनमूत-ब   | ভ              |               | <b>बा</b> शीर्केंट् |          |
| श्ररकृत्        | श्ररक्षताम्    | श्चरक्षन्      | ५० रच्यात्    | रच्यास्ताम्         | रच्यासुः |
| बारक्षः         | अरक्षतम्       | <b>अर</b> क्षत | म॰ रच्याः     | रच्यास्तम्          | रच्यास्त |
| <b>अर</b> क्षम् | <b>अरकाव</b>   | श्ररकाम'       | ड॰ रच्यासम्   | रच्यास्व            | रद्यास   |
|                 |                |                |               |                     |          |

| •                                              | परोक्षमूत-वि                                                                               | ह                                                             | सामान्यभूत-तुङ्                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| ररक्ष                                          | ररशतुः                                                                                     | ररधः                                                          | प्र॰ अरक्षोत्                                                                                              | <b>अरक्षि</b> ष्टाम्                                                                                                                 | <b>ब</b> रक्षिषुः                                                                |  |
| . ररक्षिथ                                      | ररक्षयुः                                                                                   |                                                               | म॰ अरक्षीः                                                                                                 | _                                                                                                                                    | बारकिष्ट                                                                         |  |
| ररक                                            | ररक्षिय                                                                                    | ररिक्स                                                        | _                                                                                                          | •                                                                                                                                    | धरक्षिष                                                                          |  |
|                                                | ररक्षिय ररक्षिम ड॰ अरक्षियम् अरक्षिष्य अरक्षिष्य<br>अनयतनमिष्य-सुट् कियातिपत्ति-सृष्       |                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                  |  |
| रक्षिता                                        | रकितारौ                                                                                    | रक्षितारः                                                     | प्र॰ श्रदक्षिष्यत्                                                                                         |                                                                                                                                      | <b>अ</b> रक्षिष्यन्                                                              |  |
| रक्षितासि                                      | रक्षितास्यः                                                                                | रकितास्य                                                      | म॰ श्ररक्षिच्यः                                                                                            |                                                                                                                                      | भरकिष्यत                                                                         |  |
| रिकतास्मि                                      | रक्षितास्वः                                                                                | रक्षितास्मः                                                   | <b>ड॰ अरक्षिष्यम्</b>                                                                                      | •                                                                                                                                    | भरकिन्यास<br>भरकिन्यास                                                           |  |
| 40401114-0                                     | 4.4.4.4                                                                                    |                                                               | ( पाना ) आत्म                                                                                              |                                                                                                                                      | A 2140 - A144                                                                    |  |
|                                                | वर्तमान-लट                                                                                 |                                                               |                                                                                                            | थाशकि <b>∗</b>                                                                                                                       |                                                                                  |  |
| क्रमते                                         | समेते                                                                                      | समन्ते                                                        | प्र• सप्तीष्ट                                                                                              | <b>ब</b> प्सीयास्ताम्                                                                                                                | कप्सीरन्                                                                         |  |
|                                                |                                                                                            | समध्ये .                                                      | म॰ 'लप्बीष्टाः                                                                                             | <b>क</b> प्सीयास्याम्                                                                                                                | <del>क</del> प्सी <b>था</b> म्                                                   |  |
| समे                                            | लभावहे                                                                                     | कमामहे                                                        | <b>उ॰ छ</b> प्सीय                                                                                          | कप्सीबहि                                                                                                                             | कप्तायम्<br>कप्तामहि                                                             |  |
|                                                | सामान्यभवि                                                                                 |                                                               | _                                                                                                          | क्षभूत-क्षिट्                                                                                                                        | 41.0116                                                                          |  |
| स्यते                                          | कप्स्थेते                                                                                  | कप्र <b>यन्ते</b>                                             | प्र॰ लेमे                                                                                                  | ते गुर्ता सम्ब <u>ू</u><br>स्रेभाते                                                                                                  | स्नेभिरे                                                                         |  |
| रूप्यसे                                        | स्ट्येथे                                                                                   | स्ट्यम्ब                                                      | म॰ सिभिषे                                                                                                  | के गांव<br>के गांवे                                                                                                                  |                                                                                  |  |
| स्त्य<br>सम्ब                                  | <b>ल</b> प्स्यावहे                                                                         |                                                               | व॰ सेमे                                                                                                    |                                                                                                                                      | से भिष्ये<br><del>ने किस्से</del>                                                |  |
| क्रम्दर्भ                                      |                                                                                            | स्यामहे<br>                                                   |                                                                                                            | स्त्रेभिवहे<br>व्यक्तसम्बद्धाः                                                                                                       | लेभिमहे                                                                          |  |
|                                                | <b>अन्यतनभू</b> त                                                                          |                                                               |                                                                                                            | प्रनयतनभविष्य <u>-</u> ्                                                                                                             | - '                                                                              |  |
| श्रलभत                                         | अलभेताम्                                                                                   |                                                               | प्र॰ लब्धा                                                                                                 | लम्बारी                                                                                                                              | लब्धारः                                                                          |  |
| श्रलभयाः<br>श्रलभे                             |                                                                                            | श्रलमध्यम्<br>श्रालमाम्                                       | स• सम्बार<br>यः सम्बार                                                                                     |                                                                                                                                      | सरमाध्ये                                                                         |  |
| 414941                                         | अलभावहि अलभामहि उ० लब्धाहे सब्धास्त्रहे सब्धास्महे                                         |                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                  |  |
|                                                | याचा-स्रोट                                                                                 |                                                               |                                                                                                            | 21211232472                                                                                                                          | e e                                                                              |  |
| wiair                                          | याज्ञा-स्रोट्<br>स्थेताम                                                                   | •                                                             | no dinen                                                                                                   | वासान्यभूत-र्                                                                                                                        | •                                                                                |  |
| क्रमताम्                                       | <b>क</b> मेताम्                                                                            | समन्ताम्                                                      | प्र० भ्रस्ट्य                                                                                              | श्रसपाताम्                                                                                                                           | शस्त्रत                                                                          |  |
| स्रभस्य                                        | कभेताम्<br>कभेयाम्                                                                         | लभन्ताम्<br>लभ <b>न्</b> नम्                                  | स॰ अलब्बाः                                                                                                 | श्रस्याताम्<br>श्रस्यायाम्                                                                                                           | शलप्सत<br>शलक्षम्                                                                |  |
|                                                | कमेताम्<br>कमेयाम्<br>कमावहै                                                               | समन्ताम्                                                      |                                                                                                            | श्रलप्साताम्<br>श्रलप्सायाम्<br>श्रलप्सिह                                                                                            | श्रस्यत<br>श्रसम्बद्ध<br>श्रसम्बद्ध                                              |  |
| स्थ<br>समे                                     | स्रभेताम्<br>स्रभेयाम्<br>स्रभावदै<br>विधिलिङ्                                             | लभन्ताम्<br>लभष्यम्<br>लभामदे                                 | म• श्रस्रक्षाः<br><b>र• श्र</b> स्ति                                                                       | श्रस्याताम्<br>श्रस्यः<br>श्रस्याद्याम्<br>श्रस्यातिपत्ति-                                                                           | श्रसप्सत<br>शसम्बद्ध<br>शसम्बद्ध<br>शसम्बद्ध                                     |  |
| स्रभस्य<br>स्रमे<br>स्रमेत                     | कभेताम्<br>कभेयाम्<br>कभावहै<br>विधिक्किक्<br>कभेयाताम्                                    | लभन्ताम्<br>लभम्बम्<br>लभामदै<br>लभारत्                       | स• ग्रस्रक्याः<br>र• श्रस्रप्यः<br>प्र• श्रस्रप्यत                                                         | श्रलप्ताताम्<br>श्रलप्तायाम्<br>श्रलप्तिहि<br>क्रियातिपत्ति-<br>श्रलप्त्येताम्                                                       | श्रस्यत<br>श्रसम्बद्ध<br>श्रस्यम्बद्ध<br>श्रस्यम्ब                               |  |
| स्रभस्य<br>स्रमे<br>स्रमेत<br>स्रमेयाः         | स्रभेताम्<br>स्रभेयाम्<br>स्रभावहै<br>विधिलिङ्<br>स्रभेयाताम्<br>स्रभेयायाम्               | लभन्ताम्<br>लभष्यम्<br>लभामदै<br>लभेरन्<br>लभेष्यम्           | स• श्रस्याः<br>स• श्रस्यतः<br>प्र• श्रस्यतः<br>स• श्रस्ययाः                                                | श्रस्याताम्<br>श्रस्यः व्यास्यः<br>श्रस्यः व्यातिपत्तिः<br>श्रस्येताम्<br>श्रस्येयाम्                                                | श्रसण्यत<br>श्रसण्यम्<br>श्रस्पाहि<br>-सृष्<br>श्रसप्यम्त<br>श्रसप्यमम्          |  |
| स्रभस्य<br>स्रमे<br>स्रमेत                     | कभेताम्<br>कभेयाम्<br>कभावहै<br>विधिक्किक्<br>कभेयाताम्                                    | लभन्ताम्<br>लभम्बम्<br>लभामदै<br>लभेरन्<br>लभेष्वम्<br>लभेमहि | स• अलब्धाः<br>द• अलब्स<br>प्र• अलप्स्यत<br>स• अलप्स्यथाः<br>न॰ अलप्स्ये                                    | श्रस्याताम्<br>श्रस्यश्रायाम्<br>श्रस्यदि<br>क्रियातिपत्ति-<br>श्रस्येताम्<br>श्रस्ययाम्<br>श्रस्ययाम्                               | श्रस्यत<br>श्रसम्बद्ध<br>श्रस्यम्बद्ध<br>श्रस्यम्ब                               |  |
| स्रभस्य<br>स्रमे<br>स्रमेत<br>स्रमेयाः         | स्रभेताम्<br>स्रभेयाम्<br>स्रभावहै<br>विधिलिङ्<br>स्रभेयाताम्<br>स्रभेयायाम्               | लभन्ताम्<br>लभम्बम्<br>लभामदै<br>लभेरन्<br>लभेष्वम्<br>लभेमहि | स• श्रस्याः<br>स• श्रस्यतः<br>प्र• श्रस्यतः<br>स• श्रस्ययाः                                                | श्रस्याताम्<br>श्रस्यशायाम्<br>श्रस्यदिपति-<br>श्रस्यदिपति-<br>श्रस्यदेवाम्<br>श्रस्ययाम्<br>श्रस्ययाबहि                             | श्रसण्यत<br>श्रसम्बद्धः<br>श्रस्यमहि<br>श्रस्यम्त<br>श्रसम्यम्<br>श्रसम्यमम्     |  |
| स्रभस्य<br>स्रमे<br>स्रमेत<br>स्रमेयाः         | स्रभेताम्<br>स्रभेयाम्<br>स्रभावहै<br>विधिलिङ्<br>स्रभेयाताम्<br>स्रभेयायाम्               | लभन्ताम्<br>लभम्बम्<br>लभामदे<br>लभेरन्<br>लभेष्वम्<br>लभेमहि | स• अलब्धाः<br>द• अलब्स<br>प्र• अलप्स्यत<br>स• अलप्स्यथाः<br>न॰ अलप्स्ये                                    | श्रस्याताम्<br>श्रस्यशायाम्<br>श्रस्यदिपति-<br>श्रस्यदिपति-<br>श्रस्यदेवाम्<br>श्रस्ययाम्<br>श्रस्ययाबहि                             | श्रसण्यत<br>श्रसण्यम्<br>श्रस्पाहि<br>-सृष्<br>श्रसप्यम्त<br>श्रसप्यमम्          |  |
| स्रभस्य<br>स्रमे<br>स्रमेत<br>स्रमेयाः         | स्रभेताम्<br>स्रभेयाम्<br>स्रभावहै<br>विधित्तिस्<br>स्रभेयाताम्<br>स्रभेयायाम्<br>स्रभेवहि | लभन्ताम्<br>लभम्बम्<br>लभामदे<br>लभेरन्<br>लभेष्वम्<br>लभेमहि | स• अलब्धाः<br>द• अलब्स<br>प्र• अलप्स्यत<br>स• अलप्स्यथाः<br>न॰ अलप्स्ये                                    | श्रस्याताम्<br>श्रस्यशायाम्<br>श्रस्यदिपति-<br>श्रस्यदिपति-<br>श्रस्यदेवाम्<br>श्रस्ययाम्<br>श्रस्ययाबहि                             | श्रसण्यत<br>श्रसम्बद्धः<br>श्रस्यमहि<br>श्रस्यम्त<br>श्रसम्यम्<br>श्रसम्यमम्     |  |
| स्त्रभ्य<br>स्त्रमेत<br>स्त्रमेयाः<br>स्त्रमेय | स्रभेताम्<br>स्रभेयाम्<br>स्रभावदै<br>विधिलिङ्<br>स्रभेयाताम्<br>स्रभेयायाम्<br>स्रभेवहि   | लभन्ताम्<br>लभम्बम्<br>लभामदै<br>लभेरन्<br>लभेमहि<br>(२४) चव् | म• श्रस्रच्याः र• श्रस्रप्याः प्र• श्रस्रप्याः म• श्रस्रप्याः न• श्रस्रप्याः र• श्रस्रप्याः र• श्रस्रप्याः | श्रस्तप्ताताम्<br>श्रस्तप्तायाम्<br>श्रस्तप्ति<br>क्रियातिपत्ति-<br>श्रस्त्रप्रेताम्<br>श्रस्तप्त्योयाम्<br>श्रस्तप्त्यावहि<br>वैपदी | शस्त्रप्त<br>शस्त्रभ्यम्<br>शस्त्रप्ति<br>शस्त्रप्ति<br>शस्त्रप्ति<br>शस्त्रप्ति |  |

14

| २१०                                       | <b>બેઉવાવે-</b> ડામામડ |                 |            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |  |  |
|-------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|
|                                           | सामान्यभविष्य-लृट्     |                 |            |                  | परोक्षसृत-लिट्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |  |  |
| विष्यति                                   | बद्दिव्यतः             | बदिष्यन्ति      | оR         | <b>उवाद</b>      | <b>अदतुः</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>क</b> दुः             |  |  |
| वदिष्यसि                                  | बद्दिष्यथः             | <b>ब</b> दिष्यय | म॰         | <b>उब</b> दिय    | <b>क्तद्</b> थुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>अद</b>                |  |  |
| षदिष्यामि                                 | वदिष्यावः              | वदिष्यामः       | <b>ਰ</b> ∘ | उवाद, टबद        | <b>अ</b> दिव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>ऊदिम</b>              |  |  |
|                                           | श्चनवतनभूत-लब्         |                 |            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>अ</b> नगतनभविष्य-लुट् |  |  |
| अवदत्                                     | धवदताम्                | श्रवदन्         | ٦º         | बदिता            | वदितारौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | विद्तारः                 |  |  |
| श्चवदः                                    | अवदतम्                 | श्चवदत          | स॰         | बदितासि          | वदितास्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | वदितास्य                 |  |  |
| श्वदम्                                    | भ्रवदाव                | श्चवदाम         | <b>ਰ</b> ∘ | वदितास्मि        | वदितास्वः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | वदितास्मः                |  |  |
|                                           | श्राज्ञा-ले            |                 | - To       | : 16             | सामान्यभूत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -ਲ <del>ਵ</del>          |  |  |
| वदतु                                      | वदताम्                 | वदन्तु          | 30         | अवादीत्          | <b>थवादिष्टाम्</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | श्रवादिषुः               |  |  |
| वद                                        | वदतम्                  | बदत             | स•         | थवादीः           | <b>अवःदिष्टम्</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>अवादि</b> ष्ट         |  |  |
| वदानि                                     | बदाव                   | वदाम            | ु ०        | <b>धावादिषम्</b> | श्रव।दिष्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | अवादिष्म                 |  |  |
|                                           | विधितिङ                |                 |            |                  | क्रियातिपत्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |  |  |
| वदेत्                                     | बदेताम्                | वदेयुः          |            | <b>भवदिष्यत्</b> | श्चवदिष्यताम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | श्चवदिष्यन्              |  |  |
| बदेः                                      | वदेतम्                 | बदेत            |            | श्चवद्दिष्यः     | श्चविष्यतम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | श्चवदिष्यत               |  |  |
| वदेयम्                                    | बदेव                   | बदेम            |            | अबदिष्यम्        | श्चवदिष्याव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | अवद्दियाम                |  |  |
|                                           |                        |                 |            | यपदी             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |  |  |
|                                           |                        |                 | , ক        | पड्डा बुनना      | ) परस्मैपद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                        |  |  |
|                                           | ् वर्तमान∹             | • .             |            |                  | श्रनवतंनमूत-र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |  |  |
| वपति                                      | बपतः                   | वपन्ति          |            | धवपत्            | भ्रवपताम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | श्चपन्                   |  |  |
| वपसि                                      | वपयः                   | व्यय            |            | श्रवपः           | श्चपतम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | श्रवपत                   |  |  |
| वपामि                                     | वपायः                  | बपासः           | ۥ          | अवपम्            | श्चवपाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | श्रवपाम                  |  |  |
| सामान्यमविष्य <del>−शृ</del> ट् श्राज्ञा- |                        |                 |            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                        |  |  |
| षप्स्यति                                  | <b>ब</b> प्स्यतः       | बप्स्यन्ति      | Я°         | वपशु             | वपताम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | बपन्तु                   |  |  |
| वप्स्यसि                                  | वप्स्ययः               | वप्यथ           |            | वप               | वपतम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | वपव                      |  |  |
| षप्स्यामि                                 | बप्स्यावः              | बप्स्यामः       | ਰ੧         | वपानि            | वपाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | वपाम                     |  |  |
| ৰি <b>ঘি</b> কি <b>ড্</b>                 |                        |                 |            |                  | अन्यतन <b>मविष्य</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |  |  |
| बपेत                                      | वपेताम्                | वपेयुः          | प्र        | • बप्ता          | वशरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | वप्तारः                  |  |  |
| बपेः                                      | वपेतम्                 | वपेत            |            | • वप्तासि        | वप्तास्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | बप्तास्य                 |  |  |
| वपेयम्                                    | वपेव                   | व्यम            | ਰ•         | वप्तास्मि        | वतास्वः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | वतास्मः                  |  |  |
|                                           | चाशीर् <u>क्</u> रिक्  |                 |            |                  | धामान्यभूत-र्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |  |  |
|                                           |                        |                 |            |                  | AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF | कामाट्य :                |  |  |

त्र अवाप्सीत् अवाप्ताम्

श्रवासम्

श्रवा<sup>द</sup>स्व

म॰ श्रदाप्सोः

र॰ अवाप्सम्

**उ**प्यास्ताम् **उ**प्यासुः

डप्यास्य उप्यास्म

, धप्याः चप्यास्तम् उप्यास्त

**उ**प्यात्

**उ**प्यासम्

श्रवाप्सुः

धवाप्त

अवादम

|                                                 | परोक्षभूत        | -बिट्             | कियातिपत्ति−छृङ्      |                           |                  |  |  |
|-------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|--|--|
| <b>उवाप</b>                                     | <b>अपतुः</b>     | <b>ऊ</b> पुः      | प्र॰ अवप्स्यत्        | अवप्स्यताम्               | ः<br>अधप्स्यन्   |  |  |
| खबपिय, खब                                       | प्य कपधुः        | <b>क</b> प        | म॰ प्रवप्यः           | अवप्स्यतम्                | श्चवप्यत         |  |  |
| खबाप, खबप                                       | ऊपिव             | ऊपिम              | <b>ड॰ श्रवप्स्यम्</b> | श्रवप्त्याव               | अवप्स्थाम        |  |  |
|                                                 | वर               | र् ( बोना, व      | त्पड़ा बुनना )        |                           | 44.4414          |  |  |
|                                                 | वर्तमान-         | स्ट्              |                       | विधिक्तिक्                |                  |  |  |
| वपते                                            | वपेते            | वप्रस्ते          | प्र॰ वपेत             | वपेयाताम्                 | वपेरन्           |  |  |
| वपसे                                            | वपेथे            | वपध्वे            | म॰ वपेथाः             | वपेयायाम्                 | वपेष्यम्         |  |  |
| वपे                                             | वपावहे           | वपामहे            | ट॰ वपेय               | वपेवहि                    | वपेमहि           |  |  |
|                                                 | सामान्यभ         | विवय-सुट          |                       | <b>जाशी</b> कॅंक्         | V 15110          |  |  |
| वप्स्यते                                        | वप्स्येते        | वद्स्यन्ते        | प्र॰ बच्सीष्ट         | वप्योयास्ताम्             | बप्सीरन्         |  |  |
| बद्ध्यसे                                        | बप्स्येथे        | षप्स्यभ्वे        | म॰ बप्सीष्ठाः         | वाप्सीयास्याम्            | वप्सीम्बम्       |  |  |
| <b>श</b> ८€ये                                   | वप्स्यावहे       | षदस्यामहे         | <b>२० व</b> प्सीय     | वप्सीवहि                  | वप्सीमहि         |  |  |
|                                                 | श्चनवतन          |                   |                       | परोक्षम्त-क्रि            | . 41-11-0        |  |  |
| अवपत                                            |                  | धवपन्त            | प्र॰ ऊपे              | <b>अपाते</b>              | कपिरे            |  |  |
| श्चवपथाः                                        | श्रवपेथाम्       | श्चवपथ्वम्        | म॰ ऊपिषे              | कपाये                     | ऊपिष्वे          |  |  |
| अवपे                                            | <b>अवपार्वाह</b> | अवपामहि           | <b>ड॰ क</b> पे        | <b>ऊ</b> पिवहे            | ऊपिमहे           |  |  |
|                                                 | आशा-रं           | ोट्               |                       | अनवतनमविष                 |                  |  |  |
| वपताम्                                          | वपेताम्          | वपन्ताम्          | प्र• वसा              | वशारी                     | वप्तारः          |  |  |
| वपस्व                                           | वपेथाम्          | वपण्यम्           | म॰ वप्तासे            | वप्तासाये                 | वसाध्वे          |  |  |
| वपै                                             | वपावहै           | वपामहै            | उ॰ वसाहे              | वतास्वहे                  | गप्तास्महे       |  |  |
|                                                 | अन्यतन           | मूत−लुङ्          |                       | क्रियातिपत्ति-व           |                  |  |  |
| ञ्चा                                            | श्रवप्साताम्     |                   | प्र॰ अवप्स्यत         | अवप्येताम्                | अवप्रयन्त        |  |  |
| श्रवप्याः                                       | श्रवप्सायाम्     |                   | म॰ प्रवप्स्ययाः       | अवप्स्येषाम्              | शवन्त्यचम्       |  |  |
| श्चविस                                          |                  | <b>अव</b> प्स्मिह | <b>ट॰ श्र</b> बप्स्ये | श्रव <del>्स्</del> यावहि | भवप्स्यामहि      |  |  |
| ( २६ ) बस् ( रहना, समय बिताना, होना ) परस्मैपदी |                  |                   |                       |                           |                  |  |  |
| वर्तमान-कट् भाराोक्षिक्                         |                  |                   |                       |                           |                  |  |  |
| वसति                                            | वसतः             | वसन्ति            | प्र• स्वात्           | <b>उ</b> ष्यास्ताम्       | <b>उ</b> ष्यायुः |  |  |
| वससि                                            | वसथः             | वसय               | स॰ स्ट्याः            | उध्यास्तम्                | उष्यास्त         |  |  |
| वसामि                                           | वसाबः            | वसामः             | <b>व॰ वध्यासम्</b>    | उष्यास्व                  | उच्यास्म         |  |  |
|                                                 | सामान्यः         | मविष्य-खुट्       |                       | परोक्षम्त-खट्             |                  |  |  |
| वस्यति                                          | वत्स्यतः         | वत्स्यन्ति        | प्र• स्वास            | <b>कषतुः</b>              | <b>उ.धुः</b>     |  |  |
| वत्स्यसि                                        | बरस्ययः          | वस्यथ             | _                     |                           | <b>अप</b>        |  |  |
| बत्स्यामि                                       | वस्यावः          |                   |                       |                           | <b>अविम</b>      |  |  |
|                                                 |                  |                   |                       |                           |                  |  |  |

|               | श्चनवतनभूत− <i>क</i> ङ् |                       | श्मनयतनमविष्य-लुट्  |                 |             |
|---------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-------------|
|               | अनथतन                   | 30-00                 |                     |                 | वस्तारः     |
| धवसद्         | श्रवस्ताम्              | श्चवसन्               | प्र॰ बस्ता          | वस्तारो         |             |
| अवसः          | अवस्तम्                 | श्रवसत                | म० पस्तासि          | वस्तास्यः       | वस्तास्य    |
|               | डावसाव                  | <b>घ</b> वसा <b>स</b> | उ० वस्तास्मि        | वस्तास्वः       | वस्तास्मः   |
| <b>अव</b> सम् |                         |                       |                     | सामान्यभूत-लुङ् |             |
|               | आश्रा-वं                | ાર્                   | ·                   |                 |             |
| वसत्          | वसताम्                  | वसन्तु                | प्र० ग्रनात्सोत्    | श्रवात्ताम्     | श्रवात्सुः  |
|               | वसतम्                   | बसत                   | स॰ सवारसीः          | श्ववात्तम्      | अवात्त      |
| बस            | ·                       |                       | ड॰ श्रवासम्         | धावारस्य        | श्रवात्स्म  |
| वसानि         | वसाव                    | वसाम                  | g- wallant          | कियातिपत्ति-स   | s           |
| विधिलिंग्     |                         |                       |                     | किन्।।यन्।यायाय |             |
| वसेत्         | वसेताम्                 | वसेयुः                | प्र॰ श्रवत्स्यत्    | ं अवत्स्यताम्   | श्रवत्स्यन् |
|               | _ `                     |                       | ्य • अवस्यः ः       | श्रवत्स्यतम्    | श्चवत्स्यत  |
| <b>ब</b> सेः  | बस्तम्                  | बसेत                  |                     |                 | श्चरस्याम   |
| वसेयम्        | वसेव                    | बसेम                  | <b>उ०</b> अवत्स्यम् | श्रवस्य।व       | असरदर्भास   |
|               |                         |                       | उभयपदी              |                 |             |
|               |                         | 1201                  | वन ( होना ) पर      | ដើបខ            |             |

|               | 2                      | (40)40        | ( @1.11 ) 1.11.      | सामान्यभविष्य- | -लट             |
|---------------|------------------------|---------------|----------------------|----------------|-----------------|
|               | वर्तमान                |               |                      | वद्यतः         | वच्यन्ति        |
| बहति          | बहुतः                  | बहन्ति        | प्र॰ बद्ध्यति        |                |                 |
| बहसि          | वह्यः                  | वह्य          | स॰ वदयसि             | वस्यधः         | वच्यथ           |
| वहामि         | वहावः                  | वहासः         | उ॰ बच्चामि           | वच्यावः        | वच्यामः         |
|               | भनचतनभूत               |               |                      | परोक्षभूतः     | -किट्           |
|               |                        |               | प्र॰ सवाह            | <b>ऊहतुः</b>   | <b>ऊ</b> हुः    |
| झबहत्         |                        | अवहन          | स॰ सबहिय, स्वे       |                | सह              |
| अवहः          | अवहतम्                 | अवहत          |                      | 0 -            | <b>क</b> हिम    |
| श्चवहम्       | अवहाव                  | अबहाम         | उ॰ स्वाह, स्वह       |                | _               |
|               | आक्रा-कोर्             |               |                      | ग्रनचतनम       | _               |
| बहतु          | बह्ताम्                | े बहन्तु      | प्र॰ बोढा            | वोढारी         | बोढारः          |
|               |                        |               | म॰ बोढासि            | बोढास्यः       | वोढास्य         |
| नह            | बहतम्                  |               | उ॰ बोडास्मि          | बोढास्वः       | बोढास्मः        |
| वहानि         | वहाव                   | बहाम          | 9- 41011/4           |                |                 |
|               | विधिकिक्               |               |                      | _              | भूत-लुङ्        |
| वहेस्         | वहेताम्                | बहेयुः        | प्र॰ श्रवाक्षीत्     | श्रबोढाम्      | ब्रवाधुः        |
| वहेः          | बहेतम्                 | 20.           | म॰ अवाकीः            | श्रवोडम्       | अवोढ            |
| बहेयम्        | बहेब                   | बहेम          | उ॰ श्रवासम्          | श्रवाच्य       | अवाच्म          |
| नव्यय         |                        |               |                      | कियातिप        | त्र-लब्         |
|               | माशीर् <del>क</del> िं |               | *** ********         | ग्रवस्यताम्    |                 |
| रसाव्         | <b>उद्या</b> स्ता      | म् उद्द्यासुः | प्र॰ अवच्यत्         |                |                 |
| <b>उद्याः</b> | <b>उद्या</b> स्तम्     | र स्थास्त     | <b>स० अवस्यः</b>     | श्चनस्यतम्     |                 |
| उद्यासम्      | समास्य                 | रबास्म        | <b>३० श्रवस्</b> यम् | व्यवस्थान      | <b>अवच्</b> याम |
|               |                        |               |                      |                |                 |

|                              |                  | वह (ह          | होना ) आत्मनेप   | द                        |                    |
|------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------------|--------------------|
|                              | वर्तमान-सर्      |                |                  | े आज्ञा-                 | नोट्               |
| बहते                         | बहेते            | वहन्ते         | प्र॰ बहताम्      | बहेताम् ।                | बहन्ताम्           |
| बहसे                         | बहेथे            | बहच्वे         | स॰ बहस्ब         |                          | वहच्चम्            |
| वहे                          | वहावहे           | वहामहे         | उ॰ वहै           |                          | हामदे 🔻            |
|                              | सामान्यभविष      | य-ॡट्          |                  | ৰিখিকিভ্                 |                    |
| बच्चते                       | बच्चेते          | बच्यन्ते       | प्र• बहेत        | बद्देयाताम्              | वहेरन              |
| वद्ध्यसे                     | वचयेथे           | वस्यग्वे       | म॰ वहेयाः        | बहेयायाम्                | वहेध्वम्           |
| बच्चे                        | बच्यावहे         | बच्यामहे       | <b>ट॰ बहेय</b>   | वहेबहि                   | वहेमहि             |
|                              | अनयतनभूत         | –लम्           |                  | <b>याशीसिंट</b> ्        |                    |
| श्चवहत                       | खबहेता <b>म्</b> | धवहन्त         | স॰ ৰঞ্চীন্ত      | वशीयास्ताम्              | वसीरन्             |
| श्रवहथाः                     | श्रवहेयाम्       | श्चवहथ्बम्     | म॰ वसीष्ठाः      | वक्षीयास्याम्            | वशिष्यम्           |
| अवहे                         | <b>खबहाब</b> हि  | श्चवहामहि      | <b>उ॰ वक्षीय</b> | वक्षीवहि                 | वकीमहि             |
|                              | परोक्षम्त        | -सिट्          |                  | सामान्यभूत-सुब           | Ę                  |
| <b>क</b> हे                  | <b>अहाते</b>     | <b>कहिरे</b>   | স০ অধীত          | अवकाताम्                 | श्रवसत             |
| <b>क</b> हिषे                | <b>कह।</b> थे    | क[हण्ये        | म॰ अवोद्धाः      | श्चकायाम्                | भ्रबोह्दम्         |
| <b>क</b> हे                  | <b>कहिवहे</b>    | <b>क</b> हिमहे | <b>उ• अविश</b>   | <b>श्वव्</b> वहि         | अवच्महि            |
|                              | अनदातः           | भविष्य-लुट्    |                  | क्रियातिपत्ति-जु         | · ·                |
| वोढा                         | बोढारौ           | वोद्यारः       | प्र॰ अबच्यत      | व्यवच्येताम्             | अवस्यन्त           |
| वोढासे                       | बोढासाधे         | बोढा ध्वे      | म॰ अवस्ययाः      | भवस्येथाम्               | <b>अवद्य</b> ग्वम् |
| बोढाई                        | बोढ।स्बहे        | वोढ:स्महे      | ड० <b>अवस्ये</b> | ध्यवस्यावहि              | अवद्यामहि          |
|                              |                  | ( २८ ) 'वृ     | त् ( होना ) आ    | सनैपदी                   |                    |
|                              | वर्तमान•         | नर्            |                  | विधिकिङ्                 |                    |
| वर्तते                       | वर्तेते          | वर्तन्ते       | प्र॰ वर्तेत      | वर्तेवाताम्              | वर्तरन             |
| वर्तसे                       | वर्तेये          | वर्तध्वे       | म॰ वर्तेथाः      | वर्तैयायाम्              | वर्तेष्वम्         |
| वर्ते                        | वतविद्वे         | ं वर्तामहे     | <b>ट॰ वर्तेय</b> | वर्तेवहि                 | वर्तेमहि           |
|                              | सामान्य          | मविष्य-सुट्    | ( बात्मने॰ )     | थाशीकिं <mark>च</mark> ् |                    |
| वर्तिध्यते                   | वर्तिष्येते      | वर्तिध्यन्ते   | प्र॰ वर्तिषोष्ट  | वर्तिषीयास्ताम्          |                    |
| वर्तिष्यसे                   | वर्तिच्येथे      | वर्तिस्यच्वे   | म॰ वर्तिषोष्ठाः  | वर्तिषीयास्याम्          | वर्तिबीष्यम्       |
| वर्तिध्ये                    |                  | वर्तिष्यामहे   | उ० वर्तिषीय      | वर्तिवीवहि               | वर्तिवीमहि         |
| 4.11.4                       |                  | ( परस्मैपद     |                  | परोक्षमृत-सि             |                    |
| बरहर्यति                     | <b>ब</b> र्स्यतः | . बन्ध्यन्ति   | ंप्र• व्यक्ते∸   | <b>ब्युता</b> ते .       | वद्गतिरे           |
| वत्स्यात<br><b>वत्स्</b> यसि | वत्स्यराः        | बस्ध्य         | म॰ वयुतिषे       | वदुताये                  | वद्तिष्वे          |
| बत्स्यीम                     | बत्ध्यीवः        | बरस्यीमः       | व॰ वदते          | बबुतिवहे                 | वद्तिमहे           |

१. इत् पातु के इव लृट् , लुड् में परश्मेपद में भी चलते हैं।

|          | अनरतन           | नत-सरु            |                             | <b>अ</b> त्यतनभविष्य- | -लुट्                       |
|----------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| ञ्चवतैत  | व्यवतेताम्      | अवर्तन्त          | प्र॰ वर्तिता                | वर्तितारौ             | वतितारः                     |
| अवर्तयाः | अवर्तेयाम्      | भवर्त व्वम्       | म॰ वर्तितासे                | <b>व</b> तितासाथे     |                             |
| श्चवते   | श्रवतीविद       | <b>थ</b> वर्तामहि | <b>ड॰ वर्तिता</b> हे        | वर्तितास्वहे          |                             |
|          | श्राइत          | गेट्              |                             | सामान्यभ्त-लु         |                             |
| वर्तताम् | वर्तेताम्       | वर्तन्ताम्        | স০ স্থাৰনিছ                 | श्रवर्तिषाताम्        | श्चवित्वत                   |
| वर्तस्व  | वर्तेयाम्       | वर्तभ्वम्         | म॰ अवति द्वाः               | श्रवर्तिषायाम्        | <b>अवर्ति</b> ख् <b>वम्</b> |
| वर्ते    | वर्तावहै        | वर्तामहे          | उ० श्रवतिषि                 | ञ्चवतिष्वहि           |                             |
|          | हुङ् ( परह      | मैपद )            | क्रियातिपा                  | त्ते-सृङ् ( आत्म      |                             |
| श्रवृतत् | श्रावृतताम्     | अवृतन्            | अ॰ स्रवर्ति <sup>६</sup> यत | अवर्तिष्येताम्        |                             |
| चाबुत:   | <b>अबु</b> ततम् | श्रदुतत           | म॰ श्रवतिष्ययाः             |                       | अवर्तिष्यध्वम्              |
| अबुतम्   | अबुताब          | अबुताम            | <b>उ॰ श्र</b> वर्तिष्ये     | श्चवर्तिष्यावहि       | अवर्तिष्यामहि               |
|          |                 |                   |                             | लृङ् ( परस्मै         | <b>ब्ह</b> )                |

प्र • श्रवस्थित श्रवस्थिताम् श्रवस्थित् म • श्रवस्थिः श्रवस्थितम् श्रवस्थित उ • श्रवस्थिम् श्रवस्थित श्रवस्थीम

# ( ८९ ) बुघ् ( बढ़नाः) आत्मनेपदी

|            | ,             |                   |                     |                  |              |
|------------|---------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------|
|            | वर्तमान-सट्   | ,                 |                     | व्याशीर्ष        | र्तेंह       |
| वर्षते     | वर्षेते       | वर्धन्ते          | ५० वधिंषीष्ट        | वर्षिषीयास्ताम्  | वर्षिषीरन    |
| वर्धसे -   | वर्षेथे       | वर्धच्ये          | म॰ वर्षिषीष्ठाः     | वर्धिषीयास्याम्  |              |
| वर्षे ः    | वर्धावहे      | वर्षामहे          | ह॰ वर्षिषीय         | वर्धिषीवहि       | वर्षिषीमहि   |
|            | सामान्यभवि    | य-लट्             | ·                   | परोक्षभूत-स्रिट् |              |
| वर्धिव्यते | वर्धिंग्येते  | बर्धि ज्यन्ते     | प्र॰ वश्ष्वे        | ्वयुषाते         | ववुभिरे      |
| वर्धिध्यसे | वधिध्येथे     | विधिषाच्ये        | म॰ वृष्ट्घिषे       | ववुषाये          | ववृधिश्वे    |
| वर्धिच्ये  | वर्धिंग्यावहे | वर्धिन्यामहे      | उ० वबुधे            | वद्धिवहे         | ववृधिमहे     |
|            | अन्यतनभूत     |                   |                     | अन्यतनभविष       | -लट्         |
| न्यवर्धत   | अवर्षेताम्    |                   | प्र॰ दिधता          | वर्धितारौ        | वर्षितारः    |
| श्चर्यथाः  |               | श्चवर्धंवम्       | म॰ वर्धितासे        | वर्धितासाथे      | वर्धिताष्वे  |
| व्यवधे     |               | <b>अवर्धा</b> महि | <b>ड•</b> वर्धिताहे | वर्धितास्वहे     | वर्धितास्महे |
|            | आज्ञा-कोट्    |                   |                     | सामान्यभूत       | _ <u>ee</u>  |
| वर्षताम्   | वधंताम्       | े वर्षन्ताम्      | प्र॰ अवधिष्ट        | अवधिषाताम्       | श्रवधिषत     |
| नर्धस्य    | बर्घेयाम्     | वर्ध ध्वम         | म॰ अवधिष्ठाः        | श्चवधिषायाम्     | श्रविध द्वम् |
| द्ध        | वर्धावहै      | वर्षामहै          | रु अवधिषि           | अविधिष्वहि       | अवधिषमहि     |

|            | विधिकिक      |              |                               | क्रियातिपत्ति        | - <del>8.</del> <del>2</del>               |
|------------|--------------|--------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| वर्धत      | वर्धेयाताम्  | वधेंरन्      | प्र॰ श्रदधिं ध्यत             | शवधि ध्येताम्        | 6 7                                        |
| वर्षेथाः   | वर्षेयायाम्  | वर्षेश्वम्   | म॰ घवधिंच्यया                 |                      |                                            |
| वर्षेय     | वर्षेवहि     | वर्षेमहि     | ट॰ अवर्धिये                   | श्चवर्धि च्यावहि     |                                            |
|            |              |              | उभयपदी                        |                      |                                            |
|            | (            | 30 ) far (   | सद्दारा लेना ) प              | रस्येपत              |                                            |
|            | बर्तमान-     |              |                               | <b>आशीर्लिक</b>      |                                            |
| श्रयति     | श्रयतः       | श्रयन्ति     | प्र॰ श्रीयात्                 | श्रीयास्ताम्         | श्रीयाष्ट्रः .                             |
| श्रयसि     | श्रयथः       | ध्रयथ        | म॰ श्रीयाः                    | श्रीयास्तम्          | श्रोयास्त                                  |
| श्रयामि    | श्रयावः      | श्रयामः      | द॰ श्रीयासम्                  | श्रीयास्व            | श्रीयांस्म                                 |
|            | सामान्य      | मविष्य-छृट्  |                               | परोक्षभूत-।          | बिट्                                       |
| अयिष्यति   | अयिष्यतः     | श्रयिष्यन्ति | प्र॰ शिश्राय                  | शिश्रियतुः           | शिश्रियुः                                  |
| श्रयिष्यसि | श्रयिष्ययः   | श्रयिष्यष    | म॰ शिश्रयिय                   | शिश्रियधुः           | शिश्रिय                                    |
| अयिष्यामि  | श्रयिष्यावः  | श्रयिष्यामः  | <b>व• शिक्षाय, शि</b>         |                      | शिश्रियिम                                  |
|            | अनयत         | नम्त-जङ्     |                               | श्चन यतन भविष्यः     | -लट्                                       |
| अध्रयत्    | अश्रयताम्    | श्रथयन्      | प्र• श्रयिता                  | श्रयितारौ            | <b>अ</b> यितारः                            |
| अश्रयः     | श्रश्रयतम्   | अभयत         | म॰ अयितासि                    | श्रयितास्यः          | श्रयितास्य                                 |
| अभ्रयम्    | अश्रयाव      | अथयाम        | <b>ड॰ श्रयिता</b> हिम         | श्रयितास्वः          | श्रयितास्मः                                |
|            | आशा-र        | -            |                               | सामान्यभूत-स्        |                                            |
| भयतु       | थयताम्       | अयन्तु       | प्र॰ श्रशिश्रियत्             | •                    |                                            |
| भ्रय       | श्रयतम्      | श्रयस        | म॰ अशिक्षियः                  | श्रशिश्रयतम्         | अशिभियत                                    |
| श्रयाणि    | भ्रयाव       | श्रयाम       | <b>ड॰ श्र</b> शिश्रियम्       | अशिथियाव             | अशिभियाम                                   |
|            | विधिक्रि     |              |                               | क्रियातिपत्ति-       | • •                                        |
| श्रयेत     | श्रयेतान्    | श्रयेयुः     | দ্র০ হাপ্রথিশ্যর              |                      | श्रश्रीक्यन्                               |
| ध्रयेः     | श्रयेतम्     | श्रयेत       | म० अभ्रयिष्यः                 | अश्रयिष्यतम्         |                                            |
| अयेयम्     | ध्रयेव       | श्रयेम       | <b>ड॰ अ</b> भयिष्यम्          | अश्रविष्याव          | अधिययाम                                    |
|            |              |              | ारा छेना ) आत्म<br>प्र• अध्यत |                      | श्रश्रयन्त                                 |
| अयते       | भ्रयेते<br>े | भ्रयन्ते     |                               | _                    | अश्रयध्वम्<br>श्रिथयध्वम्                  |
| भ्रयसे     | श्रयेथे      | श्रय व्य     | भ॰ ग्रश्नययाः                 | •                    | _                                          |
| श्रये      |              |              | र॰ भ्रभ्रये                   |                      | મળવામાદ્                                   |
|            | सामान्य      | क्षायच्य−ॐद् | ज्ञाहा-हे<br>प्र• श्रयताम्    | ग <b>्</b><br>भगेताम | <b>अयन्ताम्</b>                            |
|            |              |              | म॰ धयस्व                      |                      | अयन्ता <del>न्</del><br>श्रय <b>न्त</b> ्र |
|            |              |              |                               |                      | श्रयम्बर्<br>श्रयामहै                      |
| श्रायस्य   | अयिद्यावद    | श्रायच्यामह  | त॰ श्रये                      | श्रमामध्             | વના <b>નક</b>                              |

| अवेत अवेवाताम् अवेष्य प्र० अविता अवितारौ अवितारौ अवेवाराः अवेवारा अवेष्याः अवितार्षे अवितार्षे अवितार्षे अवेषाः अवेषाः अवेषाः अविषां             |              | 000               |                  |                              | श्चनग्रतनमधिष्य- | -त्रद                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|
| अवेता अवेवाता अवेताता अवेवाता             |              | विधिकिए           |                  | गर अधिका                     |                  |                       |
| अवेवाः अ             | _            | _                 | _                |                              | _                | _                     |
| स्रवेच स्रवाह, श्रवभाह कुछ आवाता सामान्यभृत जुङ स्रविचा स्रवि             | _            |                   |                  |                              | _                |                       |
| अविषोष्ट अविषास्ताम् अविषोषत् प्र० अशिक्षियणः अशिक्षेयाम् अशिक्षेयणः शिक्षेयणे शिक्षियणे शिक्षियणे शिक्षेयणे शि             | श्रयेय       | अयेवहिं,          | श्रयमाद्         | उ॰ श्रायताह                  |                  |                       |
| स्राववाह स्राववाहराम् अववावाहराम् अववावाहराम् अववावाहराम् अववावाहराम् अववावाहराम् अववावाहराम् अववावाहराम् अववावाहराम् अववावाहराम् मण्यावावाहराम् अववावाहराम् अववा             |              |                   | _                |                              |                  |                       |
| अविषेशिक्षः अविषेशिक्षस्याम् अविषेश्वस्यम् सः अशिक्षिययाः स्विशिक्षयाः अविषेश्वस्य अविषेश्वस्य अविषेश्वस्य स्विशिक्षयाः स्विशिक्षयाः अविषेश्वस्य परिक्षम्यः स्विशिक्षयाः स्विशिक्षयः स्विश्वस्य स्विश्वयामः स्वश्वयामः स्वश्वयः स्वश्वयः स्वश्वयः स्वश्वयः स्वश्वयः स्वश्वयः स्वश्वयः स्वर्वयः स्वर्वय             | ध्रयिषीष्ट   | श्रयिषीयास्ता     | म् अयिषीरन्      | प्र॰ अशिभियत                 |                  |                       |
| श्रीवीय श्रीयवीवहि श्रीयवीवहि श्रीयवीवहि श्रीयवीवहि श्रीयवीवहि श्रीयवीवहि श्रीयवीवहि श्रीयवीवहि श्रीशियोव श्रीयविवादि श्रीयविवादि श्रीयविवादि श्रीयिवादे श्रीयविवाद श्रीयविवाद श्रीयविवाद श्रीयविवाद श्रीयविवादि श्रीयिवादे श्रीयविवादि श्रीयिवादे श्रीयविवादि श्रीयिवादे श्रीयिवादे श्रीयिवादे श्रीयिवादे श्रीयिवादे श्रीयिवादि श्रीयिवादे श्रीयिवादे श्रीयिवादे श्रीयिवादि श्रीयिवादि श्रीयिवादे श्रीयादे श्             | श्रयिषीष्ठाः | श्रयिषीयास्य।     | म् श्रयिषोध्य    | म् म॰ ऋशिभिययाः              | ग्रशिश्रियेयाम्  |                       |
| परोक्षमृत-लिट् शिक्षिये शिक्षियाते शिक्षियेदे प्र॰ म्राश्विष्यत म्राश्विष्यताम् म्राश्विष्यताम् श्राश्विष्यताम् स्राश्विष्यवाद्यम् स्राश्विष्यवाद्यम् स्राश्विष्यवाद्यम् स्राश्विष्यवाद्वस् श्राश्विष्यवद्वस् श्रिष्ठियवद्वे शिक्षियवद्वे श्राश्विष्यवद्वे श्राश्विष्यवद्वे श्राश्विष्यवद्वे श्राश्विष्यवद्वे श्राश्विष्यवद्वे श्राश्विष्यवद्वे श्राश्विष्यवद्वे श्राश्विष्यवद्वे श्राश्विष्यवद्वे श्राश्वेष्यवद्वे श्राष्यवद्वे श्राश्वेष्यवद्वे श्राश्वेष्यवद्वे श्राश्वेष्यवद्वे श्राष्यवद्वे श्राश्वेष्यवद्वे श्राश्वेष्यवद्वे श्राश्वेष्यवद्वे श्राष्यवद्वे श्राश्वेष्यवद्वे श्राश्वेष्यवद्वे श्राश्वेष्यवद्वे श्राष्यवद्वे श्राष्यव्यवे श्राष्यव्यव्यवे श्राष्य             | भयिषीय       | श्रयिषोवहि        | श्रयिषोमहि       | ड॰ चशिश्रिये                 | ग्रशिश्रियावहि   | श्राशाश्रयामाह        |
| शिष्ठिये शिष्ठियाते शिष्ठियेदे प्र० स्रश्नविष्यतं स्राध्रायस्याम् स्रश्नविष्यते शिष्ठियाये शिष्ठियियदे दे म० स्रश्नविष्या स्रश्नविष्याम् स्रश्नविष्याम् श्रिष्ठिययदे शिष्ठिययदे द० स्रश्नविष्य स्रश्नविष्याम् स्रश्नविष्याम् स्रिष्ठिययदे शिष्ठिययदे द० स्रश्नविष्य स्रश्नविष्याम् स्रिष्ठिवेद् शिष्ठिययदे द० स्रश्नविष्य स्रश्नविष्याम् स्रिष्ठिवेद् विष्ठिविष्ठः विष्ठिविष्ठः विष्ठिविष्ठः स्रिष्ठाति श्रिष्ठाः श्रिष्ठाति प्रण्याः श्रिष्ठाति श्रिष्ठाः श्रिष्ठाति प्रण्याः श्रिष्ठाति श्रिष्ठाः श्रिष्ठाति स्रिष्ठाः श्रिष्ठाति स्रिष्ठाः श्रीष्ठाति स्रिष्ठाः श्रीष्ठाति स्रिष्ठाः श्रीष्ठाति स्रिष्ठातः स्रिष्ठाति स्रिष्ठातः स्रिष्ठाति स्रिष्ठातः स्रिष्ठाति स्रिष्ठातः स्रिष्ठाति स्रिष्ठातः स्रिष्ठाति स्रिष्ठातः स्रिष्ठाति स्रिष्ठातः स्रिष्ठात् स्रिष्ठातः स्रिष्ठात् स्रिष्ठातः स्रिष्ठात् स्रिष्ठातः स्र             |              |                   | _                |                              | कियातिपत्ति-ल    | <b>a</b> _            |
| शिश्रियेषे शिश्रियाये शिश्रियेषवे-द्वे म॰ अश्रयिष्यया अश्रयिष्ययाम् अश्रयिष्यामि शिश्रिये शिश्रियेषदे द॰ अश्रयिष्य अश्रयिष्यापदि अश्रयिष्यामि अश्रयिष्यामि (३१) श्रु (सुनना) परस्मेपदी विधितिक विधितिक विधितिक विधितिक श्रियाः श्रव्यात प्रण्यात श्र्ण्यातम् श्र्ण्यात श्र्ण्यातम् श्र्ण्यात श्र्ण्याम् श्र्ण्यात श्र्ण्यात श्र्ण्याम् श्र्ण्यात श्र्ण्या             | முடும்       | शिक्षियाते        | शिश्रिबिरे       | प्र॰ श्रभविष्यत              | ग्रध्नयिष्येताम् | ग्रश्रयिष्यन्त        |
| शिश्रिये शिश्रियिवहे शिश्रियसहे ह० स्रश्नियं स्रश्नियं स्रश्नियं स्रश्नियं स्रश्नियं स्रश्नियं स्रश्नियं स्रश्नियं स्र्रियं स्र्             |              | जिथियांचे         | शिश्चियवे-व      | वे म॰ अश्रयिष्यया            | ग्रश्रयिष्येयाम् | श्रश्रयिष्य ध्वम्     |
| वर्तमान-सर् विधितिन् प्रणीति श्रणुरः श्रण्वन्ति प्र॰ श्रणुयात् श्रणुयाताम् श्रणुरः श्रणोति श्रणुरः श्रण्वन्ति प्र॰ श्रणुयाः श्रणुयातम् श्रणुयात श्रणोति श्रणुरः श्रणुयः श्रण्याः श्रणुयातम् श्रणुयात श्रण्याति श्रणुरः श्रणुमः, श्रण्यः उ॰ श्रणुयाम् श्रणुयात स्रामान्यमिवन्य-सृद् स्राशीर्तिन् स्रोन्यति श्रोष्यतः श्रोष्यन्ति प्र॰ श्रूयातः श्रूयास्तम् श्रूयास्त श्रोष्यति श्रोष्यतः श्रोष्यम्त प्र॰ श्रूयातः श्रूयास्तम् श्रूयास्त श्रोष्यति श्रोष्यतः श्रोष्ययः प्र० श्रूयातः श्रूयास्तम् श्रूयास्त श्रोष्यति श्रोष्यतः श्रोष्ययः प्र० श्रूयातः श्रूयास्तम् श्रूयास्त श्रोष्यति श्रोष्याः श्रोष्यामः इ॰ श्रूयासम् श्रूयास्त श्रूयासम् स्रमुणीतः श्राष्यताम् श्रम्यण्यतः प्र० श्रूयातः श्रूयासम् प्रथासम् श्रूयासम् स्रमुणीतः श्रम्यणुतम् श्रम्यण्यतः प्र० श्रुयातः श्रूयासम् प्रशूवनः श्रूयासम् स्रमुणीतः श्रम्यणुतम् श्रम्यण्यतः प्र० श्रुयातः श्रूयासम् प्रशुवनः श्रूयासम् स्रमुणीतः श्रम्यण्यतः स्रमुण्यतः प्र० श्रुयातः श्रुवनः ग्रुशुवः ग्रुशुवः स्रमुणीतः श्रम्यण्यतः स्रमुण्यतः स्रमुण्यतः स० श्रीताः श्रीताः श्रीताः श्रीताः श्रीताः श्रीताः श्रीताः स्रमुण्यतः स्रमुण्यतः स्रमुण्यतः स० श्रीतास्तिः श्रीतास्यः स्रमुण्यतः स्रमुण्यतः स्रमुण्यतः स० श्रीतास्यः श्रीतास्यः स्रमुण्यतः              |              | जिथियिवहें        | शिश्चियह         | र॰ द्यध्रयि <sup>द्</sup> ये | अश्रयिष्यावहि    | <b>अश्रयिष्याम</b> हि |
| वर्तमान-सर् श्वाति श्रणुनः श्रव्वन्ति प्र• श्रणुवात् श्रणुवाताम् श्रणुवाः श्रवोति श्रणुनः श्रव्वन्ति प्र• श्रणुवात् श्रणुवातम् श्रणुवातः श्रवोति श्रणुनः श्रणुव म• श्रणुवाः श्रणुवातम् श्रणुवात श्रवोति श्रणुनः,श्रव्वः श्रणुमः,श्रवः इ• श्रणुवाम् श्रणुवात श्रणुवात सामान्यभविष्य-सृट् साशीर्षिष् सामान्यभविष्य-सृट् साशीर्षिष् स्रोष्यति श्रोष्यतः श्रोष्यय स• श्रूवात श्रृवातमः श्रूवातमः श्रोष्यति श्रोष्याः श्रोष्यय स• श्रूवात श्रृवातमः श्रूवातमः श्रोष्यति श्रोष्याः श्रोष्यय स• श्रूवातम् श्रूवातमः श्रीष्याति श्रोष्याः श्रोष्यय स• श्रूवातम् श्रूवातमः स्राण्याति श्रोष्यातः श्रोष्यामः द• श्रूवातम् श्रूवतः श्रुशुवः स्रश्योति श्राप्यतम् स्रश्यणतः स• श्रुश्रोवः ग्रुशुवः ग्रुशुवः स्रश्योति स्रश्युतम् स्रश्युतः स• श्रुश्रोवः ग्रुशुवः ग्रुशुवः स्रश्योति स्रश्युतम् स्रश्युतः स• श्रुश्रोवः ग्रुशुवः ग्रुशुवः स्रश्योति श्रिताम् श्रूवतः स• श्रीताति श्रीतात्तमः श्रीतात्यः स्राह्मा-स्रोट् श्रववाति श्र्णुतम् श्रूवतः स• श्रीताति श्रीतात्यः श्रीतात्यः स्राह्मा-स्रोटः स्रण्यतः स• श्रीताति श्रीतात्यः श्रीतात्यः स्राह्मान्यभृतं सुवः स्राह्मान्यभृतं सुवः स्राह्मान्यभृतं सुवः स्राह्मान्यभृतं सुवः स्राह्मान्यभृतं सुवः स्राह्मान्यः स्राह्मानः स्राह्मानः स्राह्मानः स्राह्मानः स्राह्मानः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (Mara        |                   | (32)2            |                              |                  |                       |
| श्वाति श्रणुनः श्ववनित प्र•श्रणुयात् श्रणुयातम् श्रणुयातः श्वापि श्रणुयः श्रणुय म•श्रणुयाः श्रणुयातम् श्रणुयात श्रण्णुयात श्रण्ण्यात श्रण्ण्यात श्रण्या             |              | ,                 | * *              |                              |                  |                       |
| श्वाति श्रणुपः श्रणुप म॰ श्रणुपाः श्रणुपातम् श्रणुपात श्वापि श्रणुपः श्रणुपः, श्रण्मः द॰ श्रणुपाम् श्रणुपात सामान्यभिवय-तृद् साशीकिं जोष्पति श्रोष्पतः श्रोष्पन्ति प्र॰ श्रूपात श्रूपास्ताम् श्रूपास्त जोष्पति श्रोष्पाः श्रोष्पन्ति प्र॰ श्रूपात श्रूपास्तम् श्रूपास्त जोष्पति श्रोष्पाः श्रोष्पामः द॰ श्रूपातम् श्रूपास्त श्रूपास्त जोष्पति श्रोष्पायः श्रोष्पामः द॰ श्रूपातम् श्रूपास्त श्रूपास्त जोष्पामि श्रोष्पायः श्रोष्पामः द॰ श्रूपातम् श्रूपास्त श्रूपास्म स्वत्तनस्त-त्रस् परोक्षमृत-लिद् स्वत्तनस्तान् स्रण्णुतः स्रश्णुतः प्र॰ ग्रुश्रोय ग्रुप्तुवदुः ग्रुश्रुवः स्रश्लोतः स्रश्णुतम् स्रश्णुतः म॰ ग्रुश्रोय ग्रुप्तुवदुः ग्रुश्रुवः स्रश्लोतः स्रश्णुतम् स्रश्णुतः म॰ ग्रुश्रोय ग्रुप्तुवदुः ग्रुश्रुवः स्रश्लानम् स्रश्णुतम् स्रश्णुतः म॰ ग्रुश्रोय ग्रुप्तुवदुः ग्रुश्रुवः स्वात्तनस्त्रिय-लुद् स्वोतः श्र्णुतम् स्रणुतः म॰ श्रोता श्रोताराः श्रोतारः श्रीतारः श्रीतार्वः श्रोतारमः श्रोतारमः श्रोतारमः श्रोतारमः स्वात्वाति स्रश्रीद्यम् स्रश्लोदः प्र॰ स्रश्लोव्यत् स्रश्लोव्यतम् स्रश्लोव्यतः स्रश्लोवाः स्रश्लोदम् स्रश्लोदः प्र॰ स्रश्लोव्यतम् स्रश्लोव्यतः स्रश्लेवाः स्रश्लोव्यतः स्रश्लोव्यतः स्रश्लेवः स्रश्ल             |              |                   | _                |                              | -                | श्रुण्यः              |
| श्वाचि श्रीवाः श्रीवः श्             |              |                   |                  |                              |                  |                       |
| स्वास म्युवर, रूप्वर म्युवर, रूप्य स्था सार्था हिंड<br>स्रोध्यति श्रोध्यतः श्रोध्यय स० श्रूयात श्रूयास्तम् श्रूयास्त<br>श्रोध्यति श्रोध्ययः श्रोध्यय स० श्रूयाः श्रूयास्तम् श्रूयास्त<br>श्रोध्यति श्रोध्यावः श्रोध्ययः स० श्रूयासम् श्रूयास्य श्रूयास्य<br>श्रीध्यामि श्रोध्यावः श्रोध्यामः स० श्रूयासम् प्रदेशसमृत हिन्द्<br>स्रम्यवोतः स्रम्युताम् स्रम्यवतः प्र० ग्रुश्रावः ग्रुश्रुवः ग्रुश्रुवः<br>स्रम्यवोतः स्रम्युतम् स्रम्युत स० ग्रुश्रोयः ग्रुश्रुवः ग्रुश्रुवः<br>स्रम्यवाः स्रम्युव, स्रम्यव्य स्रम्युप्त, स्रम्यवस स० ग्रुश्राव,श्रुश्रवः ग्रुश्रुवः ग्रुश्रुवः<br>स्रम्यवसम् स्रम्युव, स्रम्यव्य स्रम्युप्त, स्रम्यवस स० ग्रुश्राव,श्रुश्रवः ग्रुश्रुवः ग्रुश्रुवः<br>स्रम्यवसम् स्रम्युव, स्रम्यवस्य स० ग्रुश्राव,श्रुश्रवः ग्रुश्रुवः ग्रुश्रुवः<br>स्रम्यवसम् स्रम्युव, स्रम्यवस्य स० श्रोताः श्रोतारः<br>श्रवाति स्र्युतम् स्रम्यवस्य स० श्रोतासि श्रोतास्यः श्रोतास्यः<br>श्रवाति स्रम्यवसम् स० श्रोतास्यः श्रोतास्यः<br>स्रमीवीतः स्रभीद्यम् स्रभीदः प्र० स्रभोव्यतः स्रभोव्यतम् स्रभोव्यतः<br>स्रभोवाः स्रभोद्यम् स्रभोद्यः स्रभोव्यतः स्रभोव्यतम् स्रभोद्यतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                   |                  |                              |                  |                       |
| श्रीष्यति श्रीष्यतः श्रीष्यति प्र• श्रूयात् श्रूयास्तम् श्रूयास्त श्रीष्यपि श्रोष्ययः श्रीष्यय म• श्रूयाः श्रूयास्तम् श्रूयास्त श्रीष्यपि श्रोष्यायः श्रीष्ययः म• श्रूयाः श्रूयास्त श्रूयास्त श्रीष्यामि श्रीष्यायः श्रीष्यामः ह• श्रूयाप्तम् श्रूयास्त श्रूयास्त स्वत्तनभूत-तृष्णः प्रश्चायः प्रश्चायः प्रश्चायः श्रूयुवतः ग्रुश्चवः स्वत्वानः स्वश्चातः प्र• श्रुश्चायः ग्रुश्चवः ग्रुश्चवः ग्रुश्चवः श्रुश्चवः श्रीतः श्रिष्यतः स्वश्चौद्यतः स्वश्चितः स्वश्चौद्यतः स्वश्चितः स्वश्चौद्यतः स्वश्चौद्यतः स्वश्चौद्यतः स्वश्चौद्यतः स्वश्चितः स्वश्चौद्यतः स्वश्चौद्यतः स्वश्चौद्यतः स्वश्चौद्यतः स्वश्चितः स्वश्चितः स्वश्चितः स्वश्चितः स्वश्चौद्यतः स्वश्चितः स्             | श्योम        | र्जिया भेज        | ાઃ શ્રાપુસઃ, જ   | क्रमः ७० म्ह्युपान्          |                  |                       |
| श्रीचारि श्रीच्याः श्रीच्या व श्रूयाः श्रूयास्त श्रूयास्त श्रीच्याः श्रीच्याः श्रीच्याः स्वाच्याः स्वच्या             |              | सामान्य           | ।भविष्य-सृट्     |                              | -                | serreri               |
| श्रीन्यां श्रीन्यां श्रीन्यां श्रीन्यां हु श्रूयां स्वस्त श्रूयां श्रूयां श्रूयां श्रूयां श्रीन्यां श्रीं श्य             | श्रोष्यति    | श्रोप्यतः         | भ्रोष्यन्ति      |                              |                  |                       |
| श्राचातम् अविष्य प्रशासम् प्रशासम्य प्रशासम् प्रशासम् प्रशासम्य प्रशासम्य प्रशासम् प्रशासम्य प्रशासमम प्रशासम्य प्रशा             | ओष्यधि       | ओव्ययः            |                  | -                            |                  |                       |
| अभावीत अभावताम् अभावतः प्रश्नितः ग्रुश्चुवः ग्रुश्चुवः अभावताम् अभावताम्यम् अभावताम् अभावताम् अभावताम् अभावताम् अभावताम             | श्रीप्यामि   | श्रीव्यावः        | ओष्यामः          | ह॰ श्रुयासम्                 |                  |                       |
| स्थात स्थातम् स्थातम् स्थाततः स॰ शुश्रीय ग्राप्तुवस्यः ग्राप्तुव<br>स्थाताः स्थापतम् स्थापतम् स्थापतः स्          |              | द्यनगर            | त्रस्त-कष्       |                              |                  |                       |
| स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान             | श्चमणीत      | <b>স্বশ্যু</b> রা | म् अम्हण्यन्     |                              |                  |                       |
| श्राह्म-स्रोट् श्राह्मतम् स्विच्य-सुट्<br>श्राह्म-स्रोट् प्रश्निता श्रोतारी श्रोतारः<br>श्राह्म श्राह्मतम् श्राह्मतः प्रश्नितास्यः श्रोतास्यः<br>श्राह्म श्राह्मतम् श्राह्मतम् श्रीतास्यः श्रोतास्यः<br>श्राह्मतम् श्राह्मतम् श्राह्मतम् श्रीतास्यः श्रोतास्यः<br>श्राह्मतम् श्राह्मतम् श्राह्मतम् श्राह्मतम् स्वश्रोध्यत्<br>श्राह्मतियः स्वश्रोधम् स्रश्नोदः प्रश्नोध्यतः स्वश्रोध्यतः स्वश्रोध्यतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | श्चारणीः     | भ्रश्युतस्        | ্ শ্বস্থান       |                              |                  |                       |
| श्राह्म-स्रोट् श्रान्यतनभावस्य-सुट्<br>श्राह्म श्राह्म श्राह्म प्रश्नेता श्रोतारी श्रोतारः<br>श्राह्म श्राह्म श्राह्म प्रश्नेता श्रोतास्यः श्रोतास्य<br>श्राह्म श्राह्म श्राह्म स्थानाम स्थानास्य श्रोतास्य<br>श्राह्म श्राह्म श् | चाश्यव       | म् सभ्रणुव, स     | পূতৰ স্বাপ্যয়েদ | ,सभ्यम स॰ शुश्राव,           | शुश्रव शुश्रुव   |                       |
| श्वीत श्वातम् श्रवन्तु प्र• श्रीता श्रीतारा श्रीतारा<br>श्वा श्वातम् श्वात म• श्रीतास्य श्रीतास्यः श्रीतास्य<br>श्वातम् श्वातम् श्वातम् ॥ श्रीतास्य श्रीतास्यः श्रीतास्यः<br>श्वातम्यभूतं तुरु स्थीतस्यः श्रीतास्यः श्रीतास्यः श्रीतास्यः<br>स्वात्रीति श्वश्रीद्यम् स्थीदः प्र• श्रीव्यत् स्थीव्यताम् श्रीव्यत् स्थीद्यत् स्थीद्यत् स्थीद्यतः स्थीद्यतः स्थीद्यतः स्थीद्यतः स्थीद्यास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                   |                  |                              | चनचत्तमभा        | _                     |
| श्रु श्रुतम् श्रुतः म॰ श्रोतासि श्रोतास्यः श्रीतास्यः श्रीवास्यः श्रीव्यताम् श्रीव्यतः श्रीवाः श्रीव्यतः श्रीवाः श्रीव्यतः श्रीवाः श्रीव्यतः श्रीव्यतः श्रीव्यतः श्रीव्यतः श्रीव्यतः श्रीव्यतः श्रीव्यतः श्रीविष्टाः श्रीव्यतः श्रीवास्यः श्रीवास्यः श्रीवास्यः श्रीतास्यः श्रीवास्यः              | श्रामीत      |                   | -                | प्र• श्रोता                  |                  |                       |
| श्वनानि श्वनाव श्वनाम १० श्रोतास्म श्रोतास्मः श्रोतास्मः स्थानि श्वनाम श्वनाम १० श्रोतास्मः स्थिपातिपत्ति स्वर<br>स्थानित् स्थानित् स्थानित्यत् स्थानित्यत् स्थानित्यत् स्थानित्यत् स्थानित्याम् स्थानित्याम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                   | *                |                              | श्रोतास्यः       |                       |
| हामान्यभूत लुङ् क्रियातिपत्ति खरू<br>सम्रोदा अभोदाम् अभोदुः प्र० अभोद्यत् अभोद्यताम् अभोद्यत्<br>अभोदाः अभोद्यत् अभोद्यतः अभोद्यतम् अभोद्यत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _            |                   |                  | त छ० ओतास्मि                 | श्रोतास्वः       | भ्रोतास्मः            |
| श्रमीषीत् अभीषाम् अभीषुः प्र० श्रभीष्यत् श्रभोष्यताम् अभीष्यत<br>अभीषाः अभीषम् सभीषः म॰ श्रभोष्यः अभीष्यतम् अभीष्यत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -544ii       |                   |                  | •                            | क्रियातिपत्ति ।  |                       |
| श्रमीषीः सप्रीष्टम् सप्रीष्ट म• यप्रीष्यः सप्रीष्यतम् सप्रीष्यत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | _                 | _                |                              | द्यक्षोच्यताम्   |                       |
| ज्यानी जाती है। जाती जाती जाती है। जाती जाती जाती जाती जाती जाती जाती जाती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                   |                  |                              | बश्रोव्यतम्      | ब्रश्लोध्यत           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                   |                  | _                            | द्मश्रोध्याव     | श्रश्रोध्याम          |

| (३२) सह् ( सहन करना ) आत्मनेपदी |            |                                                                                                                |                  |                          |                             |  |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|--|
|                                 | बर्तमान-स  | हर्                                                                                                            |                  | <b>बाशीर्लिङ</b> ्       |                             |  |
| सहते                            | धहेते      | सहन्ते                                                                                                         | प्र॰ सहिषीष्ट    | सहिषोयास्ताम्            | सहिषीरन                     |  |
| सहसे                            | सहेथे      | सहच्ये                                                                                                         | म॰ सहिषीष्ठाः    | सहिषीयास्याम्            | सहिषीध्वम्                  |  |
| सहे                             | सहावहे     | सहामहे                                                                                                         | <b>ट॰</b> सहिषीय | स[हंपीवहि                | सहिषीमहि                    |  |
|                                 | सामान्यभ   | विष्य लृट्                                                                                                     |                  | <b>परोक्षमृत</b> -स्टिट् |                             |  |
| सहिष्यते                        | सहिष्येते  | सहिष्यन्ते                                                                                                     | प्र॰ सेहे        | सेहाते                   | सेहिरे                      |  |
| सहिष्यसे                        |            | -                                                                                                              | म॰ सेहिषे        | सेहाथे                   | सेहिष्ये                    |  |
| सहिब्बे                         | सहिष्यावहे | सहिष्यामहे                                                                                                     | <b>उ॰</b> सेहे   | सेहिवहे                  | सेहिमहे                     |  |
|                                 | अन्यतन     | भूत-सङ्                                                                                                        |                  | श्चनद्यतनभविष्य          |                             |  |
| श्रसहत                          | असहेताम्   | <b>अ</b> सहन्त                                                                                                 | प्र• सोढा        | सोबारी                   | सोबारः                      |  |
| असहयाः                          | अवहेयाम्   | असहष्वम्                                                                                                       | म॰ सोढासे        | सोढासाये                 | सोढाचे                      |  |
| असहे                            | धसहावहि    | असहामहि                                                                                                        | <b>उ॰ सोढाई</b>  | सोढास्वहे                | सोढास्मइ                    |  |
|                                 | आज्ञा-ले   | ट्                                                                                                             |                  | सामान्यभूत लुङ           |                             |  |
| सहताम्                          | सहेताम्    | सहन्ताम्                                                                                                       | प्र॰ श्रसहिष्ट   | अन्रहिषाताम्             |                             |  |
| सहस्व                           | सहेथाम्    | सहस्वम्                                                                                                        | म॰ असिह्याः      | असहिषायाम्               | असहिब्बम्                   |  |
| सहै                             | सदावद्दे   | सद्दामदै                                                                                                       | र॰ असहिषि        | असहिष्वहि                | असहिष्महि                   |  |
|                                 | विधिलिङ    | F                                                                                                              |                  | कियातिपत्ति-लृब          |                             |  |
| सहेत                            | सहेयाताम्  | सहेरन                                                                                                          | प्र॰ श्रसहिषा    | त असहिच्येताम्           | असहिष्यन्त                  |  |
| सहेयाः                          | सहेयायाः   | र सहेष्यम्                                                                                                     | म॰ असिहब्य       | गाः श्रवहिष्येथाम्       | श्रसहिष्यष्यम्              |  |
| सहेय                            | सहेबहि     | सहेमहि                                                                                                         | उ॰ श्रसहिष्ये    | असहिष्यावहि              | <b>अ</b> सहिष्याम <b>हि</b> |  |
|                                 | ( )        | ३ ) सेव (                                                                                                      | सेवा करना )      | अ(त्मनेपदी               |                             |  |
|                                 | वर्तमान    | -                                                                                                              |                  | सामान्यभविष्य            | लुट्                        |  |
| स्वते                           | सेवेते     | सेवन्ते                                                                                                        | प्र• सेविष्वते   | सेविष्येते               | सेविष्यन्ते                 |  |
| सेवसे                           | सेवेथे     | सेवप्वे                                                                                                        | म॰ सेविष्यसे     | सेविष्येथे               | सेविन्यध्वे                 |  |
| सेवे                            | सेवावहे    | सेवामहे                                                                                                        | उ० सेविच्ये      |                          | रेबिब्यामहे                 |  |
|                                 | •          | नभत-कङ्                                                                                                        |                  | परोक्षमूत-लि             | द्                          |  |
| ध्यसेवत                         |            | ग्रसेवन्त                                                                                                      | प्र॰ सिषेवे      |                          | सिवेविरे                    |  |
| श्रसेवयाः                       |            | असेवष्यम                                                                                                       |                  |                          | सिषेविष्वे                  |  |
| असेवे                           |            | Maria de la companya | उ० सिषेवे        | सिवेविवहे                | सियेविमहे                   |  |
|                                 | भाक्षा     |                                                                                                                |                  | श्चनचतनभि                | व्य•जुट्                    |  |
| सेवताम्                         | सेबेताम्   | र्<br>सेवन्ताम्                                                                                                | .प्र॰ सेविता     |                          | सेवितारः                    |  |
| सेवस्व                          | सेवेयाम्   | •                                                                                                              | म॰ सेविता        |                          | सेविताध्वे                  |  |
| सवै<br>-                        | सेवाबहै    |                                                                                                                | उ॰ सेविता        |                          |                             |  |
|                                 |            | 711.16                                                                                                         |                  | Ar 1.                    |                             |  |

|                   |                         |                            |                     | •                     |                    |
|-------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|                   | विधिक्रिक्              | 7 t                        | ,                   | सामान्यभूत-लु         |                    |
| सेवेत             | सेवेयाताम्              | सेवेरन्                    | प्र॰ श्रसेविष्ट     | असेविषाताम्           | असेविषत            |
| सेवेथाः           | सेवेयायाम्              | _                          | म॰ असेविष्ठाः       | असेविवायाम्           | इस्विड्वम्         |
| सेवेय             | सेवेवहि                 | सेवेमहि                    | उ० असेविषि          | श्रसेविष्वहि          | <b>असे</b> विष्महि |
|                   | द्याशीर्ल               | ₹_                         |                     | कियातिपत्ति-लृ        | •                  |
| सेविषीष्ट         |                         |                            | प्र॰ श्रासेविष्यत   | श्रसेविष्येताम्       | श्रसेविष्यन्त      |
| सेविषीष्टाः       |                         |                            | स॰ असेविष्ययाः      | श्रसेविष्येथाम्       | असेविध्यष्वम्      |
| सेविषीय           | चे विष्णेत्रहि <b>ः</b> | चेत्रियोग्रहि              | उ० श्रसेविष्ये      | श्रंसेविष्यावहि       | असेविष्यामहि       |
| רודרוט            | ( )                     | ध्र ) स्था-हि              | छ ( ठहरना ) प       | <b>रस्मैपदी</b>       |                    |
|                   | वर्तमान                 |                            |                     | श्राज्ञा-कोट्         |                    |
| तिष्ठति           | तिष्ठतः                 | तिष्ठन्ति                  | प्र॰ तिष्ठतु        | तिष्ठताम्             | तिष्ठन्दु          |
| तिष्ठसि           | तिष्ठयः                 | तिष्ठय                     | म॰ तिष्ठ            | तिष्ठतम्              | तिष्ठत             |
| तिन्ठा <b>म</b>   | तिष्ठावः                | तिष्ठामः                   | <b>३० ति</b> ष्टानि | तिष्ठाव               | तिष्ठाम            |
| <i>विन्</i> राम   |                         | मिविह्य- स्टू              |                     | विधिलिङ्              |                    |
| स्यास्यति         |                         | स्यास्यन्ति                | प्र॰ तिष्ठेत्       | तिष्ठेताम्            | तिष्टेयुः          |
| स्यास्य <b>सि</b> |                         | स्थास्यथ                   | म॰ तिष्ठेः          | तिष्ठेतम्             | तिष्ठेत            |
| स्यास्या <b>म</b> |                         |                            | <b>उ॰</b> तिच्छेयम् | तिघ्ठेव               | तिष्ठेम            |
| 44144114          |                         | ानभूत <b>–</b> ळ <i>र्</i> |                     | भाशीसि <sup>क</sup> ् |                    |
| ञ्चतिष्ठत्        | व्यतिष्ठतार             |                            | प्र॰ स्थेयात्       | स्थेयास्ताम्          | स्थेया सः          |
| अतिष्ठः           | अतिष्ठतस                | _                          | म॰ स्थेयाः          | स्थेयास्तम्           | स्थेयास्त          |
| अतिष्ठम्          | अतिष्ठाव                | अतिष्ठाम                   | <b>उ॰ स्थेयासम्</b> | स्थेयास्य             | स्थेयास्म          |
| आराष्ट्रम्        |                         |                            |                     | सामान्यभूत            | लंड                |
|                   |                         | मूत−स्तिट्<br>             | प्र॰ श्रस्थात्      | श्रस्याताम्           | अधुः               |
| तस्यो             | तस्यद्धः                |                            | म॰ अस्याः           | श्रस्थातम्            | अस्थात             |
|                   | स्थाय तस्यधुः           | _                          | उ॰ अस्याम्          | अस्याव                | श्रह्थाम           |
| तस्यौ             | तस्यिव                  |                            |                     | क्रियातिपत्ति-        |                    |
|                   | _                       | तनमनिष्य-जुट्              |                     |                       |                    |
| स्याता            | स्यातारी                | स्यातारः                   |                     |                       | <b>भ्रम्यास्यत</b> |
| स्यातासि          | स्यातास्य               |                            |                     | अस्यास्यतम्           | अस्यास्या <i>स</i> |
| स्यातास्य         | न स्थातास्य             | । स्यातास्म                | ः ३० अस्यास्यम्     | श्चरयास्याव           | अस्यारमाम          |
|                   | (                       | ३५) स्मृ (                 | (स्मरण करना)        | ) परस्मपद्            | مئد                |
|                   | वर्तमा                  | न–स्ट्                     |                     | श्राशी                |                    |
| समरति             | स्मरतः                  | <b>रमर</b> न्ति            |                     | <b>स्मर्थास्ताम्</b>  | स्मर्गाप्तः        |
| स्मरसि            | स्मर्थः                 | स्मरथ                      | म॰ स्मर्याः         | स्मर्थास्तम्          | स्मर्यास्त         |
| स्मरामि           | स्मराष                  | ः स्मराम                   | । उ॰ स्मर्यासम्     | स्मर्यास्व            | <b>स्मर्था</b> स्म |
|                   |                         |                            |                     |                       | •                  |

|                | सामान्यर          | प्रविष्य−लुट्  |                       | आशीर्लि         | ē.                 |
|----------------|-------------------|----------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| स्मरिष्यति     | स्मरिष्यतः        | स्मरिष्यन्ति   | प्र॰ सहमार            | सस्मरतुः        | सस्मदः             |
| ₹मरिष्यसि      | <b>स्मरिष्ययः</b> | स्मरिष्यथ      | म॰ सस्मर्य            | सस्मर्थुः       | सस्मर              |
| स्मरिष्यामि    | स्मरिष्यावः       | स्मरिष्यामः    | व॰ सस्मार,सस्म        | र सस्मरिव       | सस्मरिम            |
|                | अन्यतन            | मृत-सङ         |                       | श्चनवतनभविष्य   | −लुट्              |
| <b>अस्मरत्</b> | <b>अस्मरताम्</b>  | _              | प्र॰ स्मर्ती          | स्मर्तारौ       | स्मतीरः            |
| श्रस्मरः       | श्चस्मरतम्        | <b>अस्मर</b> त | म॰ स्मर्शिस           | स्मर्तास्यः     | स्मर्तास्य         |
| अस्मरम्        | श्चस्मराव         | अस्मराम        | <b>उ॰ स्मर्तास्मि</b> | स्मर्तास्वः     | <b>स्मर्तास्मः</b> |
|                | श्राज्ञा−ले       | ોટ્            |                       | सामान्यभूत-लु   | F                  |
| स्मरतु         |                   | स्मरन्तुः      | प्र॰ भरमाचीत्         |                 |                    |
| स्मर           | स्मरतम्           | स्मरत          | म॰ अस्मार्वीः         | श्रस्मार्धम्    | शस्मार्ष           |
| स्मराणि        | स्मराव            | स्मराम         | उ॰ श्रस्मार्षम्       | श्चरमार्ध्व     | श्रह्मार्क         |
|                | विधिकिङ           |                |                       | कियातिपत्ति-स्र | 7_                 |
| स्मरेत्        | स्मरेताम्         | •              | प्र॰ श्रस्मरिष्यत्    |                 |                    |
| स्मरेः         | स्मरेतम्          | स्मरेत         | स॰ अस्मरिध्यः         | _               |                    |
| स्मरेयम्       | स्मरेव            | स्मरेम         | त॰ अस्मरिष्यम्        |                 |                    |
|                |                   | (३६) हर        | ब् ( इँसना ) प        | _               |                    |
|                | वर्तमान-          |                |                       | <b>भारोसिं</b>  |                    |
| इसति           | <b>ह</b> सतः      |                | प्र॰ हस्यात्          |                 | हस्यायुः           |
|                |                   |                |                       |                 |                    |

|                   | वर्तमान-ः                                        | हरू <u> </u>                           |       |                              | आशोर्लिंक्                                       |                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| इसति              | <b>ह</b> सतः                                     | इसन्ति                                 | yo!   | हस्यात्                      | इस्यास्ताम्                                      | हस्यायुः                                             |
| इससि              | इसयः                                             | इसय                                    | स॰    | हस्याः                       | हस्यास्तम्                                       | हस्यास्त                                             |
| इसामि             | हसावः                                            | <b>हसामः</b>                           | E0 :  | <b>इ</b> स्यासम्             | हस्यास्य                                         | इस्यास्म                                             |
|                   | सामान्यर                                         | मविष्य-सृट्                            |       |                              | परोक्षभूत-                                       | निट्                                                 |
| <b>इसि</b> ष्यति  | इसिच्यतः                                         | इसिष्यन्ति                             | Яo    | नहास                         | <b>ज</b> हसतुः                                   | जहपुः                                                |
| इसिष्यधि          | हसिष्ययः                                         | हसिध्यय                                | Ħo    | जहसिय                        | <b>जह</b> सथुः                                   | जहस                                                  |
| इसिच्यामि         | इसिच्यावः                                        | इसिष्यामः                              | ₹०    | जहास, जह                     | स जहसिव                                          | जहसिम                                                |
|                   |                                                  |                                        |       |                              |                                                  |                                                      |
|                   | भनयतन                                            | भूत-सर्                                |       |                              | <b>अ</b> न्यतनभवि                                | प्य−जुट्                                             |
| श्रहसत्           | अन्यतन<br>अहसताम्                                | भूत-सरू<br>श्रहसन                      | Я•    | इसिता                        | अनयतनमवि<br>इधितारौ                              | म्य−लुट्<br>इषितारः                                  |
| श्रहसत्<br>श्रहसः |                                                  |                                        |       | इसिता<br>इसितासि             |                                                  |                                                      |
|                   | भ्रहसताम्                                        | श्रहसन्                                | Ho    |                              | इसितारौ                                          | इंखितारः                                             |
| <b>अहसः</b>       | ब्रह्सताम्<br>ब्रह्सतम्                          | श्रहसन्<br>श्रहसत<br>श्रहसाम           | Ho    | इसितासि                      | इसितारौ<br>इसितास्यः                             | इषितार।<br>इसितास्य<br>इसितास्मः                     |
| <b>अहसः</b>       | श्रहसताम्<br>श्रहसतम्<br>श्रहसाव                 | श्रहसन्<br>श्रहसत<br>श्रहसाम           | 40 HO | इसितासि                      | इषितारौ<br>इषितास्यः<br>इसितास्यः                | इषितार।<br>इसितास्य<br>इसितास्मः                     |
| श्रहसः<br>श्रहसम् | श्रहसताम्<br>श्रहसतम्<br>श्रहसाव<br>श्राज्ञां-रे | ग्रहसन्<br>ग्रहसत<br>ग्रहसाम<br>ग्रेट् | Ho Ho | इ <b>बितासि</b><br>इसितास्मि | इधितारौ<br>इसितास्यः<br>इसितास्यः<br>सामान्यभूत- | इषितारः<br>इषितास्य<br>इषितास्मः<br>सुक्<br>अहासिषुः |

|           | विधिकिङ्     |               |                        | कियातिपत्ति-                    | er.                  |
|-----------|--------------|---------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|
| हसेत्     |              | इसेयुः        | प्र॰ ब्रहसिष्यत्       | श्रहसिष्यताम्                   | ब्रहसिष्यन्          |
| इसे:      | इसेतम्       | इसेत          | म० श्रहसिष्यः          | <b>ग्र</b> हसिष्यतम्            | श्रहसिष्यत           |
| इसेयम     | हसेव         | <b>ह</b> सेम  | <b>उ॰ श्र</b> हतिष्यम् | श्रहसि <sup>द</sup> वा <b>व</b> | <b>ब्रह्</b> सिप्याम |
|           |              | ;             | उमयपदी                 |                                 |                      |
|           | ( ३७         | ) ह ( ले      | जाना, चुराना           | ) परस्मैपद                      |                      |
|           | वर्तमान-     |               |                        | श्चनखतनभूत                      | -लङ्                 |
| हरति      | <b>इरतः</b>  | इरन्ति        | प्र॰ शहरत्             | <b>बहरताम्</b>                  | श्रहरन्              |
| इरसि      | <b>इ</b> रयः | हरय           | म॰ शहरः                | <b>बहरतम्</b>                   | श्रहरत               |
| इरामि     | हरायः        | हरामः         | <b>व॰ श्रहरम्</b>      | <b>यहराव</b>                    | श्रहराम              |
|           |              | भविष्य-स्टू   |                        | भाज्ञा-लोट्                     |                      |
| हरिष्यति  | हरिष्यतः     | हरिध्यन्ति    | प्र॰ हरतु              | हरताम्                          | हरन्तु               |
| हरिष्यसि  | हरिष्ययः     | हरिष्यय       | म॰ हर                  | इरतम्                           | इरत                  |
| इरिष्यामि | हरिच्यावः    | इरिष्यामः     | उ॰ हराणि               | हराव                            | हराम                 |
|           | विधि         | ति <b>र</b> ् |                        | धनद्यतन् मविष्य-                |                      |
| हरेत      | हरेताम्      | हरेबुः        | प्र॰ इर्ता             | इर्तारी                         | इर्तारः              |
| हरेः      | हरेतम्       | हरेत          | म॰ इतांधि              | इर्तास्यः                       | इतस्य                |
| हरेयम्    | हरेव         | हरेम          | उ॰ इतिस्प              | इर्तास्यः                       | हर्तास्मः            |
|           | आश           | ग्रीलिंड्     | _                      | सामान्यभूत                      |                      |
| हियाद     | हियास्ताम्   | हियासुः       | प्र॰ श्रहावीत्         |                                 | श्रहाबुः             |
| हियाः     | हियास्तम्    |               | म॰ श्रहार्थीः          | बहार्छम्                        | <b>अहा</b> है        |
| हियासम्   | हियास्व      | हियासम        | उ० श्रहाबंम्           | अहार्ष                          | श्रहादम              |
|           | परोक्षभूत्   | त लिट्        |                        | कियातिपसि                       |                      |
| जहार      | जहतुः        | अहु:          | प्र॰ श्रहरिष्यत्       | <b>ब्रहरिष्यताम्</b>            |                      |
| जहर्थ     | बह्यः        | जह            | म॰ ब्रहरिग्यः          | ग्रहरिष्यतम्                    | _                    |
| बहार, जह  | र अहिव       | जिह्नम        | ड॰ श्रहरिष्यम्         | भ्रहरिष्याव                     | श्चहरिष्याम          |
|           | 2_           | इ ( ले जा     | ना, चुराना ) स         | प्रात्मनपद्<br>विधिलिङ्         |                      |
|           | वर्तमान      |               |                        |                                 | इरेरन्               |
| इरते      | इरेते        | इरन्ते        | प्र॰ हरेत              | हरे <b>याताम्</b>               | हरेष्यम्             |
| इरसे      | इरेय         | हरक्वे        | ्म॰ हरेयाः<br>ड॰ इरेय  | हरेयाथाम्<br>हरेवहि             | हरेमहि               |
| हरे       | हरावहे       | हरामहे        | ठ । इस्य               | श्राशीर्लंड<br>श्राशीर्लंड      |                      |
|           |              | मिविष्य-लृट्  |                        | हृषीयास्ताम्                    | _                    |
| इरिष्यते  | हरिष्येते    | हरिष्यन्ते    | प्र• इषीष्ट            |                                 |                      |
| हरिष्यसे  | इरिच्येथे    | हरिष्यष्वे    | म॰ हृदोष्ठाः           | ह्वीयास्थाम्<br>रे-कि           | <b>ह</b> षीमहि       |
| हरिष्ये   | इरिष्यावह    | हरिष्यामहे    | उ० ह्वीय               | ह्वीवहि                         | <b>8</b> पाचाद       |
|           |              |               | *                      |                                 |                      |

|                                                        | श्चनथतन       | भूत-सङ्         |                 | परोक्षभूत-कि           | 1                   |
|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| श्रहरंत                                                | श्चहरेताम्    | ग्रहरन्त        | प्र• अहं        | ं बहाते                | गहिरे               |
| <b>अहरयाः</b>                                          | श्रहरेयाम्    | बाहर वस्        | म॰ बहुषे        | जहांथे                 | जहुम्बे ं           |
| अहरे                                                   | ग्रहरावहि     | श्रहरामहि       | उ॰ जहें         | <b>जहि</b> वहे         | जिह्नमहे            |
|                                                        | आश            | -लोट्           |                 | श्चनद्यतन <b>भ</b> विष | प−लुट               |
| हरताम्                                                 | इरेताम्       | हरन्ताम्        | प्र॰ हती        | हर्तारी •              |                     |
| हरस्व                                                  | हरेथाम्       | <b>इ रध्वम्</b> | म॰ हर्तासे      | इर्तासाये              | इर्ताप्वे           |
| हरै                                                    | हत्रावहै      | इरामहै          | <b>उ॰ इत</b> हि | इतीस्बहं               | <b>इर्तास्</b> महे  |
| ं स                                                    | ।।मान्यभूत−लु | Ę               | fi              | केयातिपत्ति-लुङ्       |                     |
| चहत                                                    | श्रहवाताम्    | ञहपत            | प्र॰ श्रहरिष्यत |                        | <b>ब्रहरिष्यन्त</b> |
| श्रंहयाः                                               | श्रहवायाम्    | श्रहद्वम्       | म॰ ब्रहरिष्यय   | ाः श्रहरिष्येयाम्      | बहरिष्य ध्वम्       |
| चह्रि                                                  | श्रहच्चहि     | श्रहृष्महि      | त॰ अहरिच्ये     | <b>अहरिष्याव</b> हि    | श्रहरिष्यामहिः      |
| भ्वादिगणीय मुस्य घातुओं की सूची और रूपों का दिग्दर्शन- |               |                 |                 |                        |                     |

# (३८) क्रम्यू (रोना) परस्मैपदी

#### कन्दन्ति सर् कन्दति कन्दतः कन्दिष्यति कन्दिष्यतः कन्दिष्यन्ति लृट् আ ় নিক্ कन्वास्ताम् कन्यासुः कन्यास् लिट् चक्रन्दतुः चकन्दुः चकन्द कन्दितारः कन्दिता म:न्दितारो लुट् शकन्दिष्टाम् अकन्दिषुः ग्रकन्दीत् भकन्दिष्टम् अकन्दिष्ट श्रकन्दीः लुङ अकन्दिषम् श्रक्रिय श्रकन्दिःस अक्रन्दिव्यत **अक**न्दिष्यताम् **अकन्दिष्यन्**

लुङ्

# (३९) क्रुश् ( चिल्लाना, रोना ) परस्मैपदी

| ं ब्रट्   | कोशति        | कोशतः          | <b>क्रोशन्ति</b> |
|-----------|--------------|----------------|------------------|
| ब्रुट्    | कोच्यति      | कोच्यतः        | , क्रोच्यन्ति    |
| लम्       | श्रकोशत्     | श्रकोशताम्     | चकोशन्           |
| स्रोट     | कोश <u>त</u> | <b>कोशताम्</b> | कोशन्तु          |
| वि॰ शिक्  | कोशेत्       | क्रीशेताम्     | कोशेयुः          |
| आं॰ सिङ्  | क्रयात्      | कुश्यास्ताम्   | कुश्यासुः        |
| 1.        | । चुकोरा     | बुक्शतुः       | नुक्शुः          |
| े , लिंह् | र् चुक्रोशिय | वुकुशधुः       | चुकुश            |
|           | ( चुक्रोश    | चु कुँ शिव     | चकुशिमः          |
| नुट्      | . क्रीष्टा   | कोष्टारी       | कोष्टारः         |

|                        |                                            |                              | _                     |
|------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
|                        | ( अकुशत्                                   | श्रकुशताम्                   | धकुशन                 |
| लुङ                    | श्रक्राः                                   | श्र कुँशतम्                  | म्रकुशत               |
| ~                      | श्रक्शम्                                   | <b>अकुशाव</b>                | <b>अ</b> कुशाम        |
| 25                     | श्रकोद्दयत्                                | श्रकोच्यताम्                 | श्रकोत्त्यन्          |
| लृष्ट्                 | (Ha) 888                                   | इम् ( धकना ) परस्मैप         | दी                    |
| स्रट्                  | क्लामति                                    | क्लामतः                      | क्लामन्ति             |
| -                      | क्लीम्ब्यति                                | क्लमिष्यतः                   | <b>क्लिम्ब्य</b> ित   |
| न्धा॰ लि <del>ङ्</del> | <b>क्लम्यात्</b>                           | क्लम्यास्ताम्                | क्लम्यासुः            |
| Alla Issa              |                                            | चक्लमतुः                     | चक्लमुः               |
| B                      | चिक्लाम                                    | चक्लम्थुः                    | चक्रम                 |
| ।सर् -                 | ्रे चक्छिमय<br>चक्छाम, चक्छम               | च्कलिय                       | चक्लमिम               |
|                        |                                            | श्रङ्कमताम्                  | श्रक्तमन्             |
| लुङ्                   | श्रवसम्                                    | / ever serat \ 20150         |                       |
|                        | ( ४१ ) क्षम्                               | (क्षमा करना) आत्म            |                       |
| स्रह                   | क्षमते ः                                   | क्षमेते                      | क्षमन्ते              |
|                        | (चक्षमे                                    | चक्षमाते                     | चक्रमिरे              |
| छिट -                  | चक्षमिष, चक्षंसे                           | चक्षमाथे                     | चक्षमिष्वे, चक्षमध्ये |
| 1400                   | ् चक्षमे<br>{ चक्षमिष, चक्षंसे<br>  चक्षमे | वक्षमिषहे, चक्षण्वहे         | चक्षमिमहे, चसण्महे    |
|                        | ( भर ) कार                                 | ् ( चमकना ) आस्मने           | ोपदी                  |
| त्तर्                  | काशते                                      | काशेते                       | काशन्ते               |
| लृट्                   | काशिष्यते                                  | काशिष्येते                   | काशिस्यन्ते           |
| आ० छिड्                |                                            | काशिषीयास्ताम्               | काशिषीरन              |
| VIII TOTAL             |                                            | चकाशाते                      | चकाशिरे               |
| 6                      | ् चकारो<br>- ===को                         | चकाशाये                      | चकाशिष्वे             |
| 105 .                  | चकाशिषे<br>चकाशे                           | चकाशिवहे                     | चकाशिमहे              |
|                        | काशिता                                     | काशितारी                     | काशितारः              |
| लट                     |                                            | <b>अकाशिषाताम्</b>           | श्रकाशि <b>ष</b> त    |
|                        | প্রকাশেছ                                   | ग्रकाशिवा <b>याम्</b>        | श्रकाशिष्वम्          |
| लुङ् -                 | ্বি অকাशিष्ट<br>{ অকাशিদ্যা:<br>  অকাशিषि  | श्रकाशिष्यहि<br>श्रकाशिष्यहि | श्रकाशिष्महि          |
|                        | _                                          |                              | <b>च</b> काशिष्यन्त   |
| लृङ्                   | श्रकाशिष्यत                                | श्रकाशिष्येताम्              | અવારાવ્યવ             |
|                        |                                            | <b>उभयपदी</b>                |                       |
|                        | ( 83 ) स                                   | ान् ( खोदना ) परस्मैप        | <b>पद</b>             |
| त्तर्                  | स्रनति                                     | खनतः                         | समान्त                |
|                        | <b>खनिष्य</b> ति                           | खनिष्यतः                     | खनिष्यन्ति            |
| क्षा॰ किङ्             | खायात्                                     | खायास्ताम्                   | <b>खाया</b> सुः       |
|                        | OHI MIN                                    |                              |                       |

१. यह दिवादिगणीय भी है। वहाँ इसका रूप 'क्लाम्यति' इत्यादि होता है।
२. यह भी दिवादिगणीय भी है और इसका रूप 'क्लाम्यति' इस्यादि होता है।

| _               | ( चस्रान                        | चक्नतुः                 | - चस्तुः                |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| लि ट्           | चह्निय<br>चह्नान, चह्नन         | चह्नधुः                 | चढ्न                    |
|                 |                                 | चिक्तिव                 | चिंतम                   |
| लुट्            | खनिता                           | <b>ख</b> तितारी         | खनितारः                 |
| are.            | ्र अखनीत ,<br>अखानीत्           | श्रवनिष्टाम्            | <b>ध</b> खनि <b>धुः</b> |
| लुब्            | श्रखानीत्                       | अखानिष्टाम्             | <b>अ</b> खानिषुः        |
|                 | ( 88                            | ) <b>खन् आत्मने</b> पव् |                         |
| स्ट्            | खनते                            | खनेते                   | खनन्ते                  |
| सर्<br>सृट्     | खनिष्यते                        | स्रनिष्येते             | खनिष्यन्ते              |
| था॰ छिङ्        | खनिषीष्ट                        | सनिषीयास्ताम्           | खनिषीरन्                |
| •               | <b>च</b> ढ्ने                   | च्छनाते                 | चहिनरे                  |
| ब्रिट्          | ्र चढ़ने<br>-{ चढ़िनषे<br>चढ़ने | च्हनाथे                 | चिह्नच्वे               |
|                 | ( चल्ने                         | चित्वहे                 | चिंदनमहे                |
| लुङ्            | <b>अ</b> खनिष्ट                 | श्रखनिषाताम्            | ञ्चलनिषत                |
|                 | ( ४५ ) ब्लै                     | ( क्षीण होना ) पर       | स्मैपदी                 |
| लट्             | म्स्रायति                       | <b>ब्लायतः</b>          | <b>ब्हायन्ति</b>        |
| स्रट्           | <b>ब्लास्य</b> सि               | <b>ग्का</b> स्यतः       | <b>ग्लास्यन्ति</b>      |
| सृट्<br>आ॰ सिङ् | ग्लायात्                        | ग्लायास्ताम्            | <b>स्लायासुः</b>        |
|                 | ग्लेयात्.                       | <b>रलेयास्ताम्</b>      | <b>ब्ह्रियाद्यः</b>     |
| <b>હ્યિટ</b> ્  | जरही                            | वरस्तुः                 | વ્રાહ્યું               |
|                 | जिल्लय, जन्लाय                  | <b>बर</b> कथुः          | जास                     |
|                 | जग्रही                          | जस्तिष                  | जरिलम                   |
| ਲਵ              | श्रम्भासीत्                     | चरकास्ताम्<br>-         | थातासुः                 |
| लङ्             |                                 | •                       |                         |
|                 |                                 | बल् ( चलना ) पर         |                         |
| स्रट्           | चन्नति                          | वस्तः                   | चलन्त                   |
| आ॰ छि <b>र्</b> | चिक्रिष्यति                     | चलिष्यतः                | चलिष्यन्ति              |
| आ। किन्         | चर्यात्                         | चस्यास्ताम्             | चम्यायुः                |
|                 | ্ববাল                           | चेलतुः 🔻                | चेलुः                   |
| बिद्            | चेलिय                           | चेलधुः                  | चेंस                    |
|                 | े चचाक, चचक                     | चेलिन                   | चेलिय                   |
| लुट्            | चिलता                           | चिलितारौ                | चितारः                  |
| _               | श्रचाहीत्                       | अचालिष्टाम्             | अचालिषुः                |
| लुङ्_           | भ्रचलिष्यत्                     | अविकथताम्<br>अविकथताम्  | श्चिक्यन                |
| लुक्            | अभालन्यत्                       | म नाळन्सान्             | व्य नाकजीव              |

### **ब**बुबाद-रत्नाकर

(४७) ज्वल् ( चलना ) परस्मैपदी

| •                      | ( ४७ ) ज्वर           | ड् ( चलना ) पर         | <b>रस्मपद्</b> ।              |
|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|
| स्टू                   | उपलि                  | <b>ज्वस्तः</b>         | उवलन्ति                       |
| खृट् .                 | ज्वलिष्यति            | <del>क्</del> बलिध्यतः | <b>ज्वलिप्यन्ति</b>           |
| भा॰ लिङ्               | ज्वल्यात्             | ज्यस्यास्ताम्          | ज <del>्वस्</del> यागुः       |
|                        | वज्वाक .              | बज्बसतुः               | अञ्बल्धाः                     |
| <b>लिट्</b>            | ज्ञज्ञलय              | <b>ज</b> ज्बलधुः       | ্ অতৰ্জ                       |
| . 1                    | जन्मक, जन्मक          | अञ्बक्षिय              | अं <del>ज</del> ्वलि <b>म</b> |
| लुट्                   | <b>ज्वलिता</b>        | <b>ञ्</b> वलितारी      | <b>ज्विकतारः</b>              |
| लुङ                    | <b>ग्र</b> ज्वाकीत्   | <b>अ</b> ज्वालिष्टाम्  | श्चन्त्रासियुः                |
|                        | ( ੪੫ ) ਵੀ             | ' ( उड़ना ) आ          | स्मनेपदी                      |
| स्ट्                   | <b>ख्य</b> ते .       | <b>च</b> येते          | <b>च</b> यन्ते                |
| लृट्                   | <b>र्ह्ययेष्यते</b> ृ | <b>स्थिष्येते</b>      | <b>ड</b> यिष्यन्ते            |
| आ• सिङ्                | •                     | - इयिषीयास्ताम्        | <b>ड</b> यिबोरन्              |
| स्टिट्                 | <b>हिडचे</b>          | - डिड्याते             | <b>वि</b> व्यिरे              |
| लुट्                   | <b>द</b> यिता         | डियतारी                | <b>ख्यितारः</b>               |
| ଞ୍                     | श्रदयिष्ट             | <b>श्रह</b> यिषाताम्   | भ्रहियदत                      |
|                        | ( ४९ ) दा             | र् ( जलाना ) प         | रस्मैपदी                      |
| लट्                    | दहति                  | दहतः                   | दहन्ति                        |
| ल्ट्                   | घद्यति                | <b>धच्</b> यतः         | घच्यन्ति                      |
| आशी॰ सि <del>ङ</del> ् |                       | दह्यास्ताम्            | दह्यादुः                      |
| स्तिट्                 | -                     | देहतुः                 | देहुः                         |
|                        | देहिय, ददाप           | देहशुः                 | देह                           |
|                        | ददाह, ददह             |                        | दे(हम                         |
| लुट्                   | द्रशा                 | दग्धारी                | - दुग्धारः                    |
| सुङ्                   |                       | बदाग्धाम्              | श्रघाक्षुः                    |
| •                      | व्यवासीः              | <b>अद्</b> गिषम्       | श्च राग्ध                     |
|                        | अवाकम्                | श्रभादन                | श्रघादम                       |
|                        |                       | ( ध्यान करना )         | परस्मैपदी                     |
| स्                     | च्यायति               | <b>च्यायतः</b>         | च्यायन्ति                     |
| ,                      | _                     | च्यास्यतः              | ध्यास्यन्ति                   |
| हृट्<br>सिट्           | ् <b>द</b> णी         | द्व्यतुः               | दच्युः                        |
| 1436                   | ्र द्वाग्य, द्व्या    |                        | दच्य                          |
|                        | 41.440 4.41           | - ' '9                 |                               |

<sup>1.</sup> यह दिवादिगणीय भी है। वहां पर इसके कप डीयते, डीयन्ते बलते हैं।

|            | दण्यो       | द्ध्यिव                    | वस्यम                   |
|------------|-------------|----------------------------|-------------------------|
| लुट्       | ष्याता      | <b>ध्यातारी</b>            | <b>प्यातारः</b>         |
| लुङ        | श्रम्यासीत् | अप्यासिष्टाम्              | सम्यासिषुः              |
|            | ( 48 ) 1    | पत् ( गिरना ) परसं         | पदी                     |
| स्ट्       | पति         | पततः                       | पतन्ति                  |
| हृट्       | पतिष्यति    | पतिष्यतः                   | पतिष्यन्ति              |
| <b>स्ट</b> | पतिता       | पतितारौ                    | पतितारः                 |
| सुङ्       | अपसत्       | व्यपप्तताम्                | चपतन्                   |
|            | अपप्तः      | श्चपप्ततम्                 | अपप्तत                  |
|            | व्यपप्तम् ं | श्चपप्ताव                  | चपप्ताम                 |
| लिट्       | पपात        | . पेततुः                   | पेतुः                   |
|            |             | त्र <b>् ( फलना )</b> परसं | मैपदी                   |
| सर्        | फनति        | फलतः                       | फक्रन्ति                |
| ॡट्        | फिक्यति     | फिस्मतः                    | फ्रिक्यन्ति             |
| स्टिट्     | पफाल        | फेसतुः                     | फेलुः                   |
| लट्        | फिरा        | फलितारी                    | फिलारः                  |
| लङ्        | अफालीत्     | मफा(क्रेष्टाम्             | <b>म</b> फालियुः        |
|            | ( ५३ ) फु   | ब्ल् (फूलना) परस           | मैपदी                   |
| लट्        | फुरुलति     | <b>फुल्बतः</b>             | फुस्छन्ति               |
| लृट्       | फुल्लिध्यति | फुस्किष्यतः                | <b>फुस्सिब्यन्ति</b>    |
| स्टिट्     | दुकुल्ब     | पुक्रस्वतुः                | पु <del>कुरु</del> खः   |
| लुट्       | फुल्किता    | फुल्कितारी                 | <b>फुहिलतारः</b>        |
| लङ्        | श्रफुरुगीत  | ब्रफुल्लिष्टाम्            | चकुस् <del>वि</del> षुः |
|            | (५४) बा     | व् (पीड़ा देना ) आ         |                         |
| स्ट        | बाघते       | बाघेते                     | बाधन्ते                 |
| लुट्       | वाधिष्यते   | बाधिष्येते                 | वाधिष्यन्ते             |
| बिट्       | ववाध        | ववाधाते                    | ववाधिरे                 |
| लुट्       | वाषिता      | वावितारी                   | वावितारः                |
| लुङ्       | अवाधिष्ट    | श्रवाधिषाताम्              | <b>अवाधिव</b> त         |
|            |             | <b>उमयपदी</b>              |                         |
|            | (44) 5      | ुध्¹ ( जानना ) परत         | भैपद                    |
| न्ध        | बोचति       | बोधतः                      | बोधन्ति                 |
| लृट्       | बोबिध्यति   | , बोधिष्यतः                | बोचिष्यन्ति             |
| 6,         |             |                            |                         |

१. यह दिवादिगणीय भी है। यहाँ बुष्यते इत्यादि रूप चलता है।

| •••             |                            |                                 |                                        |
|-----------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| আ <b>॰ ভি</b> ছ | बुष्यात                    | बुध्यास्ताम्                    | बुध्याषुः                              |
| क्षिट्          | बुबोघ                      | <b>गु</b> त्रुधतुः              | बुबुधुः                                |
|                 |                            | ब्राबुघताम्                     | શ્ચ <b>લુધન્</b><br>શ્ચ <b>લોધિયુઃ</b> |
| लुङ्            | ग्रबुधत्<br>श्रबोधीत्      | <b>श्रबो</b> धिष्टाम्           |                                        |
|                 | बुध् (र                    | ज्ञानना ) आत्मने                | पद                                     |
| लर्             | बोधते                      | बोधेते                          | बोधन्त                                 |
| -               | बोधिष्यते                  | बोधिब्येते                      | बोधिष्यन्ते                            |
| लृट्            | बोधिषीष्ट                  | बोधिषीयास्ताम्.                 | बोधिषीरन                               |
| द्या॰ लिङ्      | बुद्धे                     | बुबुषाते                        | बुबुधिरे                               |
| िकट्            | अवेधिष्ट<br>स्रवेधिष्ट     | श्रवोधिषाताम्                   | श्च बोबिषत                             |
| जु <b>र</b> ्   | जेपाद <b>ए</b><br>बोघिता   | बोधितारौ                        | बोधितारः                               |
| त्रद्           | ( 16 ) 1932 (              | ( भीख मांगना )                  | <b>आत्मनेपदी</b>                       |
|                 | ( पद ) । नयः, ।<br>भिक्षते | भिन्नेते                        | <b>अक्ष</b> न्ते                       |
| स्ट्            |                            | मिक्षिष्येते                    | भिक्षिष्यन्ते                          |
| लृट्            | भिक्षिष्यते<br>जिल्लाम     | मिक्षिषीयास्ताम्                | <b>मिकिषीरन</b>                        |
| म्रा० किन्      | भिक्षिषीष्ट                | विभिक्षाते                      | बिमिक्षिरे                             |
| निट्            | - विभिन्ने<br>             | विभिक्षाये<br><u>विभिक्षाये</u> | <b>बिभिक्षि</b> ष्ये                   |
|                 | बिमिक्षिष                  | विभिक्षिव <b>हे</b>             | ब्भिक्षिमहे                            |
|                 | विभिन्ने                   | विभागकपर<br>विक्षितारी          | (मिक्षतारः                             |
| सुट्            | <b>मिक्ति</b>              | श्रमिक्षिपाता <b>म्</b>         | श्रभिक्षिषत                            |
| लह              | अभिक्षिष्ठ                 | मूब् (सजाना)                    |                                        |
|                 | (40)                       | Ad Lames                        | भूषन्ति                                |
| सर्             | भूषति                      | भूषतः                           | भूषिष्यन्ति                            |
| <b>चृट्</b>     | भूषिष्यति                  | भूषिष्यतः                       | भूष्याद्यः                             |
| आ० छिट्         | भूष्यात्                   | भूष्यास्ताम्                    | ब्रुभूषुः                              |
| ब्रिट्          | बुभूष .                    | बुभूषतुः                        | भूषिता <b>रः</b>                       |
| सुट्            | भूषितां                    | भूषितारी                        | શ્રમૃષિષ્ઠુઃ                           |
| लुक्            | श्रमूषीत्                  | अभूषिष्टाम्                     | श्रमष <del>िष</del> ्यन्               |
| खृ≉्            | अभूषि व्यव                 | श्रमुबिष्यताम्                  |                                        |
|                 | (46)                       | भ्रंश् <sup>२</sup> (गिरना)     | आत्मनपद्।<br>                          |
| लट्             | अंशते                      | अंशेते                          | भ्रंशन्ते                              |
| लृट्            | अंशिष्यते                  | अंशिष्येते                      | भ्रंशिष्यन्ते                          |
|                 |                            |                                 | है जीन अवस्ति दे                       |

१. यह घातु जुरादिगणीय भी है। वहाँ यह उमयपदी है और भूषयति भूषयते इत्यादि स्प होते हैं।

२. यह घातु दिवादिगणीय भी है; वहाँ इसके अंश्यते इत्यादि रूप होते हैं।

| 'খাঁ০ | लिङ          | <b>अं</b> शिषीष्ट | अंशिषीयास्ताम्          | <b>अंशिषीरन्</b> |
|-------|--------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| ŧ     | सिट्         | बर्भशे            | वभंशाते                 | वर्जशिरे         |
|       | लट्          | <b>अं</b> शिता    | <b>अं</b> शिता री       | श्रंशितारः       |
|       | लुङ्         | अभ्रंशत्          | श्रश्रंशताम्            | बर्धशन्          |
|       | 9 7          |                   | तथा                     |                  |
|       |              | ब्रप्नंशिष्ट      | अम्रेशियाताम्           | अर्अशिषत         |
|       |              | (५९) म            | थ् ( मथना ) परस्मैदी    | •                |
|       | सर्          | मन्थति            | मन्यतः                  | मन्यन्ति         |
|       | लृट्         | मन्यिष्यति :      | मन्थिष्यतः              | मन्यिष्यन्ति     |
| 1070  | शिक्०        | मध्यात्           | मध्यास्ताम्             | मध्यायुः         |
| -11   | लिट्         | मसन्य             | मसन्यतुः                | ममन्थुः          |
|       |              | मन्यिता           | मन्यितारौ               | मन्यितारः        |
|       | सुर<br>सुर   | श्रमस्थीत्        | अमन्यिष्टाम्            | श्चमन्यिषुः      |
|       | <b>ल</b> ङ्  | _                 | ( प्रयत्न करना ) आत्म   | नेपदी            |
|       |              |                   |                         | यतन्ते           |
|       | लट्          | यतते              | <b>यतेते</b>            |                  |
|       | सृट्         | यतिष्यते          | यतिष्येते               | यतिष्यन्ते       |
|       | भा॰ लिए      | यतिषिष्ट          | यतिषीयास्ताम्           | यतिषीरन्         |
|       | <b>बिट्</b>  | येते              | येताते                  | बेतिरे           |
|       |              | येतिषे            | गेताथे                  | येतिष्वे         |
|       |              | येते              | येतिवहें                | यंतिमहे          |
| \$    | লুৰ্         | <b>अ</b> यतिष्ट   | श्रयतिषाताम्            | अयतिषत           |
|       |              | श्रयतिष्ठाः       | अयतिषायाम्              | भगतिध्वम्        |
|       |              | भ्रयतिषि          | श्रयतिष्वहि             | श्रयतिषाद्दि     |
|       |              | (६१) रम् (        | गुरू करना, आलिङ्ग       | करना,            |
|       | अभिला        | ाषा करना, ज       | व्यवाजी में काम करना    | ) आत्मनेपद्      |
|       | स्ट्         | रमते              | रभेते .                 | रभन्ते           |
|       | सृद्         | रप्स्यते .        | ्र रप्स्थेते 🐦          | रप्यन्ते         |
|       | आ॰ सिन्      | रप्सीष्ट          | रप्धीयास्ताम्           | रप्सीरन्         |
|       | बिट्         | रेमे              | रेगाते .                | रेमिर            |
|       |              | रेमिषे "          | रेभाये                  | रेभिष्वे         |
|       |              | रेमे              | रेशिवहे                 | रेभिमहे          |
|       | <b>सु</b> द् | रब्बा             | रन्पारी                 | रब्बारः          |
|       | •            | रब्ध              | श्र <b>नु</b> रप्साताम् | <b>अर</b> प्सतं  |
|       |              |                   |                         |                  |

|              | द्यार्थ्याः       | धरप्सायाम्               | श्चरदश्वम्        |
|--------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
|              | ग्ररप्सि          | श्चरप्वहि                | <b>अरप्स्म</b> हि |
|              | (६२) ₹            | म् ( खेळना, द्वर्षित होन | 1)                |
| सर्          | रमते              | रमेते                    | रमन्ते            |
| स्ट्         | रंस्यते           | रंस्येते                 | रंस्यन्ते         |
| निद्         | रेमे              | रेमाते                   | रेमिरे            |
| <b>जु</b> द् | रन्ता -           | रन्तारी                  | रन्तारः           |
| <b>लुड्</b>  | श्चरंस्त          | <b>भरं</b> साताम्        | <b>च</b> रंस्त    |
| 25 ~         | <b>कारं</b> स्याः | - श्चरं साथाम्           | श्चरंखम्          |
|              | कारंसि            | बार्रंस्वहि              | श्चर्रमहि         |
|              | (६३) रह्र (       | उठना, उगना, बढ़ना 🤇      | परस्मेपदी         |
| स्ट्         | रोहति             | रोहतः                    | राहान्त           |
| ंसृट्        | रोच्यति           | रोच्यतः                  | रोच्यन्ति         |
| किट्         | बरोह              | वबहुतुः                  | <b>ब्रह्यः</b>    |
|              | <b>बरो</b> हिय    | <b>रुह्</b> युः          | चरुह              |
|              | <b>बरोह</b>       | <b>रु</b> इहिब           | <b>ब</b> बहिम     |
| सुट्         | <b>रोडा</b>       | रोढारी                   | रोडारः            |
| सुर्         | श्चवसत            | अदसताम्                  | श्रदक्षन् ·       |
| •            | वास्तः            | कारशतम्                  | धर्भत             |
|              | व्यक्तम्          | धारकाव                   | श्चरकाम           |
| ( ६४         | ) बन्द् ( नमस्य   | तार करना या स्तुति कर    | ना ) आत्मनेपद्री  |
| सर्          | बन्दते            | बन्देते                  | बन्दन्त           |
| नृट्         | बन्दिष्यते        | बन्दिष्येते              | वन्दिष्यन्ते      |
| आ॰           | किंक् बन्दिषीष्ट  | वन्दिषीयास्ताम्          | वन्दिषीरन्        |
| िकट्         | वनन्दे            | वदनदाते                  | ववन्दिरे          |
| नुद्         | बन्दिता           | वन्दितारौ                | वन्दितारः         |
| लुङ्         | अवन्दिष्ट         | श्रवन्दिवाताम्           | <b>अवन्दिषत</b>   |
| - 0          | ( ६५              | ) बुष् ( बरसना ) परस्    | <b>मैदी</b>       |
| स्ट्         | वर्षति            | वर्षतः                   | वर्षन्ति          |
| न्द्र        | वर्षिष्यति        | वर्षिष्यतः               | वर्षिष्यन्ति      |
| आ०           | किट् वृष्यात्     | बुष्यास्ताम्             | <b>बृ</b> ष्यासुः |
| बिट्         | वनर्ष             | बवर्षतुः                 | <b>धवर्षुः</b>    |
| झुट्         | वर्षिता           | वर्षितारौ                | वर्षितारः         |
| सम           | अवर्षीत्          | <b>अ</b> वर्षिष्टाम्     | <b>अवर्षिषुः</b>  |
|              |                   |                          |                   |

## (६६) वज् (चलना) परस्मैदी

|              |                      | मण् । चलना ) परस             |                            |
|--------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|
| स्र          | वजित                 | अजतः                         | व्रजन्ति                   |
| लृट्         | विजम्यति             | <b>व्र</b> क्षिष्यतः         | व्रजि <b>ष्यन्ति</b>       |
|              | ह् प्रज्यात्         | <b>ष्रज्यास्ताम्</b>         | व्रज्यासुः                 |
| स्टिट्       | ववाज                 | ब मजरु:                      | वव्रजुः                    |
| <b>लु</b> ट् | मञिता                | वितारी                       | व्रजितारः                  |
| लुङ्         | <b>স্থা</b> নাব্     | अमाजिष्टाम्                  | श्रमाजिषुः                 |
| ( ६          | ७ ) शंस् ( स्तु      | ते करना, चोट पहुँचान         | ।। ) परस्मैपदी             |
| त्तर्        | शंबति                | शंसतः                        | शंसन्ति                    |
| लृट्         | शंधिम्यति            | शंसिष्यतः                    | शंधिष्यन्ति                |
|              | <b>ब्</b> शस्यातः    | शस्यास्ताम्                  | शस्यायुः                   |
| ब्हिट्       | शशं <del>ध</del>     | शशंसतुः                      | शशंसुः                     |
| लुट्         | शंधिता               | शंधितारौ                     | शंधितारः                   |
| लुक          | ब्रशंबीत्            | <b>चशंविष्टाम्</b>           | <b>अशंधिषुः</b>            |
|              | (६८) शहु             | ् ( शङ्का करना ) आर          | मनेपदी                     |
| ळट्          | राष्ट्रते            | शहेते                        | शहन्ते                     |
| लृट्         | राक्डिष्यते          | शह्चिते                      | शक्कियन्ते                 |
| व्या० वि     | <b>ब्राङ्कियी</b> छ  | शिद्धिषीयाताम्               | शङ्किषीरन्                 |
| िळट्         | राशक्रे              | राराष्ट्राते.                | शशिह्निरे                  |
| <b>लुद्</b>  | शक्किता              | शश्चितारौ                    | शक्तिारः                   |
| लुङ्         | अशङ्ख्रि             | अशिष्वाताम्                  | अशहिषत                     |
|              | ( 58 )               | शेक्ष् (सीचना ) गातम         |                            |
| स्तर् ,      | शिक्षते              | शिक्षेते                     | शिवान्ते                   |
| नृट्         | शिकिष्यते            | शिक्षिष्येते                 | शिक्षिष्यन्ते              |
| স্থাণ বি     | <b>इ</b> शिक्षिपीष्ट | शिक्षिषीयास्ताम्             | शिक्षिषीरव                 |
| स्टिट्       | शिशिदो               | शिशिक्षाते                   | शिशिक्षरे !                |
| सर           | शिक्तिता             | शिक्तिरौ                     | शिक्तितारः                 |
| लुङ          | अशिकिष्ट             | अशिक्षिवाताम्                | <b>भ्</b> शिक्षि <b>वत</b> |
| (            | ७०) गुव् (           | शोक करना, पछताना             | ) परस्मैपदी                |
| सर्          | হী বনি               | शोचतः                        | शोचन्ति                    |
| सृद्         | शोचिष्यति            | शोचिष्यतः                    | शोचिष्यन्ति                |
| लिए          | शुच्यात              | शुच्यास्ताम्                 | शुच्यासुः                  |
| सिट्         | शुशोच                | शुग्रुचतुः                   | शुशुदुः                    |
|              | शुशोचिय              | शुशुच्धुः                    | গ্যুগ্যুব                  |
|              | ग्रुशोस              | <u> গুয়ু</u> <del>বিব</del> | ग्रुग्रुचिम                |

|                  |                            | _                      | 3.5                    |
|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>37</b>        | शोचिता                     | शोचितारौ               | शोचितारः               |
| <b>जु</b> ट्     |                            | ध्रशोचिष्टाम्          | अशोचिषुः               |
| लङ्              | े काम ( जोमित              | होना, प्रसन्न होना ) अ | <b>ारमनेपदी</b>        |
|                  | शोमते                      | शोभेते                 | State of               |
| बर् .            | शामत<br>शोभिष्यते          | शोभिष्येते             | शोभिष्यन्ते            |
| <b>स्ट</b>       | रातिष्यत<br>शोभिषोष्ट      | शोभिषीयास्ताम्         | शोभिषीरन्              |
| मा॰ लिङ्         |                            | ग्रुशुमाते             | शुशुभिरे               |
| िहर्             | शुशुमे<br>शोभिता           | शोभितारी               | शोभितारः               |
| सुट्             |                            | श्रशोभिषाताम्          | श्रशोभिषत              |
| लुङ्             | अशोमिष्ट                   |                        |                        |
|                  |                            | स्वाद छेना, अच्छा लग   | रबद <i>न</i> ते        |
| स्ट्             | स्वद्ते                    | स्वदेते                | स्वदिध्यन्ते           |
| स्ट्             | स्वदिष्यते                 | स्वदिष्येते            | स्वदिषीरन्             |
| স্থা০ জিক        | स्वदिषीष्ट                 | स्वदिषीयास्ताम्        |                        |
| ब्रिट्           | सस्पदे                     | सस्यदाते               | सस्वदिरे<br>सस्वदिष्वे |
| 7                | सस्वदिषे                   | सस्बदाये               | सस्वदिम <b>हे</b>      |
|                  | सस्वदे                     | सस्वदिवहे              |                        |
| लुट्             | स्वदिता                    | स्वदितारी              | स्वदितारः              |
|                  | श्चस्विष्ट                 | ब्रस्वदिषाताम्         | ग्रस्वदिषत             |
| लुक्             | चास्वविष्ठाः               | चस्वदिषायाम्           | <b>अस्बदि</b> ष्यम्    |
|                  |                            | चारत हि स्वस्          | श्चस्वदिष्महि          |
| / 10             | ३ ) इलाह ( स्वार           | ( होना, अच्छा लगना )   | आत्मनेपदी              |
|                  | स्वादते                    | स्वादेते               | स्वादन्ते              |
| ्सर्             |                            | <b>स्वादिध्येतै</b>    | स्वादिष्यन्ते          |
| सृट्<br>भा• सिन् | स्वादिष्यते<br>स्वादिषीष्ट | स्वादिवीयास्ताम्       | स्वादिषीरन्            |
|                  |                            | सस्वादाते              | सस्वादिरे              |
| <b>छि</b> ट्     | सस्वादे<br>सस्वादिषे       | सस्वादाथे              | सस्वादिच्वे            |
|                  |                            | सस्वादिवहे             | सस्वादिमहे             |
|                  | सस्वादे                    | स्वादितारी             | स्वादितारः             |
| लर्              | स्वादिता                   | श्चाह्यादिषाताम्       | ग्रस्वादिवत            |
| लुङ्             | श्चस्वादिष्ट               |                        | -11.111.111            |
|                  |                            | २-अदादिगण              | क्षत्राहि है। भ्रात प  |
|                  |                            | A Commence State       | क्षात्रपत्र र । सात् प |

इस गण की प्रथम घातु अद् है, इसलिए इसका नाम अदाहि है। धातु पाठ में इस गण की ७२ घातुएँ पटित हैं। इस गण की घातुओं के उपरान्त हो प्रस्थय जोड़ दिये जाते हैं। यथा अद् + मि = अदि, अद् + ति = अत्ति, स्ना + ति = स्नाति।

परस्मैपदी आकारान्त घातुओं के अनन्तर श्रानशतत के प्रथम पुरुष बहुवचन के 'अन्' प्रत्यय के स्थान पर विकल्प से 'उस्' आता है। उदाहरणार्थ आदन आववा आदुः।

### सप्तम सोपान

# परस्मैपद

|                  | स्ट              |                    | ,               | <b>छो</b> ड़       |               |
|------------------|------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| ति               | तः               | श्रन्ति            | স্ত ব্ৰ         | ताम्               | অন্ত্র        |
| सि               | यः               | य                  | म॰ हि           | तम्                | त             |
| मि               | वः               | सः                 | <b>उ॰ ञा</b> नि | <b>भाव</b>         | श्राम         |
|                  | <b>छं</b> ड्     |                    | · 1,            | विधिकिङ्           |               |
| <b>₹</b> यति     | स्यतः            | स्यन्ति            | प्र• याद        | याताम्             | ā:            |
| स्यसि            | स्ययः            | स्यय               | म॰ याः          | यातम्              | यात           |
| <b>स्था</b> मि   | स्यावः           | स्यामः             | <b>ड॰ याम्</b>  | याव                | याम           |
|                  | स्त्र            |                    |                 | बाशीर्लक्          |               |
| ₹                | ताम्             | अन्                | प्र॰ याद        | यास्ताम्           | यापुः         |
| तः               | तम्              | Я                  | म॰ याः          | यास्तम्            | यास्त         |
| अन्              | व                | म                  | ड॰ यासम्        | यास्व              | यास्म         |
|                  |                  | आर                 | मनेपद           |                    |               |
|                  | स्               |                    |                 | कोट्               |               |
| ते               | श्राते           | श्रते              | प्र॰ ताम्       | याताम्             | चताम्         |
| से               | आये              | भ्ये .             | म॰ स्व          | बायाम्             | थ्यम्         |
| Ÿ.               | वहे              | महे                | ह॰ ऐ            | ञावहै              | चामदे         |
| `                | हुट्             |                    |                 | विधिलिङ्           |               |
| स्यते            | स्येते           | स्यन्ते            | प्र॰ ईत         | इंयाताम्           |               |
| स्यमे            | स्बेथे           | स्यध्वे            | म॰ ईयाः         | र्यायाम्           | इंध्वम्       |
| स्ये             | स्यावहे          | स्यामधे            | <b>उ॰ ई</b> य   | ईवहि               | ईमहि          |
| •                | लक्              |                    |                 | आशीर्व             | ( <b>F</b>    |
| त                | ञाताम्           | ञत                 | प्र॰ इषीष्ट     | _ 4                | ताम् इषीरन्   |
| थाः              | आथाम्            | ष्वम्              | म॰ इषोष्ठाः     |                    | याम् इषीष्यम् |
| Ę                | वहि              | महि                | उ॰ इषीय         | इषीवहि             | इधीमहि        |
|                  |                  | (१) खद् (          | खाना ) परस्मै   | पद्<br>जाशीत       | •             |
|                  | लट्              |                    |                 | अधिकार             |               |
| असि ्            | <b>अतः</b>       | अदन्ति             | प्र॰ महात्      | ्र <u>ञ्</u> यास्त |               |
| थ्रस्सि          | द्यात्यः         | श्चास्य _          | म॰ अगाः         | अशस्त              |               |
| याचि             | श्रद्धः          | श्रदः              | व॰ भवासम्       | श्रधास             |               |
|                  | बृट्             |                    |                 | सिट्               |               |
| अत्स्यति         | श्चस्यतः         | <b>ज</b> त्स्य वित | স॰ সাহ          | त्रादतुः           | श्रादुः       |
| <b>श्रह्</b> यसि | <b>जरस्यथः</b>   | <b>ध</b> ्हसर      | म॰ आदिय         | आद्धुः             | चाद           |
| चत्स्यामि        | चरस्या <b>वः</b> | चारतकः             | द॰ भार          | श्चादिव            | चादिम         |

|                  | सर्                       |                  |                       | धयवा                     |                  |
|------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| आदत्             | आताम्                     | आदन्, आ          | दुः प्र॰ जघास         | जसतुः                    | ब्रह्मः          |
| आदः              | भातम्                     | भात              | म॰ जषसिय              | जमधुः                    | जक्ष             |
| शादम्            | चाद                       | चाच              | <b>स० जद्यास, ज</b> घ | स अष्टिव                 | जचसिम            |
|                  | स्रोट्                    |                  | •                     | सुट्                     |                  |
| অনু              | चसाम्                     | थदन्तु           | प्र॰ श्रता            | श्रतारी                  | श्रतारः          |
| অনু<br>অৱি       | यत्तम्                    | अत               | म॰ श्रतासि            | <b>अत्तास्यः</b>         | अतास्य           |
| <b>অব্য</b> লি   | अदाव                      | थदाम्            | व॰ श्रताहिम           | श्रताखः                  | अत्तास्मः        |
|                  | विधिक्षि                  |                  |                       | लक                       |                  |
| वयात्            | चयाताम्                   | च्रवुः           | प्र॰ अचसत्            | व्यवस्ताम्               | श्रवसन्          |
| अवाः             | व्यवातम्                  | <b>च</b> यात     | म० अचसः               | श्रषसतम्                 | अधसत             |
| व्यवाम्          | ध्ययाव                    | भवाम्            | <b>उ॰ अ</b> घसम्      | <b>अवसाव</b>             | अपसाम            |
|                  |                           |                  |                       | र्ख्                     |                  |
|                  |                           |                  | प्र• बास्यद्          | <b>भारस्यताम्</b>        | बात्स्यन्        |
|                  |                           |                  | म॰ आस्स्यः            | <b>ज्ञात्स्यतम्</b>      | <b>धात्स्वत</b>  |
|                  |                           | ,                | र्ड० बास्स्यम्        | <b>छ</b> ।हस्या <b>ग</b> | मास्याम          |
|                  |                           | (२) अंस्(        | होना ) परस्मैप        | दी                       |                  |
|                  | सुद्                      | •                | ,                     | स्रोट्                   |                  |
| <b>अस्ति</b>     | स्तः                      | सन्ति            | प्र॰ बस्तु            | स्ताम्                   | सन्तु            |
| <b>म</b> ि       | स्यः                      | स्थ              | <b>म</b> ं एचि        | <b>रतम्</b>              | स्त              |
| थस्मि            | स्याः                     | स्राः            | रु॰ असावि             | घसाष                     | श्रसाम           |
|                  | सर्                       |                  |                       | बिट्                     |                  |
| गविष्यति         | <b>मवि</b> म्यतः          | अविष्यन्ति       | प्र• वर्म्            | बभूबतुः                  | यभूबुः           |
| मविष्यसि         | <b>भविष्यथः</b>           | भ <b>बि</b> ष्यथ | म॰ चम्बिय             | वभूवधुः                  | <b>बभू</b> वि    |
| <b>मविष्यामि</b> | <b>म</b> विष्या <b>वः</b> | भविष्यामः        | <b>इ॰ बर्गूब</b>      | वसूविष                   | वभूविम           |
|                  | লঙ্                       | •                |                       | . सर्                    |                  |
| मासीत्.          | <b>आ</b> स्ताम्           | भासन्            | प्र॰ मविता            | <b>म</b> वितारी          | <b>भवितारः</b>   |
| <b>जा</b> सीः    | <b>भास्तम्</b>            | चास्त            | म॰ भवितासि            | <b>अवितास्यः</b>         | <b>भवितास्या</b> |
| चासम्            | <b>बास्य</b>              | भारम             | व॰ भवितास्मि          | अवितारवः                 | भवितास्नः        |
|                  | विविक्षिण                 |                  |                       | सर्                      |                  |
| स्यात्           | स्याताम्                  | खुः              | प्र॰ समृत्            | व्यभूताम्                | अभूवन            |
| स्याः            | स्यातम्                   | स्यात            | स॰ धर्मा              | अभृतम्                   | अभूत             |
| स्याम्           | स्याद                     | स्याम्           | ड॰ अभूवम्             | व्यभूव                   | अभूम             |

| भ्याद् भृयास्ताम् भृयास्य प्र• श्रमिक्यत् श्रमिक्यताम् श्रमिक्यत् भृयास्त प्र• श्रमिक्यत् श्रमिक्यतः भृयास्त प्र• श्रमिक्यतः श्रमिक्यतः भृयास्त प्र• श्रमिक्याम् श्रमिक्याम् प्रमिक्याम् (३) सास् (बैठना) आत्मनेपदी हिट् श्रास्ते श्रासते श्रासते श्रासते प्रमिक्याम् श्रासते |                   | ब्राशीर्वि          | ভ                   |                           | सृष              |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| भूगाः भूगास्तम् भूगास्त म॰ असिक्याः असिक्यातम् असिक्यातः भूगासम् भूगास्य ए॰ असिक्याम् असिक्याम असिक्याम (३) आस् (बैठना) आत्मनेपदी  सद् स्त्री आसाते आसते प्र॰ आस्ताम् आसाताम् आसताम् आस्से आधारे आस्ते म॰ आस्त्र आसायाम् आप्यम् आसे आस्वहे आस्महे उ॰ आसे आसावहै आसामहे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | भूयाद्            | भूयास्ताम्          | भूयासुः             | प्र• समविष्यत्            |                  | ,श्रमविष्यन्     |
| भूयासम् भूयासम् १ अभिविष्याम् अभिविष्याम् अभिविष्याम् (३) आस् (बैठना) आत्मनेपदी कट् छोट् आस्ते आसते आसत प्र० आस्ताम् आसताम् आसताम्<br>आस्ते आसते आसते प्र० आस्ताम् आसताम् आस्ताम्<br>आस्ते आस्वदे आस्महे उ० आसे आसावहै आसामहै                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | <b>म्</b> यास्तम्   | भूयास्त             | स॰ असविष्यः               |                  | _                |
| स्ते आसते आसते प्र॰ आस्ताम् आसताम् आसताम्<br>आस्ते आसाते आसते प्र॰ आस्ताम् आसाम्<br>आस्ते आस्वदे आस्महे उ० आसे आसावहे आसामहै<br>लृट् विधिक्षिक्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | भूयासम्           | म्यास्व             | भूयास्य             | ट॰ अमविष्यम्              |                  |                  |
| आस्ते आसते प्रास्ते प्रश्चास्ताम् आसताम् आस्ताम्<br>प्रास्ते आसाये आस्ते म० आस्त्व आसायाम् प्राध्यम्<br>आसे प्रास्तदे आस्मदे उ० आसे आसावदै आसामदै<br>स्टूट् विभिक्तिक्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | ( )                 | १) आस् ( बै         | ठना ) आत्मने <sup>प</sup> | रदी              |                  |
| आस्ते आसते प्रास्ते प्रश्चास्ताम् आसताम् आस्ताम्<br>प्रास्ते आसाये आस्ते म० आस्त्व आसायाम् प्राध्यम्<br>आसे प्रास्तदे आस्मदे उ० आसे आसावदै आसामदै<br>स्टूट् विभिक्तिक्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                     | , :                 |                           | स्रोट्           |                  |
| आसे आस्पेह अस्पेह उ० आसे आसावहै आसामहै<br>लृट् विधिक्तिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                     |                     | प्र॰ बास्ताम्             |                  | <b>यासताम्</b>   |
| लृट् विधिक्षेत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                     | _                   |                           |                  | आध्यम्           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | आस                |                     | आस्महे              | <b>उ॰ श्रा</b> से         |                  | <b>आसाम</b> हे   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |                     | 5                         | _                |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | श्चासिष्यते       | <b>भासिष्येते</b>   | आधिष्यन्ते          | प्र॰ आसीत                 | भाषीयाताम्       | आसीरन्           |
| आसिष्यसे आसिष्यये आसिष्यचे म॰ आसीयाः आसीयाम् आसीष्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                     |                     | म॰ आसीयाः                 | आसीयायाम्        | यासीष्वम्        |
| आधिष्ये आधिष्यावहे आधिष्यामहे उ॰ आधीय आधीबहि आधीमहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | आसिच्ये           |                     | आसिष्यामहे          | ड∙ श्रासीय                |                  | आसीमहि           |
| सङ् आशीसिङ्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | -                   |                     |                           |                  |                  |
| आसत आसाताम् आसत प्र॰ आसिषीष्ट आमिषीयास्ताम् आसिषीरन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                     |                     | _                         |                  |                  |
| आस्याः आसायाम् आष्यम् म॰ आसिवीष्ठाः आसिवीयास्याम् आसिवीष्ट्रम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | •                   | आषम्                |                           |                  | •                |
| आसि आस्त्रहि उ॰ ग्रासिषीय ग्रासिषीयहि श्रसिषीयहि<br>स्टिट्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | व्यासि            |                     | आस्महि              |                           |                  | श्रसिषीमहि       |
| आसांचके आसांचकाते आसांचिकरे प्रश्रासिष्ठ आसिषाताम् आसिषत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>आसांचके</b>    | श्रासां चकाते       | <b>यासां</b> चकिरे  | प्र॰ आसिष्ट               | आविषाताम् व      | <b>मासिषत</b>    |
| आसंचकृषे आसंचकाये आसंचकृषे म॰ आसिष्ठाः श्रासिषायाम् आसिष्वम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>आसां चकुषे</b> | श्रासांचकाये        | यासांचकृषे          |                           |                  | मासिष्यम्        |
| आसंचके आपांचक्रवहे आसंचक्रवहे त॰ आसिवि आसिव्वहि आसिव्यहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | आसंचके            | श्रापां चक्रवहे     | <b>भा</b> संच्छ्यहे | <b>द॰</b> आसिषि           | आसिष्वहि ः       | <b>मासिष्महि</b> |
| लुट्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                     |                     |                           | लुक              |                  |
| आसिता आसितारी आसितारः प्रश्यासिष्यत आसिष्येताम् आसिष्यन्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | <b>अ।सितारी</b>     | चा <b>सितारः</b>    | प्र॰ बासिष्यतः            | व्यासिष्येताम् ॥ | प्रासिष्यन्त     |
| आसितासे आसितासाये बासिताच्ये स० आसिच्ययाः आसिच्ययाम् आसिच्यवम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | आधितासे           | श्रासितासाये        | <b>या</b> षिताष्वे  | स॰ आसिष्ययाः              | आसिष्येयाम् श    | प्रासिष्यप्यम्   |
| आसिताहे आसितास्वहे आसितास्महे उ० आसिष्ये आसिष्यावहि आसिष्यामहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | आसिताई -          | <b>था</b> सितास्वहे | <b>यासितास्म</b> हे | र॰ श्वासिष्ये             | आसिष्यावहि व     | पासिष्यामहि      |
| ( ध ) ( अधि + ) इङ् ( अध्ययन करना ) आत्मनेपदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | (ध)(अधि             | + ) दक् ( 3         | मध्ययन करना               | े बात्मनेपदी     |                  |
| सद् शाशीर्वि <b>र</b> ्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | ~ _                 |                     |                           |                  |                  |
| अधीते अधीयाते अधीयते प्रश्नयोषीष्ट अध्येषीयास्ताम् अध्येषीरन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                     |                     |                           |                  |                  |
| अभीषे अभीयाथे अभीषवे म॰ अभ्येषीष्ठाः अभ्येषीयास्याम् अभ्येषीध्वम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |                     |                           | •                | _                |
| अभीये अवीषदे अवीमहे उ॰ अध्येषीय सध्येषीवहि अध्येषीमहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अधीय              |                     | अधीमहे              |                           | सम्येषीवहि १     | प्रध्येषीमहि     |
| 259 Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                     |                     | ~                         |                  | 20-02            |
| अध्येष्यते अध्येष्यते अध्यक्येन्ते प्रश्रक्षयमे अधिजगाते अधिजगिरे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |                     |                           |                  |                  |
| अध्येष्यसे अध्येष्ये अध्येष्यस्य म० अधिजित्तवे अधिजताये अधिजतिस्ये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                     |                     |                           |                  |                  |
| अध्येष्ये अध्येष्यावहे अध्येष्यामहे उ० अभिजये अधिजगिवहे अधिअगिमहे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | अध्यक्ष           |                     |                     |                           |                  |                  |

<sup>9.</sup> गाक् लिढि शाशार अर्थात् लिट् में इब् धातु के स्थान में नाक् ही जाता है।

|                |                   |                     |                        | ==2                  |                      |
|----------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| •              | लङ्               | 4                   |                        | लुट्                 |                      |
| अप्येत         | अभ्येयाताम्       | <b>अध्येष्ट्रम्</b> |                        |                      | श्रध्येतारः          |
| श्चार्ययाः     | श्रभ्येयायाम्     | अध्येष्टनम्         | स॰ अध्येतासे           |                      |                      |
| धाध्यैयि       | <b>छा</b> ध्येवहि | श्रध्येमहि          | <b>उ॰ श्र</b> ध्येताहे | अध्येतास्वहे         | श्रध्येतासमह         |
| _              | लोट्              |                     | ু ক                    |                      | •                    |
| अधीताम्        | अधीयाताम्         | अधीयताम्            | प्र॰ अध्येष्ट          | अध्येषाताम्          |                      |
| श्रधीम         | अधीयाथाम्         | श्रधी ध्वम्         | म० अध्येष्ठाः          |                      | अध्येद्वम्, ध्वम्    |
| <b>अ</b> ध्यये | <b>अध्ययावहै</b>  | श्रह्मयामहै         | <b>उ० अध्यैषि</b>      | <b>अ</b> ध्येष्वहि   | अद्रयेदमहि           |
|                | विधिलिङ्          |                     | 7                      | हुङ्                 | _                    |
| श्रघीयीत       | अधीयीयाता         | म् अधोयीरन्         | प्र॰ श्रष्यैध्यत       | श्रध्यैद्येताम्      | श्रध्येष्यन्त        |
| श्रघीयीयाः     | अधीयीयायाय        | म् अधीयोध्वम्       | म० अध्यैष्यय           | ाः अध्यैष्येषाम      | <b>अध्यैध्यध्वम्</b> |
| श्रधोयीय       |                   | श्रघीयीमहि          | <b>ट॰ श्रध्यै</b> ध्ये |                      | अध्येष्यामहि         |
|                |                   |                     | ज्ञाना ) परस्मै        | पद्गी                |                      |
|                | लट्               |                     | ·                      | <b>ब्राशीर्कि</b> न् |                      |
| एति            | इतः               | यन्ति               | प्र॰ ईयात्             | ईयास्ताम्            | ईयासुः               |
| एबि            | इयः               | इथ                  | म॰ ईयाः                | ईयास्तम्             | ईय <del>ास्</del> त  |
| एमि            | इंबः              | इसः                 | <b>ड॰ ई</b> यासम्      | ईयास्व               | <b>ई</b> यास्म       |
|                | लट्               |                     |                        | लिट्                 |                      |
| प्ड्यति        | एडयतः             | एष्यन्ति            | प्र॰ इयाय              | ईयतुः                | ईयुः                 |
| एष्यसि         | एडगयः             | एच्यथ               | म॰ इययिय,              | (येथ ईयधुः           | ईय                   |
| एष्यामि        | एध्यावः           | तृहवासः             | <b>उ० इयाय,</b> इ      |                      | ईयिम                 |
| <b>4</b>       | सरु               |                     |                        | बुट्                 |                      |
| पेत्           | प्रेताम्          | भ्रायन्             | प्र॰ एता               | एतारौ                | एतारः                |
| ₫:             | ऐतम्              | ऐत                  | स॰ एतासि               |                      | एतास्य               |
| भायम्          | ऐव                | ऐय                  | <b>च</b> ० एतास्मि     |                      | एतास्मः              |
| जानग्र         | स्रोट्            | •                   | ,                      | <b>जु</b> ङ्         |                      |
| एउ             | इताम्             | यन्तु               | प्र॰ अगाव              |                      | श्रा:                |
| इहि            | इतम्              | इत                  | स॰ श्रमाः              | श्रगातम्             | श्रगात               |
| श्रयानि        | श्रयाव            | अयाम                | द० श्रगाः              |                      | द्यगाम               |
| च नारा         | विधिलिङ्<br>-     |                     | ,                      | लृङ्                 |                      |
| ****           | -                 | ्यु:<br>इयु:        | प्र॰ ऐष्यत्            | ऐप्यताम्             | ऐध्यन्               |
| इहात्          | इयाताम्           |                     | म॰ ऐध्यः               | ऐध्यतम्              | ऐष्यत                |
| <b>इ</b> याः   | इयातम्            | <b>इयाय</b><br>इयाम | ह॰ ऐध्यम्              |                      | ऐष्याम               |
| इयाम्          | इ्याव             | इयाम                | ७० ५-मन्               | •                    | ****                 |

<sup>1.</sup> लुक् में कथ्यगीव्यत अध्यगीव्यताम् , अध्यगीव्यन्त आदि इप भी होते हैं।

# उभयपदी (६)ब्रृ (कहना) परस्मैपद

|                  | ,                   | A 100 / A11    | 5-11 \ 4569.4       | 4                   |                |
|------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
|                  | त्तर् .             |                |                     | ಹಕ್ನ                |                |
| मवीति, आह        | ब्रूतः, भाहतुः      | श्रुवन्ति, आ   | हुः प्र॰ श्रव्रवीत् | अन्ताम्             | अषुवन्         |
| व्रवीषि, धात्य   | ष्र्यः, ब्राह्युः   | व्र्य          | स॰ अन्रवीः          | श्रवतम्             | भवृत           |
| <b>जवीमि</b>     | त्र्वः              | <b>ज्</b> मः   | <b>उ॰ अ</b> नवम्    | অনুৰ                | अत्र्म         |
|                  | लृट्                |                |                     | क्षीर्              |                |
| वक्ष्यति         | वच्यतः              | वच्यन्ति       | प्र॰ त्रवीतु        | ब्रुताम्            | युवन्तु        |
| षच्यसि           | वच्ययः              | बद्यय          | म॰ बृहि             | न्तम्               | त्रूत          |
| बच्यामि          | बच्चावः             | वच्यामः        | रु० त्रवाणि         | व्रवाव              | अवाम           |
|                  | विधिलिङ             |                |                     | नुद्                |                |
| <b>म्यात्</b>    | त्र्याताम्          | <b>नयुः</b>    | प्र॰ बक्ता          | वकारी               | वकारः          |
| <b>ब्र्</b> याः  | <del>ब</del> ्यातम् | ब्र्यात        | म॰ वक्तासि          | वकास्थः             | वक्तास्य       |
| ब्याम्           | त्र्याव             | त्र्याम        | ड॰ चकास्मि          | वक्तास्यः           | वक्तारमः       |
|                  | आशीर्लक्            |                |                     | ुलुङ्               |                |
| उच्यात्          | <b>उच्यास्ताम्</b>  | उच्यासुः       | प्र॰ अबीचत्         | अवोचताम्            | श्रवोचन्       |
| <b>उ</b> च्याः   | <b>उ</b> च्यास्तम्  | उच्यास्त       | म० त्रवोचः          | <b>अवीचतम्</b>      | <b>थवीचत</b>   |
| <b>र</b> च्यासम् | उच्यास्व            | <b>स्वार्म</b> | त॰ अवोचम्           | <b>अ</b> वोचाव      | अवोचाम्        |
|                  | लिट्                |                | 1                   | लुङ्                |                |
| <b>उवाच</b>      | <b>कचतुः</b>        | <b>रचुः</b>    | प्र॰ अवस्यत्        | अवस्यताम्           | श्चवच्यन्      |
| रविषय, सवक्र     | य ऊच्धुः            | ऊच             | म॰ अवच्यः           | अवद्यतम्            | <b>अवस्</b> यत |
| रवाच, स्वच       | <b>ऊ</b> चिव        | ऊविम           | <b>र॰ अवच्यम्</b>   | अवस्थाव             | अवच्याम        |
|                  |                     | व्र (कहन       | ।) आत्मनेपव         |                     |                |
|                  | लट्                 |                |                     | विधिकिङ्            |                |
| न्रूते           | <b>ब्रुवा</b> ते    | त्रुवते        | प्र॰ ब्रुबीत        | <b>ब्रुवीयाताम्</b> | व्रवीरन्       |
| त्रूषे           | व्रवाये             | ज्ञ्बे         | म॰ द्रुवीयाः        | द्रवीयाथाम्         | व्रवीष्यम्     |
| बूबे             | ब्रूबहे             | ब्रमहे         | <b>छ</b> ० ब्रुबीय  | नुवीवहि             | व्रवीमहि       |
| •                | स्ट्                | *              |                     | <b>बाशो</b> लिंग्   |                |
| बद्ध्यते         | बच्येते             | वचयनते         | प्र॰ वक्षीष्ट       | वसीयास्ताम          | ( वक्षीरन्     |
| षच्यसे           | वच्चयेथे            | वचयण्ये        | म॰ बसोद्धाः         | वक्षीयास्याम        | ( वक्षीच्यम्   |
| वच्ये            | बच्चावहे            | बच्चामहे       | _                   | वक्षीवहि            | वक्षीमहि       |
|                  | ਲਵ                  |                |                     | लिट्                |                |
| श्रमूत           | श्रद्भवाताम्        | अन्नुवत        | प्र॰ ऊचे            | <b>अच</b> ेते       | <b>क</b> चिरे  |
| अत्र्याः         | श्रवुवायाम्         | अनुष्वम्       |                     | ऊचाथे               | क्रचिष्वे      |
| श्र <b>म्</b> बि | श्रद्ध ह            | चानू महि       | र∙ कचे              | <b>क</b> चिवहे      | <b>किषमहे</b>  |
|                  |                     | a              |                     |                     |                |

|                   | लोट्             |               |                     | लुट्                   | •                 |
|-------------------|------------------|---------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| <b>ब्रुताम्</b>   | <b>जुवाताम्</b>  | बुवताम्       | স০ ৰক্ষা            | वकारी                  | वकारः             |
| जूष               | बुबायाम्         | बूचम्         | म॰ वकासे            | वक्तासाथे              | वकाव्ये           |
| व्रवे             | ज्ञवाबहै         | व्रवामहै      | ड॰ बकाहे            | वक्तास्वहे             | वकास्महे          |
|                   | लुङ्             |               |                     | लुङ्                   |                   |
| श्रवीचत           | अवोचेताम्        | श्रवोचन्त     | प्र॰ अवच्यत         | यव <del>द</del> येताम् | <b>अवद्यन्त</b>   |
| <b>श्रवो</b> चथाः | <b>अवोचेयाम्</b> | अवोचध्वम्     | <b>स॰ स</b> बद्ययाः | <b>ञ्चवच्चयाम्</b>     | अवस्यध्वम्        |
| श्रवोचे           | श्रवी चावहि      | अवोचामहि      | _                   | श्चवच्यावहि            | <b>अवद्याम</b> हि |
|                   |                  |               | ॥) परस्मैपदी        |                        |                   |
|                   | बर्              | , (,          |                     | <b>याशीर्लिड्</b>      |                   |
| याति              | यातः             | यान्ति        | प्र॰ यायात्         | यायास्ताम्             | यायासुः           |
| वासि              | याथः             | याय           | म॰ यायाः            | यायास्तम्              | यायास्त           |
| यामि              | यावः             | यामः          | <b>उ॰</b> यायासम्   | यायास्व                | यायास्म           |
|                   | लृद्             |               |                     | ब्रिट्                 |                   |
| यास्यति           | <b>थास्यतः</b>   | . यास्यन्ति   | प्र॰ यसी            | ययतुः                  | ययुः              |
| यास्यसि           | यास्ययः          | यास्यय        | म॰ यथिय, यया        | ष ययधुः                | यय                |
| यास्यामि          | यास्यावः         | यास्यामः      | ड॰ ययौ              | ययिष                   | यथिम              |
|                   | सर्              |               |                     | नुट्                   |                   |
| व्यगत्            | श्रयाताम्        | व्ययान, श्रयु | ्प्र॰ याता          | यातारी                 | यातारः            |
| श्रयाः            | श्रयातम्         | अयात          | म॰ यातासि           | यातास्यः               | यातास्य           |
| श्रमाम्           | <b>अयाद</b>      | श्रयाम        | <b>७० यातास्मि</b>  | यातास्वः               | यातास्मः          |
|                   | स्रोट्           |               |                     | जुङ्<br>श्रयासिष्टाम्  | era-Per           |
| याद्व             | याताम्           | यान्तु        | प्र॰ अयासीत्        | अयासधास                | અવાલકુ            |
| याहि              | यातम्            | यात           | म॰ झयासीः           | अयाधिष्टम्             | _                 |
| यानि              | याव              | याम           | <b>उ॰ अयासिषम्</b>  | श्रयासिष्य             | अयासिष            |
|                   | विधिलिङ्         |               |                     | ॡॿ                     |                   |
| या याद्           | यायाताम्         | यायुः         | प्र॰ श्रयास्यत्     | श्रयास्यताम्           |                   |
| यायाः             | यायातम्          | यायात         | म० अयास्यः          | <b>अयास्यतम्</b>       |                   |
| यायाम्            | यायाव            | यायाम         | च॰ श्रयास्यम्       | श्रयास्याव             | _                 |
| ख्यां ( क         | इना ), या ( पार  | हना ), भा (   | चमक्ना ), मा (      | नापना ), र             | ा (दना)           |
| छा ( देना या      | स्तेना ), वा ( व | हना ) के रूप  | 'या' के समान हैं    | ति हैं।                |                   |

(८) रुद् (रोना) परस्मैपदी

बर् लृट् रोदिष्यतः रोदिष्यन्ति रोदिति **ब**दितः बदन्ति प्र० रोदिव्यति रोदिष्यय रोदिष्ययः रोदिवि **ब**दियः र्शादय म॰ रोदिष्यसि रोदिष्यावः रोदिष्यामः रोदिमि **ब**िंदः **ब**दिमः उ॰ रोदिष्यामि

|                | तरु                |                 |                         | सुट्               |                      |
|----------------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| अरोदीत्, अर    | रित् अरदिताम्      | श्चदन्          | प्र॰ रोदिता             | रोदितारौ           | रोदितारः             |
| अरोदीः,अरो     | ः अवदितम्          | अबदित           | य॰ रोदितासि             | रोदितास्था         | रोदितास्य            |
| अरोदम्         | श्रहदिष            | श्चरदिम         | <b>उ॰ रोदितास्मि</b>    | रोदितास्यः         | रोदिदास्मः           |
|                | न्नोट्             |                 |                         | लुङ्               |                      |
| रोदितु         | रदिताम्            | चदन्त           | प्र॰ भरोदीत्            | अरोदिष्टाम्        | <b>अरोदियः</b>       |
| <b>रुदिहि</b>  | रदितम्             | बदित            | म॰ अरोदीः               | <b>घरोदिष्टम्</b>  |                      |
| रोदानि         | रोदाव              | रोदाम           | <b>ड॰ अरो</b> दिषम      |                    | <b>अरोदिष्म</b>      |
|                | विधिस्तिक          |                 |                         | श्रथवा             |                      |
| ख्यात्         | <b>द्याताम्</b>    | ব্যুঃ           | <b>४० श्रहदत्</b>       | श्रदताम्           | अबदन्                |
| <b>रवाः</b>    | <b>ब</b> धाताम्    | <b>ब्</b> यात   | स॰ अहदः                 | चरदतम्             | अरदत                 |
| रबाम्          | रद्याव             | बवाम            | <b>उ॰ अब्दम्</b>        | श्चराव             | श्रद्धाम             |
|                | <b>प्राशी</b> किंट |                 |                         | लुङ्               |                      |
| ख्यात्         | <b>च्यास्ताम्</b>  | स्यामुः         | प्र॰ अरोदिष्यत्         |                    | <b>भ्र</b> रोदिष्यन् |
| <b>स्</b> वाः  | रुवास्तम्          | स्वास्त         | म॰ अरोदिष्यः            | <b>अरोदिष्यतम्</b> | <b>ग्र</b> रोदिष्यत  |
| <b>र</b> वासम् | ब्यास्व            | <b>ब्या</b> स्म | <b>उ० श्र</b> रोद्ध्यम् | अरोदिष्याव         | <b>अरोदिष्याम</b>    |
|                | िकट्               |                 |                         |                    |                      |
| वरोद           | रुद्रदुः           | <b>६६</b> दुः   | yo.                     | ,                  |                      |
| <b>हरोदिय</b>  | <b>रुद</b> शुः     | क्दद            | म०                      |                    |                      |
| करोद '         | <b>रु</b> स्दिब    | स्बदिम          | ₹०                      |                    |                      |
|                | ( % )              | विद् ( उ        | ानना ) परस्मै           | पदी                |                      |
|                | लट्                |                 |                         | ଲକ୍                |                      |
| वेत्ति         | वित्तः             | विदन्ति         | प्र॰ भ्रवेत्            | श्रवित्राम्        | श्रविद्यः            |
| वेत्सि         | <b>बि</b> स्यः     | वित्य           | म॰ अवेः, अवे            | रेत् अवित्तम्      | अवित                 |
| बेद्य          | विद्वः             | विद्यः          | <b>ड॰ अ</b> बेदम्       | व्यविद             | <b>अविद्य</b>        |
|                | सृट्               |                 |                         | स्रोट्             |                      |
| वेदिग्यति      | वेदिष्यतः          | वेदिध्यन्ति     | प्र• बेतु               | वित्ताम्           | विदन्तु              |
| वेदिण्यसि      | वेदिष्ययः          | वेदिष्यय        | म॰ विद्य                | वित्तम्            | बित्त                |
| वेदिग्यामि     | वेदिष्यादः         | वेदिष्याम       | <b>उ॰ वेदा</b> नि       | वेदाव              | वेदाम                |
|                | विधिलिङ्           |                 |                         | बुट्               |                      |
| विवाद्         | वियाताम्           | विद्युः         | प्र॰ वेदिता             | वेदितारी           | वेदितारः             |
| विद्याः        | विद्यातम्          | विद्यात         | म॰ वेदितासि             | वेदितास्यः         | वेदितास्य            |
| विद्याम्       | विचाव              | विद्याम         | <b>उ॰ वे</b> दितास्मि   | वेदितास्वः         | वेदितास्मः           |
|                |                    |                 |                         |                    |                      |

|                                                             | <b>आ</b> शीर्लिंड्                                                                                   |                                                                     |                                                                                                                             | 276                                                                                                                         |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| विद्यात्                                                    | _                                                                                                    | विद्यासुः                                                           | प्र॰ श्रवेदीत्                                                                                                              | <i>लुङ्</i><br>श्रवेदिष्टाम्                                                                                                | ध्रवेदिषुः                                                                            |
|                                                             | विद्यास्ताम्                                                                                         | _                                                                   |                                                                                                                             | अवाष्टान्<br>अवेदिष्टम्                                                                                                     | <b>अनार्</b> डः<br><b>अवे</b> दिष्ट                                                   |
| विद्याः                                                     | विद्यास्तम्                                                                                          | विद्यास्त                                                           | म॰ श्रवेदीः                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                       |
| विवासम्                                                     | विद्यास्व                                                                                            | विद्यासम                                                            | रु॰ अवेदिषम्                                                                                                                | श्रवेदिष्व                                                                                                                  | <b>अवेदि</b> ष्म                                                                      |
|                                                             | लिट्                                                                                                 |                                                                     | 20                                                                                                                          | लुड ्                                                                                                                       | _20                                                                                   |
| विदाष्टकार                                                  | विदाश्वकतुः                                                                                          | •                                                                   | प्र॰ अवेदिध्यत्                                                                                                             | अवेदिष्यता <b>म्</b>                                                                                                        | श्रवेदिष्यन्                                                                          |
| . विदासकृय                                                  | विदासकथुः                                                                                            | _                                                                   | म॰ अवेदिष्यः                                                                                                                | भवेदिष्यतम्                                                                                                                 | अवेदिध्यत                                                                             |
| विदाषकार                                                    | विदामकृव                                                                                             | विदाधकुम                                                            | ड॰ अवेदिष्यम्                                                                                                               | श्रवेदिष्याव                                                                                                                | <b>अ</b> वेदिष्याम                                                                    |
|                                                             | ( १० ) হা                                                                                            | ास् ( शास                                                           | तन करना ) पर                                                                                                                | स्मैपदी                                                                                                                     |                                                                                       |
|                                                             | लट्                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                             | विभिलिङ्                                                                                                                    |                                                                                       |
| शास्ति                                                      | शिष्टः                                                                                               | शासति                                                               | प्र॰ शिष्यात्                                                                                                               | शिष्याताम्                                                                                                                  | शिष्युः                                                                               |
| शास्त्रि                                                    | হান্ত:                                                                                               | <b>থি</b> ন্ত                                                       | म॰ शिष्याः                                                                                                                  | शिष्यातम्                                                                                                                   | शिष्यात                                                                               |
| <b>शास्मि</b>                                               | शिष्वः                                                                                               | शिष्मः                                                              | <b>ड०</b> शिष्याम्                                                                                                          | शिष्याव                                                                                                                     | शिष्याम                                                                               |
|                                                             | लुट्                                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                             | <b>आशोर्लिङ</b> ्                                                                                                           |                                                                                       |
| शासिष्यति                                                   | शासिष्यतः                                                                                            | शासिष्यनि                                                           | त प्र॰ शिष्यात्                                                                                                             | शिष्यास्ताम्                                                                                                                | शिष्यामुः                                                                             |
| शासिष्यसि                                                   | शासिष्यथः                                                                                            | शासिष्यय                                                            | स॰ शिष्याः                                                                                                                  | शिष्यास्तम्                                                                                                                 | शिष्यास्त                                                                             |
| शासिष्यामि                                                  | शासिध्यावः                                                                                           | शासिच्यामं                                                          | ः ७० शिष्यासम्                                                                                                              | शिष्यास्व                                                                                                                   | शिष्यास्म                                                                             |
|                                                             | सर्                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                             | लिट्                                                                                                                        |                                                                                       |
| श्रशाद                                                      | श्रशिष्टाम्                                                                                          | थशासुः                                                              | प्र॰ शशास                                                                                                                   | शशासतुः                                                                                                                     | शशासुः                                                                                |
| बाशाः, बाशात                                                | •                                                                                                    | अशिष्ट                                                              | म० शशासिय                                                                                                                   | शशाब्धः                                                                                                                     | शशास                                                                                  |
|                                                             |                                                                                                      | श्रशिष्म                                                            | <b>उ॰ शशा</b> स                                                                                                             | शशासिव                                                                                                                      | शशासिम                                                                                |
| अशासम्                                                      | ञाशिष्व                                                                                              | All Al . al                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                       |
| अशासम्                                                      |                                                                                                      | - Aliftinat                                                         |                                                                                                                             | बुट्                                                                                                                        |                                                                                       |
|                                                             | लोट् .                                                                                               | शासनु                                                               | प्र॰ शासिता                                                                                                                 | बुट्<br>शा <b>सिता</b> री                                                                                                   | शासितारः                                                                              |
| शास्तु                                                      | लोट्<br>शिष्टाम्                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                             | शासितारी                                                                                                                    | शासिता <b>रः</b><br>शासिता <b>स्य</b>                                                 |
| शास्तु<br>शाधि                                              | खोट्<br>शिष्टाम्<br>शिष्टम्                                                                          | शासदु                                                               | प्र• शासिता                                                                                                                 | शासितारी<br>शासितास्यः                                                                                                      |                                                                                       |
| शास्तु                                                      | खोट्<br>शिष्टाम्<br>शिष्टम्<br>शासाव                                                                 | शास <b>तु</b><br>शिष्ट                                              | प्र॰ शासिता<br>म॰ शासितासि                                                                                                  | शासितारी<br>शासितास्यः                                                                                                      | शासितास्य                                                                             |
| शास्तु<br>शाधि<br>शासानि                                    | लोट्<br>शिष्टाम्<br>शिष्टम्<br>शासाव<br>सुङ्                                                         | शासदु<br>शिष्ट<br>शासाम                                             | प्र॰ शासिता<br>म॰ शासितासि<br>द॰ शासितास्मि                                                                                 | शाबितारी<br>शासितास्यः<br>शासितास्यः<br>सृङ्                                                                                | शासितास्य<br>शासितास्मः                                                               |
| शास्तु<br>शाधि<br>शासानि<br>श्रशिषत्                        | लोट्<br>शिष्टाम्<br>शिष्टम्<br>शासाव<br>सुङ्<br>श्रशिषताम्                                           | शास <b>तु</b><br>शिष्ट                                              | प्र॰ शासिता म॰ शासितासि त॰ शासितासि प्र॰ शासितासि                                                                           | शाबितारी<br>शाबितास्यः<br>शाबितास्यः<br>स्टब्स्<br>स्टब्स्<br>स्टब्स्                                                       | शासितास्य<br>शासितास्मः<br>अशासिष्यन                                                  |
| शास्तु<br>शाधि<br>शासानि<br>श्रशिषत्<br>श्रशिषत्            | लीट्<br>शिष्टाम्<br>शिष्टम्<br>शासाव<br>स्तुङ्<br>श्रशिषताम्<br>श्रशिषतम्                            | शासतु<br>शिष्ट<br>शासाम<br>श्रशिषन<br>अशिषत                         | प्र॰ शासिता म॰ शासितासि द॰ शासितासि प्र॰ श्रशासिष्यत म॰ श्रशासिष्यत                                                         | शासितारी<br>शासितास्यः<br>शासितास्यः<br>स्टब्ह्<br>स्टब्ह्<br>स्टब्ह्                                                       | शासितास्य<br>शासितास्यः<br>श्रशासिष्यन्<br>श्रशासिष्यन्                               |
| शास्तु<br>शाधि<br>शासानि<br>श्रशिषत्                        | लोट्<br>शिष्टाम्<br>शिष्टम्<br>शासाव<br>सुङ्<br>श्रशिषताम्<br>श्रशिषतम्<br>श्रशिषाव                  | शासतु<br>शिष्ट<br>शासाम<br>श्राशिषन<br>अशिषत<br>श्राशिषाम           | प्र॰ शासिता म॰ शासितासि द॰ शासितास्मि प्र॰ स्रशासिष्यत<br>म॰ स्रशासिष्यत                                                    | शासितारी<br>शासितास्यः<br>शासितास्यः<br>स्टब्स्<br>अशासिष्यताम्<br>अशासिष्यतम्<br>अशासिष्यतम्                               | शासितास्य<br>शासितास्यः<br>श्रशासिष्यन्<br>श्रशासिष्यन्                               |
| शास्तु<br>शाधि<br>शासानि<br>श्रशिषत्<br>श्रशिषत्            | लोट्<br>शिष्टम्<br>शासाव<br>सुङ्<br>श्रशिषताम्<br>श्रशिषतम्<br>श्रशिषाव<br>(११)                      | शासतु<br>शिष्ट<br>शासाम<br>श्राशिषन<br>अशिषत<br>श्राशिषाम           | प्र॰ शासिता म॰ शासितासि द॰ शासितासि प्र॰ श्रशासिष्यत म॰ श्रशासिष्यत                                                         | शासितारी<br>शासितास्यः<br>शासितास्यः<br>स्टब्स्<br>श्रशासिष्यताम्<br>श्रशासिष्यतम्<br>श्रशासिष्याव<br>श्रशासिष्याव          | शासितास्य<br>शासितास्यः<br>श्रशासिष्यन्<br>श्रशासिष्यन्                               |
| शास्तु<br>शाधि<br>शासानि<br>श्रशिषत्<br>श्रशिषः<br>श्रशिषम् | लीट्<br>शिष्टाम्<br>शिष्टम्<br>श्रासाव<br>स्तुङ्<br>श्रशिषताम्<br>श्रशिषतम्<br>श्रशिषाव<br>(११) :    | शासतु<br>शिष्ट<br>शासाम<br>श्रशिषन<br>अशिषत<br>श्रशिषाम<br>शी ( शयः | प्र॰ शासिता म॰ शासितासि द॰ शासितासि प्र॰ स्रशासिष्यत<br>म॰ स्रशासिष्यत<br>स॰ स्रशासिष्यत<br>द॰ स्रशासिष्यम्<br>त सरना ) सार | शासितारी<br>शासितास्यः<br>शासितास्यः<br>लुङ्<br>श्रशासिष्यताम्<br>श्रशासिष्याम्<br>श्रशासिष्याव<br>मनेपदी                   | शासितास्य<br>शासितास्मः<br>अशासिष्यन्<br>अशासिष्यन्<br>अशासिष्यत<br>अशासिष्याम        |
| शास्तु<br>शाधि<br>शासानि<br>श्रशिषत्<br>श्रशिषः<br>श्रशिषम् | लीट्<br>शिष्टाम्<br>शिष्टम्<br>शासाव<br>सुङ्<br>श्रशिषताम्<br>श्रशिषतम्<br>श्रशिषाव<br>(११) :<br>लट् | शासतु<br>शिष्ट<br>शासाम<br>अशिषन<br>अशिषाम<br>शी ( शयः              | प्र॰ शासिता म॰ शासितासि द॰ शासितासि प्र॰ स्रशासिष्यत म॰ स्रशासिष्यः द॰ स्रशासिष्यम् न करना ) आरस्                           | शासितारी<br>शासितास्यः<br>शासितास्यः<br>स्टब्स्<br>श्रशासिष्यतम्<br>श्रशासिष्यतम्<br>श्रशासिष्याव<br>मनेपदी<br>श्राशीकिष्ट् | शासितास्य<br>शासितास्मः<br>श्रशासिष्यन्<br>श्रशासिष्यन्<br>श्रशासिष्याम<br>श्रियदीरन् |
| शास्तु<br>शाधि<br>शासानि<br>श्रशिषत्<br>श्रशिषः<br>श्रशिषम् | लीट्<br>शिष्टाम्<br>शिष्टम्<br>श्रासाव<br>स्तुङ्<br>श्रशिषताम्<br>श्रशिषतम्<br>श्रशिषाव<br>(११) :    | शासतु<br>शिष्ट<br>शासाम<br>श्रशिषन<br>अशिषत<br>श्रशिषाम<br>शी ( शयः | प्र॰ शासिता म॰ शासितासि द॰ शासितासि प्र॰ स्रशासिष्यत म॰ स्रशासिष्यः द॰ स्रशासिष्यम् न करना ) आरस्                           | शासितारी<br>शासितास्यः<br>शासितास्यः<br>लुङ्<br>श्रशासिष्यताम्<br>श्रशासिष्याम्<br>श्रशासिष्याव<br>मनेपदी                   | शासितास्य<br>शासितास्मः<br>श्रशासिष्यन्<br>श्रशासिष्यन्<br>श्रशासिष्याम<br>श्रियदीरन् |

|                                                                      | सृट्                                                                              |                                                                       |                                                                         | ब्रिट्                                                                                                     |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| शबिष्यते                                                             | शयिष्येते                                                                         | शयिष्यन्ते                                                            | प्र॰ शिश्ये                                                             | शिश्याते                                                                                                   | शिश्यिरे                                                                                    |
| शयिष्यसे                                                             | शयिष्येये                                                                         | शयिष्यध्ये                                                            | म॰ शिश्यिषे                                                             | शिश्याये                                                                                                   | शिश्यिष्वे                                                                                  |
| शयिष्ये                                                              | शयिष्यावहे                                                                        | शयिष्यामहे                                                            | <b>ड॰ शिश्ये</b>                                                        | शिश्यवहे                                                                                                   | शिश्यमद्दे                                                                                  |
|                                                                      | सक्                                                                               |                                                                       |                                                                         | <del>बु</del> ट्                                                                                           |                                                                                             |
| अशेत                                                                 | अशयाताम्                                                                          | <b>अशेर</b> त                                                         | प्र॰ शयिता                                                              | शयितारी                                                                                                    | शयितारः                                                                                     |
| <b>अरोग</b> ः                                                        | श्रशेयायाम्                                                                       | अशेष्यम्                                                              | म॰ शयितासे                                                              | शयितासाथे                                                                                                  | शयिताध्वे                                                                                   |
| ष्ट्रशिय                                                             | श्रशेवहि                                                                          | अशेमहि                                                                | उ॰ शयिताहै                                                              | श्रायितास्वहे                                                                                              | शयितास्महे                                                                                  |
|                                                                      | स्रोट्                                                                            |                                                                       |                                                                         | <b>जुर</b> ्                                                                                               |                                                                                             |
| शेताम्                                                               | शयाताम्                                                                           | शेरताम्                                                               | प्र॰ अश्वविष्ट                                                          | अशयिषाताम्                                                                                                 | अशयिषत                                                                                      |
| शेष्व                                                                | शयायाम्                                                                           | शेष्वम्                                                               | म॰ अशयिष्ठाः                                                            | अशयिषायाम्                                                                                                 | अशिष्यम्                                                                                    |
| शयै                                                                  | शयावहै                                                                            | शयामहै                                                                | उ॰ अशयिषि                                                               | अशिष्वद्दि                                                                                                 | अश्रयिषमहि                                                                                  |
|                                                                      | विधिलिङ्                                                                          |                                                                       |                                                                         | छुड                                                                                                        |                                                                                             |
| शयीत                                                                 | शयीयाताम्                                                                         | शयीरन्                                                                | प्र० ग्रशिष्य                                                           | त अशयिष्येताम्                                                                                             | अश्विष्यन्त                                                                                 |
| शयीयाः                                                               | श्यीयायाम्                                                                        | शयीष्यम्                                                              | म॰ अशयिष्य                                                              | ाः अशयिष्येयाम्                                                                                            | अशयिष्य ध्वम्                                                                               |
| शयीय                                                                 | श्यीवहि                                                                           | शयीमहि                                                                | <b>उ॰ श्र</b> शयिष्ये                                                   | श्चशयिष्यावहि                                                                                              | अशयिष्यामहि                                                                                 |
|                                                                      | ( १ः                                                                              | <b>१ ) स्ना (</b> र                                                   | नहाना ) परस्                                                            | मेपदी                                                                                                      |                                                                                             |
|                                                                      | बर्                                                                               |                                                                       |                                                                         | लृट्                                                                                                       |                                                                                             |
| स्नाति                                                               | स्नातः                                                                            | स्नान्ति                                                              | प्र॰ स्नास्यति                                                          | <b>स्नास्यतः</b>                                                                                           | स्नास्यन्ति                                                                                 |
| स्नासि                                                               | स्नाथः                                                                            | स्नाय                                                                 | म॰ स्नास्यसि                                                            | स्नास्ययः                                                                                                  | स्नास्यय                                                                                    |
| स्नामि                                                               | 23197                                                                             |                                                                       | ^                                                                       |                                                                                                            |                                                                                             |
|                                                                      | स्नावः                                                                            | स्तामः                                                                | उ॰ स्नास्याहि                                                           | र स्नास्यावः                                                                                               | स्नास्यामः                                                                                  |
|                                                                      | <b>ਲ</b> €_                                                                       | स्तामः                                                                | उ॰ स्नास्याद                                                            | । स्नास्यावः<br>लिट्                                                                                       | स्नास्यामः                                                                                  |
| <b>अस्ता</b> द्                                                      |                                                                                   |                                                                       | उ॰ स्नास्याद<br>गन् प्र॰ सस्नौ                                          |                                                                                                            | स्नास्यामः                                                                                  |
| श्रस्नाध्<br>श्रस्नाः                                                | कड्                                                                               |                                                                       | गन् प्र॰ सहनी                                                           | लिट्                                                                                                       | सस्तुः<br>। सस्न                                                                            |
|                                                                      | <del>कड्</del><br>श्रस्नाताम्                                                     | बस्तुः,बस्                                                            | गन् प्र॰ सहनी                                                           | लिट्<br>स <b>स्नतु</b> ।                                                                                   | बस्तुः                                                                                      |
| <b>श</b> स्ताः                                                       | कह्<br>श्रस्नाताम्<br>श्रस्नातम्                                                  | श्रस्तुः,श्रस्त<br>श्रस्तात                                           | गान् प्र॰ सहनौ<br>म॰ सहिन्य                                             | लिट्<br>सस्ततुः<br>,सस्नाय सस्तथः<br>सस्तिब<br>सुट्                                                        | सस्तुः<br>: सस्त<br>सस्निम                                                                  |
| ग्रस्नाः<br>श्रस्नाम्                                                | स्त्र<br>सस्ताताम्<br>स्रश्तातम्<br>सस्ताव                                        | श्रस्तुः,श्रस्त<br>श्रस्तात                                           | गान् प्र॰ सहनौ<br>म॰ सहिन्य                                             | लिट्<br>सस्ततुः<br>,सस्नाय सस्तशुः<br>सस्तिब<br>सुद्                                                       | सस्तुः<br>। सस्न                                                                            |
| श्वस्नाम्<br>श्वस्नाम्<br>स्नातुः, स्नात                             | स्रक्<br>सस्नाताम्<br>सस्नातम्<br>सस्नाव<br>स्रोट्                                | बस्तुः,बस्त<br>बस्तात<br>बस्ताम                                       | गन् प्र॰ सस्तौ<br>म॰ सस्निय<br>ड॰ सस्तौ                                 | लिट्<br>सस्ततुः<br>,सस्नाय सस्तथः<br>सस्निब<br>सुट्<br>स्नातारौ                                            | सस्तुः<br>: सस्त<br>सस्निम                                                                  |
| श्वस्नाम्<br>श्वस्नाम्<br>स्नातुः, स्नात                             | स्नाताम्<br>अस्नातम्<br>अस्नाव<br>स्राव<br>स्रोट्                                 | श्रस्तुः,श्रस्त<br>श्रस्तात<br>श्रस्ताम<br>स्तान्तु                   | गन् प्र॰ सस्ती<br>म॰ सस्निय<br>ड॰ सस्ती<br>प्र॰ स्नाता<br>म॰ स्नाता     | लिट्<br>सस्ततुः<br>,सस्नाय सस्तथः<br>सस्निब<br>सुट्<br>स्नातारौ                                            | सस्तुः<br>सस्न<br>सस्निम<br>स्नातारः                                                        |
| श्वस्ताः<br>श्वस्ताम्<br>स्नातुः स्नात<br>स्नाहिः स्नात              | स्वाताम्<br>श्रह्नातम्<br>श्रह्नाव<br>स्वाद्<br>स्वादाम्<br>ताद् स्नातम्          | श्वस्तुः,श्रस्त<br>श्वस्तात<br>श्वस्ताम<br>स्तान्तु<br>स्तात          | गन् प्र॰ सस्ती<br>म॰ सस्निय<br>८॰ सस्ती<br>प्र॰ स्नाता<br>म॰ स्नाता     | लिट्<br>सस्ततुः<br>अस्ततय सस्तशुः<br>सस्तिव<br>स्ट्<br>स्नातारौ<br>सि स्नातास्यः<br>स्मि स्नातास्यः        | सस्तुः<br>सस्त<br>सस्तिम<br>स्तातारः<br>स्तातास्य<br>स्तातास्यः                             |
| श्वस्ताः<br>श्वस्ताम्<br>स्नातुः स्नात<br>स्नाहिः स्नात              | स्नाताम्<br>सस्नातम्<br>सस्नाव<br>स्नाव<br>स्नाव<br>साद् स्नावाम्<br>ताद् स्नावम् | श्वस्तुः,श्रस्त<br>श्वस्तात<br>श्वस्ताम<br>स्तान्तु<br>स्तात          | गन् प्र॰ सस्नौ म॰ सस्निय द॰ सस्नौ प्र॰ स्नाता म• स्नाता द॰ स्नाता       | लिट्<br>सस्ततुः<br>अस्ताय सस्तथः<br>सस्तिव<br>लुट्<br>स्नातारौ<br>सि स्नातास्यः<br>स्मि स्नातास्यः<br>लुङ् | सस्तुः<br>सस्तिम<br>सस्तिम<br>स्तातारः<br>स्तातास्य<br>स्तातास्यः                           |
| श्वस्ताः<br>श्वस्ताम्<br>स्ताद्वः, स्तात<br>स्ताहिः, स्तात<br>स्तानि | स्नाताम्<br>श्रस्नातम्<br>श्रस्नाव<br>स्नाद्यम्<br>ताद्यस्नातम्<br>स्नाव<br>स्नाव | श्रस्तुः,श्रस्त<br>श्रस्तात<br>श्रस्ताम<br>स्तान्तु<br>स्तात<br>स्ताम | गन् प्र॰ सस्ती  म॰ सस्निय  ह॰ सस्ती  प्र॰ स्नाता  म॰ स्नाता  प्र॰ सस्ता | लिट्<br>सस्ततुः<br>अस्ततय सस्तशुः<br>सस्तिव<br>स्ट्<br>स्नातारौ<br>सि स्नातास्यः<br>स्मि स्नातास्यः        | सस्तुः<br>सस्त<br>सस्तिम<br>स्तातारः<br>स्तातास्य<br>स्तातास्यः<br>स्तातास्यः<br>स्तातास्यः |

|                 | <b>आ</b> शीर्लिं <b>ट</b> ् |              |                         | लुङ                        |
|-----------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| स्नायात्        | स्तायास्ताम्                | स्नायासुः    | प्र॰ श्रहनास्य          | त् अस्मास्यताम् अस्नास्यन् |
| स्नायाः         | स्नायास्तम्                 | स्नायास्त    | म० धस्तास्य             | ः श्रस्नास्यतम् अस्नास्यत  |
| स्नायासम्       | स्नायास्य                   | स्नायास्म    | <b>८॰</b> अस्नास्य      | म् अस्तास्याय अस्तास्याम   |
|                 | ष्यया                       |              |                         |                            |
| स्नेयात्        | स्नेयास्ताम्                | स्नेयासुः    | Яo                      |                            |
| स्नेयाः         | स्नेयास्तम्                 | स्नेयास्त    | <b>स</b> ॰              |                            |
| स्नेयासम्       | स्नेयास्य                   | स्नेयास्म    | ₹॰                      |                            |
|                 | ( १३                        | १) स्वप्(    | सोना ) परस्मै           | पदी                        |
|                 | बर्                         |              |                         | 8 <b>.</b>                 |
| स्वपिति         | स्वपितः                     | स्वपनित      | प्र॰ अस्वपीत्,          | अस्वपत् अस्वपिताम् अस्वपन् |
| स्विपवि         | स्विपयः                     | स्विपय       | स॰ अस्वपीः,             | बस्वपः अस्वपितम् अस्वपित   |
| स्विपिम         | स्विवदः                     | रवपिमः       | <b>ड॰ श्रह्ब</b> पम्    | अस्विव श्रस्विम            |
|                 | सृट्                        |              |                         | लोट्                       |
| स्बप्स्यति      | स्वप्स्यतः                  | स्वप्स्यन्ति |                         | पितात् स्वपिताम् स्वपन्तु  |
| स्वप्स्यसि      | स्वप्स्यथः                  | स्वप्स्यय    | म॰ स्वपिहि, स्व         | पितात्, स्वपितम् स्वपित    |
| स्वप्स्यामि     | स्वप्स्यावः                 | स्वप्स्यामः  | उ० स्वपानि              | स्वपाव स्वपाम              |
|                 | विधिलिङ्                    |              | ,                       | लुट्                       |
| स्वप्यात्       | स्वप्याताम्                 | स्वप्युः     | प्रक्र स्वप्ता          | स्वप्तारी स्वप्तारः        |
| स्वधाः          | स्वप्यातम्                  | स्वप्यात     | स॰ स्वप्तासि            | स्वतास्यः स्वतास्य         |
| स्वप्याम्       | स्वप्याव                    | स्यप्याम     | <b>ड॰ स्वप्तास्मि</b>   | स्वप्तास्यः स्वप्तास्मः    |
|                 | आशीर्कर्                    |              |                         | लुङ्                       |
| सुप्यात्        | सुप्यास्ताम्                | सुप्यासुः    | प्र॰ श्रह्माप्सीत       |                            |
| सुप्याः         | सुप्यास्तम्                 | सुप्यास्त    | म॰ अस्वाप्सीः           | धस्वासम् धस्वास            |
| सुप्यासम्       | सुप्यास्व                   | सुत्यास्म    | उ॰ श्रस्वाप्सम्         | श्रस्वाप्स श्रस्वाप्स      |
|                 | बिट्                        |              |                         | <b>लुङ</b> ्               |
| सुब्बाप         | सुषुपद्यः                   | सुबुद्रः     | प्र॰ शस्त्रप्र          | अस्वप्स्यताम् अस्वप्स्यन्  |
| मुध्वपिय, सुष्व | प्य सुबुपशुः                | सुबुप        | म॰ अस्वप्स्यः           | भ्रस्वप्स्यतम् अस्वप्स्यत  |
| सुम्बाप, सुम्बप | मुषुपि <b>व</b>             | सुषुपिम      | <b>ड० ग्रह्व</b> प्स्यम | अस्वप्स्याव अस्वप्स्याम    |
| श्वस् ( साँस    | होना ) के रूव               |              | न होते हैं । यथा        |                            |
| सर्             | य॰ वै॰                      | Ų            |                         | श्वसिति                    |
| न्यर्           | 2)                          |              |                         | श्वसिष्यति                 |
| सर् 💮           | i a si                      |              |                         | श्चरवधीत्श्चरवसत्          |
| स्रोट्          | . 29                        | •            | 2)                      | रवसिद्ध                    |

| विधिलिङ          | Zo Zo         |                   | <b>फ्रय</b> न      | रवस्थात्               |                   |
|------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------|
| वाशीलंक          | n             |                   | 22                 |                        |                   |
| स्टिट्           | 1 22          |                   | ,,                 | रवस्याद                |                   |
| नुद्             | "             |                   | 30                 | रारवास                 |                   |
| जु <b>ङ</b> ्    |               |                   | 3)                 | रवसिता                 |                   |
| खर               | 22            |                   | 23                 | अर <b>व</b> सीत्       |                   |
|                  | ,             |                   |                    | अरवशिष्यस्             |                   |
|                  | (             | १४) इन् (         | मारना ) परसं       | मेप <b>द्</b> धि       |                   |
|                  | सर्           |                   |                    | <b>बाशी</b> किंक्      |                   |
| इन्ति            | इतः           | ध्नन्ति           | प्र॰ नध्यात्       |                        | बच्यासुः          |
| हंसि             | ह्यः          | हय                |                    | षध्यास्तम्             | वध्यास्त          |
| इन्मि            | <b>ह</b> न्यः | इन्सः             | उ॰ बध्यायम्        | •                      | नन्यासम           |
|                  | बृट्          |                   |                    |                        |                   |
| <b>ह</b> निष्यति | हुनिष्यतः     | इनिष्यन्ति        | त्र <b>ः वदा</b> त | (सर्                   |                   |
| इनिष्यसि         | इनिष्ययः      | हनिष्यय           |                    | जप्ततुः                | वध्यः             |
| इनिष्यामि        | इनिष्यावः     | <b>ह</b> निष्यासः | म॰ अधनिय,ज         |                        | बध्न              |
| Q14 Allis        |               | Secondar.         | <b>उ० जवान,जब</b>  |                        | अध्निम            |
|                  | लक्           |                   | ©3 °4              | न्ट्                   |                   |
| यहन्             | अहताम्        | श्रध्नन्          | प्र॰ इन्ता         | इन्तारी                | इन्तारः           |
| श्रहन्           | अहतम्         | अहत               | म॰ इन्तासि         | इन्तास्यः              | इन्तास्य          |
| श्रहनम्          | ग्रहन्य       | श्रहन्म           | उ॰ इन्तास्मि       | <b>ह</b> न्तास्वः      | इन्तास्मः         |
|                  | स्रोट्        |                   |                    | 6.0                    |                   |
| हन्द्र           | हताम्         | प्सन्तु           | प्र॰ अवधीत्        | अवधिष्टाम्             | अवविषुः           |
| वाहि             | इतम्          | इत                | स॰ ऋवधीः           | अवधिष्टम्              | अवधिष्ट           |
| हनानि            | हनाव          | हनाम              | न॰ भवधिषम          | अवधिष्य                | धवधिया            |
|                  | विधिक्तिक्    |                   |                    | सुक                    |                   |
| इन्यात्          | हन्याताम्     | इन्युः            | प्र• श्रहनिष्यत    | र्<br>इ. ब्रहनिध्यताम् | <b>अह</b> निष्यन् |
| हन्याः           | हन्यातम्      | _                 | _                  | <b>अह</b> निष्यतम्     |                   |
|                  |               |                   |                    |                        |                   |

### ३—जुह्रोत्याविगण

उ॰ ग्रहनिष्यम् ग्रहनिष्याव

ब्रह्मिष्याम

इस गण की प्रथम थातु हु ( इवन करना ) है बौर उसके रूप जुहोति, जुहुतः, जुहुति बादि होते हैं, इसिकए इस गण का नाम जुहोत्यादिगण पड़ा।

जुहोत्यादिभ्यः रजुः ।२।४।७४। जुहोत्यादिगण की चातुकों के क्रानन्तर राप् का 'रजु' भादेश होता है। इस 'रजु' में इन्छ शेष नहीं रहता को घातुकों में जुड़ता हो। हाँ "रक्षी"।६।१।१०। के अजुधार 'रजु' के कारण चातु का दिख हो जाता है।

इन्याव

हन्याम

इन्याम्

इस गण में वर्तमान प्रथम पुरुष के बहुवचन में 'झन्ति' के स्थान पर 'अति' तथा आनश्यतन भूत के प्रथम पुरुष के बहुवचन में 'अन्' के स्थान पर 'उस्' होता है। इस 'उस्' प्रत्यय के पूर्व धातु का अन्तिम 'आ' का लोप कर दिया जाता है और अन्तिम इ, त, ऋ को गुण हो जाता है।

# (१) हु ( इवन करना, खाना, लेना ) परस्मैपदी

| (1)8(44 444)        |                    |           | श्राशीलिंड्         |                  |                |  |
|---------------------|--------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------|--|
|                     | लट्                |           | 4                   | •                | aratra !       |  |
| जुहोति              | जुहुतः             | जुह्नति   | प्र॰ ह्यात्         | •                | हुयासुः        |  |
| जुहोषि              | जुहुयः             | जुहुय     | म० हुयाः            | ह्यास्तम्        | हुयास्त        |  |
| जुहोमि              | जुहुवः             | जुहुमः    | <b>उ॰ हुयायम्</b>   | हुयास्व          | हुयास्म        |  |
|                     | लृट् -             |           | 5-1                 | लेट्             |                |  |
| <b>हो</b> ड्यति     | होष्यतः            | होध्यन्ति | प्र॰ जुहाब          | जुहुव <b>तुः</b> | <u>ज</u> हुवुः |  |
| _                   | होस्य <b>यः</b>    | होध्यय    | म॰जुह्रविय,जुह्रोय  | जुहुवधुः         | जुहुद          |  |
| होम्यसि<br>होन्यामि | हाष्यावः           | होज्यामः  | स॰ जुद्दान, जुद्दव  | जुहुविव          | जुहुषिम        |  |
| .ફાલ્લાલ            |                    |           | * ***5              | लुट्             |                |  |
|                     | लब्                |           | प्र॰ होता           | होतारौ           | होतारः         |  |
| अजुहोत्             | थजुहुताम्          | ब्रजुहबुः |                     | होतास्थः         | होतास्य        |  |
| श्रजुहोः            | श्रजुहुतम्         | श्रजुहुत  | म॰ होतासि           | होतास्यः         | होतास्मः       |  |
| श्रजुहवम्           | श्रजुहुब           | श्रजुहुम  | <b>उ॰ होतास्मि</b>  |                  |                |  |
|                     | स्रोट्             | 9 9       | 10 m                | लुङ्             | -3-            |  |
| ন্তু হাব্ৰ          | जुहुताम्           | जहत्      | प्र॰ ऋहोषीत्        | श्रहीष्टाम्      | श्रहोषु:       |  |
|                     | _                  | जुहुत     | य॰ श्रहीषोः         | <b>बह्</b> रिम्  | ब्रहीष्ट       |  |
| जुहुचि<br>जुहुवानि  | जुहुतम्<br>जुहुवाव | जुइवाम    | ड॰ ग्रहोषम्         | श्रहीख           | श्रहीच्म       |  |
| श्री है जा है।      | विधिक्ति           |           |                     | लुङ्             |                |  |
|                     |                    |           | प्र॰ अहोध्यत्       | श्रहोध्यताम्     | श्रहोध्यन्     |  |
| जुहुयात्            | जुहुयाताम्         | जुहुयुः   | स॰ श्रहोध्यः        | श्रहोध्यतम्      | श्रहोध्यत      |  |
| जुहुयाः             | <b>जुहुयातम्</b>   | जुहुयत    |                     | श्रहोध्याव       | अहोध्याम       |  |
| जुहुयाम्            | जुहुया <b>व</b>    | जुहुयाम   | <b>ड॰ अ</b> होष्यम् | adi.ai.          |                |  |
| •                   |                    | ;         | उभयपदी              |                  |                |  |
|                     |                    |           | ( देना ) परस्मैपः   | <b>T</b>         |                |  |
|                     |                    | ( 1)41    | 9013                | ग्रीर्लिङ्       |                |  |
|                     | बर्                |           | _                   | _                | देयामुः        |  |
| ददाति               | दत्तः              | ददति      | प्र॰ देयात्         | देयास्ताम्       | देयास्त        |  |
| ददासि               | दत्यः              | दत्य      | म॰ देयाः            | देयास्तम्        | देयास          |  |
| ददामि               | बद्धः              | द्याः     | उ॰ देयासम्          | देयास्व          | 441रन          |  |
| 1,111               | <b>लृट्</b>        |           |                     | लिट्             |                |  |
|                     | _                  | दास्यन्ति | प्र॰ ददौ            | <b>ददतुः</b>     | ददुः           |  |
| दास्यति             | दास्यतः            | दास्यय    | म॰ ददिय, ददाध       | द्रधुः           | दद             |  |
| दास्यसि             |                    |           | उ॰ ददी              | ददिव             | दिदम           |  |
| दास्यारि            | दास्यावः           | बास्यामः  | 0- 441              |                  |                |  |

|                 | <b>ल</b> ह्      |             |                                         | न्नुट्                                                               |                     |
|-----------------|------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>अद्दा</b> त् | अद्ताम्          | बद्दुः      | प्र॰ दाता                               | दातारी                                                               | दातारः              |
| <b>अद्द</b> ाः  | <b>अदत्तम्</b>   | <b>अ</b> दत | म॰ दातासि                               | दातास्यः                                                             | दातास्य             |
| अददाम्          | श्रदद्व          | श्रदय       | उ॰ दातास्मि                             | दातास्यः                                                             | दातास्मः            |
|                 | ळोट्             |             |                                         | लु∙्                                                                 |                     |
| ददातु ं         | दशाम्            | ददतु        | प्र॰ चदात्                              | बदाताम्                                                              | बादुः               |
| देहि            | दत्तम्           | दत्त        | म॰ अदाः                                 | चदातम्                                                               | भदात                |
| द्यानि          | ददाव             | ददाम व      | ड॰ अदाम्                                | श्रदाव                                                               | चदाम                |
|                 | विविश            | हेड         |                                         | लंड                                                                  |                     |
| द्यात्          | दयाताम्          | द्युः :     | प्र• श्रदास्यत्                         | श्रदास्यताम्                                                         | अदास्यन्            |
| दयाः            | द्यातम्          | द्यात ।     | म॰ अदास्यः                              | श्रदास्यतम्                                                          | अदास्यत             |
| द्याम्          | द्याव            | द्याम स     | १० अदास्यम्                             | <b>अदास्याव</b>                                                      | चदास्याम            |
|                 |                  | दा (        | देना ) आत्मरे                           | ोपद                                                                  |                     |
| दसे             | ददाते .          | ददते - ऽ    | ।॰ ग्रदत्त                              | श्रददाताम्                                                           | भददत                |
| दत्से           | ददाथे            | दद्धवे ।    | म॰ अदत्याः                              | श्रद्वापाम्                                                          | श्रदद्श्यम्         |
| ददे             | <b>ब</b> ह्र हे  | दशहे ।      | <b>इ० अद्</b> दि                        | सदहहि                                                                | <b>यदग्र</b> हि     |
|                 | लृट्             |             |                                         | ब्रोट्                                                               |                     |
| दास्यते         | दास्येते         | दास्यन्ते   | प्र॰ दत्ताम्                            | ददाताम्                                                              | ददताम्              |
| दास्यसे         | दास्येथे         | दास्यष्वे   | म० दत्स्व                               | ददायाम् े                                                            | दद्श्वम्            |
| ·दास्ये         | दास्यावहे        | दास्यामहे   | <b>ह० ददे</b>                           | ददावहै                                                               | ददामहै              |
|                 | विधिसिङ          | _           |                                         | बुट्                                                                 |                     |
| ददीत            | ददीयाताम्        | ददीरन्      | प्र॰ दा                                 | ता दातारी                                                            | वातारः              |
| ददीयाः          | ददीयायाम्        | ददीष्यम्    | म॰ दा                                   | तास दातासाये                                                         | दाताचे              |
| द्दीय           | ददीवहि           | ददीमहि      | व॰ दा                                   | ताहे दातास्वहे                                                       | दातास्महे           |
|                 | <b>भाशी</b> र्सि | Ŧ,          |                                         | खुर                                                                  |                     |
| दासीष्ट         | दासीयास्ता       | म् दासीरन   | प्र• अ                                  | देत अदिवात                                                           | म् ऋदिषत            |
| दासीष्ठाः       | . 2007202000     | र् दासीध    | ।म् <b>म∘</b> आ                         | देयाः अदिषाध                                                         | ाम् अदिष्यम्        |
| 410101-         | दावापारपा        |             | •                                       |                                                                      |                     |
| दासीय           | दासीवहि          | दासीम       |                                         |                                                                      | ग्रदिष्महि          |
|                 |                  | दासीम       |                                         | षि ग्रदि <sup>5</sup> वहि<br>कुरु                                    |                     |
| दासीय ददे :     | दासीबहि<br>सिट्  |             |                                         | वि श्रदिव्वहि<br>कृष्ट्<br>गस्यत श्रदास्येताम                        | र् <b>अदास्यन्त</b> |
| दासीय           | दासीबहि<br>सिट्  | दासीम       | हि <b>उ॰ श्र</b> दि<br>प्र॰ सद<br>म॰ सद | क्षि ग्रदिष्वहि<br>लुङ्<br>गस्यत ग्रदास्येताः<br>गस्ययाः ग्रदास्येया |                     |

# उभयपदी

| (३) हा ( घारण करना, पोषण करना ) परस्मैपदी |                     |                  |                                       |                                          |                    |  |  |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--|--|
| :                                         | स्रद्               |                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | विधिलिङ्                                 |                    |  |  |
| द्वाति                                    | धताः                | द्धति            | प्र॰ दच्याद                           | द्याताम्                                 | दच्यु:             |  |  |
| व्यासि                                    | चरथः                | घरम              | स॰ दच्याः                             | द्ध्यातम्                                | द्य्यात            |  |  |
| द्यामि                                    | द्धः                | द्धाः            | ड॰ दध्याम्                            | द्ध्याव                                  | दण्याम             |  |  |
| पुनाम                                     | नृट्                |                  |                                       | शीलिंक्                                  |                    |  |  |
| चास्यति                                   | घास्य <b>यः</b>     | <b>घास्यन्ति</b> | प्र॰ धेयात्                           | धेयास्ताम्                               | घेयासुः            |  |  |
| _                                         | 1                   | चास्यय           | म॰ घेयाः                              | <b>षेयास्तम्</b>                         | <b>धेयास्त</b>     |  |  |
| घास्यसि                                   | धार्ययः             | धास्यामः         | <b>ड॰ धेयासम्</b>                     | <b>घे</b> यास्व                          | <b>धेयास्म</b>     |  |  |
| धास्यामि                                  | <b>धास्यावः</b>     | 4(4)4            |                                       | िळट्                                     |                    |  |  |
|                                           | ES.                 | भद्धः            | प्र• दधी                              | दघतुः                                    | द्धः               |  |  |
| श्रद्धाः<br>श्रद्धाः                      | श्रथताम्<br>श्रथतम् | जर <b>ु</b>      | स॰ द्विय, द्वाय                       | दध्युः                                   | दम                 |  |  |
|                                           | ग्रदच्य             | धक्षम            | <b>उ॰ द</b> षी                        | द्घिव                                    | दिधिस              |  |  |
| श्रद्धाम्                                 | ब्रोट् ः            |                  |                                       | <b>बुट्</b>                              |                    |  |  |
| द्वातु                                    | वत्ताम्             | दभतु             | प्र॰ पाता                             | <b>धातारी</b>                            | <b>षातारः</b>      |  |  |
| चेहि                                      | धत्तम्              | वत               | म॰ घातासि                             | षातास्यः                                 | घातास्य            |  |  |
| द्यानि                                    | द्याव               | द्वाम            | <b>इ॰ घातास्मि</b>                    | <b>धातास्वः</b>                          | <b>बातास्मः</b>    |  |  |
| •                                         | लु≠्                |                  |                                       | लुक                                      | em:212             |  |  |
| श्रमात्                                   | अधाताम्             | ब्राञ्चः         | प्र॰ धषास्यत्                         | अधास्यताम्                               | अधास्यन्           |  |  |
| श्राचाः                                   | श्रभातम्            | अघात             | म० अधास्यः                            | धवास्यतम्                                | अधास्यत            |  |  |
| क्रधाम्                                   | श्रधाव              | भवाम             | ्व॰ श्रषास्यम्                        | श्रधास्याव                               | अधास्याम           |  |  |
|                                           | খা ( খা             | रण करना, '       | पोचण करना ) अ                         | (सम्बद्<br>बार्गार्टिक                   |                    |  |  |
|                                           | सर्                 |                  |                                       | ष्ट्राशक्ति <del>ः</del><br>धासीयास्ताम् | <b>भासीरन्</b>     |  |  |
| <b>म</b> से                               | दघाते               | द्वते            | प्र॰ धासीष्ट                          | <b>धासीयास्थाम्</b>                      |                    |  |  |
| घरसे                                      | दघाये               | धद्ध्वे          | म॰ घासीष्ठाः                          | पासायार-गर्य<br>पासीयहि                  | <b>घासीमहि</b>     |  |  |
| द्धे                                      | दध्बहे              | दश्महे           | <b>उ॰ घासीय</b>                       | _                                        | 41.00.00           |  |  |
|                                           | <b>क्ट</b>          |                  |                                       | तिट्                                     | द्धिरे             |  |  |
| घास्यते                                   | <b>घास्येते</b>     | घास्यन्ते        | प्र• द्व                              | द्याते                                   | दिख्वे             |  |  |
| घास्यसे                                   | घास्येथे            | चास्यच्ये        | म॰ द्धिषे                             | द्याये                                   | द <b>िम</b> हे     |  |  |
| धास्ये                                    | घास्यावहे           | घास्यामहे        | <b>उ॰ द</b> घे                        | द्धिवहे                                  | दावनश्             |  |  |
|                                           | स्                  |                  |                                       | सुट्                                     | धातारः             |  |  |
| ग्रधत                                     | श्रद्य।ताम्         | अद्यंत           | प्र॰ घाता                             | षातारी<br>षातासाये                       | धाताध्ये           |  |  |
| श्रवत्या-                                 | ञ्चदघायाम्          | च्चवद्चम्        | म॰ घातासे                             | <b>भातास्वहे</b>                         | <b>धातास्मद्दे</b> |  |  |
| ग्रद्धि                                   | <b>शदब</b> हि       | घदमाहि           | <b>ड॰ घाताहे</b>                      | 4101446                                  | 4141444            |  |  |

|                        | क्रोट्          |            |                     | <b>सु</b> रू                     |                            |
|------------------------|-----------------|------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|
| वत्ताम्                | दघाताम्         | द्यताम्    | प्र॰ सवित           | ख <sup>्</sup> ्<br>अधिषाताम्    | ग्राधिसत                   |
| घरस्व                  | दघायाम्         | घद्धम्     | म॰ अधियाः           | अधिवाथाम्                        |                            |
| दवे                    | दभावहै          | दचामहै     | <b>उ॰ प्र</b> थिष   | श्रमिष्यक्षि                     | •                          |
|                        | ৰিঘিন্ধিক       |            |                     | ~~                               | A1 4-416                   |
| द्धीत                  | द्यीयाताम्      | द्यीरन     | प्र• अवास्यत        | ्र <sup>र</sup> ्<br>अधास्येताम् | WINDSHAW                   |
| द्घीयाः                | द्यीयायाम्      | द्धीश्वम्  | म॰ अवस्थित          |                                  | अवास्यध्यम्<br>अवास्यध्यम् |
| दधीय                   | दधीवहि          | द्धीमहि    | उ॰ श्रधास्य         |                                  | जनारमञ्जन्<br>जनास्यामहि   |
| •                      |                 |            | बरना ) परस्मैपर्व   |                                  | जनारमानाबु                 |
|                        | ,               |            |                     | •                                |                            |
| बिमे                   | 2               | बिभितः,    | कट्<br>किलीका       | BB                               |                            |
| विमे                   |                 | विशिषः,    |                     | बिभ्यति<br>बिभिय, वि             | ye allow                   |
| विमे                   | -               | विभिषः,    |                     |                                  | विभीय स॰<br>विभीमः ड॰      |
| 1341                   | •               | (या श्रवन) | [ <b>4</b> 4(4•     | (जासनः)                          | ।बसासः ४०                  |
| मेव्य                  | æ               |            | स्ट्                | 2.0                              |                            |
| <b>म</b> न्य           |                 | भेष्य      |                     | मेध्यन्ति                        | , No                       |
| मन्या<br>मे <u>ष्य</u> | **              | भेग्यर     | *                   | से <b>ष्य</b> य                  | स•                         |
| मन्द                   | [14]            | मेच्या     |                     | मेष्यामः                         | ₹•                         |
| _6.                    | _               | 0          | <b>स</b> र्         |                                  |                            |
| অবি                    |                 |            | भिताम् , अविभीताम्  |                                  | <b>д•</b>                  |
| श्राकि                 |                 |            | मितम् , श्राविभोतम् |                                  |                            |
| आवः                    | मयम्            | थावा       | भेव, श्रावमीव       | अविभिम, अ                        | विभीम उ०                   |
| बिमेट                  |                 | 0.0        | बोर्                |                                  |                            |
| _                      |                 | विभी       | -                   | बिभ्यतु                          | o R                        |
| विभी                   |                 | विभी       |                     | विभीत                            | स•                         |
| विभय                   | ।।न             | बिभव       |                     | विभयाम                           | ਰ•                         |
| 60.                    |                 |            | विभिक्तिम्          |                                  |                            |
|                        | याद् , विभीयाद् |            | याताम् , विभीयाताम् |                                  | शिषुः प्र•                 |
|                        | याः, विभीवाः    |            | यातम् , विभीयातम्   |                                  |                            |
| स्याभ                  | याम् , विभीयाम् |            | राव, विभीयाव        | बिभियाम, बिर                     | रीयाम ड•                   |
|                        |                 |            | पाशीर्किक्          |                                  |                            |
| भीया                   |                 | भीयार      | •                   | <b>मीया</b> युः                  | <b>3</b> •                 |
| भीया                   |                 | भीयार      |                     | भीयास्त 🕟                        | · · 40                     |
| मीया                   | धम्             | भीनार      | 4                   | मीयास्म                          | 4.                         |

| <del>लिट्</del> |                      |                        |                     |         |                                                         |                   |
|-----------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| विभाव           |                      | विभ्यतुः               |                     | 1       | वभ्युः                                                  | Яe                |
| विमयिथ, विमेय   |                      | विभ्यशुः               |                     | f       | बेभ्य                                                   | 'स॰               |
| विभाय, विश      |                      | बिस्यिव                |                     | i       | विभ्यम                                                  | ु उ०              |
| विभयाञ्चर       |                      | बिभयाञ्चळतुः           |                     | - (     | वेभयाञ्चकुः                                             | Яo                |
| विभयाञ्च        |                      | विभयाञ्चकधुः           |                     | - 1     | बेभयाञ्चक                                               | स०                |
|                 |                      | न्वकर विभयाञ्चकृव      |                     | 1       | वेभयाश्वक्षम                                            | ਚ•                |
| विसयाम्बर       |                      | विभयाम्बभ्वतुः         |                     | f       | बेमयाम्बभूतुः                                           | 21-               |
| विभगास्य        |                      | विमयाम्बभूव्युः        |                     | 1       | विभयाम्बभूष                                             | स॰                |
| विभयाम्बर       |                      | विभयाम्बम् विव         |                     | - 1     | बेभयाम्बभू विम                                          | ਰ∙                |
| विभयामास        |                      | विभयामाधदुः            |                     | 1       | विभयामासुः                                              | No                |
| विभयामारि       |                      | विभगामास्युः           |                     |         | वेमयामास                                                | स॰                |
| विमयामास        |                      | <b>बिभयामासिव</b>      |                     | ,       | विभयामासिम                                              | ₹0                |
| ••••            | लुट्                 |                        | · * E               |         | लुङ्                                                    |                   |
| भेता            | मतारी                | भेतारः                 | प्र॰ अभेष्यत्       |         | श्रमेष्यताम्                                            | श्रमेष्यन्        |
| मेतासि          | भेतास्यः             | <b>भेतास्य</b>         | म० अमेष्यः          |         | अभेष्यतम्                                               | अभेष्यत           |
| भेतास्मि        | <b>मेतास्वः</b>      | मेतास्मः               | <b>ट॰ अमे</b> ष्यम् |         | अभेष्याव                                                | अभेष्याम          |
|                 |                      |                        | <b>लु</b> ष्        |         |                                                         |                   |
|                 | अभैषीत्              | अमेष्टाम्              | श्रमेषुः            | Я°      |                                                         |                   |
|                 | श्रमेषीः             | अभैष्टम्               | अमेष्ट              | स॰      |                                                         |                   |
|                 | <b>च</b> मेषम्       | Adding the second      |                     | 80      |                                                         |                   |
|                 | ('                   | ५) हा (१               | छोड़ना ) परस        | मपद्    | ι                                                       |                   |
|                 |                      |                        | <b>बर्</b>          |         |                                                         | Я°                |
| जहाति           |                      |                        | तः, जहीतः           |         | जहाति                                                   |                   |
| जहासि           |                      |                        | यः, जहीयः           |         | जहिय, जहीय                                              |                   |
| जहामि           |                      | बहियः, जहीवः           |                     |         | जहिमः, जही।                                             | 4. G.             |
|                 |                      |                        | श्रृट               |         |                                                         | Я•                |
| इास्यति         |                      | <b>ज्ञास्यतः</b>       |                     |         | हास्यन्ति                                               | स <sup>०</sup>    |
| हास्यसि         |                      | हास्ययः                |                     |         | हास्यय                                                  | 40                |
| हास्यामि        |                      | हास्यावः               |                     |         | हास्यामः                                                |                   |
|                 |                      |                        | सर्                 | <b></b> |                                                         | Дo                |
| व्यजहात         | अजहात् अजहिताम्, अजह |                        |                     | श्रजहुः |                                                         |                   |
| श्रजहाः         |                      | भ्राजहितम् , श्रजहीतम् |                     |         | ग्रजहित, ग्रजहीत म॰<br>ग्रजहिम, <mark>ग्रजहीम उ॰</mark> |                   |
| अवहाम्          |                      | श्रजहिंव, ग्रजहींव     |                     |         | अजाहम, अ                                                | লে <b>টান ০</b> ৯ |

#### सप्तम सोपान

| स्रोट्                                       |                      |         |                      |                   |                    |  |
|----------------------------------------------|----------------------|---------|----------------------|-------------------|--------------------|--|
| जहातु, निहतात, नहीता<br>जहाहि, निहिह, नहीहि, |                      |         |                      |                   | 3°                 |  |
| जहितात्, जहीतात्                             |                      | ् जहि   | तम् , बहीतम्         | उद्दित, बहीत      | स॰ .               |  |
| जहानि                                        |                      | बहा     | व                    | जहाम              | ਰ•                 |  |
| विधिस्तिङ                                    |                      |         |                      |                   |                    |  |
| जह्यात                                       |                      | जहा     | जहााताम्             |                   | স•                 |  |
| जह्याः                                       | 1." .                |         | <b>जहाातम्</b>       |                   | स•                 |  |
| नहाम्                                        |                      | ় বা    | प्राव ''             | नग्राम            | ₹•                 |  |
|                                              | <b>े प्राशीर्लंड</b> |         |                      | <b>जुरू</b>       |                    |  |
| हेगात्                                       | हेगास्ताम्           | हेयादुः | प्र• श्रहासीव्       | श्रहासिष्टाम्     | <b>अहासिषुः</b>    |  |
| हेयाः                                        | हेयास्तम्            | हेयास्त | म॰ ग्रहासीः          | ब्रहासिष्टम्      | बहासिष्ट           |  |
| हेयासम्                                      | हेयास्व              | देयास्म | ड॰ श्रहासिषम्        | श्रहासिष्व        | <b>अहा</b> सिष्म   |  |
|                                              | <b>बिट्</b>          |         |                      | लुङ               |                    |  |
| जहाै                                         | जहतुः                | जहा     | प्र॰ ग्रहास्यत्      | श्रहास्यताम्      | <b>ब्रहास्</b> यन् |  |
| नहिय,नहाय नह्युः                             |                      | नह      | म॰ श्रहास्यः         | <b>ब्राह्यतम्</b> | अहास्यत            |  |
| जही जहिव                                     |                      | नहिम    | <b>उ॰ श्रहास्यम्</b> | श्रहास्याव        | श्रहास्थाम         |  |
|                                              |                      |         | 27                   |                   |                    |  |

लुट्

हाता हातारी हातारः प्र॰ हातासि हातास्यः हातास्य म॰ हातासि हातास्यः हातास्यः उ॰ (४) विश्वाविगण

इस गण की प्रथम चातु 'दिव्' है, चतएब इसका नाम दिवादिगण है। दिवादिभ्यः श्यन् ।३।१।६९।

इस गण की धातुक्री और प्रत्ययों के बोच में स्यन् (य) जोड़ा जाता है। यथा मन् धातु से मन् + य + ते = मन्यते, दिव् + य + ति = दोव्यति, कृप् + य + ति = कृप्यति।

(१) विव् ( जुडा खेलना, चमकना ) परस्मैपदी

| सद्                            |                                |                                   | <b>जाशीर्सि</b>                          |                                          |                                     |  |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| दीम्यति<br>दीम्यसि<br>दीम्यामि | दीव्यतः<br>दोव्ययः<br>दीव्यावः | दीव्यान्त<br>स्रोबः:प<br>दीव्यामः | प्रव दोन्यात<br>सव दीन्याः<br>सव दीन्याः | दीन्यास्ताम्<br>दोन्यास्तम्<br>शीन्यास्त | दीव्यासुः<br>दीन्यास्त<br>दीन्यास्म |  |
|                                | नुट्                           |                                   | बिद्                                     |                                          |                                     |  |
| देविष्यति                      | देविधारः                       | देविध्यन्ति                       | प्र॰ दिदेव                               | दिदिवद्गः                                | तिक्रि <b>ा</b>                     |  |
| देविष्यसि                      | दे <b>वि</b> ध्ययः             | देविष्यप                          | म । दिदेवि :                             | दि(दवशुः ।                               | दिदिव                               |  |
| टेबिध्यासि                     | देविष्यावः                     | देविष्यामः                        | ड॰ दिदेव                                 | दिविविव                                  | दिदिविम                             |  |

|                                  | <b>ଅଟ</b> ୍             |                  |                        | लट्                       |                      |  |  |
|----------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|--|--|
| धदीव्यत्                         | अदीव्यताम्              | श्रदीव्यन्       | प्र॰ देविता            | देवितारौ                  | देवितारः             |  |  |
| <b>चादी</b> क्याः                | श्रदीव्यतम्             | <b>अ</b> दीव्यतः | म॰ देवतासि             | देवितास्यः                | देवितास्य            |  |  |
| श्रदीव्यम्                       | श्रदोन्याव              | श्रदीभ्याम       | च॰ देवितास्मि          | देवितास्वः                | देवितास्मः           |  |  |
|                                  | कोट्                    |                  |                        | लुक                       |                      |  |  |
| दीव्यतु                          | दीव्यताम्               | दीव्यन्तु        | प्र॰ बदेवीत्           | <b>ध्रदेविष्टाम्</b>      | श्चदेविषुः           |  |  |
| दीव्य                            | दीव्यतम्                | दोव्यत           | म॰ श्रदेवीः            | <b>अदेविष्टम्</b>         | <b>अदे</b> बिष्ट     |  |  |
| द्वीव्यानि                       | दीव्याव                 | दीव्याम          | उ॰ चदेविषम्            | <b>अदे</b> विव्य          | अदेवि <sup>द</sup> म |  |  |
|                                  | विधिक्षिक               |                  |                        | . लृष्ट्                  |                      |  |  |
| <b>यी</b> व्येत्                 | दीव्येताम्              | दोव्येषुः        | प्र॰ घदेविष्यत्        | <b>अदे</b> विष्यताम्      | ग्रदेविष्यम्         |  |  |
| दीव्येः                          | दीव्येतम्               | बीब्गेत          | म॰ खदेविष्यः           | श्रदेवि <sup>द</sup> यतम् | भदेविष्यत            |  |  |
| बीव्येयम्                        | दीव्येव                 | दीव्येम          | <b>व॰ चदेविष्यम्</b>   | <b>अदेवि</b> ष्याव        | <b>अदेविष्याम</b>    |  |  |
| (२) कुप् (क्रोध करना ) परस्मैपदी |                         |                  |                        |                           |                      |  |  |
|                                  | सर्                     | *** ** **        |                        | <b>कृ</b> ट्              | ,                    |  |  |
| <b>कु</b> प्यति                  | <b>कु</b> प्यतः         | कुप्यन्ति        | प्र॰ कोपिष्यति         | कोविष्यतः 🌭               | कोपिष्यन्ति          |  |  |
| <b>इ</b> प्यसि                   | कुत्राय:                | कुत्यथ           | म॰ कोविष्यसि           | <b>कोपिष्ययः</b>          | कोपिष्यय             |  |  |
| <b>इ</b> प्यामि                  | कुप्याबः                | कुप्यासः         | <b>४० को</b> विष्यामि  | कोविष्यावः                | कीपिच्यामः           |  |  |
| सर्                              |                         | स्टिं            |                        |                           |                      |  |  |
| अङ्ग्यत्                         | अङ्ग्यताम्              | <b>श्र</b> क्षन् | प्र॰ चुकीप             | 3342:                     | নুকুণু:              |  |  |
| श्रद्धव्यः                       | अकुप्यतम्               | अङ्गयत           | य॰ चुकोपिय             | <b>चुकु</b> पश्चः         | <b>55</b> 4          |  |  |
| अकुप्सम्                         | चकुप्याव                | श्रकुष्याम       | <b>उ॰</b> चुकोप        | <b>नु</b> कुपिद           | <b>चु</b> कुपिम      |  |  |
|                                  | भोट्                    |                  |                        | हरू                       |                      |  |  |
| कुप्बद्ध                         | <b>इ</b> प्यताम्        | कृष्यम्          | प्र॰ कोपिता            | कोपितारी                  | कोपितारः             |  |  |
| <b>5</b> 4                       | <b>इ</b> प्यतम्         | <b>इ</b> प्यत    | म॰ कोपितासि            | <b>को</b> वितास्यः        | कोपितास्य            |  |  |
| <b>कु</b> प्यानि                 | <b>कु</b> प्या <b>व</b> | कुप्याम          | <b>व॰ को</b> पितास्मि  | कोपितास्वः                | कोपितास्मः           |  |  |
|                                  | विविधि                  | h <b>u</b>       |                        | लक्                       |                      |  |  |
| इप्वेत                           | <b>इ</b> प्येताम्       | कृप्येषुः        | प्र॰ शकुपत्            | शङ्गपताम्                 | शकुपन्               |  |  |
| कुद्धाः                          | <b>ड</b> प्येतम्        | कुप्येत          | <b>ন</b> ০ প্রকৃণঃ '   | <b>श</b> कुपतम्           | श्रकुपत              |  |  |
| कुप्तेवम्                        | <b>कु</b> प्योष         | कुप्येम          | <b>ड॰ ब</b> कुपम्      | <b>प्रकृपा</b> व          | अकुपास               |  |  |
| <b>चारार्कि</b> र्               |                         |                  |                        | लुब्                      |                      |  |  |
| प्रयात्                          | <b>इ</b> प्यास्ताम्     | कुप्यासुः        | प्र॰ ब्रहोपिष्यत्      |                           | श्र होविष्यन्        |  |  |
| कुम्याः                          | <b>इ</b> प्यास्तम्      | कुत्पास्त        | <b>स॰ अडो</b> पिष्यः   | <b>ब</b> कोपिष्यतम्       | झक्रोपिष्यत          |  |  |
| <b>9</b> व्यापम्                 | कुम्बास्य               | <b>इ</b> प्नास्त | <b>स्ट सको</b> पिष्यम् | <b>ब</b> कोपिष्याव        | झकोपिच्या            |  |  |
|                                  |                         |                  |                        |                           |                      |  |  |

#### (३) 'क्रम् (जाना) परस्मैपदी

|                     | बर् `        |                             |                          | सर्           |                     |
|---------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|
| काम्यति             | काम्यतः      | काम्यन्ति                   | प्र॰ सकाम्यत्            | श्रकाम्यताम   | श्रकाम्यन्          |
| काम्यसि             | क्रास्यथः    | काम्यथ                      | म॰ श्रकाम्यः             | धकाम्यतम्     | श्रकाम्गत           |
| क्राम्यामि          | काम्यावः     | काम्यामः                    | <b>र॰ अकाम्यम्</b>       | श्रकास्याव    | ब्रह्मस्याम         |
|                     | लृट्         |                             |                          | स्रोट्        |                     |
| क्रमिष्यति          | क्रसिष्यतः व | भिष्यन्ति                   | प्र॰ काम्यतु             | काम्यताम्     | काम्यन्तु           |
| •क्कमिष्यसि         | क्रसिष्ययः व | मिष्यय                      | स॰ ऋस्य                  | काम्यतम्      | काम्यत              |
| <b>क्रमि</b> च्यासि | क्रिक्यावः व |                             | र॰ काम्यानि              | काम्याव       | क्राम्याम           |
|                     | विधिकि       | _                           | 0-                       | <u>कुट्</u>   |                     |
| वाम्येत्            | काम्येताम्   | काम्येयुः                   | प्र॰ कमिता               | कमितारो       | क्रमितारः           |
| काम्येः             | काम्येतम्    | काम्येत                     | म॰ कमितासि               |               | क्रमितास्य          |
| काम्येयम्           | काम्येव      | काम्येम                     | व॰ कमिता <del>रि</del> म |               | <b>क्र</b> भितास्मः |
|                     | आशीर्वि      | ia -                        |                          | सम            | -0                  |
| कम्यात्             | कम्यास्ताम्  | कस्यासुः                    | प्र॰ श्रकमीत्            | श्रकमिष्टाम्  | _                   |
| सम्याः              | कम्यास्तम्   | ऋम्यास्त                    | म॰ अक्मीः                |               | अकमिष्ट             |
| कम्यासम्            | कम्यास्य     | कम्यास्म                    | <b>४० शक</b> सिषम्       | •             | <b>अक्</b> मिष्म    |
|                     | स्टिट्       |                             | · ·                      | लृब           | o                   |
| चकाम                | चक्रमतुः     | चक्युः                      |                          | इ अकमिष्यता   |                     |
| चक्रिय              | वकमशुः       | चक्रम                       | म॰ अक्रमिध्य             | _             | म् अक्सिव्यत        |
| चकाम, चम            |              | चक्रिम                      |                          | र् अक्षिध्याव | श्रकमिष्याम         |
|                     | (8)          | ) <sup>२</sup> क्षेम् ( क्ष | मा करना ) पर             | स्मैपदी       |                     |
|                     | ब्रट्        |                             |                          | स्रोट्        |                     |
| <b>का</b> म्यति     | काम्यतः      | क्षाम्यन्ति                 | प्र• काम्यतु             | शाम्यताम्     | क्षाम्यन्तु         |
| <b>का</b> म्यसि     | साम्ययः      | क्षाम्यय                    | म॰ श्वाम्य               | क्षाम्यतम्    | भाम्यत              |
| क्षाम्यामि          | क्षाम्यावः   | क्षाम्यामः                  | <b>उ॰ काम्या</b> रि      | वे साम्याव    | क्षास्याम           |
|                     | लृट्         |                             | विश                      | <b>धिक</b> ्  |                     |
| बागिष्यति           | समिष्यतः     | क्षमिष्यन्ति                | त प्र॰ क्षाम्येत्        | काम्येताम्    | बाम्येयुः           |
| श्रमिध्यसि          | समिष्यथः     | क्षमिष्यय                   | म० क्षाम्येः             | क्षाम्येतम्   | बाम्येत             |
| अमिष्यामि           | क्षभिष्यावः  | श्रमिष्याम                  | उ॰ क्षाम्येयम्           | (क्षाम्येव    | भाम्बेम             |

१-यह चातु भ्वादिगणीय भी है और इसके कप कामति, कामतु आदि होते हैं। यह चातु आश्मनेपदी भी है, पुनक्ष आश्मनेपदी होने पर यह सेट् नहीं होती। तब इसके कप कमते, कमताम् इस्यादि होते हैं।

२. यह चातु वेट् है अतः अगिता तथा सन्ता, समिष्यति तथा संस्यति इत्यादि दिविष रूप होते हैं।

|                         | श्चयवा            |                     | <b>ब्या</b> शी        | लिंड            |                         |
|-------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>भं</b> स्यति         | कंस्यतः           | <b>क्षंस्</b> यन्ति | प्र॰ सम्यात्          | क्षम्यास्ताम्   | <b>स</b> म्यासुः        |
| क्षंस्यसि               | <b>क्षं</b> स्ययः | क्षंस्यथ            | म॰ भ्रम्याः           | क्षम्यास्तम्    | <b>सम्यास्त</b>         |
| क्षं <del>स्</del> यामि | कंस्यावः          | _                   | <b>उ॰ क्षम्यासम्</b>  | क्षम्यास्य      | क्षम्यास्म              |
|                         | लक्               |                     |                       | िंह             |                         |
| श्रद न्यत्              | श्रक्षाम्यताम्    | श्रक्षाम्यन्        | प्र॰ चश्चाम च         | <b>शमतुः</b>    | चक्षगुः                 |
| श्रक्षाम्यः             | श्रक्षाम्यतम्     | श्रक्षाम्यत         | म॰ चक्षमिय, च         | क्षन्य चक्षमथुः | चक्षम                   |
|                         |                   |                     | चक्षाम 🔪              | ्र चश्रमिव      | ्री चक्षमिमः<br>चक्षण्म |
| अक्षाम्यम्              | श्रकाम्याव        | अक्षाम्याम          | उ॰ चक्षम ∫ै           | े चक्षण्व       | ् चक्षण्म               |
|                         | लुट्              |                     |                       | लुह             |                         |
| क्षमिता, संता           | क्षमितारौ         | क्षमितारः           |                       |                 | _                       |
| क्षमितासि               | क्षमितास्यः       | क्षमितास्य          |                       |                 |                         |
| अभितास्मि               | क्ष मितास्वः      | क्षमितास्मः         | <b>२० अक्षमिष्यम्</b> | श्रक्षमिष्याव   | अक्षभिष्याम             |
|                         | ಹಿತ್ನ             |                     |                       | श्रथवा          |                         |
| श्रक्षमत्               | श्रक्षमताम्       | श्रक्षमन्           | प्र॰ श्रक्षंस्यत्     | श्रक्षंस्यताम्  |                         |
| श्रक्षमः                | शक्षमतम्          | अक्षमत              | म॰ अक्षंत्यः          | अक्षंस्यतम्     |                         |
| अक्षमम्                 | श्रक्षमाव         | चक्षमाम             | <b>उ॰ अक्षंस्यम्</b>  | श्रक्षंस्याव    | श्रवांस्याम .           |
|                         | (4)               | जन् ( उत्प          | न्न होना ) आत         | मनेपदी          |                         |
|                         | स्रद              |                     |                       | ग्राशिहि        | इंस                     |
| जायते                   | जायेते            | <b>जायन्ते</b>      | प्र॰ जनिषीष्ट         |                 | ाम् जनिषीरनः            |
| <b>जायसे</b>            | जायेथे            | जायध्वे             | स॰ जनिषीष्ठाः         | जनिषीयास्य      | ाम् जनिषीध्दम्          |
| जाये                    | जायावहे           | जायामहे             | र॰ जनिषीय             | <b>जनिषोवहि</b> | जनिषोमहि                |
| 74.4                    | लृट्              |                     |                       | किट्            |                         |
| जनिष्यते                | जनिष्यते          | जनिष्यन्ते          | স <b>॰ ল</b> ই        | ञज्ञाते         | जिल्लि                  |
| जनिष्यसे                | जनिष्येथे         | जनिष्यच्वे          | <b>দ</b> ০ जिस्       | जज्ञाये         | <b>अ</b> शिष्वे         |
| जनिष्ये                 | जनिष्यावहे        | जनिष्याम            | हे उ० जज़े            | जि्वहे          | नशिमहे                  |
| 411-1-1                 | सङ्               | •                   |                       | लुट्            |                         |
| श्रजायत                 | श्रजायेताम्       | धजायन्त             | प्र॰ जनिता            | जनिता <b>रो</b> | जनितारः                 |
| श्रजाययाः               | श्रवायेथाम् .     | श्रजीयध्य           | म् स॰ अनितासे         | जनितासाथे       | जनिताम्ने ्             |
| श्रुजाये                | ग्रजायावहि        |                     | हि उ॰ जनिताहे         | जनितास्वहे      | जनितास्म हे             |
| ज-स प                   | स्रोट्            | Com 16 1            | •                     | लुक्            |                         |
| जायताम्                 | जायेताम्          | जायन्ताम            | प्र॰ ग्रजनिष्ट,श्र    | जनि अजनिषा      | ताम् अजनिषत             |
| जायस्व                  | जांचेयाम्         | जाय ध्वम            |                       | श्रनिषाया       | म् अजानव्यम्            |
| जायै                    | जायावहै           | जायामहै             |                       | श्च जनि व्व     | हे अजनिष्मिह            |
| 711 -                   |                   |                     |                       |                 | •                       |

|           | <b>ৰিধিনিক</b>       | · 4         | W F                  | लृङ्                      |                     |
|-----------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| जायेत     | जायेयाताम्           | जायेरन्     | प्र॰ श्रजनिष्यत      |                           | <b>प्रजनिष्यन्त</b> |
| जायेथाः   | जायेयायाम्           | जायेध्वम्   | म॰ अजनिष्ययाः        | _                         |                     |
| जायेय     | जायेर्वाह            | बायेमहि     | र॰ ध्रजनिष्ये        |                           |                     |
|           | (६)                  | ) नश ( नष्ट | होना ) परस्मै        | पदी                       |                     |
|           | कर् .                |             |                      | किंग्                     |                     |
| नरयति     | नश्यतः               | नश्यन्ति    | प्र॰ नश्यात्         | नश्यास्ताम्               | नश्यासुः            |
| नश्यसि    | नश्यथः               | नश्यय       | म॰ नर्याः            | नश्यास्तम्                | नस्यास्त            |
| नश्यामि   | नश्यादः              | नस्यामः     | उ० नश्यासम्          | नरथास्व                   | नरया <b>स्म</b>     |
|           | लृट्                 |             |                      | लिट्                      |                     |
| नशिष्यति  | नशिष्यतः             | नशिष्यन्ति  | प्र॰ ननाश            | नेशदुः                    | नेशुः .             |
| नशिष्यसि  | नशिष्ययः             | नशिष्यथ     | म॰ नेशिय, सनप्र      |                           | नेश                 |
| नशिष्य)मि | नशिष्यावः            | नशिष्यामः   | उ॰ ननाश, ननश         | नेशिव, नेश्व              | नेशिम, नेश्म        |
|           | अयवा                 |             |                      | लुद्                      |                     |
| नङ्चयति   | नक्च्यतः             | नक्दयन्ति   | प्र॰ नशिता न         | शितारी                    | नशितारः             |
| नङ्चयसि   | <b>म</b> ङ्च्ययः     | नङ्ख्यथ     | स॰ नशितासि न         | शितास्यः                  | नशितास्य            |
| नङ्च्यामि | नङ्चयावः             | नक्दयामः    | उ० नशितास्मि         | नशितास्वः                 | नशितास्मः           |
|           | <b>ল</b> হ           |             | **,                  | श्रयवा                    |                     |
| श्रनश्यत् | <b>अनश्यताम्</b>     | श्रमस्यन्   | प्र०. संद्या         | नंष्टारी                  | नंष्टारः            |
| श्चनश्यः  | अनश्यतम्             | श्चनस्यत    | म॰ नंष्टासि          | र्नेष्टास्यः              | नंष्टास्य           |
| अनश्यम्   | श्रनश्याव            | अनश्याम     | <b>उ॰ नंद्यास्मि</b> | नंष्टास्यः                | नंष्टास्मः          |
|           | स्रोट्               |             |                      | लुक् ∶                    |                     |
| नश्यतु    | नश्वताम्             | नश्यन्तु    | प्र॰ भ्रनशत्         | अनशताम्                   | धनशन्               |
| नश्य      | नश्यतम्              | नश्यत       | म॰ अनशः              | श्चनशतम्                  | अनशत                |
| नर्यानि   | नश्याव               | नरयाम       | त० धनशम्             | ञनशाव                     | अनशाम               |
|           | विधिक्रि             | F           |                      | ಡ್ಡ₹                      |                     |
| नश्येत्   | नश्येताम्            | नश्येयुः    | प्र॰ अनशिष्यत        |                           |                     |
| नश्येः    | नश्येतम्             | नश्येत      | स॰ अनशिष्यः          | धनशिष्यतम्                | <b>अनिशिष्यत</b>    |
| नश्येगम्  | नश्येव               | नश्येम      | उ॰ अनशिष्यम्         | <b>अ</b> नशिष्या <b>व</b> | <b>अनशिःयाम</b>     |
|           |                      |             | श्चम्य               |                           |                     |
|           | স <b>॰ স্নন</b> ক্ৰয | त् श्र      | नङ्स्यताम्           | <b>श्रनरु</b> च्यन्       |                     |
|           | ম॰ অনভ্ৰয়           | : अ         | नक्ष्यतम्            | ग्रनक्च्यत                |                     |
|           | র০ মানজুক্           | पम् अ       | नरु च्याव            | भन <b>्</b> स्याम         |                     |

#### (७) चृत् (नाचना) परस्मैपदी

|                                         | '                          | पा छ्या            | गायगा ) पर            | रमपद्।                             |                             |
|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                                         | न्नट्                      | ,                  |                       | <b>बाशीर्लिक</b> ्                 |                             |
| <b>नृ</b> त्यति                         | <b>नृ</b> त्यतः            | नृत्यन्ति          | प्र॰ मृत्यात्         | <b>नृत्यास्ताम्</b>                | नृत्यासुः                   |
| <b>नृ</b> त्यसि                         | नृत्यथः                    | नृत्यय             | म॰ मृत्याः            | <b>नृ</b> त्यस्तम्                 | नृत्यास्त                   |
| <b>नृ</b> त्यामि                        | <b>नृत्या</b> वः           | <b>नृ</b> त्यामः   | त॰ नृत्यासम्          | <b>नृ</b> त्यास्व                  | नुत्यासम                    |
|                                         | बृट्                       |                    |                       | स्टिट्                             | •                           |
| नर्तिध्यति                              | नर्तिष्यतः                 | नर्तिष्यन्ति       | त प्र॰ ननर्त          | ननृतद्भः                           | ननृतुः                      |
| नर्तिष्यसि                              | नर्तिच्ययः                 |                    | म० ननर्तिय            | ननृत्युः                           | ननृत                        |
| नर्तिष्यामि                             | नर्तिष्यावः                |                    | ः ड॰ ननर्त            | ननृतिब                             | ननृति <b>म</b>              |
|                                         | . श्रयवा                   | ř c                |                       | खूट्<br>- गुराय                    | Silver                      |
| नस्र्यति                                | नर€र्यतः                   | नरस्यन्ति          | प्र॰ नर्तिता          | नतितारी:                           | नर्तितारः                   |
| नत्स्यंसि                               | नत्स्र्ययः                 | नस्र्यय            | म॰ नर्तितासि          | नर्तिता <b>स्यः</b>                | नर्तितास्य                  |
| नस्योमि                                 | नत्स्यविः                  | नस्यमिः            | <b>उ॰ नर्तितास्मि</b> |                                    | नर्तितास्मः                 |
| *************************************** | सम्                        | 70.4144            |                       |                                    | ALICICITAN.                 |
| व्यसम्बद्धाः                            | •                          | 912222             | प्र॰ धनतीत्           | लु <del>ङ्</del><br>श्रनर्तिष्टाम् | ग्रनर्तिषुः                 |
| श्चनृत्य <b>त्</b><br>श्चनत्यः          | श्चनृत्यताम्<br>श्वनस्यकाः | <b>श्र</b> न्स्यन् | म॰ अनतीः              | अनतिष्टान्<br>श्रनतिष्टम्          | अगात <b>ुः</b><br>झनर्तिष्ट |
| श्चनृत्यः<br>श्रमस्यम्                  | <b>अ</b> नृत्यतम्          | <b>च</b> नृत्यत    |                       |                                    | _                           |
| <b>ब</b> नृत्यम्                        | <b>श्र</b> नृत्या <b>य</b> | अनुत्याम           | <b>ड॰ अनर्तिषम्</b>   |                                    | अनर्तिस्म                   |
|                                         | स्रोट्                     |                    |                       | <i>कें</i> ब                       | ~                           |
| नृत्यतु                                 | <b>मृ</b> ह्यताम्          | नृत्यन्तु          | प्र॰ अनर्तिष्यत्      |                                    |                             |
| नृत्य                                   | नृत्यतम्                   | नुत्यत             | म॰ अनर्तिध्यः         | -                                  | भ्रन तिंध्यत                |
| <b>मृ</b> त्यानि                        | <b>मृ</b> त्याव            | <b>गु</b> त्याम    | <b>ड॰ अनर्तिध्यम्</b> | ् अनर्तिग्या <b>व</b>              | अनर्तिष्यास                 |
|                                         | विधिश्चि                   | F                  |                       | श्रयवा                             |                             |
| <b>नृत्येत्</b>                         | नृत्येताम्                 | नृरयेयुः           | प्र॰ अनस्यंत्         | <b>अनत्स्यंताम्</b>                | श्चनस्यंन्                  |
| नृत्येः                                 | नृश्येतम्                  | नृत्येत            | म॰ अनत्स्र्यः         | श्चनत्स्र्यतम्                     | श्रनत्स्र्यत                |
| नृत्येयम्                               | नृत्येव                    | नृत्ये <b>म</b>    | <b>ट॰ ज</b> नस्यंम्   | श्चनत्स्यवि                        | अनरस्योग                    |
|                                         | (                          | ८) पद (ः           | जाना ) आत्मन          | गेपदी                              |                             |
|                                         | स्ट् ं                     | , , ,              |                       | सृद्                               |                             |
| पथते                                    | पंचेते                     | पद्यन्ते           | प्र॰ पत्स्यते         | पत्स्येते                          | पत्स्यन्ते                  |
| पयसे                                    | पर्वेथे                    | पश्चवे             | म॰ पत्ह्यसे           | पत्स्येथे                          | पतस्यभवे                    |
| पद्ये                                   | प्यावहे                    | पद्मामहे           |                       | पत्स्यावहे                         | परस्थामहे                   |
|                                         | सम                         | रचान्              | A. 1/64               | लिट्<br>सिट्                       | 7177170                     |
| अपवत                                    | अपद्येताम्                 | alan-              | To 32                 | -                                  | पेदिरे                      |
|                                         | •                          | अपयन्त             | प्र॰ ऐदे              | पेदाते                             |                             |
| <b>अ</b> पयथाः                          | अपयेथाम्                   | श्रपश्चम्          |                       | पेदाये                             | पेदिग्दे                    |
| <b>अ</b> पचे                            | अपचानहि ं                  | अपद्यामहि          | <b>उ॰ पद</b>          | पेदिवडे                            | पेदिमहे                     |

|                       | स्रोट्           |                            |                      | लुट                   |                     |
|-----------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| पद्यताम्              | पंचेताम्         | पद्यन्ताम्                 | प्र• पत्ता           | पत्तारी               | पत्तारः             |
| पचेस्व                | पर्ययाम्         | पश्चम्                     | म॰ पत्तासे           | पत्तासाये             | पत्ताव्वे           |
| पर्य                  | पद्मावदे         | पद्मामहै                   |                      | पत्तास्वहे            |                     |
|                       | विधिलिङ          | -                          | * .                  | लुक्                  |                     |
| पद्येत                | पर्ययाताम्       | पयेरन्                     | प्र॰ अपादि           | श्रपत्साताम्          | अपत्सत              |
| पद्ययाः               | पश्चेयायाम       | पद्यन्यम्                  | स॰ अपस्थाः           | अपत्सायाम्            | अपव्ष्वम्           |
| पचेय                  |                  | पचेमहि                     | <b>उ॰ अ</b> परिश     | अपरस्वहि              | चपरस्महि            |
|                       | बाशीर्क          |                            |                      | सृज्                  |                     |
| पत्सीष्ट              |                  |                            | प्र• अपत्स्यत        | <b>अपरस्येताम्</b>    | भगस्यन्त            |
| परबीष्ठाः             |                  |                            | म॰ अपतस्ययाः         | ग्रपत्स्येथाम्        | अपरस्यच्यम्         |
| पश्सीय                | पत्सीबहि         |                            |                      | अपरस्यावहि            |                     |
|                       | ( 9              | . ) बुघ (                  | जानना ) आत्म         | नेपदी                 |                     |
|                       | त्रद्            |                            |                      | स्रोट्                |                     |
| बुष्यते               | बुण्येते         | <u>युष्यन्ते</u>           | त्र॰ बुध्यताम्       | <b>बुष्येताम्</b>     | बुध्यन्ताम्         |
| बुष्यसे               | बुष्येथे         | <b>बु</b> ष्य <b>ष्</b> वे | स॰ बुध्यस्य          | बुब्येयाम्            | बुष्यचम्            |
| बुष्ये                | बुध्यावहे        | _                          | <b>ड॰ बुध्ये</b>     | <b>बु</b> ष्यावहै     | बुष्यामहै           |
|                       | लृट्             |                            |                      | विधिसिङ               |                     |
| भोत्स्यते             | मोत्स्य ते       | मोत्स्यन्ते                | प्र• बुध्येत         | <b>बु</b> म्येयाताम्  | बुध्येरन            |
| मोत्स्यसे             | मीत्स्येथे       |                            | म॰ बुध्येयाः         | बुध्येयाथाम्          | बुध्येष्यम्         |
| भोत्स्ये              | मोत्स्यावहे      |                            | <b>उ० वुच्ये</b> य   | <b>बु</b> च्येवहि     |                     |
|                       | लह्              |                            |                      | <b>बारीजिंग्</b>      |                     |
| अञ्चयत                | अनुभ्येताम्      | श्च बुध्यन्त               | प्र॰ मुत्सीष्ट       | <b>अ</b> त्सीयास्ताम् | <b>अ</b> स्वीरन्    |
| श्रवुष्ययाः           | श्रवुष्येयाम्    |                            | ् म॰ भुत्सीष्ठाः     | <b>मु</b> रसीयास्थाम् | <b>अ</b> रसीष्ट्रम् |
| श्रवु <sup>६</sup> ये | श्रवुष्यावहि     | _                          | हे ड॰ भुत्वीय        | <b>भुत्सीव</b> हि     | <b>भु</b> त्सीमहि   |
|                       | क्रिट्           |                            | 3,41.                | जुन् <sub></sub>      |                     |
| बुबुधे                | <b>बु</b> बुघाते | व्यवधिरे                   | प्र॰ बहुद, चनो       |                       |                     |
| <b>बुबुधिषे</b>       | <b>बु</b> षाये   | _                          | म॰ अबुद्धाः          | अभुत्सायाम्           |                     |
| बुबुधे                | बुबुधिवहे        |                            | <b>ट॰ श्र</b> भुत्सि | ग्रमुत्स्बहि          | श्रमुत्समि          |
|                       | हुट्             |                            |                      | सृह                   |                     |
| बोद्धा                | बोद्यारी         | बोद्धारः                   | प्र॰ श्रमोत्स्यत     | चभोत्स्येताम्<br>-    | भ्रमोत्स्यन्त       |
| बोद्धारे              | बोद्धासाथे       |                            | म॰ श्रमोत्स्ययाः     |                       | बभोत्स्यध्वम्       |
| बोद्धाहे              | बोद्धास्त्रह     |                            | <b>उ॰ अमो</b> त्स्ये |                       | धभोरस्यामहि         |

(१०) भ्रम् ( घूमना ) परस्मैपदी विधिलिक त्तर् भ्राम्येताम् भ्राभ्येयुः प्र॰ स्नाम्येत आम्यन्ति **ज्रा**म्यति आम्यतः आम्येत आम्येतम् म॰ आम्येः भ्राम्यय भ्राम्यसि भ्राम्ययः ञ्चाम्येम आम्येव **उ॰ आ**म्येयम् भ्राम्यामः आम्यामि आम्यावः याशील<del>िंड</del>\_ ॡट **अ**म्यासुः भ्रम्यास्ताम् **अ**मिष्यतः श्रमिष्यन्ति प्र॰ अम्यात् **अ**भिष्यति अम्यास्त भ्रमिष्यय म॰ भ्रम्याः भ्रम्यास्तम् **अभिष्यसि** ञ्जमिष्ययः भ्रम्यास्म भ्रमिष्यामः ३० भ्रम्यासम् भ्रम्यास्य अभिष्यामि भ्रमिष्यावः लिट् स्रम बज्रमुः ज्रेमुः बज्रमतुः ज्ञेमतुः श्रम्राम्यन् प्र॰ बन्नाम अश्राम्यताम् श्रभाम्यत् बञ्जमधुः बभ्रम बम्रमिय अश्राम्यत म॰ अधास्यः धभ्राम्यतम् ञ्रेम ञ्रेमिथ **ब्रेम**थुः बभ्रमिम बभ्रमिष बद्राम अभ्राम्याम त॰ प्रश्राम्याव चन्नाम्यम् ञ्रेमिम भ्रेमिव बञ्जम लुट् स्रोट् जिमितारी श्रमितारः त्र॰ भ्रमिता भ्राम्यन्तु म्राम्यत त्राम्यताम् **ज्रमितास्यः** भ्रमितास्य म॰ अमितासि भाम्यत भ्राम्यतम् भ्राम्य भ्रमितास्वः भ्रमितास्मः उ॰ अमिता€म आम्याणि आम्याम श्राम्याव लृक् लुक् प्र॰ अम्रमिष्यत् श्रञ्जभिष्यताम् अभ्रमिध्यन अञ्रमन् अञ्चनताम् व्यञ्जमत् अअमिष्यतम् श्रश्रमिष्यत म० अभ्रमिष्यः थञ्चत श्रञ्जनः षा मतम् अभ्रमिष्याम अञ्चमाम उ॰ अञ्चिमध्यम् धान्रमिष्याव अअमाद अध्रमम् (११) युघ् ( छड़ाई फरना ) आत्मनेपदी आशीर्लिङ् लर् युत्सीयास्ताम् युष्यन्ते प्र• युत्सीष्ट युत्सीरन् युध्येते युष्यते **बु**रधीष्टम् बुत्सीयास्याम् ः युष्यसे युष्येथे युष्यध्वे म॰ युःसीष्ठाः युरसीमहि युत्सीवहि युष्यावहे युष्यामहे **उ॰ यु**त्सीय युष्ये लिट् लट् युद्धिरे युयुघाते बोत्स्यते योत्स्येते योत्स्यन्ते प्र॰ युगुधे युयुधिभने योत्स्येये योत्स्यध्वे म॰ युयुधिवे युषाये योत्स्यसे योत्स्ये योरस्यावहे योत्स्यामहे उ० युयुधे युयुधिषहे युय्धिमहे लुट् लम् योद्धारी श्रयुष्येताम् प्र॰ योदा योद्धारः भ्रयुष्यन्त अयुष्यत **अ**युष्ययाः म॰ योद्धासे योद्धासाये अधुष्येयाम् **अयु**ग्यध्वम् योद्धाध्वे अयुप्ये. अयुष्यादहि अयुष्यामहि उ॰ योदाहे योद्धास्यहे योद्धारमहे

|                     | स्रोट्              | ,             | •                    | लुङ्                         |                     |
|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|------------------------------|---------------------|
| युष्यताम्           | युष्येताम्          | युष्यन्ताम्   | স <b>॰ অ</b> থুৱ     | श्रयुरधाताम्                 | व्ययुत्सत           |
| युष्यस्व            | युष्येयाम्          |               | म॰ श्रयुद्धाः        | <b>अ</b> युत्साथाम्          | अयुद्ध्दम्          |
| युष्यै              | युष्यावहै           | युष्यामहै     | <b>ढ॰ श्र</b> युत्सि | श्रयुत्स्विह                 | <b>अ</b> युत्स्मिह  |
|                     | विधिलिङ             | •             |                      | लङ्                          |                     |
| युष्येत             | युग्येयाताम्        | -             | प्र॰ अयोत्स्यत       | श्रयोत्स्येताम्              | श्रयोतस्यन्त        |
| युष्येयाः           | युष्येयायाम्        |               | म॰ अयोत्स्ययाः       | श्चयोत्स्येयाम्              | श्रयोतस्यध्वम्      |
| गुध्येय             | युष्येवहि           |               | <b>उ॰ अ</b> योत्स्ये | श्रयोत्स्यावहि               | अयोत्स्यामहि        |
|                     | ( 8                 | २) विव्       | (होना) आत्म          | <b>ानेपदी</b>                | •                   |
|                     | लट्                 |               |                      | कृट्                         |                     |
| विद्यते             | विचेते              |               | प्र॰ वेस्यते         | वेत्स्येते                   | वेतस्यन्ते          |
| विवासे              | वियये               | विधम्बे       | म॰ वेत्स्यसे         | वेत्स्येथे                   | वेत्स्यध्ये         |
| विचे                | विद्यावहे           | विद्यामह      | <b>उ०</b> वेश्म्ये   | • वेत्स्यावहे                | वेत्स्य।महे         |
|                     | त्रङ्               |               |                      | <b>હ્યિટ</b>                 |                     |
| श्रविद्यत           | <b>प्रवि</b> येताम् | श्चविद्यन्त   | प्र॰ विविदे          | विविदाते                     | विविदिरे            |
| श्रविद्ययाः         | अविद्येयाम्         | अविद्युष्य    | म् म॰ विविद्वि       | विविदाधे                     | विविदिष्वे          |
| श्रविद्ये           | अविद्याविह          | ञ्चविद्याम    | हि उ॰ विविदे         | विविदिवहे                    | विविदिमहे           |
|                     | स्रोट्              |               |                      | लुट्                         |                     |
| विद्यताम्           | विवेताम             | विद्यन्ताम    | प्र॰ वेत्ता          | वेतारी                       | वेत्तारः            |
| विग्रस्व            | विद्ययाम्           | विश्ववम्      | म॰ वेत्तारे          | वेत्तासाये                   | वेलाग्वे            |
| विधै                | विद्यावहै           | विद्यामहै     | उ॰ वेत्ताहे          | वेत्तास्वदे                  | वेत्तास्महे         |
|                     | विधिलि              | ŧ,            |                      | लुङ                          |                     |
| विद्यंत             | विखेयाताम्          | विद्येरन      | प्र० श्रवित          | अवित्याताम्                  | <b>श्च</b> वित्सत   |
| <b>विचे</b> याः     | विद्येयाथाम्        | विद्येष्वम्   | म० अवित्याः          | <b>अ</b> वित्सायाम्          | श्रविद्ष्यम्        |
| विद्येय             | विद्येवहि           | विद्यमहि      | ट॰ श्रवित्सि         | ग्रवित्स्वहि                 | अविन्समहि           |
|                     | भाशीरि              | र्श्व         |                      | लङ्                          |                     |
| वित्सीष्ट           | वित्सीयास्ताम्      | वित्सीरन्     | प्र॰ श्रवेस्यत       | व्यवेत्स्येताम्              | <b>अवे</b> त्स्यन्त |
| <b>बि</b> स्सीष्ठाः | वित्सीयास्थाम्      | विरसीध्वम्    | म॰ अवेतस्यथा         | ः श्रवेरस्येथाम्             | श्रवेरस्य ध्वम्     |
| वित्सीय             | <b>बि</b> त्सीवहि   | वित्सीमहि     | <b>उ॰</b> श्रवेरस्ये | <b>अ</b> वेत्स्याव <b>हे</b> | भवेत्स्यामहे        |
|                     | दि                  | वादिगर्ण      | ोय कुछ अन्य          | धातएँ                        |                     |
|                     |                     |               | कोध करना)            |                              |                     |
| स्र                 |                     | ध्यति े       | कृष्यतः              | कृष्यन्ति                    |                     |
| लृट्                |                     | त्स्यति       | कोत्स्यतः            | क्रोत्स्यन्ति                |                     |
|                     | - 04                | <b>ड</b> यात् | कुष्यास्ताम्         |                              |                     |

| स्टिट्              | <b>बुक्तीय</b>      | <b>नु</b> क्षतुः       | बुकुष्ठः             |
|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| सुरु                | म्रकुषत             | श्रक्षताम्             | श्रमुघन्             |
|                     | ब्राकोत्स्यत्       | श्रकोरस्यताम्          | श्रकोत्स्यन          |
| ंे( १४ ) वि         | लश् ( दुःखी हो      | ना, क्लेश पाना         | ) बात्मनेपद्         |
| लट्                 | क्रिश्यते           | क्लिस्येते             | [क्करयन्त            |
| हुट्<br>सर्         | क्लेशिष्यते         | क्ह्वेशिष्येते         | क्लेशिष्यन्ते        |
| ग्राशीर् <u>क</u> ् | क्लेशिबीष्ट         | क्लेशिषीयास्ताम्       | क्लेशिषीरन्          |
| <b>ब्रिट्</b> (     | चिक्रिस्यो          | चिक्छिशाते             | चिकिन्नशिरे          |
| Ind.                | चिलिकशिषे           | <b>चिक्छिशाये</b>      | चिक्छिशध्वे          |
| į į                 | चिविकशे             | <b>चिक्लिशब</b> हे     | चिकिसशमहे            |
| 25                  | अक्लिश              | <b>अक्टि</b> शताम्     | <b>अक्तिछन्त</b>     |
| लङ                  | <b>अक्ले</b> शिष्यत | <b>अक्ले</b> शिष्यताम् | <b>अक्लेशियन्त</b> ः |
| " (                 | १५) श्चव् ( मूब     | हा होना ) परस्मै       | पदी                  |
| लर्                 | श्चुष्यति           | <b>भु</b> ष्यतः        | <b>झु</b> च्यन्ति    |
| हर्                 | <b>क्षोत्स्यति</b>  | <b>क्षोत्स्यतः</b>     | <b>बो</b> त्स्यन्ति  |
| सर                  | श्रधुष्यत्          | <b>अक्षु</b> प्यताम्   | श्रक्षण्यन्          |
| भा॰ लिङ्            | श्चन्यात्           | श्चद्यास्ताम्          | <b>धु</b> ष्याद्यः   |
| <b>बिट्</b>         | <b>बुको</b> ध       | <b>बुक्षुघ</b> शुः     | 383:                 |
| <b>खु</b> ट्        | स्रोदा              | <b>क्षोद्धारी</b>      | कोदारं ू             |
| <b>सुर</b> ्        | ब्राक्षुषत          | अक्षुषताम्             | श्रक्षुषन्           |
| (                   | १६) बिव् (बिव       | न होना) आत्म           | नेपदी                |
| स्                  | खिद्यते             | खिद्येते               | <b>बियन्ते</b>       |
| लृट्<br>लूट         | बेत्स्यते           | खेरस्येते              | खेत्स्यन्ते          |
| स्                  | श्रस्तियत           | श्रक्षिचेताम्          | <b>अ</b> खिचन्त      |
| आ॰ किङ्             | बित्सीष्ट           | <b>बित्धीयास्ताम्</b>  | -बित्सीरन्           |
| जिट्<br>विट्        | चिखिदे              | विखिदाते -             | विश्विदिरे           |
|                     | खेता                | खेतारी                 | खेलारः               |
| <b>लु</b> ट्        | १७) तुष् ( प्रसन्   |                        |                      |
| •                   |                     |                        | . चुष्यन्ति<br>-     |
| बर् ः               | तुष्यति             | तुष्यतः                |                      |
| लृट्<br>बा॰ जिक्    | तोच्यति             | तोत्त्यतः              | तोच्यन्ति            |
|                     | <b>तुष्यात्</b>     | तुष्यास्ताम्           | तुष्याद्यः           |
| बिद                 | दुतोष               | तुत्वतुः               | तुतुषुः              |
| <b>लुट्</b>         | तीष्टा              | तोष्टारी               | तोष्टारः             |
| <u>a</u> 4          | श्रदुषत्            | श्रुवताम्              | ञातुषन्              |
| सुरू                | <b>अ</b> तोच्यत्    | <b>अ</b> तोच्यताम्     | अतोद्धयन्            |

# (१८) वम् (वमन करना, व्वाना) परस्मैपदी

| बर्      | दाम्यति ं              | दाम्यतः             | दाम्यन्ति  |
|----------|------------------------|---------------------|------------|
| खृट्     | दमिष्यति               | दमिष्यतः            | दमिष्यन्ति |
| ञा॰ सिङ् | दम्यात्                | दम्यास्ताम्         | दम्यासुः   |
| स्टिट् े | दवाग                   | ददमतुः              | दबसुः      |
| लुट्     | दमिता                  | दमितारौ             | दमितारः    |
| लुक्     | घदमव्                  | <b>यद</b> मताम्     | चद्मन्     |
| लुब्     | खदमि <sup>द्</sup> यत् | <b>चद्भिष्यताम्</b> | अद्मिष्यन् |

#### (१९) दुष्(अशुद्ध होना) परस्मैपदी

| बर्          | दुध्यति  | <b>बुष्यतः</b>   | <b>दु</b> ष्यन्ति |
|--------------|----------|------------------|-------------------|
| <b>च्</b> ट् | दोच्यति  | दोचयतः           | दोचयन्ति          |
| আ০ জিত্      | दुष्यात् | दुष्यास्ताम्     | <b>बु</b> ष्यासुः |
| लिट्         | दुदोष    | बुदुषतुः         | इदुषुः            |
| स्ट्         | बीधा     | दोष्टारी         | बोधारः            |
| लुङ्         | श्रदुषत  | <b>चदुष</b> ताम् | अबुषन्            |

## (२०) दुइ् ( बाइ करना ) परस्मैपदी

|        | , , 31                  | -14 11111 / 1111 |                    |
|--------|-------------------------|------------------|--------------------|
| बर्    | हुस्रित                 | हृह्यतः          | हुवान्ति           |
| लृट्   | ु द्रोहिष्यति           | द्रोहिष्यतः      | द्रोहिष्यन्ति      |
|        | े घ्रोच्यति             | ध्रोच्यतः        | ध्रोच्यन्ति        |
| निट्   | ( हुद्रोह               | बुद्धतुः         | <b>2</b> 22:       |
| ,      | 🚽 दुद्रोहिय, दुद्रोढ दु | रोग्प दुहुहशुः   | बुहुह              |
|        | ( दुव्रोह,              | दुहुहिब, दुहुहु  | बुद्धहिम बुद्धहा   |
| न्तुट् | ब्रीहिता                | ब्रोहितारी       | ब्रोहितारः         |
|        | न् द्रोवा               | होबारी -         | व्रोढारः           |
|        | व्रीरधा                 | द्रोभ्यारी       | द्रोग्धारः         |
| सुर्   | . शहुहत्                | भहुहताम्         | बहुह्न             |
| लृङ्   | ∫ अद्रोहिष्यत           | अद्रोहिष्यताम्   | <b>अद्रोहिष्यन</b> |
| 6 >    | ्र अध्योच्यद            | अधोचगताम्        | अध्रोच्यन्         |
|        | (२१) मन् (२             | समझना ) आत्मनेप  | वि                 |
| स्ट्   | भन्यते                  | मन्येते          | भन्यन्ते           |
|        |                         | 4 5 5            |                    |

| स्ट्        | <b>भ</b> न्यते  | मन्येते             | गन्यन्से    |
|-------------|-----------------|---------------------|-------------|
| सृद्        | <b>मंस्</b> यते | मंस्येते            | ं मंस्यन्ते |
| मा॰ लिङ्    | <b>मंसीष्ट</b>  | <b>मंबीयास्ताम्</b> | मंसीरन्     |
| <b>बिट्</b> | मेने            | मेनाते              | मेनिरे      |
| लुट्        | गन्ता           | मन्तारी             | मन्तारः     |

|                           | ( अमंस्त           | श्रमंद्याताम्       | श्रम्सत                  |
|---------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| -276.                     | चर्मस्याः          | श्चमं धायाम्        | श्रमंध्यम्               |
| <del>बुर</del> ्          | इसंसि              | श्रमंखहि ं          | श्चर्यस्महि              |
|                           | (२२) व्यघ् (वे     | जना ) परस्मैप       | वी                       |
|                           |                    |                     | Secondar .               |
| बर्                       | विष्यति            | विष्यतः             | विध्यन्ति                |
| लृट्                      | <b>ब्यत्स्य</b> ति | डय <b>स्ट्यतः</b>   | <b>ब्यत्स्य</b> न्ति     |
|                           | (विष्याध           | विविधतुः            | विविधुः                  |
| सिट्                      | विध्यधिय, विख्यद   | विविषशुः            | विवि <b>ष</b><br>विविधिम |
|                           | (विभ्याभ, विभ्यभ   | विविधिव             |                          |
| लुट्                      | व्यद्धा            | व्यद्धारी           | <b>ड्यहारः</b>           |
|                           | भाग्यारसीत्        | <b>अ</b> व्याद्धाम् | श्रन्यास्युः             |
| सुर्                      | <b>ब</b> ण्यात्सीः | श्रव्यादम्          | श्चाद                    |
|                           | श्चन्यासम्         | द्यव्यात्स्व        | अन्यात्स                 |
|                           | ( २३ ) शुष ( स     | [खना ) परस्मै       | पदी                      |
| बर्                       | शुष्यति            | शुष्पतः             | शुष्यन्ति                |
|                           | शोच्यति            | शोच्यतः             | शोच्यन्ति                |
| स्रृट्<br>सा॰ लि <b>ए</b> | शुप्यात्           | शुष्यास्ताम्        | शुब्दासुः                |
| किट्                      | शुरोष              | शुशुबदुः            | श्चित्रः                 |
|                           | शोष्टा             | शोधारी              | शोष्टःरः                 |
| खे <u>ल्</u><br>खट्       | श्राशवद            | षाशुषताम्           | चशुवन्                   |
| 20.                       | (२४) सिघ् (सि      |                     | धौपत्री                  |
|                           |                    | _                   | सिच्यन्ति                |
| ब्रह्                     | विष्यति            | विष्यतः             |                          |
| मृट्<br>मा॰ किन्          | सेत्स्यति          | <b>सेरस्यतः</b>     | चेरस्यन्ति               |
|                           | <b>सिष्यात</b> ,   | <b>बिष्यास्ताम्</b> | सिष्या <b>युः</b>        |
| बिट्                      | सिवेध              | सिषिधतुः            | सिषिषुः                  |
| सुद्                      | चेद्वा             | चेद्वारी            | <b>चेद्वारः</b>          |
| सुर्                      | असिषत्             | श्रसिधिताम्         | श्रभिष्                  |
|                           | (२५) सिव् (        | स्रीना ) परस्मै     | पदी                      |
| बर्                       | सीव्यति            | सीम्यतः             | सीब्यन्ति                |
| सृद्                      | सेविष्यति          | सेविष्यतः           | <b>ग्डे</b> बिप्यन्ति    |
| আ॰ ভিক্                   | धीम्यात्           | सीव्यास्ताम्        | सीम्यासुः                |
| बिद्                      | <b>बिषे</b> ष      | 6िषवद्यः            | सिषिवुः                  |
| सुट्                      | सेविता             | सेवितारी            | सेवितारः                 |
|                           | <b>असेवीद</b>      | <b>बसेविष्टाम्</b>  | श्र <b>से</b> बिषुः      |
| <b>बु</b>                 | <b>अच्या</b> त्    | <u> अवावहार्</u>    | અગાનગ્રે.                |

#### (२६) हृष् ( हृषित होना ) परस्मैपदी

| स्ट्<br>सृद्         | द्वष्यति<br>इर्षिष्यति | द्वव्यतः<br>इविंध्यतः | हृष्यन्ति<br>हर्षिष्यन्ति |
|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|
| म्रा <b>॰ लिङ्</b> ॰ | इष्यात्                | इंडगास्ताम्           | हृष्यायुः                 |
| लिट्                 | महर्ष                  | बह्यतुः               | नह्युः                    |
| लुट्                 | हर्षिता                | हर्षितारौ             | <b>द्</b> षितारः          |
| ल <b>ङ</b>           | बह्यत                  | बह्यताम्              | ब्रह्यन्                  |
|                      | <b>te</b> _            | —इसारियाण             |                           |

इस गण की प्रथम घात 'स' है, इनिक्रण इस गण का नाम स्वादिगण पढ़ा। इस गण की घातुओं में कट आदि बार लकारों के पहले घातु के बाद 'तु' जोड़ दिया बाता है। छट्—ति, सि, मि, लोट्—तु, श्रानि, श्राव, श्राम, ऐ, श्रावहै, श्रामहै, लङ् — त्, स्, अम् इन तेरह विमक्तियों को पित विमक्ति कहते हैं। इनके अतिरिक्त शेष विभक्तियाँ अपित् कहलाती हैं। १३ पित् विभक्तियों में 'तु' के 'ठ' का 'ओ' हो जाता है। यथा :-लट्-युनोति, युनोषि, युनोमि। लोट-युनोतु, युनवानि, युनवार, युनवास, सुनवे, सुनवाबहे, सुनवाबहे । लक्-ग्रसुनोत्, असुनोः, असुनवम् । श्रादि ।

यदि असंयुक्त वर्ण के बाद 'तु' हो तो 'त्' 'म्' बिमक्ति परे रहते उसके स्थान में विकल्प से 'न' हो जाता है। जैसे :--धुनुवः, सुन्वः, सुनुसः, सुन्मः। संयुक्त वर्ण ने 'नु' के परे रहने पर ऐक्षा नहीं होता। यया :--शक्--शक्नुवः, शक्नुमः। स्वरादि आपित विभक्ति परे रहने पर संयुक्त वर्ण के बाद आये हुए 'तु' के 'त' का 'तव्' ही जाता है। यया—-आप् आप्तुवन्ति, शक्-शक्तुवन्ति आदि। परन्तु 'तु' के पहले संयुक्त वर्ण नहीं रहने से ऐवा नहीं होता । गया--सुन्वन्ति आदि ।

यदि 'तु' संयुक्त वर्ण से परे न हो तो लोट के 'हि' का लोप हो जाता है। यया--क्षिण, युतु आदि । संयुक्त वर्ण से परे रहने पर ऐसा नहीं होता । यथा-आव्तुहि शक्तिह आदि।

#### उमयपदी (१) स (रस निकालना ) परस्मीपदी

|                 | , , ,          |               |               |                     |           |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|-----------|
|                 | लट्            | •             |               | स्रोट्              |           |
| सुनोति          | <b>युनुतः</b>  | सुन्वन्ति     | प्र॰ सुनोतु   | सुनुताम्            | सुन्धन्तु |
| <b>सुनो</b> षि  | सुनुषः         | सुनुष         | म॰ सुनु       | सुनुतम्             | सुनुत     |
| सुनोमि          | सुनुवः, सुन्वः | सुनुमः,सुन्मः | उ∙ सुनवानि    | सुनवाव              | धुनवाम    |
|                 | लृट्           |               |               | विधिकि              |           |
| सोष्यति         | सोष्यतः        | सोदर्गन्त     | प्र• सुजुयात् | <b>प्र</b> नुयाताम् | सुनुयुः   |
| <b>सो</b> ध्यसि | सोष्ययः        | सोष्यय        | म॰ सुनुयाः    | <b>यु</b> नुयातम्   | सुनुयात   |
| सोध्यामि        | सोष्यावः       | सोध्यामः      | उ॰ सुनुयाम्   | सुनुयाव             | सुनुयाम   |

|                                  | ऋड                           |                   |       |                   | <b>ब्राशीर्लिङ</b> ्           |                    |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------|-------|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| ennala                           | सम्<br>समुनुताम्             | भ्रमुम्बन्        | प्रव  | स्यात्            | स्यास्ताम्                     | स्यासुः            |
| _                                | _                            | श्रसुनुत          |       | स्याः             | स्यास्तम्                      | स्यास्त            |
|                                  | श्रमुनुतम्                   | बसुदुम-₹          |       |                   | स्यास्व                        | स्यास्म            |
| <b>अ</b> धुनवस्                  | श्चर्नुव-न्व                 | W. 20.4           | •     |                   |                                |                    |
|                                  | खिट्                         |                   |       |                   | खु <b>र</b> ्<br>श्रमाविष्टाम् | असाविषु-           |
| सुवाब                            |                              | <b>सुबुः</b>      |       | चवागीत्.          | _                              | श्रसाविष्ट         |
| सुष्विय,सु                       | बोच इंदुवयुः                 | स्युव             |       | श्रसावीः          | श्वसाविष्टम्                   | असाविषा            |
| सुवान,सुव                        | व सुषुविव                    | सुबुविम           | ਰ•    | अशिवम्            | असाविष्य                       | अवाषण              |
|                                  | लुट्                         |                   |       |                   | 등론                             |                    |
| चोता                             | <b>द्योतारी</b>              | सोतारः            | Яo    | श्रमोष्यत्        | असोध्यताम्                     | श्रसोध्यन्         |
| द्योतावि                         | स्रोतास्यः                   | सोतास्य           | स०    | <b>अ</b> वीष्यः   | श्रसोष्यतम्                    | असोष्यत            |
| स्रोतास्म                        | सोतास्वः                     | <b>स्रोतास्मः</b> | ਰ∘    | <b>असो</b> ध्यम्  | <b>अ</b> सोच्याव               | असोष्याम           |
|                                  | 豆                            | ( रस निव          | हात्छ | ना ) आत्मने       | ोपदी                           |                    |
|                                  |                              | •                 |       |                   | आशीर्कि€्                      |                    |
|                                  | सर्                          | सुन्वते           | OF    | मोधील             | 'सोषीयास्ताम्                  | सोबीरन             |
| <b>गुनुते</b>                    | सुन्वाते                     | सुरु <b>घो</b>    | HO.   | मोबीबाः           | सोबीयास्याम्                   |                    |
| <b>पृ</b> जुवे                   | सुन्वाये<br>सन्बर्धे स्वर्धे | सुर्महे नम        |       |                   | सोपीवहि                        | सोषीमहि            |
| सुन्वे                           | सुनुबद्दे न्वहे              | 23 46 . A         | Q U-  |                   | <b>ब्रिट्</b>                  | wit thing          |
| सोष्यते                          | कृट् ।<br>धोम्पेते           | सोध्यन्ते         | vo.   | सम्बद्धे          | सुषु वाते                      | सुचुविरे           |
| चा <b>ण्यत</b><br><b>छोध्यसे</b> |                              | सोष्यध्वे         |       |                   | सुषुवाये                       | <b>मु</b> षुविष्वे |
| सोम्बे<br>सम्ब                   |                              |                   |       |                   | पुषुविव <b>हे</b>              |                    |
| Glad                             | सोष्यावहे                    | सोम्यामहे         | 9*    | 224               | _                              | 231146             |
|                                  | लस्                          | 47772437          | 77.0  | 2)21              | लुट्<br>धोतारौ                 | सोतारः             |
| भसुनुत                           |                              | असुन्दत           |       |                   |                                | सोता ध्वे          |
| <b>म</b> सुनुवा                  |                              | असुनुष्यम्        |       |                   | सीतासाय                        | बोतास्म <b>हे</b>  |
| श्रसुन्दि                        | श्रमुनुबहि                   | असुनुमहि          | 40    | साताह             | <b>धोतास्व</b> हे              | वातास्त्रह         |
|                                  | क्रोट्                       |                   |       |                   | लुक                            |                    |
| सुज्ञताम्                        | सुन्वाताम्                   | सुन्बताम्         |       |                   | <b>अ</b> सोषाताम्              |                    |
| सुनुष                            | सुन्दायाम्                   | सुज्जम्           |       |                   | श्रद्धोषायाम्                  | •                  |
| सुनवै                            | सुनवावहै                     | सुनवामहै          | ड∙ १  | प्रसोषि           | श्रसोध्वद्धि                   | <b>च</b> योष्महि   |
|                                  | विधिरि                       | •                 |       |                   | लुक्                           |                    |
| सुन्दोत                          | सुन्बीयाताम्                 | सुन्बीरन्         | ge :  | <b>ग्र</b> सोष्यत | असोध्येताम्                    |                    |
| सुन्दीयाः                        | सुन्वीयायाम्                 |                   |       |                   | असोध्येयाम्                    | बसोध्य ध्वम्       |
| सुन्बीय                          | <b>युन्नीवहि</b>             | सुन्वोमहि         |       |                   | श्रसोच्यावहि                   | असोध्यामहि         |
|                                  |                              |                   |       |                   |                                |                    |

## (२) आप् (प्राप्त करना परस्मैपदी)

|              | स्ट्                |                     | . आशीर्लिक्                    |                   |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| आप्नोति      | ब्याप्नुतः          | <b>थाप्तुव</b> न्ति | प्र॰ आप्यात् बाप्यास्ताम्      | भाष्यासुः         |
| ग्राप्नोषि   | ञ्चाप्तुयः          | श्राप्तुय-          | म॰ बाप्याः बाप्यास्तम्         | आप्यास्त          |
| आप्नोमि      | आप्तुवः             | भाप्तुमः            | त॰ भाष्यासम् आप्यास्व          | व्याप्यास्म       |
|              | लृट्                |                     | लिट्                           |                   |
| आप्स्थति     | भ्राप्स्यतः         | श्राप्स्यन्ति       | प्र• भाप भापतुः                | भापुः             |
| आप्स्यसि     | आप्स्ययः            | <b>आप्स्यय</b>      | म• आंपिय आपशुः                 | आप                |
| श्राप्स्यामि | श्राप्यावः          | श्राप्यामः          | उ॰ भ्राप भ्रापिव               | श्राभिम           |
|              | लङ्                 |                     | <del>जु</del> ट्               |                   |
| ञ्चाप्नोत्   | <b>बा</b> प्नुताम्  | <b>ग्राप्नुवन्</b>  | प्र॰ बाप्ता बाप्तारी           | याप्तारः          |
| आप्नोः       | श्राप्तुतम्         | आप्नुत              | म॰ आप्तासि जाप्तास्यः          | आप्तास्थ          |
| स्राप्तवम्   | भ्राप्तुव           | <b>भा</b> प्तुम     | र॰ श्राप्तास्मि श्राप्तास्यः   | <b>जाप्तास्मः</b> |
|              | ह्योट्              |                     | लुक्                           |                   |
| आप्नोतु      | आप्तुनाम्           | <b>आ</b> प्तुवन्तु  | प्र• आपत् आपताम्               | भापन्             |
| आप्तुहि      | श्चाप्नुतम्         | श्राप्नुत           | स॰ आपः आपतम्                   | भापत              |
| श्राप्तवानि  | श्राप्तवाव          | श्चाप्तवाम          | र॰ आपम् आपाव                   | भाषाम             |
|              | विधिकि              | ङ्                  | लृङ्                           |                   |
| श्चाप्तुयात् | श्राप्तुयाताम्      | श्राप्तुयुः         | प्र॰ श्राप्स्यत् श्राप्स्यताम् | भाप्यन्           |
| श्राप्तुयाः  | <b>भा</b> प्तुयातम् | <b>आ</b> प्नुयात    | म॰ ज्ञाप्स्यः आप्स्यतम्        | श्चाप्स्यत        |
| श्राप्तुयाम् | श्राप्तुयाव         | <b>ऋा</b> प्तुयाम   | <b>ड॰ आप्स्यम् आप्स्याव</b>    | चाप्याम -         |
|              |                     | उग                  | ायपदी <sup>-</sup>             |                   |

# (३) चि (इकट्ठा करना, चुनना) परस्मैपदी

|            | स्रट       |               | स्रम्                       |                      |
|------------|------------|---------------|-----------------------------|----------------------|
| चिनोति     | चिनुतः     | चिन्बन्ति     | प्र॰ अविनोत् अचिनुनाम्      | ग्रचिन्यन्           |
| चिनोषि     | चिनुयः     | चितुध         | म॰ अचिनोः अचिनुतम्          | धिनुत                |
| चिनोमि     | चितुषः स्व | ः चिनुमः न्मः | रु॰ अचिनवम् अचिनुव- न्द     | ं <b>अ</b> चितुमःन्म |
|            | हृड्       |               | <b>छोट्</b>                 |                      |
| चेष्यति    | चेष्यतः    | चेष्यन्ति     | प्र• चिनोतु चिनुनाम्        | चिन्यन्तु            |
| चेष्यसि    | चेष्ययः    | . चेष्यय      | म॰ चितु चितुतम्             | चित्रत               |
| चेष्यामि   | चेष्यावः   | चेष्यामः      | उ० चिनवानि चिनवाब           | चिनदाम               |
|            | विधि       | वेलिङ्        | सुट्                        |                      |
| चित्रुयात् | विजुयाताम् | विनुषुः       | प्र• चेता 🍃 चेतारी          | चेतारः               |
| चित्रयाः   | चित्रयातम् | चित्रयात      | म॰ चेतासि चेतास्यः          | चेतास्य              |
| चिनुयाम्   | चितुयाव    | विज्याम       | <b>उ॰ चेतास्मि चेतास्यः</b> | चेतास्मः             |

|                   | , v.                         | _                        |                                               | लुङ्                |                          |
|-------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                   | आशीर्क                       |                          | प्रव श्रवैषीत् श्र                            | चेष्टाम             | श्रवैषुः                 |
| चीगाव             | चीयास्ताम्                   | Alain.                   | प्रविद्याः स                                  |                     | श्रचैष्ट                 |
| चीयाः             | चीयास्तम्                    | 41 14 4 **               | प्रवास्त्र अनुवास्त्र अन्त्र<br>स्वत्र अनुवास | and<br>The          | श्रवैष्म                 |
| चीयासम्           | चीयास्व                      | चौयास्म                  | इ॰ श्रचषम् ॐ                                  | ાવળ                 |                          |
|                   | हिन्द्                       |                          |                                               | <i>लु</i> इ         | ->                       |
| चिचाय             | विच्यदः                      | <b>बिच्युः</b>           | प्र• श्रचेष्यत् १                             |                     | अचेष्यन्                 |
| <u>चित्राय</u>    | , चिचेय विच्यथुः             | _                        | स॰ अचेत्वाः ३                                 | प्रचेष्यत <b>म्</b> | श्रचेष्यत                |
| चिचायय            | , विचय विचिया<br>विचय चिचिया | चिच्यिम                  | <b>उ० अचे</b> ऽयम् ६                          | प्रचेष्याव          | श्चचिषास                 |
| ाचचाय,            |                              | , 4, 5 , 7               |                                               |                     |                          |
| n                 | श्चरवा                       | C                        | 70                                            |                     |                          |
| विक्रीय           | चिक्यतुः                     | चिदयुः                   | <b>д</b> о                                    |                     |                          |
| <b>न्धि</b> क्यिय | ा, विकेथ चिक्गधु             | : विक्य- ·-              | .40                                           |                     |                          |
| चिकाय:            | , चिक्य चिक्यि               | ्रा <u>च</u> ाक्यम       | 90                                            | feném.              |                          |
|                   | चि (                         | र्कट्ठा करन              | ा, चुनना ) ङ                                  | છેટ્<br>ઇ           |                          |
|                   | स्ट्                         |                          |                                               | -                   | <b>चिन्वताम्</b>         |
| चिनुते            | चिन्दाते                     | चिन्यते                  | प्र• चितुताम्                                 | चिन्धाताम्          | (चन्यतान्<br>चिनुष्वम्   |
| चिनुषे            | विन्याये                     | चितुष्वे                 | म॰ चितुष्व                                    | विन्दायाम्          | चित्रवामहै<br>चित्रवामहै |
| . चिन्चे          | चिनुषहे-न्बहे                | चितुमहे न्म              | हे ह० चिनवै                                   | चिनवावद             | ाचनवासह                  |
|                   | लृट्                         |                          | 1                                             | विधिलिङ्            |                          |
| चेष्यते           |                              | चेष्यन्ते                | प्र॰ चिन्दीत                                  | चिन्दीयाताम्        | चिन्धीरन                 |
| चेभ्यसे           |                              | चेवाचे                   | <b>म</b> ० चिन्दीयाः                          | : चिन्दीयायाम्      | चिन्वीध्वम्              |
| चेच्ये<br>चेच्ये  | चेष्यावहे                    | चेष्यामहे                | उ० चिन्दीय                                    |                     | चिन्वीमहि                |
| વળ                |                              | 4-41-4                   |                                               | गशीर्लि•ू           |                          |
| <b>C</b>          | सर्                          | श्चचित्रवत               | प्र॰ चेषीष्ट                                  | चेषीयास्ताम्        | चेषीरन्                  |
| अचिरु             |                              | आचित्र्ध्वस्             |                                               | चेषीयास्याम्        | चेषीढ्वम्                |
|                   | याः श्रचिन्दायाम्            | आचतुः वस्<br>श्राचितुमहि | . स॰ चराठाः<br>ह॰ चेषीय                       | चेषीवहि             | चेषोमहि                  |
| श्रविवि           |                              | આ નનુનાદ્                | ७० चपाच                                       |                     |                          |
|                   | बिद्                         |                          | _5_                                           | <u>ल</u> ह          | अचेषत                    |
| विच्ये            | चिच्याते                     | विचियरे                  | प्र॰ श्रचेष्ट                                 | श्रवेषाताम्         |                          |
| चिचिय             |                              | चिरियण्वे                | म॰ अचेष्ठाः                                   | श्रवेषायाम्         | अचेद्वम्                 |
| विच्ये            | चिच्यिबहे                    | चिप्तियमहे               | उ॰ भ्रचेषि                                    | भ्रचेष्वहि          | श्रचेष्महि               |
|                   | भ्रयव                        | 1                        |                                               | लुक्                | _                        |
| विवये             | विक्याते                     | चिक्यरे                  | प्र॰ श्रचेष्यत                                | श्रचेष्येताम्       | श्रचेध्यन्त              |
| चिकिर             | विक्याये                     | चिक्यिष                  | म॰ अचेष्यथा                                   | । श्रचेग्येथम्      | श्रचेष्यम्               |
| चिववे             | विक्यवहे                     | चिक्यमहे                 | ड॰ भचेचे                                      | श्रचेष्यार्वाह      | श्चचेध्यामहि             |
|                   |                              |                          |                                               |                     |                          |

वुणोति बुणोवि वृणोमि

(बरिष्यति (बरोध्यति

वरिष्यसि वरिष्यामि

|                   |                       |                      | _                          |                                  |                    |
|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------|
|                   | _                     |                      | <b>लुट्</b>                |                                  |                    |
|                   | चेता                  | चेतारी               | चेतारः                     | я•                               |                    |
|                   | चेतासे                | चेतासा               | ये चेताम्ने                | स•                               |                    |
|                   | चेताहे                | चेतास्य              | हे चेतास                   | ाहे ड•                           |                    |
|                   |                       |                      | _                          |                                  |                    |
|                   |                       |                      | मयपदी                      | . 4 .                            |                    |
|                   | (8)                   | वु ( वरण क           | रना चुनना )                |                                  |                    |
|                   | सर्                   |                      |                            | विधिलिङ्                         |                    |
| <b>प्र</b> णोति   | <b>वृ</b> णुतः        | वृण्वन्ति            | प्र॰ ब्रुयात्              | वणुयाताम्                        | बुणुयुः            |
| पुणीवि            | वृणुयः                | यूणुय                | म॰ वृणुयाः                 | <b>ब्</b> णुयातम्                | <b>वृ</b> णुयात    |
| [णोमि             | बुण्दाः, बुण्दाः      | बुणुमा, बुष्माः      | <b>३० चुण्याम्</b>         | बुणुयाब                          | वुणुयाम            |
|                   | लुट्                  |                      | •                          | ग्रा॰ सिङ्                       |                    |
| विदिन्यति         | वरिष्यतः              | वरिष्यन्ति           | प्र॰ व्रियात्              | <b>वियास्ताम्</b>                | वियासुः            |
| वरीव्यति          | दरीध्यतः              | वरीष्यन्ति           |                            |                                  |                    |
| परिष्यसि          | वरिष्यथः              | विरुषय               | म॰ द्रियाः                 | <b>वियास्तम्</b>                 | व्रियास्त          |
| वरिष्यामि         | वरिष्यावः             | वरिष्यामः            | ढ॰ वियासम्                 | वियास्य                          | त्रियास्म          |
|                   | सर्                   |                      |                            | सिट्                             |                    |
| श्रवृणोत्         |                       | श्चषुण्यन्           | प्र॰ बबार                  | वत्रतः                           | वह:                |
| श्र <b>वृ</b> णीः | अवुण्ताम्             |                      | म ॰ वदिय                   | दम्युः                           | वह                 |
|                   | श्रवुणुतम्<br>(जन्मणु | श्रवुणुत<br>श्राचनम  | उ० वदार, वद                |                                  | वांद्रेम           |
| ज हम्मम           | ्र असुणुब<br>         | त्रपुष्म<br>प्रमुख्य | 0- 44(0) 44                | , -u                             |                    |
|                   |                       |                      |                            | 27                               |                    |
|                   | स्रोट्                |                      | - (-0                      | करू.<br>इंट्                     | वरिसारः            |
| पुणोतु            | युणुताम्              | मृष्य+तु             | प्र• { बरिता<br>वरीता      | वरितारी<br>वरीतारी               | वरीतारः<br>वरीतारः |
|                   |                       |                      |                            | •                                | षरितास्य           |
| बुणु              | वुणुतम्               | कुणुत                | म॰ वरिताधि                 |                                  | _                  |
| बुणव)नि           | वुणवाद                | वृणवाम               | द॰ वरितास्मि               |                                  | वरितास्मः          |
| *                 | लस्                   |                      |                            | मृक्                             | 0                  |
| भवारीत्           | श्रवारिष्टाम्         | चावारिषुः            | प्र∘ {शवरिष                | पत् अवरिष्यताः<br>यत् अवरोध्यताः | यु अवारध्यन्       |
|                   |                       |                      |                            |                                  |                    |
| <b>ञ</b> वारीः    | अवारिष्टम्            | चवारिष्ट             | अ० धनिर्देश                | _                                |                    |
| भवारिषम           | (श्रवारिष             | श्रवा(रब्स           | त० अवरिष्य                 |                                  | भवरिष्याम          |
|                   | व                     | ( बरण कर             | ना, चुनना ) उ              | ग्रत्मनेपदी                      |                    |
|                   | सट्                   |                      |                            | लुङ्                             |                    |
| बुशुरी            | कृष्याते              | मूण्यते              | प्र•   बरियो।              |                                  | ाम् बारयोगः        |
| 4550              | \$ -41/1              |                      | प्र•   बरिवी।<br>ं वृषीष्ट | षुषीचास्तः                       |                    |
|                   |                       |                      |                            |                                  |                    |

राज्यामि राज्यायः

| 110               |                                  |                              | •                                |                         |                    |
|-------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|
| वृणुषे            | वुण्वाये                         | वृणुष्वे                     | म॰ वरिषीष्ठाः                    | वरिषोयास्थाम्           | बरिषीध्वम्         |
| बुज्दे            | बुणुवहे                          | वूणुमहे                      | उ॰ वरिषीय                        | वरिषोवहि                | वरिषीमहि           |
|                   | <b>वृष्यहे</b><br>सृद्           | <b>बुण्महे</b>               | •                                | लिट्                    |                    |
| (वरिष्येते        | बरिष्येते                        | बरिष्यन्ते                   | प्र॰ वने                         | वद्याते                 | विवर               |
| वरीव्यते          | वरीष्येते                        | वरीध्यन्ते                   |                                  |                         | -5                 |
| षरिष्येधे         | वरिष्येथे                        | वरिष्यध्वे                   | म॰ वकुषे                         | वहाये                   | बवृध्वे            |
| वरिष्ये           | वरिष्यावहे                       | वरिष्यामहे                   | <b>उ॰ व</b> न्ने                 | वयुवहे                  | वश्वमहे            |
|                   | सङ्                              | 1                            |                                  | सुङ                     | -0                 |
| अवृणुत            | व्यवृण्यातास्                    | श्रवुष्वत                    | प्र• ∫वरिता                      | बरितारी                 | बरितारः<br>वरीतारः |
|                   |                                  |                              | (वरीता                           | वरोतारो                 | वरिताष्वे          |
| <b>अ</b> वृणुयाः  | अवृष्वाथाम्                      | श्रश्युध्वम्                 | स॰ वरितासे                       | वरितासाये<br>वरितास्वहे | वरितास्महे         |
| श्रवृध्व          | चावुण्यहि<br>कोट्                | अवुण्महि                     | उ॰ बरिताहे                       | जु <b>र</b> ू<br>जुरु   | नारतारमप्          |
| 2002137           | <b>व</b> ण्याताम्                | बुण्बताम्                    | प्र॰ अवरीष्ट                     | <b>च</b> बरीषाताम्      | <b>अवरी</b> वत     |
| बुणुताम्          | Bodittion                        | 8-smy                        | <b>अवरिष्ट</b>                   | धवरिषाताम्              | श्रवरिषत           |
| ৰুগুজ             | कुषायाम्                         | <del>ब</del> ्णुक्वम्        | म॰ चवरिष्ठाः                     | द्मवरिषाधाम्            | अवरिध्वम्          |
| <b>बु</b> ण वे    | वुणवावहै                         | बुणवामहै                     | ड॰ अवरिषि                        | <b>श्चवरिष्व</b> हि     | अवरिष्महि          |
|                   | ৰিঘি                             | केड्                         | .*                               | चायवा                   |                    |
| वुण्वीस           | <b>बृ</b> ण्यीयाताम्             | वृण्बीरन्                    | प्र॰ अवृत                        | धश्वाताम्               | श्रवृषत            |
| <b>कृ</b> ण्वीथाः | वुष्वीयायाम्                     | _                            | म॰ अवुषाः                        | श्रद्वायाम्             | श्रवुध्वम्         |
| बुण्बीय           | वृण्यीवहि                        | वुष्यीमहि                    | <b>उ॰ अवृ</b> षि                 | श्रमुद्यहि              | अवुष्महि           |
|                   | ख्ब                              |                              |                                  |                         |                    |
|                   | ) <b>अवरि</b> ष्यत<br>) अवरीष्यत | अवरिष्येताम्<br>अवरीष्येताम् | ् द्यवरिष्यन्त<br>( द्यवरीव्यन्त | Яo                      |                    |
|                   | श्रवरिष्ययाः                     | ध्रवरिष्येयाम्               | _                                | स•                      |                    |
|                   | श्चवरिष्ये                       | अवरिष्यावहि                  |                                  |                         |                    |
|                   |                                  | (५) शक्                      | (सकना) परस्ये                    | ोपदी<br>                |                    |
|                   | बर्                              |                              |                                  | थाशी <b>लंड</b> ्       | TRETTIE            |
| शक्नोति           | शक्नुतः                          | _                            | प्र॰ शक्यात्                     |                         | शक्यासुः           |
| शक्तीवि           | शक्तुयः                          | शक्तुय                       | स॰ शक्याः                        | शक्यास्तम्              | शक्यास्त           |
| शक्नोमि           | <b>शक</b> ्षुबः<br>सृद्          | शक्नुमः                      | <b>७० शक्यासम्</b>               | शक्यास्प<br>लिट्        | शक्यास्म           |
| शच्यति            | शच्यतः                           | शच्यन्ति                     | प्र॰ राशान                       | शेकतुः .                | शेकुः              |
| शंच्यसि           | राच्ययः                          | शच्यथ                        | म॰ शेक्षिय                       | शेक्थुः                 | रोक                |
|                   |                                  |                              |                                  | 20                      | 30                 |

राज्यामः द॰ शशाक,शशक शेकिव

शेकिम

| <b>ब</b> ङ्             |                          | नुट्         |           |
|-------------------------|--------------------------|--------------|-----------|
| श्रशक्नोत् श्रशक्नुताम् | श्रशक्नुवन् प्र॰ शक्ता   | शक्तारी      | शक्तारः   |
| अशक्नोः अशक्नुतम्       | अशक्तुत म॰ शक्तासि       | शक्तास्यः    | शक्तास्य  |
| अशक्तवम् अशक्नुव        | ध्यशक्तुम व॰ शक्ताहिम    | शक्तास्वः    | शक्तास्मः |
| स्रोट्                  |                          | <b>लु</b> ₹् |           |
| शक्नोतु शक्नुताम्       | शक्तुबन्तु प्र॰ प्रशस्त् | अशकताम्      | थशकन्     |
| शक्तुहि शक्तुतम्        | शक्नुत म॰ श्रशकः         | अशकतम्       | व्यशकत    |
| शक्तवानि शक्तवाव        | शक्तवाम ४० अशकम्         | <b>अशकाव</b> | अशकाम     |
| विधि                    | लिक्                     | लुङ्         |           |
| शक्नुयात् शक्नुयाताम्   | शक्नुयुः प्र॰ श्रशच्यत्  | थशच्यताम्    | भ्रशच्यन् |
| शक्नुयाः शक्नुयातम्     | शक्नुयात य॰ प्रशक्यः     | अशच्यतम्     | श्रशच्यत  |
| शक्नुयाम् शक्नुयाव      | शक्तुयाम ७० धशस्यम्      | अशन्याव      | अशस्याम   |
|                         | ६—तदाविगण                |              |           |

#### વ—તુવાવગળ -' કે −એ −==ં −== ===

इस गण की त्रथम थातु 'तुद्' है, इसी कारण इसका नाम तुदादि गण है। तुदादिभ्यः शः ३१९।७७।

भ्वादिगणीय धातुओं की तरह तुदादिगणीय धातुओं के भी लट्, लोट्, लक् विधिलिं इन चार लकारों में धातुओं के बाद तथा विभक्ति के पूर्व 'अ' लोड़ दिया जाता है। किन्तु भ्वादिगण की तरह इसमें गुण नहीं होता; घातु के अन्त के इ, ई का इग, न, न कानव्, ऋ, ऋ, का कमशः रिय् और इर् हो चाता है। यथा— तुद्+ अ + ति = तुद्ति, सूज्+ अ + ति = सुजति, शि + अ + ति = शियति, धु + धु + अ + ति = धुवति, कृ + ति = किर्ति आदि।

## उमयपदी (१) तुद् (दुःख देना) परस्मैपद

|            | सर          |             |                   | जाशी             | लं <b>र</b> |
|------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|
| तुद्ति     | दुदतः       | तुदन्ति     | प्र॰ तुवात्       | तुवास्ताम्       | तुषासुः     |
| हुदसि      | तुद्यः      | तुद्य       | म॰ तुवाः          | तुचास्तम्        | तुथास्त     |
| तुदामि     | तुदावः ं    | तुदामः      | <b>उ॰ तुवासम्</b> | तुवास्य          | दुंचास्म    |
|            | न्द्र       |             | ^                 | निट्             |             |
| तोरस्यति   | तोत्स्यतः   | तोत्स्यन्ति | प्र• तुतोद        | तुत्दतुः         | तुतुदुः     |
| तोत्स्यसि  | तोत्स्ययः   | तोत्स्यय    | म॰ तुतोदिय        | <b>तुत्</b> दधुः | ব্ৰব্ৰ      |
| तोत्स्यावि | र तोरस्यावः | तोत्स्यामः  | <b>उ॰ तुतोद</b>   | तुतुदिव          | तुतुदिम     |

|                 | सङ्                 |              |                      | नुट्                                          | _                              |
|-----------------|---------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| श्रदुद्द        | <b>अतुदताम्</b>     | बातुदन्      | प्र॰ तोत्ता          | तोलारी                                        | तोत्तारः                       |
| <b>अतुदः</b>    | श्रतुदतम्           |              | म॰ तोत्तासि          | तोत्तास्यः                                    | तोत्तास्य                      |
| अतुदम्          | अतुदाव              |              | <b>ड॰ तोत्तास्मि</b> | तोत्तास्यः                                    | तोत्तास्मः                     |
|                 | ज्ञोट्              |              |                      | जुरू                                          |                                |
| तुदतु           | तुदताम्             | तुदन्तु      | प्र॰ श्रतौत्सीत्     | श्रतौत्ताम्                                   | चतौत्स <u>ुः</u>               |
| तुद             | तुदतम्              | तुदत         | म• अतौत्सीः          | <b>थ</b> तौत्तम्                              | <b>अतौत</b>                    |
| <u>तु</u> दानि  | तुदाव               | दुदाम        | र॰ अतौत्सम्          | <b>भतौत्स्व</b>                               | श्रतीत्स्म                     |
| Adim            | - अराप<br>विधिवि    |              |                      | 평                                             | F                              |
| तुदेव           | <b>तु</b> देताम्    | तुदेयुः      | प्र॰ श्रतीत्स्यत्    | <b>अतोत्स्यताम्</b>                           | <b>ग्रतोत्स्यन्</b>            |
| तु <b>रैः</b>   | तुदेतम्             | तुदेत        | म॰ श्रतीतस्यः        | <b>चतोत्स्यतम्</b>                            | श्चतीरस्यत                     |
| <b>तु</b> देयम् | तुदेव               | तुदेम        | उ० धतोत्स्यम्        | श्रतोत्स्याव                                  | <b>अतोत्स्याम</b>              |
| <b>3</b> 444    | 877                 |              | ख देना ) आत्म        | नेपदी                                         |                                |
|                 |                     | 8119         |                      | चाशी हि                                       | ie.                            |
|                 | ~>>                 | >            | 70 = 20lg            | तुत्सीया <b>स्</b> ताम्                       |                                |
| तुदते ं         | <b>तु</b> देते<br>— | तुदन्ते      | त्र० हुत्सीष्ट       |                                               |                                |
| <b>तुद्</b> से  | तुदेये              | दुदध्ये      | म॰ तुत्सीष्ठाः       | तुत्सीयास्याम्<br>सन्धीवति                    | तुत्सीमहि<br><u>तु</u> त्सीमहि |
| .तुदे           | तुदावहे             | तुदामहे      | <b>उ० तु</b> त्सीय   | तुत्सीवहि                                     | Millians                       |
|                 | 5स                  |              |                      | किट्                                          | _63                            |
| सीत्स्यते       | तोत्स्येते          |              | प्र॰ तुतुदे          | तुतुदाते ———————————————————————————————————— | तुतुदिरे                       |
| तोतस्यसे        | तोरस्येथे           |              | म॰ तुतुदिषे          | तुतुदाये                                      | तुर्वादच्ये                    |
| तोरस्ये         | तीत्स्यावहे         | तीत्स्याम    | हि व॰ तुतुदे         | तुतुदिवहें                                    | तुतुदिमहे                      |
|                 | सर्                 |              |                      |                                               | Z                              |
| श्चद्रत         | भतुदेताम्           |              | प्र• तोत्ता          | तोत्तारी                                      | तोत्तारः                       |
| श्रदुदयाः       | : श्रतुदेयाम्       |              | म् म॰ तोत्तासे       | तोत्तासाय                                     | तीत्ताध्वे                     |
| श्रदुदे         | श्रदुदावहि.         | अतुदाम       | हि उ॰ तोत्ताहे       | तोतास्वहे                                     | तोत्तास्मह                     |
|                 | खोट                 |              |                      | लङ्                                           |                                |
| तुदताम्         | <b>बुदेताम्</b>     | तुदन्ता      | प् प्र॰ अतुत्त       | श्रतुःसाताम्                                  |                                |
| तुदस्व          | तुदेय।म्            |              | म॰ अतुःयाः           | श्रतुरसायाम्                                  | अतुद्धम्                       |
| तुदै            | तुदावहै             | तुदामहै      | <b>द॰ श्र</b> तुत्ति | <b>ब्रतु</b> त्स्वहि                          | <b>अ</b> तुस्सृहि              |
|                 | विधि                | <b>लिंग्</b> |                      | लृहर्                                         |                                |
| शुदेत           | तुदेयाताम्          | तुदेरन्      | प्र॰ स्रतोत्स्यत     | श्रतोत्स्येताम्                               |                                |
| तुदेशाः         | तुदेवायाम्          | तुदेखम्      | म॰ श्रतोतस्यथा       | ः अतोतस्येयाम्                                | _                              |
| पुदेय           | तुदेवहि             | तुदेमहि      | <b>ड॰ अतो</b> रस्ये  | <b>अ</b> तीरस्यावहि                           | <b>अ</b> तोत्स्यामहि           |

# (२) इष् (इच्छा करना) परस्मैपदी

|                  | त्तर्        | , , , , ,    |                     | लब्               |                 |
|------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| इच्छति           | इच्छतः       | इच्छन्ति     | प्र॰ ऐच्छत्         | <b>ऐच्छताम्</b>   | ऐच्छन्          |
| इच्छिस           | इच्छयः       | _            | <b>म० ऐच्छः</b>     | ऐच्छतम्           | ऐच्छत           |
| इच्छामि          | इच्छावः      |              | ड॰ ऐच्छम्           | ऐच्छाव            | ऐच्छाम          |
| इ-आव             |              | £ -01-1-     |                     | कोट्              |                 |
| -00              | <b>लू</b> ट् | -0           |                     | •                 | rener           |
| एषिष्यति         | एषिष्यतः     | एषिच्यन्ति : |                     | इच्छताम्          | इच्छन्तु        |
| एषिष्यसि         | एविष्ययः     | प्विध्ययः    |                     | इच्छतम्           | इच्छत           |
| पुषच्याम         | एषिष्यावः    |              | <b>र॰ इच्छ</b> ।नि  | इच्छाव            | इच्छाम          |
|                  | विधिरि       | •            |                     | बुट्              |                 |
| श्च्छेत्         | इच्छेताम्    | इच्छेयुः     | प्र• एविता          | एषितारी           | एषितारः         |
| इच्छेः           | इच्छेतम्     | इच्छेत       | म॰ एषितासि          | एषितास्य:         | एषितास्य        |
| इच्छेयम्         | इच्छेव       | इच्छेम       | र॰ एषितास्मि        | एषितास्यः         | एवितास्मः       |
|                  | चाशी         | <b>लं</b> ह् |                     | अथवा              |                 |
| इष्यात्          | इब्यास्ताम्  | इच्यासुः     | प्र॰ एष्टा          | पृष्टारी          | एष्टारः         |
| इच्याः           | इष्यास्तम्   | इंग्यास्त    | म॰ एष्टासि          | <b>ए</b> ष्टास्यः | पृष्टास्य       |
| इध्यासम्         | इंद्यास्व    | ज्ञध्यास्म   | <b>उ॰</b> एष्टास्मि | <b>ए</b> ष्टास्वः | पृष्टास्मः      |
|                  | निद्         |              | •                   | ं लुड्            |                 |
| इयेष             | ईवतुः        | ईपुः         | प्र॰ ऐषीत्          | ऐविष्टाम्         | ऐविषुः          |
| इयषिय            | ईषशुः        | ईष           | म॰ ऐवीः             | ऐविष्टम्          | ऐविष्ट          |
| इयेष             | ईविव         | र्देषिम      | उ॰ ऐविषम्           | ऐविध्व            | ऐविधा           |
|                  | •            | •            | सृङ्                |                   |                 |
|                  | য়ুঙ         | ऐविध्यत्     | पेशिष्यताम्         | ऐविध्यन्          |                 |
|                  |              | ऐबिच्यः      | ऐविष्यतम्           | ऐविष्यत           |                 |
|                  |              | ऐविध्यम्     | ऐविच्याव            | ऐविच्याम          |                 |
|                  |              |              | र वितर करना)        |                   |                 |
|                  |              | ) of lade    | Clack arealy        | स्रोट्            | •               |
| ·0-0             | बर्          | 0-0-         |                     |                   | किरन्तु         |
| किरति            | किरतः        | किंगन्ति     | प्र॰ किरतु          | किरताम्           | किरत            |
| किरसि            | किरयः        | किरय         | म॰ किर              | किरतम्            |                 |
| किरामि           | किरावः       | करामः        | उ॰ किराणि           | किराव             | किराम           |
|                  | न्त्र        |              |                     | विधिलिष           | 03              |
| करिष्यति         | करिष्यतः     |              | त प्र॰ डिरेत्       | किरेताम्          | किरे <b>युः</b> |
| <b>क</b> रिच्यस् | व इरिष्ययः   |              | म० किरेः            | किरेतम्           | किरेत           |
| करिष्यारि        | तं करिच्यावः | करिष्याम     | ः ड० किरेयम्        | <b>ि</b> रेव      | किरेम           |

|           | 93                |                |                      | <b>याशीलिंड्</b>                   |                   |
|-----------|-------------------|----------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|
| 0-        | ख <b>र</b> ्      | श्रकिरन        | प्र॰ कीर्यात्        | कीर्यास्ताम्                       | कीर्यासुः         |
| श्रकिरत्  | अकिरताम्          | आकरप<br>शकिरत  | म॰ कीर्याः           | कीर्यास्तम्                        | कीर्यास्त         |
| अकिरः     | थकिरतम्           |                | ड॰ कीर्यासम्         | कीयस्वि                            | कीर्यासम          |
| अकिरम्    | श्रकिराव          | આજરાલ          | ७ - कामा <i>ल</i> म् | लुङ्                               |                   |
|           | िह                |                | प्र॰ श्रकारीत        | अकारिष्टाम्                        | श्रकारिषुः        |
| चकार      | चकरतुः            | ৰক্ত           |                      | अकारिष्टा <u>न</u><br>श्रकारिष्टम् | श्रकारिष्ट        |
| चकरिय     | चकरधुः            | चकर            | म॰ अकारीः            |                                    | श्रकारिष          |
| बकार, चक  |                   | चकरिम          | उ॰ अकारिषम           | ् अकारण<br>स्टब्                   | અભારન             |
|           | लुट्              | -0             | प्रक श्रकरिक         | • -                                | म अकरिष्यत्       |
| करिता,करी | ता करितारी        | करितारः        | प्रण अकार<br>अकरी    | -                                  |                   |
| करितासि   | करितास्यः         |                |                      | ः श्रकरिष्यतम्                     | भकरिष्यत          |
| करितास्मि | <b>क</b> रितास्वः |                | : त॰ अक्रिय          |                                    | अकरिष्याम         |
|           | (                 | ४)ग्(          | निगलना ) प           | रस्मैपदी                           |                   |
|           | बर्               |                |                      | चाशी <del>बिंड</del> ्             |                   |
| गिरति     | गिरतः             | गि रन्ति       | प्र• गीर्यात         | गीर्थास्ताम्                       | गोर्थाप्रः        |
| गिरसि     | गिर्यः            | गिरय           | स॰ गोर्थाः           | गीर्यास्तम्                        | गीर्थास्त         |
| गिरामि    | गिरावः            | विरामः         | ड॰ गीर्थासम्         | गीर्यास्व                          | ग्रीयस्म          |
|           | लस्               |                |                      | बिट्                               |                   |
| गरिष्यति  | गरिष्यतः          | गरिष्यनि       | त प्र• जगार          | जगरतुः                             | जगदः              |
| गरिष्यसि  | गरिष्ययः          | गरिष्यय        | स० जगरिय             | जगरधुः                             | जगर'              |
| गरिष्यामि | गरिष्यावः         | गरिष्याम       | ः द० जगार, व         | तगर जगरिय                          | जगरिम             |
|           | त्रह्             |                |                      | <b>छर</b> ्                        |                   |
| अगिरत     | ष्ठागिरताम्       |                | प्र॰ गरिता ग         |                                    | गरितारः           |
| श्रगिरः   | श्रगि रतम्        |                | म॰ गरिताधि           | _                                  | गरितास्य          |
| भगिरम्    | श्रगिराव          | अगिरा          | व उ॰ गरिताहि         | म गरितास्वः                        | गरितास्मः         |
|           | लोट्              |                | +                    | स्ट                                |                   |
| गिरतु     | गिरताम्           | गिरन्तु        | प्र॰ श्रमारीत        | ् भ्रगारिष्टाम्                    | अगारिषुः          |
| गिर       | गिरतम्            | गिरत           | म० भ्रगारीः          | ञ्चगारिष्टम्                       | श्रगारिष्ट        |
| गिराणि    | गिराव             | गिराम          | <b>ट॰ घगारिष</b>     | म् अगारिष्व                        | अगरिष्म           |
|           | विविवि            | n <del>e</del> |                      | लृष्                               |                   |
| गिरेत्    | गिरेताम्          | गिरेयुः        |                      | प्यत् ∫ आगरिष्यत                   | ताम् ∫ अगरिष्यन्  |
| 0.5       | 0.                |                | े अगरी               | ध्यत् रे श्रगरीध्यत                | ताम् रे धगरीष्यन् |
| गिरेः     | गिरेतम्           | गिरेत          | म॰ श्रगरिष           |                                    |                   |
| र रेयम्   | गिरेव             | गिरेम          | <b>ड॰ श्रगरि</b> ष   | म् अगरिष्याव                       | श्रगरिष्याम       |

#### उमयपदी (५) छष् ( मूमि जोतना ) परस्मैपदी

|                  | ( १) क्षेत्र ( श्रीय आवना ) बरस्यवर्षा |                   |                       |                     |                    |  |
|------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--|
|                  | बर्                                    |                   |                       | लिट्                |                    |  |
| कृषति            | कृषतः                                  | कृषन्ति           | प्र॰ चकर्ष            | चकृषतुः             | वङ्गुः             |  |
| कृषसि            | कृषयः                                  | कृषय              | म॰ चक्षिय             | वष्ट्रवधुः          | বকুধ               |  |
| <b>फुषामि</b>    | कृषावः                                 | कुषासः            | <b>ट० च</b> ढर्ष      | चकृषिव              | चकुषिम             |  |
|                  | जृट्                                   |                   |                       | बुट्                |                    |  |
| कच्यति           | कच्यतः                                 | कच्यन्ति          | য়০ ক্র্যা            | कष्टारी             | क्षारः             |  |
| <b>म</b> न्यसि   | क्षच्यथः                               | कद्यय             | म॰ कशसि               | क्रहास्यः           | क्छास्य            |  |
| कच्यामि          | कच्यावः                                | कच्यामः           | उ० कष्टास्मि          | क्षास्यः            | कष्टास्मः          |  |
|                  | <b>अथवा</b>                            |                   |                       | भयवा                |                    |  |
| कच्यंति          | <b>क</b> च्चितः                        | कचर्यन्ति         | प्र• कप्टी            | कर्षरी              | कर्शरः             |  |
| <b>क</b> च्येंसि | कर्च्यमः                               | कदर्शय            | म॰ कर्शिस             | <b>क्ष्टोस्यः</b>   | कर्शस्य            |  |
| कदर्यामि         | कच्चिवः                                | <b>फ</b> र्च्यामः | स॰ कर्शिस             | कर्षास्यः           | कर्शस्यः           |  |
|                  | चक्                                    | ,,,,              |                       | <b>लु</b> क्        | 2017-1             |  |
| श्रकृषत्         | श्रकृषताम्                             | श्चकधन            | স• অভূঞ্জন্           |                     | श्रकृशन्           |  |
| श्रह्मा          | अकृषतम्                                |                   | स० श्रह्यः            | अकृक्षताम्          |                    |  |
| अकृषम्           | चकुषाव<br>-                            |                   | व• अक्सम्             | सकुशतम्<br>सकसान    | श्रकृषत<br>बार साम |  |
| 48.44            | स्रोट् :                               |                   | । ७ - अध्यासू         | ग्रकृक्षाव<br>भागमा | अर्शकास            |  |
| 1003             |                                        |                   | ne stands             | . <b>श</b> यथा      | W1023 \$70 ·       |  |
| <b>फूब</b> तु    | कृषताम्                                | कृषन्तु           | प्र• भक्ताकीत्        | वकाष्टाम्           | मकासुः             |  |
| कृष              | कृषतम्                                 | कृषत              | म॰ शकाक्षीः           | शकाष्टम्            | यकाष्ट             |  |
| कृषाणि           | कृषाव                                  |                   | र॰ शकासम्             | शका च्च             | श्च ∤ ।च्म         |  |
|                  | विधिनि                                 | 2                 |                       | अयवा                |                    |  |
| कृषेत्           | कृषेताम्                               |                   | प्र• शकार्कीत्        | अकार्धाम्           | <b>मका</b> र्षुः   |  |
| कृषेः            | कृषेतम्                                |                   | म॰ अकार्शीः           | वकार्षम्            | महाई _             |  |
| कृषेयम्          | कृषेव                                  | कृषेम             | <b>उ॰ ब्र</b> कार्शम् | <b>अकार्च्य</b>     | वकाचर्म            |  |
|                  | જ્ઞાશી (                               | लॅंब              | 1                     | सुक्                |                    |  |
| कृष्यात्         | कृष्याश्ताम्                           | कृष्यादुः         | प्र• सकत्त्वत्        | भकत्यताम्           | वक्ष्यन्           |  |
| कुष्याः          | कृष्यास्तम्                            | कृष्यास्त         | म० सकत्यः             | धकद्यतम्            | सकद्यत             |  |
| कृष्यासम्        | कृष्यास्व                              | कृष्यास्म         | त• अवस्यम्            | शकद्याव             | भक्ष्याक           |  |
|                  |                                        |                   | ছাথৰা                 |                     |                    |  |
|                  | মঙ্                                    | दर्शत अब          | ज्वर्यताम् भ          | <b>ब</b> च्चेन्     | प्र•               |  |
|                  | श्रहर                                  | र्यः . अव         | र्च्यतम् ध            | <b>क</b> च्चीत      | स•                 |  |
|                  | शक                                     | दर्यम् अक         | च्यांव अ              | कदर्याम             | <b>ह</b> ०         |  |

# कृष् ( भूमि जोतना ) आत्मनेपदी

|                  | W.                 | 11 8000         | 1             | <b>ક્રા</b> શીર્જિ | 25   |                      |
|------------------|--------------------|-----------------|---------------|--------------------|------|----------------------|
|                  | स्ट्               |                 |               | _                  |      | कुक्षी रन्           |
| कृषते            | कृषेते"            | कृषन्ते         | प्र॰ किसीह    |                    |      | कुक्षी ध्वम्         |
| कृषसे            | कृषेये             | कृषध्वे         | म ॰ कुक्षीष्ट |                    | lid" | कृक्षीमहि            |
| कृषे             | कृषावहे            | कृषामहे         | उ० कृक्षीय    | कृक्षीवहि          |      | कृतागाद              |
| कृत्य            |                    |                 | ,             | <b>बिट्</b>        |      |                      |
|                  | न्न <u>ु</u> कृट्  | कच्यन्ते        | प्र- चवृषे    | चकृषाते            |      | चकृषिरे              |
| इस्यते           | क <b>्ये</b> ते    | कस्यम्बे        | म॰ चकृ        |                    |      | चकृषि व              |
| कच्यसे           | क्रद्येथे          | क्रस्यामहे      | उ॰ चकृषे      |                    |      | चकृषिमहे             |
| <b>म</b> स्ये    | कच्यावहे           |                 |               | , लुट्             |      |                      |
|                  | भ्रयवा             |                 | স॰ হ্লন্তা    |                    |      | PEIC:                |
| <b>द</b> क्यंते  | कस्यते             | के देवचरा       | म॰ क्या       | _                  |      | क् <b>ष्ट्राध्वे</b> |
| कचर्यसे          | कद्यंथे            | इह्रदेश्वे      |               |                    |      | कव्टास्महे           |
| कच्ये            | <b>फ</b> र्स्यावहे | कर्च्यामहे      |               | _                  |      |                      |
|                  | सर्                |                 | 1 : 45        |                    |      | क्रदर्शिः            |
| श्रकृषत          | श्र कृषेताम्       | अकृषन्त         | प्र॰ कर्डा    | कर्छारी            |      | कर्छा ध्वे           |
| श्रहवयाः         | शकृषेयाम्          | श्रकृष्यम       | म् म॰ कष्टो   | स कच्छासाथ         |      |                      |
| बकृषे            | श्रक्षवावहि        | श्रहवाम         | हे ४० कर्छी   | इं कृष्टास्वह      |      | क्रुटीस्महे          |
| 46.4             | स्रोट्             |                 | 100           | ् सङ <u>्</u>      |      |                      |
| कृषताम्          | <b>ब्</b> वेताम्   | कृबन्ताम्       | प्र० अकृक     | त शकृचेताम्,       |      | अकृशन्त              |
| <b>मृत्या</b> स् | क्षेयाम्           | कृषध्यम्        | म॰ अकृष       | याः श्रकृद्येयाम्  |      | श्रकृशवम्            |
| कृषे             | कृषावहै            | <b>बृ</b> वामहै |               | श्चकृक्षावहि       |      | ग्रकृक्षामहि         |
| 77               | •                  | हि <b>ड</b> ू   |               | श्चयवा             |      |                      |
|                  |                    |                 | স০ স্বৰূত     |                    |      | श्रकृक्षत            |
| कृषेत            | कृषेयाताम्         | •               | म॰ अकृष्ठ     |                    |      | त्रकृद्वम्           |
| कृषेयाः          | कृषेयायाम्         | कृषेध्वम्       | र- अकृदि      |                    |      | श्रकृदमहि            |
| कृषेय            | <b>कृषेव</b> हि    | कृषेमहि         |               | 4 844              |      | •                    |
|                  |                    |                 | लृङ्          | energy st          | ٩e   |                      |
|                  | श्रकच्यत           |                 | द्येताम्      | अकद्यन्त           |      |                      |
|                  | अकस्यय             |                 | च्येथाम्      | श्रकदयन्त्र ह      |      |                      |
|                  | श्रकच्ये           | মক              | द्यावहि       | अकच्यामहि          | ਰ∘   |                      |
|                  |                    |                 | অথবা          |                    |      |                      |
|                  | श्चकचर्यत          | ा शक्           | हर्देताम्     | श्चकद्यंन्त        | ٩e   |                      |
|                  | श्चक्चर्य          | याः श्रद        | द्यथाम्       | श्रकदर्य ज्वम्     | स∘   |                      |
|                  | शकच्यें            | अक              | च्याविह       | श्रक्यां महि       | 90   |                      |

#### उभयपदी (६) क्षिप् (फॅकना) परस्मैपदी

| १ ४ ) रहर रू । अभवा ) परस्मपद् |                             |            |                             |                           |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|                                | त्र                         |            |                             | भाशीलिं•्                 |                             |
| क्षिपति                        | क्षिपतः                     | क्षिपन्ति  | प्र॰ क्षिप्यात्             | क्षिप्यास्ताम्            | क्षिप्यासुः                 |
| <b>क्षिप</b> सि                | क्षिपयः                     | क्षिपय     | म॰ विष्याः                  | <b>क्षिप्यास्तम्</b>      | क्षिप्यास्त                 |
| क्षिपामि                       | <b>सिपावः</b>               | विवामः     | <b>ड॰</b> क्षिप्यासम्       | क्षिप्यास्य               | क्षिप्यास्त                 |
|                                | स्ट                         |            |                             | लिट्                      |                             |
| चुेप्स्यति                     | चेप्स्यतः े                 |            | प्र॰ चिच्चेप                | <b>चिक्षिपतुः</b>         | चिक्षिपुः                   |
| चेप्स्यसि                      | चे प्स्यथः                  | चेप्स्यय   | म॰ चित्तेविष                | <b>बिक्षिपशुः</b>         | चिक्षिप                     |
| चेप्सामि                       | चेप्यावः                    | चेप्यामः   | ड॰ चिच्चेप                  | चिक्षिपिव                 | विक्षिपिम                   |
|                                | लङ्                         |            |                             | लुह                       |                             |
| अक्षिपत्                       | श्रक्षिपतात् े              | श्रक्षिपन् | प्र॰ चेसा                   | चेपारी े                  | चेप्तारः                    |
| अक्षिपः                        | श्रक्षिपतम्                 |            | म॰ च्रेतासि                 | चेप्तास्यः                | चेतास्य                     |
| <b>अ</b> क्षिपम्               | अक्षिपाव                    | अक्षिपाम   | ब॰ चेप्तास्म                | चेप्तास्यः                | चेप्तास्मः                  |
|                                | क्रीट्                      |            |                             | लुङ                       |                             |
| क्षिपतु                        | क्षिपताम्                   | क्षिपन्तु  | प्र• अक्षेप्प्रीत्          | अक्षेत्राम्               | <b>अक्षे</b> रसुः           |
| क्षिप                          | क्षिपतम्                    | क्षिपत     | म० श्रक्षेप्सीः             | श्रक्षेत्रम्              | श्रक्षेप्त                  |
| क्षिपाणि                       | क्षिपाच                     | क्षिपाम    | उ० अक्षेत्सम्               | अशेप्स्व                  | श्रक्षेप्सम                 |
|                                | विधि                        | लेक्       |                             | ₹ 7                       | <b>ब</b> ्                  |
| वियेत्                         | क्षिपेताम्                  | क्षिपेयुः  | प्रश्ने अने प्रस्यत्        | य चेप्स्यताम् "           | <b>अ</b> चेप्स्यन्          |
| <b>क्षिपेः</b>                 | क्षिपेतम्                   | क्षिपेत    | म॰ अक्षेप्स्यः              | <b>अक्षेप्स्यतम्</b>      | श्र केप्स्यत                |
| क्षिपेयम्                      | क्षिपेव                     | क्षिपेम    | र अक्षेप्स्यम्              | श्रकेप्स्याव              | श्रकेष्स्थाम                |
|                                |                             | क्षिप् (   | फेंकना ) आत्म               | नेपदी                     |                             |
|                                | लट्                         |            |                             | आशीर्छिक                  |                             |
| क्षिपते                        | क्षिपेते                    | क्षिपन्ते  | प्र॰ सि <sup>ट्</sup> सीच्ट | किप्सीयास्ताम्            | किप्सीरन्                   |
| क्षिपसे                        | क्षिपेथे                    | क्षिपचर्   | म॰ किप्तीशाः                | क्षिप्सीयास्याम्          |                             |
| क्षिपे                         | क्षिपावहे                   | क्षिपाम    | हे ड॰ किप्सीय               | क्षिप्सोबहि               | क्षिप्सीमहि                 |
|                                | लृट्                        | . 2        | • 5                         | बिट्                      |                             |
| चेप्स्यते                      | चेप्स्येते                  | सेकाइ      | ते प्र॰ चिक्षिपे            | विक्षिपात <u>े</u>        | चिक्षिपिरे                  |
| चेप्स्यसे                      | चेद्रयेथे                   |            | म अविक्षिपिषे               | चिक्षिपा <b>थे</b>        | चिक्षिपि <b>खे</b>          |
| चेप्स्ये                       | चेप्स्यावहे                 |            | हि ड॰ चिक्षिपे              | चिक्षिपिव <b>हे</b>       | चिक्षिपिम <b>हे</b>         |
| V \1                           | सन्ताय <b>ह</b><br>सन्      |            | ार ० च ।या <i>द</i> ाप      | ाचावा।प <b>वह</b><br>लुट् | । <b>पाकापम</b> ई           |
| श्रक्षिपत                      | श्रक्षिवेताम्               | अक्षिपन्त  | प्रश्लेता                   | संप्तारी                  | केतारः                      |
|                                | ः अक्षिपेयाम्               |            | म् म॰ क्षेप्तासे            | क्षेप्तासाये              | क्षेप्ता ६न                 |
| अक्षिरे                        | - जाक रवान्<br>स्रक्षिपावहि |            | महिड॰ सेपाहे                | क्षेत्रास्य हे            | कताप्य<br>केहास्म <b>हे</b> |
| આવાન                           | <b>આવત્ત્રા</b> તાઇ         | वासपा      | गार्ड २ न नागार्ड           | कतारबह                    | कारास्मह                    |

|                        | स्रोट्                       |                     | •                      | लुङ्                        | Creas                      |
|------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| America<br>1           | क्षिपेताम्                   | क्षिपन्ताम्         | प्र॰ श्रक्तिस          | अक्षिप्साताम्               | श्रक्षिप्सत                |
| क्षिपताम्              | क्षिपेयाम्                   | क्षिपध्यम्          | म॰ अक्षिप्याः          | श्रक्षिप्सायाम्             | श्रकिप्धम्                 |
| क्षिपस्व               |                              | ियामारी             | <b>ट॰ अ</b> किप्सि     | श्रक्षिप्स्वहि              | श्रिक्समिहि                |
| क्षिपे                 | क्षिपावदे<br>विधिलिङ्        |                     |                        | लृब                         |                            |
|                        | _                            | क्षिपेरन            | प्रव श्रक्षेप्स्यत     | श्रक्षेप्स्येताम्           | श्रक्षेप्स्यन्त            |
| क्षिपेत                | <b>क्षिपेयाताम्</b>          | क्षिपेष्वम्         | स॰ श्रक्षेष्स्यथाः     | चक्षे <del>प्र</del> येथाम् | श्रक्षेष्स्य ध्वम्         |
| विपेयाः                | क्षिपेयाथाम्                 |                     | 2-2                    | <b>अक्षेप्रयाव</b> हि       | <b>अक्षेप्</b> यामहि       |
| क्षिपेय                | क्षिपेवहि                    | क्षिपेमहि           | ( marat ) 113          |                             |                            |
|                        |                              | ३ ) प्रच्छ्         | ( पूछना ) पर           | ##<br>(<1.14)               |                            |
|                        | कर्                          |                     | WITE                   | श्रपृष्टछताम्               | अपृच्छन्                   |
| <b>पृच्छ</b> ति        | युच <b>छ</b> तः              | _                   | प्र• अपृच्छत्          |                             | अपृच्छत                    |
| पृच्छिष                | वृच् <b>त्यः</b>             | पृच्छय              | म॰ अपृच्छः             | अपृच्छतम्                   | अपृच्छाम                   |
| पृच्छामि               | पृच् <b>छादः</b>             | पुच्छामः            | स॰ अपृच्छम्            | श्चपृच्छाव                  | 915,0014                   |
|                        | लृट्                         |                     | · · ·                  | जोट्<br>जोट्                | densa.                     |
| प्रस्यति               | प्र <b>च्</b> यतः            | प्रच्यन्ति          | স <b>॰ দূহন্ত</b> ত্ত্ | वृत्स्त्रताम्               | पुरस्रत                    |
| प्रचयसि                | प्रच्ययः                     | प्रस्यय             | म॰ वृत्त्व             | पृच्छतम्                    | वृच्छत<br>गाम्सम           |
| प्रच्यामि              | प्रस्यानः                    | प्रस्थामः           | <b>२० पृच्छा</b> नि    | पूच्छाव ===                 | पुच्छाम                    |
| 9,4,111                | विधिक                        |                     |                        | प्रधारो<br>प्रधारो          | प्रष्टारः                  |
| पुरहोत्                | पृष्डेताम्                   |                     | স়৽ সন্থা              |                             | ्रें<br>प्रष्टा <b>स्य</b> |
| पृरक्षेः               | <b>पृ</b> च्छेतंम्           | पुच्छेत             | म• प्रद्यासि           | *                           |                            |
| <b>ृ</b> ष्टे हे यम्   | पृष्कुंब                     | पुच्छेम             | <b>च॰ प्र</b> ष्टास्मि | प्रशस्तः                    | प्रष्टास्मः                |
|                        | भाराव                        |                     |                        |                             |                            |
| पृच्छवात               | पृच्छवास्ताम्                | वृच्छापासु          | ্যত অসাম্বার           | स्रप्राष्ट्रास्             | श्रप्रशिः                  |
| वृश्क्षवाः             | <b>वृ</b> च् <b>डचास्तम्</b> | <b>वृ</b> च्छ्यास्त | स॰ अप्राक्षः           | अप्राष्टम्                  | अप्राष्ट                   |
| पृच् <del>ख</del> ्यास |                              | पुच्छवास            | । र॰ अप्राक्षम्        | अप्राच्य                    | श्रप्राद्म                 |
| <b>6</b> -0            | सिद                          |                     |                        | कृष्ट                       |                            |
| <b>प</b> प्र <b>रछ</b> | पप्रच्छतुः                   | पत्रच्छुः           | प्र॰ भप्रदयत्          | अप्रच्यताम्                 | अप्रदयन्                   |
| पप्रसिक्षय             |                              |                     | म॰ अप्रच्यः            | <b>अ</b> प्रचयतम्           | श्रप्रस्यत                 |
|                        | पप्रचिक्रव                   | पप्रचित्रम          | उ॰ अप्रचयम्            | अप्रस्थाव                   | भ्रत्रच्याम                |
| वप्रवस्                | 1011-0-1                     |                     | उमयंपदी                |                             |                            |
|                        | ,                            | . \                 |                        | เรรสิทธา                    |                            |
|                        | (                            | ८) सुच्             | ( छोड़ना ) प           | CCN4d1                      |                            |
|                        | बर्                          |                     |                        | विविशिष्ट                   | •                          |
| <b>मुम</b> ति          | <b>सुब</b> तः                | मुबन्ति             | प्र• मुठ्चेत           | मुङ्चेताम्                  | मुठचेयुः                   |
| गुषांस                 | <b>गुब्</b> यः               | मुखय                | स॰ मुञ्चेः             | मुञ्चेतम्                   | मुञ्चेत                    |
| सुमामि                 | सुधावः                       | मुषामः              | इ० मुरुचेयम्           | मुठचे4                      | मुठचेम                     |
|                        |                              |                     |                        |                             |                            |

| S 6                      | लृट्                        | 2-0-                    | भाशीलि            |                           |  |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|--|
| मोक्ष्यति                | मोच्यतः                     | मोचयन्ति प्र॰ मुच्यात्  | मुच्यास्ताम्      | <b>मुच्यासुः</b>          |  |
| मोच्यसि                  | मोच्ययः                     | मोच्यय म० मुच्याः       | मुच्यास्तम्       | मुच्यास्त                 |  |
| मोचगामि                  | मोच्यावः                    | मोक्यामः व॰ मुख्यावम्   | <u> भुष्यास्व</u> | <b>गुच्यास्म</b>          |  |
|                          | सरू                         |                         | स्टिट्            |                           |  |
| <b>अ</b> मु <b>ब</b> त्  | अमुबताम्                    | अमुमन् प्र० मुमोच       | मुमुचतुः          | मुमुचुः                   |  |
| अमुबः                    | अभुवतम्                     | अमुघत म॰ मुमोचिय        | <b>मुमु</b> च्युः | मुमुच                     |  |
| धमुचम्                   | अमुबाव                      | अभुषाम उ॰ मुमोच         | मु <b>गु</b> चिव  | मुधुविम                   |  |
|                          | स्रोट्                      |                         | सुट्              |                           |  |
| सुमतु                    | मुखताम्                     | मुधन्तु प्र० मोका       | मोकारी            | मोकारः                    |  |
| सुख                      | मुश्रतम्                    | मुत्रत म॰ मोकासि        | मोक्तास्यः        | मोक्तास्य                 |  |
| मुखानि                   | मुखाव                       | मुचाम व॰ मोकास्मि       | मोकास्वः          | मोक्तास्मः                |  |
|                          | लुङ्                        |                         | लुङ्              |                           |  |
| अगु वत्                  | ब्रमुचताम्                  | अमुचन् प्र० आमोत्त्यत्  | _ ~ .             | अमोद्ध्यन्                |  |
| श्र मुचः                 | श्रमुचतम्                   | श्रमुचत म॰ श्रमोद्धः    | अमोद्दयतम्        | अमोच्यत                   |  |
| अमुचम्                   | श्रमुचाव                    | अमुचाम उ० अमोद्या       | _                 | अमोच्याम                  |  |
|                          | मुच् ( छोड़ना ) आत्मनेपद    |                         |                   |                           |  |
|                          | स्रट्                       |                         | आशीर्संब          |                           |  |
| मुखते                    | . मुझेते                    | मुबन्ते प्र॰ मुक्षीष्ट  | मुक्षीयास्ताम्    | मुसीरन्                   |  |
| मुबसे                    | मुखेये                      | मुबन्दे म॰ मुक्षीधाः    | मुक्षीयास्याम्    | मुक्षीष्यम्               |  |
| मुखे                     | मुखावहे                     | मुजामहे उ॰ मुक्षीय      | <b>मुक्षीवहि</b>  | मुक्षीमहि                 |  |
| 40 "                     | खुट्<br>खुट्                | garage a gara           | लिट्              | 9                         |  |
| मोच्यते                  | म <del>ोच्ये</del> ते       | मोच्यन्ते प्र॰ मुमुचे   | <b>मुमुचाते</b>   | <b>मुमु</b> चिरे          |  |
| मोद्यसे                  | म <del>ोच्ये</del> थे       | मोक्यक्वे म॰ मुमुचिषे   | युवा <b>ये</b>    | मुमु <b>विष्वे</b>        |  |
| मोच्ये                   | मोच्या <b>व</b> हे          | बोच्यामहे त॰ मुमुचे     | मुमु चिवहे        | <b>मुमु</b> चिम <b>हे</b> |  |
|                          | सङ्                         |                         | नुह               | 99                        |  |
| श्रमुधत                  | श्रमुश्रेताम्               | अयुषन्त प्र• मोका       | मोकारी            | मोकारः                    |  |
|                          |                             | अधुन्नध्वम् म॰ मोकासे   | मोक्तासाथे        | मोकाष्ट्र                 |  |
| श्रमुखया                 |                             |                         | मोक्तास्वहे       | मोजास्महे                 |  |
| अमुख                     | अ <b>मु</b> मावहि<br>स्रोट् |                         | <b>लुङ्</b>       | -11 -11 /-1 <b>6</b>      |  |
| Nos:-                    | _                           | मुद्यन्ताम् प्र॰ श्रमुक | श्रमुक्षाताम्     | ग्रमुसत                   |  |
| मुखताम्                  |                             |                         |                   |                           |  |
| मु <b>ञ्च</b> स्व<br>—^2 | मुखेथाम्                    | मुझ्यम् म॰ अपुक्याः     |                   | अमुग्चम्                  |  |
| मुखे                     | मुखावहे                     | मुझामहै उ० अमुक्ति      | अमुद्दह           | वमुचमहि                   |  |

|                      | विधिकि              | ,                | м                       | 88                    |                   |
|----------------------|---------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| मुखेत                | मुखेयाताम्          | गुश्चेरन्        | प्र॰ श्रमोच्यत          | अमोद्दयेताम्          | श्रमोच्यन्त       |
| सुखे <b>याः</b>      | मुखेगायाम्          | मुठचेष्यम्       | म॰ ग्रमोच्ययाः          | अमोत्त्येथाम्         | श्रमोत्त्यष्यम्   |
| गुधेय                | मुखंबहि             | मुखेमहि          | ह॰ द्यपोत्त्ये          | श्रमोत्त्यावहि        | श्रमोध्यामहि      |
| 344                  | (                   | ६ ) स्पन्न       | ( छूना ) परस्           | मैपदी                 |                   |
| नृट्                 | ,                   | 1/165            |                         | सर्                   |                   |
| स्प्रच्यति           | <b>स्त्रक्ष्यतः</b> | स्त्रव्यन्ति     | प्र॰ स्पृशति            | स्पृशतः               | स्पृशन्ति         |
| ₹प्रचयसि             | स्त्रचययाः          | <b>स्प्रच्यय</b> | म्॰ स्पृशसि             | स्पृश्यः              | स्पृशय            |
| <b>स्प्रस्थासि</b>   | रेशस्यावः           | स्त्रकृतामः      | <b>३० स्प्रशामि</b>     | स्पृशावः              | स्पृशामः          |
| 4114111,3            | • •                 | अयवा             |                         |                       |                   |
|                      |                     |                  |                         | सुर्                  |                   |
| स्पद्यंति            | स्पचर्यतः           | स्पर्च्यन्ति     | प्रबद्धा                | स्प्रष्टारी           | स्करारः           |
| स्पर्धस              | स्पर्स्ययः          | स्पचर्यय         | म॰ ₹प्रष्टासि           | <b>स्त्रष्टास्यः</b>  | स्प्रष्टास्य      |
| स्पर्च्यामि          | स्पद्यविः           | स्पद्ध्यामः      | उ॰ स्प्रष्टास्मि        | स्प्रष्टास्वः         | स्त्रष्टास्मः     |
|                      | सर्                 |                  |                         | अथवा                  |                   |
| अस्पृशत्             | बस्पृशताम्          | अस्पृशन्         | प्र• स्पर्धा            | स्पर्धारी             | स्पर्धारः         |
| <b>ग</b> रपृशः       | बस्पृशतम्           | अश्पृशत          | स॰ स्पर्शिक्ष           | स्पर्शस्यः            | स्पर्धास्य        |
| अस्पृशम्             | अस्पृशाव            | अस्पृशाम         | <b>उ॰ स्पर्शास्म</b>    | स्पर्धास्यः           | स्पर्धासाः        |
| ,                    | <b>छोट्</b>         |                  |                         |                       |                   |
| स्पृशद               | स्पृशताम्           | स्पृशन्तु        |                         |                       |                   |
| ₹१श                  | स्पृशतम्            | <b>₹पृश</b> त    |                         |                       |                   |
| <del>र</del> प्टशानि | स्पृशाव             | स्पृशाम          |                         |                       |                   |
|                      | विधि                |                  |                         | <b>लुड</b> ्          |                   |
| स्र्येव              | स्पृशेताम्          | स्पृशेयुः        | प्र॰ अस्प्राक्षीत्      | <b>भ</b> स्त्राष्टाम् | <b>बस्या</b> श्चः |
| स्पृशेः              | स्पृशेतम्           | स्पृशेत          | म॰ अस्त्राक्षीः         | अस्त्राष्ट्रम्        | अस्त्राष्ट        |
| <del>र</del> पृशेयम् | स्पृशेव             | स्पृशेम          | <b>३० श</b> स्त्राक्षम् | श्रह्याच्य            | श्र€प्राप्त्म     |
|                      | ष्राशी              | लिंट्            |                         | भ्रयवा                |                   |
| ₹पृश्यात्            | स्पृश्यास्ताम्      |                  | प्र॰ अस्पासीत           | अस्पान्द्राम्         | श्रस्पाक्षुः      |
| स्पृरयाः             | स्पृश्यास्तम्       | स्पृश्यास्त      | म॰ अस्पार्कीः           | श्रहपार्श्टम्         | श्रस्पार्ध्       |
| स्पृरवासम्           | <b>स्पृश्यास्य</b>  | स्पृश्यासम       | <b>७० श्रस्पार्कम्</b>  | <b>घस्पार्च्च</b>     | श्रहपादर्भ        |
|                      | लिट्                |                  |                         | श्रयवा                |                   |
| परपर्श               | पस्पृशतुः           | पस्पृशुः         | प्र• सस्पृक्षत्         | <b>अस्पृक्षताम्</b>   | अस्पृक्षन्        |
| पस्पर्शिय            | पस्पृशशुः           | पस्पृश           | स• श्रहपृक्षः           | <b>अस्पृक्षतम्</b>    | यसृक्षत           |
| पस्पर्श              | पस्युशिव            | पस्पृशिम         | <b>ड॰ अस्पृक्षम्</b>    | चस्पृकाव              | श्रसृक्षाम        |

गड

|                |                    |                     |                              | 224                   |                    |
|----------------|--------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                |                    | Яo                  | <b>अ</b> स्प्र <b>च्</b> यत् | <b>अ</b> स्त्रच्यताम् | घस्प्रचयन्         |
|                |                    | स०                  | श्रद्यः                      | अध्यद्यतम्            | <b>भर</b> प्रचयत   |
|                |                    | ₹०                  | अस्त्रच्यम्                  | <b>अ</b> स्प्रद्याव   | <b>अस्त्रच्याम</b> |
|                |                    |                     |                              | श्रयवा                |                    |
|                |                    | se.                 | धारपद्दर्थत्                 | <b>मस्पद</b> र्यताम्  | अस्पर्दर्गन्       |
|                |                    | स०                  | ब्रास्पचर्यः                 | अस्प चर्यं तम्        | थस्पदर्यत          |
|                |                    | ₹°                  | थस्प <b>चर्यम्</b>           | श्रस्प चर्याच         | <b>अस्पद्यांम</b>  |
|                | (:                 |                     | रना ) भारमने                 | पर्वी                 |                    |
|                | स्ट्               | . , 6 (             | ,                            | आशीर्कि               | E                  |
| म्रियते        | म्रियेते           | भियन्ते             | प्र॰ मृषीष्ट                 | <b>मृषीयास्ताम्</b>   | सृषीरन्            |
| म्रियसे        | <b>च्चिये</b> थे   | स्रियण्ये           | म॰ मृषीष्ठाः                 | <b>चृषीयास्याम्</b>   | मृबीढ बम्          |
| म्रिये         | <b>भ्रियाव</b> हे  | म्रियावहे           | <b>ट॰ मृषीय</b>              | <b>मृषीव</b> हि       | <b>मृषीम</b> हि    |
|                | लृट्               | ,                   |                              | लिट्                  |                    |
| मरिष्यति       | मरिध्यतः           | मरिष्यन्ति          | प्र॰ ममार                    | मझतुः                 | ममुः               |
| मरिष्यसि       | मरिष्ययः           | मरिष्यय             | म॰ ममर्थ                     | मम्रथुः               | मम                 |
| मरिष्यामि      | मरिष्यावः          | मरिष्यामः           | उ॰ ममार,म                    | _                     | मस्रिम             |
|                | लह्                | ,                   |                              | लुट्                  | -41-4              |
| अम्रियत        | श्रम्भियेताम्      | श्रद्भियन्त         | प्र॰ मर्ता                   | मर्तारौ               | <b>मतौरः</b>       |
| अम्रियथाः      | श्रियेयाम्         | अभ्रियष्वम्         | म॰ मर्तासि                   | मर्तास्यः             | मर्तास्य           |
| अत्रिये        | अम्रियावहि         | अमियामहि            | <b>उ॰</b> मर्तास्मि          | मर्तास्वः             | मर्तास्मः          |
|                | स्रोट्             | ω,                  |                              | सुरू                  |                    |
| म्रियताम्      | <b>जियेताम्</b>    | <b>म्रिय</b> न्ताम् | प्र॰ श्रमृत                  | अस्वाताम्             | बमुषत              |
| भ्रियस्य       | <b>ज्रिपे</b> थाम् | <b>म्रिय</b> ष्यम्  | म॰ अस्याः                    | अमृवायाम्             | धमृद्वम्           |
| म्रियै         | <b>मिया</b> वहे    | <b>जियाम</b> है     | त॰ अमृषि                     | असुध्वाह              | <b>अमृ</b> षाहि    |
|                | विधिक्तिर          |                     |                              | लू <b>ट</b> ्         | -                  |
| म्रियेत        | <b>जिये</b> याताम् | म्रिये <b>र</b> न   | प्र॰ श्रमरिष्यत              | समरिष्यताम्           |                    |
| म्रियेयाः      | म्रियेयायाम्       | <b>जियेष्यम्</b>    | म॰ अमरिष्यः                  | •                     | अमरिष्यत           |
| <b>च्चियेय</b> | <b>म्रियेव</b> हि  | म्रियेमहि           | त• अमरिष्या                  | •                     | व्यरिष्याम         |
|                | 272                | राजिसामीस           |                              | via .                 |                    |
|                |                    |                     | कुछ अन्य ध                   |                       |                    |
|                |                    | •                   | हाडना ) परर                  |                       |                    |
| कर्            | कून्त<br>          |                     | <b>कृ</b> न्ततः              | कुन्त <i>न्ति</i>     |                    |
| लृट्           | ्र करित            | ष्यति<br>ऽ          | कर्तिध्यतः                   | <b>इ</b> र्तिष्य      |                    |
|                | े कल               | यात                 | कस्यतः                       | क्रस्यंनि             | a                  |

| _ &_                    | esta.            | कृत्यास्ताम्          | कृत्यासुः          |
|-------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
| आ॰ छिड्                 | कृत्या <b>त्</b> | चकृततुः               | चकृतुः             |
| िहर्                    | चकर्त            | कर्तितार <u>ौ</u>     | कर्तितारः          |
| <b>जु</b> ट्            | कर्तिता          | श्रकतिं <b>ष्टाम्</b> | श्चकतिंषुः         |
| <b>लु</b> ष्            | श्रकतींत्        |                       | श्रकर्तिच्यन्      |
| स्रम्                   | श्रकर्तिष्यत्    | श्चकतिंच्यताम्        |                    |
|                         | (१२) बुट् (इ     | ्ट जाना ) परस्मैपर्व  | τ                  |
| स्ट्                    | <b>ञ्रु</b> टति  | त्रुटतः               | त्रुटान्त          |
| लृट्                    | श्रुटिध्यति      | त्रुटिष्यतः           | त्रुटिष्यन्ति      |
| आ॰ लिङ्॰                | त्रुव्यात्       | त्रुटचास्ताम्         | <b>त्रुट</b> यासुः |
| स्टिट्                  | ( तुत्रोट        | तुत्रुटतुः            | तुत्रुद्धः         |
|                         | र् दुबुटिय       | तत्रस्थः              | तुत्रुट            |
|                         | ( दुन्नोट        | तुशुदिब               | तुत्रुहिम          |
| न्तुर्                  | त्रुदिता         | त्रुटितारी            | त्रुटिता <b>रः</b> |
| लुङ                     | श्चत्रुटीत्      | धात्रुटिष्टाम्        | श्रश्रुटिषुः       |
|                         | ( १३ ) मिऌ्      | ( मिलना ) उभयपर्द     | t                  |
| स्ट ( प॰ )              | <b>मिल</b> ति    | मिलतः                 | मिलन्ति            |
| ( আ০ )                  | <b>मिलते</b>     | मिलेते                | भिलन्ते            |
| ब्रुट् ( प॰ )           | मेकिष्यति        | मेलिष्यतः             | मेलिष्यन्ति        |
| ( আ॰ )                  | मेलिष्यते        | मेलिज्येते            | मेलिष्यन्ते        |
| আ০ জিৰ্০ (ব             |                  | <b>मिस्यास्ताम्</b>   | <b>मिस्या</b> सुः  |
| ( আ০ )                  | मेलिषीष्ट        | मेलिषीयास्ताम्        | मेळिषीरन्          |
| लिट् ( प॰ )             | मिमेल            | मिमिलतुः              | <b>मिमिलु</b> ः    |
|                         | मिमेलिथ          | मिमिलथुः              | मिमिछ              |
|                         | सिमेल            | <b>मिमिकिं</b> ब      | मिमिकिम            |
| ( आ॰ )                  | मिमिले           | मिमिकाते              | मिमिळिरे           |
| •                       | मिसिकिष          | मिमिलाये              | मिमिलिग्वे         |
|                         | मिमिले           | मिमिकिवहे             | <b>मिमिकिम</b> हे  |
| स्ट्                    | गेलिता           | मेळितारौ              | मेलितारः           |
| खुर <sub>्</sub> ( प॰ ) | भ्रमेलीक्        | श्रमेलिष्टाम्         | श्रमेलिषुः         |
| ( আ ০ )                 | अमेलिष्ट         | श्रमेलिषाताम्         | <b>च्यमेलिष</b> त  |
| लुङ् ( प० )             | श्रमे लिष्यत्    | अमेलिड्यताम्          | श्चमेलिध्यन्       |
| ( য়া৽ )                | श्रमेकिष्यत      | अमेकिन्येताम्         | श्रमेलिष्यन्त      |
|                         | (१४) लिख         | ( लिखना ) परस्मैप     | दी                 |
| न्रट्                   | <b>जिख</b> ति    | लिखतः                 | लिखन्ति            |
| मृद्                    | बेखिष्यति        | <b>खेखि</b> न्यतः     | लेखिष्यन्ति        |
|                         |                  | 44. 44 8 44           | 41 0. 00           |

| <b>बाशी</b> किंट् | <b>छि</b> स्थात्       | लिख्यास्ताम्          | <b>लिख्</b> यासुः        |
|-------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| लिट्              | <b>लिले</b> स          | <b>लिलिखतुः</b>       | लिकिखुः                  |
|                   | लिलेखिय                | तिति <b>व</b> शुः     | लिकिस                    |
|                   | <b>क्रिले</b> ख        | किकिखिव               | लिलिखिम                  |
| लुङ               | <b>घ</b> लेखीत्        | <b>अलेखि</b> ष्टाम्   | श्रतेखिषुः               |
|                   | (१५) छिप (             | लोपना ) उमयप          | वी                       |
| सर् ( प॰ )        | िक्रम्पति              | <b>छिम्पतः</b>        | िक्रम्पन्ति              |
| (आ॰)              | <b>ब्रि</b> म्पते      | <b>िक</b> म्पेते      | क्रिम्पन्ते              |
| स्ट् (प॰)         | लेप्स्यति              | लेप्स्यतः             | लेप्स्यन्ति              |
| ( आ॰ )            | लेप्स्यते              | ब्रेप्स्येते          | लेप्स्यन्ते              |
| आ॰ लिङ् (प॰       | ) किप्याद              | कि <b>च्यास्ताम्</b>  | <b>क्षिप्या</b> सुः      |
| ( আ॰ )            | नि <sup>द्</sup> वीष्ट | िष्मी <b>यास्ताम्</b> | किप्सीरन्                |
| लिट् (प•)         | क्रिलेप                | किलिपतुः              | किलिपुः                  |
| ( আ॰ )            | ब्रिलिपे               | क्रिकिपाते            | किलिपिरे                 |
| सुट               | लेसा                   | लेसारी                | स्रेप्तारः               |
| लुङ् ( प॰ )       | ग्रहिपत्               | <b>अलि</b> पताम्      | श्रलिपन्                 |
| (आ॰)              | श्रक्रिपत              | अलिपेताम्             | <b>अ</b> लिप <b>न्</b> त |
|                   | (१६) विश्              | घुसना ) परस्मै        | पदी                      |
| लट्               | विशति .                | विशतः                 | विशन्ति                  |
| लृट्              | वेद्यति                | वेच्यतः               | बेच्यन्ति                |
| श्चा० लिङ्        | विश्यात्               | विश्यास्ताम्          | विश्याधः                 |
| लिट्              | विवेश                  | विविशतुः              | विविशुः                  |
| <u>लु</u> ट्      | वेष्टा                 | वेष्टारी              | वेष्टारः                 |
| लुङ्              | श्रविक्षत्             | अविकताम्              | श्रविक्षन्               |
| लुङ्              | श्रवेद्यव्             | <b>अवेद्यताम्</b>     | श्चवेच्यन्               |
|                   |                        | :खी होना ) परस        | मैपदी                    |
| बर्               | सीदति                  | सीदतः                 | स्रीदन्ति                |
| लृट्              | <b>से</b> रस्यति       | चेरस्यतः              | सेस्स्यन्ति              |
| आ० हिन्           | संवाद्                 | संयास्ताम्            | संवासुः                  |
| बिद्              | ससाद                   | सेदतुः                | सेदुः                    |
|                   | सेदिय                  | ससत्य, सेद्युः        | सेद                      |
|                   | ससाद, ससद              | सेदिव                 | सेदिम                    |
| লুভ               | <b>असर्</b> त          | असदताम्               | असदन्                    |
| स्रृक्            | श्रसस्यत्              | <b>च</b> सत्स्यताम्   | असत्स्यन्                |
|                   |                        |                       |                          |

| (१८) सिच् ( सींचना ) उभयपदी |                     |                            |                               |  |  |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|--|--|
| कट् (प∘)                    | सिबति               | सिम्बतः                    | सिम्बन्ति                     |  |  |
| (बा॰)                       | सिबते               | <b>धिकचे</b> ते            | सिश्चन्ते                     |  |  |
| लृट् (प॰ )                  | <del>चेद</del> ्यति | सेच्यतः                    | सेच्यन्ति                     |  |  |
| ( आ॰ )                      | संस्थते             | सेच्येते                   | सेच्यन्ते                     |  |  |
| ब्या॰ सिन् (प               |                     | विच्यास्ताम्               | सिच्यायुः                     |  |  |
| (आ॰)                        | सिकीष्ट             | सिक्षीयास्ताम्             | सिक्षीरन्                     |  |  |
| लिट् (प॰)                   | ( स्विच             | सिविचतुः                   | सिषिचुः                       |  |  |
| 195/11-1                    | र सिषेचिय           | सिषिचथुः                   | सिविच                         |  |  |
|                             | सिषेच               | सिषिचिव                    | सिविचिम                       |  |  |
| ( স্বা৽ )                   | सिषिचे              | सिषिचाते                   | <b>बिषिचिरे</b>               |  |  |
| ( op ) #23                  | श्रमिचत् (श्र       | वैक्षीत्) असिचताम्         | ग्रसिचन्                      |  |  |
| (आ॰)                        |                     | चत) अधिकाताम्              | असिक्षत                       |  |  |
|                             | (१९) सुज्           | ्( बनाना ) परस्मैप         | वी                            |  |  |
| बर्                         | स्वति               | - स्वतः                    | सुबन्ति                       |  |  |
| सृट्                        | स्रद्यति            | स्चयतः                     | स्रच्यन्ति                    |  |  |
| হ্মাণ জিল্                  | सुज्यात्            | <b>सु</b> ज्यास्ताम्       | सुज्यासुः                     |  |  |
| बिट्                        | <b>स</b> सर्ज       | सस्त्रतुः                  | सस्जुः                        |  |  |
| बुट्                        | द्राष्टा            | स्रष्टारी                  | क्षशरः                        |  |  |
| ਲਵ                          | भ्रमच्यत्           | अस्रच्यताम्                | ञ्झच्यन                       |  |  |
| (                           | २०) स्फुट् ( र्     | दुलना, फट जाना )           | परस्मेपद्                     |  |  |
| सर्                         | <b>स्फुटति</b>      | स्कृटतः                    | स्फुटान्त                     |  |  |
| लृट्                        | स्फुटिव्यति         | स्कुटिब्यतः                | स्फुटिष्यन्ति                 |  |  |
| आ। विक्                     | स्फुटवात्           | स्कुढचास्ताम्              | स्फुटवासुः                    |  |  |
| लिट्                        | पुस्फोट             | <b>पुस्फुटतुः</b>          | पुस्फुदुः                     |  |  |
|                             | <b>9स्फुटिय</b>     | <b>यु</b> स्कुट <b>शुः</b> | पुस्फुट                       |  |  |
|                             | <b>पुस्को</b> ट     | पुस्फुटिव                  | पुस्फुटिम                     |  |  |
| बुट्                        | स्फुटिता            | स्फुटितारी                 | <b>स्फु</b> टितारः            |  |  |
| स्ट                         | शस्फुटोत्           | श्रर्फुटिष्टाम्            | श्र <b>स्</b> फुटि <b>षुः</b> |  |  |
|                             | श्रह्कुटीः          | श्रस्फुटिष्टम्             | बस्फुटिष्ट                    |  |  |
|                             | श्रस्फदिषम          | भरफटिष                     | श्रह्फुटिष्म                  |  |  |
|                             | (२१)स्फुर (         | कॉपना, चमकना )             | परस्मैपदी                     |  |  |
| स्ट्                        | स्फुरति             | ∙फुरतः                     | स्फुरन्ति                     |  |  |
| सृट्                        | स्पृतिष्यति         | स्फुरिष्यतः                | स्फुरिष्यन्ति                 |  |  |

| থা॰ ভিত্ | स्फुर्यात् | स्फुर्यास्ताम्        | र्फुर्यासुः      |
|----------|------------|-----------------------|------------------|
| लिट्     | पुरफोर     | <b>पुस्फुरतुः</b>     | पुरकुरुः         |
|          | पुस्फुरिय  | <b>૧૯૬</b> ૨શુઃ       | पुरुक्षर         |
|          | पुरुकोर    | इस्कृरिव              | <b>9</b> स्फुरिम |
| सर्      | स्फुरिता   | स्फुरितारी            | स्फुरितारः       |
| लुब      | बस्फुरीत्  | <b>अस्फुरि</b> ष्टाम् | बस्फुरिषुः       |

#### ७—कघाविगण

इस गण की प्रथम घात क्ष्र है, इसीकिए इस गण का नाम क्षादिगण पड़ा है। इस गण में घात के प्रथम स्वर के बाद रनम् ( न या न् ) जोड़ दिया जाता है। यया—श्चर् + ति = श्च + न + द् + ति = श्चण + द् + ति=श्चणित । श्चर् + यात् = श्च + न + द + यात् = श्चन्यात ।

#### उभयपदी

#### (१) द्रघ् (रोकना) परस्मैपद छट् क्रि

| कणिंद             | <b>चन्द्रः</b>     | बन्धन्ति       | प्र॰ हरोष       | <b>बब्धतुः</b>   | रुख:               |
|-------------------|--------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| क्णरिस            | इन्द्र:            | बन्द           | म॰ इरोविय       | <b>रुरप</b> शुः  | <b>ब्रह्म</b>      |
| <b>च</b> णिध्म    | स्टबः              | सन्दर्भः       | ड॰ इरोष         | <b>बरु</b> धिव   | बस्बिम             |
|                   | लृट्               |                |                 | लुद्             |                    |
| रोत्स्यति         | रोत्स्यतः          | रोत्स्यन्ति    | प्र॰ रोद्धा     | रोदारौ           | रोद्धारः           |
| रोत्स्यवि         | रोत्स्यथः          | रोत्स्यय       | म॰ रोदासि       | रोद्धास्यः       | रोद्धास्य          |
|                   | रोत्स्यावः         | रोत्स्यामः     | ड॰ रोद्धास्मि   | रोद्धास्वः       | शेद्धास्मः         |
| •                 | ଗଙ୍                |                |                 | सुक्             |                    |
| श्चार्गत्         | <b>अ</b> ठन्दाम्   | श्चरवन्        | प्र॰ अरोसीत्    | श्ररौद्धाम्      | श्ररीत्सुः         |
| श्चरणः            | श्चरन्द्रम्        | श्रस्द         | म॰ खरौरग्रीः    | चरौद्रम्         | भरोद               |
|                   | ् श्रहम्ब          | श्चरधा         | ट॰ बरौत्सम्     | <b>अरो</b> त्स्व | अरोत्स             |
| <b>4</b> 4444     | होट्               |                |                 | अथवा             |                    |
| हणद्ध             | चन्दाम्            | क्रमन्तु       | স॰ অব্ধব        | व्यबधताम् -      | ग्रहभन्            |
| चन्द्र<br>चन्द्रि | वन्दम्             | हन्द           | स॰ श्रद्धाः     | व्यवस्तम्        | अवधत               |
| दणधानि            |                    | दणपास          | स॰ शहमम्        | व्यवधार          | धारवाम             |
| deteller          | विधिक्रि           |                |                 | लु€्             |                    |
| e:Kma             |                    | कन्धुः         | प्र• श्ररोस्यत् |                  | <b>अ</b> रोत्स्यन् |
| कृष्यात्          |                    | <b>इन्धा</b> त | म॰ भरोत्स्यः    | भरोत्स्यतम्      | बरोत्स्यत          |
| श्चन्याः          | <b>इन्ध्यातम्</b>  | सम्बाम         | ३० भ रोस्स्यम्  |                  | अरोत्स्याम         |
| क्रक्याम          | ् <b>च</b> न्द्याच | द्रुवास        | क- सरास्त्रय    | 21/11/21/2       |                    |

#### आशीर्लङ्

| <b>क्</b> यात् | <b>र</b> ण्यास्ताम् | स्थासुः           | Яo |
|----------------|---------------------|-------------------|----|
| स्थ्याः        | वण्यास्तम्          | <b>रु</b> ध्यास्त | Ħo |
| दण्यासम्       | रुष्यास्य           | स्थासम            | न• |

#### वध् ( आवरण करना, रोकना ) आत्मनैपद

|                 | चन् ।               | भावरण का         |            | (141-11)                     |                        |                       |
|-----------------|---------------------|------------------|------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|
|                 | सर                  |                  | 7          | श्रा                         | शीकिक्                 |                       |
| बन्दे           | इन्धाते -           | इन्धते           | яo         | दत्सीष्ट                     | <b>श्वत्वीयास्ताम्</b> | <b>इ</b> त्सीरन्      |
| <b>इन्स्</b> से | दन्धाये             | दन्धे            | म॰         | ब्रत्सीष्ठाः                 | इत्सीयास्याम्          | <b>चत्सी</b> भ्वम्    |
| <b>इ</b> न्धे   | <b>इन्ध्वहे</b>     | बन्धाहे          |            |                              | <b>इ</b> त्सीवहि       | <b>स्त्यीम</b> हि     |
| 4.4             |                     |                  |            |                              | क्रिट्                 |                       |
|                 | स्ट्                |                  |            |                              | 140                    |                       |
| रोत्स्यते       | रोत्स्येते          | रोत्स्यन्ते      | ge.        | रुष्धे                       | <b>रुद</b> धाते        | वरुभिरे               |
| रोत्स्थसे       | रोत्स्येथे          | रोत्स्यव्ये      | <b>म</b> ० | वर्षाधेष                     | <b>रह</b> धाये         | <b>रुर्विश्वे</b>     |
| रोत्स्ये        | रोत्स्यावहे         | रोत्स्यामहे      | 80         | <b>रु</b> क्षे               | <b>व्य</b> धिवहे       | <b>ब्रह्मिम</b> हे    |
|                 | -                   |                  |            |                              | 82                     |                       |
|                 | सङ्                 |                  |            |                              | सुट्<br>रोदारी         | रोद्धारः              |
| <b>अवन्द</b>    | <b>अब</b> न्धाताम्  | श्चरमत           |            | रोदा                         |                        |                       |
| श्चक्द्राः      | व्यस्नधायाम्        | <b>चवन्ध्वम्</b> | Ħo         | रोद्धारे                     | रोद्धासाये             | रोद्धाध्ये            |
| म्बन्ध          | श्रहन्बहि           | अ बन्धमहि        | ₹0         | रोदाहे                       | रोद्धास्यहे            | रोद्धास्महे           |
|                 | स्रोट्              |                  |            |                              | सुब                    |                       |
| दन्धाम्         | बन्धाताम्           | दन्धताम्         | Яe         | श्रदह                        | अरुत्साताम्            | <b>अव</b> त्सत        |
| यनस्व           | दन्धायाम्           | हम्बम्           | स०         | <b>अ</b> स्द् <del>धाः</del> | श्रदसायाम्             | अरुद्ध्वम्            |
| वणधै            | रणधावहै             | रुणघामहै         |            | अदिस                         | श्रहत्स्वहि            | श्रवत्स्महि           |
|                 | 999                 | -                |            |                              | 228                    |                       |
|                 | विभिन्नि            | •                |            |                              | लुङ                    | >                     |
| वन्धीत          | क्षीयाताम्          | वन्धीरम्         |            | अरोत्स्यत                    | अरोत्स्येताम्          | श्चरोत्स्यन्त         |
| क्ष्मीयाः       | <b>द</b> न्धीयाथाम् | रुम्बीष्वम्      | Ħ°         | अ <i>रोस्स्यया</i>           | श्रदोःस्येयाम्         | अ <i>रोत्स्यध्वम्</i> |
| रुन्धीय         | दन्धीवहि            | रुन्धीमहि        |            | <b>अ</b> रोत्स्ये            | अरोत्स्यावहि           | <b>घरोत्स्यामहि</b>   |
|                 |                     |                  |            |                              |                        |                       |

## उभयपदी

# (२) छिद् (काटना) परस्मैपदी

|                | बर्             |                   | ಪ <b>ಕ</b> ್ನ                                    |
|----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| क्रिनत्ति      | क्रिन्तः        | <b>छिन्द</b> न्ति | प्र॰ ग्ररिछनत् भ्ररिछन्ताम् भरिछन्दन्            |
| िनरिस          | <b>छिन्स्यः</b> | <b>जिन्स्य</b>    | स॰ ग्रच्छिनः, ग्रच्छिनत् ग्रच्छिन्तम् श्रच्छिन्त |
| <b>ভি</b> নয়ি | किन्द्रः        | <b>डि</b> न्दाः   | उ॰ श्रव्छिनदम् अच्छिन्द अच्छिन्य                 |

|                         | लृट्                                      |                               |                          | कोर्                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| छेत्स्यति छेत्स         | _                                         | <b>छेत्स्यन्ति</b>            | प्र॰ छिनस्               | <b>छिन्ताम्</b>              | छिन्दन्तु                     |
|                         | य <b>यः</b>                               | छेरस्यय                       | म॰ छिन्दि                | छिन्तम्                      | छिन्त                         |
| छेरस्यामि छेरस          |                                           |                               | _                        | छिनदाव                       | <b>छिनदाम</b>                 |
| 9((-111-1-3)-1          | विधिक्तिब                                 |                               |                          |                              |                               |
| O O                     |                                           | •                             | प्र॰ छेता                | बुट्<br>छेतारी               | क्रेसारः                      |
|                         | थाताम्                                    | छिन्युः                       |                          | -                            | खेतार <sup>,</sup><br>खेतास्य |
| _                       | बातम्                                     | <b>छिन्यात</b>                | म॰ छेतासि                | खेतास्यः<br>जेन्यास्यः       | _                             |
| छिन्याम् छिन            | खाव                                       | छिन्याम                       | उ॰ छेतास्म               | <b>छेत्तास्यः</b>            | क्षेत्रास्मः                  |
|                         | <b>જા</b> રોર્જિ                          | <b>ग</b> ू                    |                          | स्रम्                        |                               |
| छियात छि                | <b>यास्ताम्</b>                           | <b>छिया</b> सुः               | प्र॰ अच्छिनद्            | -                            | ग्रस्छिदन्                    |
| छियाः छिः               | <b>यास्तम्</b>                            | छियास्त                       | म॰ अस्छिदः               | अध्छिदतम्                    | <b>अच्छिद</b> त               |
| छियासम् छिः             | पास्व                                     | <b>डिपारम</b>                 | <b>उ॰ अस्छिदम्</b>       | श्चरिखदाव                    | अध्छदाम                       |
|                         | िहर्                                      |                               | :                        | भ्रयवा                       |                               |
| बिच्छेद वि              | रि <b>छदग्रः</b>                          | चिचिछद्रः                     | प्र॰ श्ररकैसीत्          | <b>अच्छेताम्</b>             | <b>अच्छे</b> रसुः             |
| चिच्छेदिय चि            |                                           |                               | म॰ श्रदहैस्तीः           |                              | श्रद्यकेत                     |
| चिच्छेद वि              |                                           |                               | <b>ड॰ श्र</b> च्छेसम्    | _                            | श्रच्छेरसम                    |
|                         |                                           |                               |                          |                              |                               |
| DA I                    | ब्रच्छेर <del>स्</del> यत्                | लूट                           | छेरस्यताम्               | श्चच्छेत्स्यन्               |                               |
|                         | अच्छास्यः<br>अच्छोस्यः                    |                               | छत्स्यताम्<br>छेत्स्यतम् | श्र <b>च्छेस्यत</b>          |                               |
|                         | अच्छत्स्यम्<br>स्रष्टहेत्स्यम्            |                               | छत्त्यतम्<br>द्वेरस्याव  | अच्छेत्स्या <b>म</b>         |                               |
| 90                      | अ च्छारपम्                                |                               | _                        |                              |                               |
|                         |                                           | ।छद् ( क                      | ाटना ) आत्मन             |                              |                               |
|                         | स्ट्                                      | ,                             | . 2                      | न्नोट्                       |                               |
| छिन्ते हि               | <b>म्दाते</b>                             | छिन्दते                       | प्र॰ छिन्ताम्            | छिन्दाताम्                   | छिन्दताम्                     |
| छिन्स्से हि             | इन् <b>दा</b> थे                          | छिन्ध्वे                      | म॰ छिन्स्व               | <b>छिन्दायाम्</b>            | छिन्द्धम्                     |
| छिन्दे हि               | इन्द् <u>र</u> हे                         | छिन्ग्रहे                     | <b>उ० छिनदै</b>          | छिनदावहै                     | छिनदामहै                      |
| 5                       | हृद्                                      |                               |                          | विधिक्रि                     | •                             |
|                         | स्येते                                    | छेत्स्यन्ते                   | प्र॰ छिन्दीत             | <b>छिन्दीयाताम्</b>          | छिन्दीरन्                     |
|                         | · .22                                     | होत्स्यध्वे                   | म॰ छिन्दीयाः             | छिन्दीयायाम्                 | छिन्दीष्वम्                   |
| क्रेत्स्यमे छे          | रस्येथे '                                 | 01/2 4                        |                          |                              |                               |
| · ·                     | हरस्यय<br>इरस्यावहे                       |                               | उ० छिन्दीय               | छिन्दीबहि                    | छिन्दीमहि                     |
|                         | इत्स्यावहे                                |                               | उ॰ छिन्दीय               | छिन्दीवहि<br>आशीर्लि         |                               |
| क्षेत्स्ये हे           | इस्स्याव <b>दे</b><br>जल्                 | छेत्स्यामहे                   |                          | श्राशीर्वि<br>छित्सीयास्ताम् | <b>क्</b><br>छिस्सी रन्       |
| खेत्स्ये हे<br>अस्छिन्त | हरस्याव <b>हे</b><br>जरू<br>श्राटिछन्दाता | छेत्स्यामहे<br>म् श्रव्हिन्दर |                          | श्राशीर्ति<br>छित्सीयास्ताम् | <b>क्</b><br>छिस्सी रन्       |

|                  | <b>මි</b> ද        |                  |                       | लुङ्                      |                          |
|------------------|--------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|
| चिच्छिदे         |                    | चिच्छिदिरे :     | प्र• श्रदिखत          | श्रच्छित्साताम्           | ग्रन्छिसत                |
| -                |                    | चिच्छि दे व्वे   | म॰ अच्छित्याः         | श्रच्छित्सायाम्           | श्रच्छित् ध्वम्          |
| चिरि <b>छ</b> दे |                    | _                | <b>उ॰ श्रच्छि</b> रिस | <b>अ</b> च्छित्स्वहि      | <b>अच्छित्स्म</b> हि     |
| विष्ठिप          |                    | 11-014-14        | •                     | _                         |                          |
| छेता             | कुट्<br>क्वेतारी   | छेतारः           | प्र॰ श्रच्छेरस्यत     | लृह्<br>घच्छेत्स्येताम्   | श्चरछेत्स्यन्त           |
| छेतारे           | <b>क्रे</b> तासाथे | छेताम्बे         | म० अच्छेत्स्यथाः      | <b>ग्र</b> च्छेत्स्येयाम् | श्रच्छेत्स्य ध्वम्       |
| छेताहे           | छेतासह             | छेतास्महे        | <b>उ० अच्छे</b> रस्ये | <b>भ्रच्छे</b> स्याबहि    | <b>श्र</b> च्छेत्स्यामहि |
|                  | (                  | ३ ) मञ्ज (       | तोड़ना ) परस          | मैपदी                     |                          |
|                  |                    |                  | অ                     | शिक्टि                    |                          |
| <b>मनक्ति</b>    | शंकः<br>संकः       | भवन्ति           | प्र॰ भज्यात्          | भज्यास्ताम्               | भुज्यासुः                |
| भनक्षि           | <b>संक्यः</b>      | भंक्य            | म॰ अज्याः             | अज्यास्तम्                | भज्यारत                  |
| <b>मन</b> िम     | भ्रष्ट उद्         | भट्याः           | त॰ भज्यासम्           | भण्यास्व                  | भुज्यास्म                |
|                  | नृट्               |                  |                       | लिट्                      |                          |
| भंच्यति          | <b>भंद्यतः</b>     | भंइयन्ति         | प्र॰ बसज              | वभवतुः                    | बसञ्जः                   |
| र्भच्यि          | <b>मं</b> च्ययः    | भंद्यय           | स॰ वस्तिय,वर          | व्य वसत्रधः               | वमञ                      |
| <b>मं</b> च्यामि |                    | भंच्यामः         | उ॰ वमझ                | वमिनव                     | वमशिम                    |
| •                | सङ्                |                  |                       | लुक्                      |                          |
| अभनक्            | श्रमङ्काम्         | शमजन्            | স <b>৽ ম</b> হ্কা     | अन्कारी                   | भंका <b>रः</b>           |
|                  | धर्भकम्            | व्यमंत           | म॰ मङ्कासि            | <b>भं</b> कास्यः          | भंक्तास्य                |
|                  | य् श्रमञ्ज         | श्रमक्डम         | व॰ भङ्कारिम           |                           | भंत्राह्मः               |
|                  | ं स्रोट्           |                  |                       | लुङ्                      |                          |
| भनकु             | · मङ्काम्          | भधन्तु           | प्र॰ अमाङ्शीत्        | श्रमांक्ताम्              | खभान्धुः                 |
| <b>अं</b> श्वि   | मक्कम्             | सङ्क             | म॰ श्रभांकीः          | श्रमाङ्कम्                | अभांक                    |
| भनजानि           | भनजाब ।            | भनजाम            | <b>ड॰ अमाङ्</b> कम्   | श्रभारु हव                | <b>अभा</b> क्दम          |
|                  | विचित्रि           | तेङ्             | · ·                   |                           | लुङ                      |
| <b>अह</b> उयार   | र् मञ्ज्याताम्     | म <b>क्उ</b> युः | प्र॰ अभंदयत्          |                           | श्चमंच्यन्               |
|                  | <b>म</b> क्ज्यातम् | भञ्ज्यात         | म॰ अभेद्यः            | अभंच्यतम्                 | अभंदयत                   |
| भक्ज्याम्        | ( भठज्याव          | मञ्ज्याम         | रु धमंद्यम्           | श्रमंच्याय                | अभक्द्यार                |
|                  |                    |                  | उमयपदी                |                           |                          |

# उमयपद्। (४) भुज् (रक्षा करना, बाना) परस्मेंपदी

|                 | बर्             |         |                      | श्राशी              | तंब्      |
|-----------------|-----------------|---------|----------------------|---------------------|-----------|
| <b>मुन</b> क्ति | मुङ्कः          | मुखन्ति | प्र॰ भुज्यात्        | <b>भुज्यास्ताम्</b> | भुज्यासुः |
| <b>अनु</b> क्षि | भुङ्क्यः        | भुङ्क्य | म॰ मुज्याः           | भुष्यास्तम्         | भुज्यास्त |
| <b>सुनिय</b>    | <b>गुब्द</b> वः | भुक्उमः | <b>ह॰ मु</b> ज्यासम् | <b>मुज्यासम्</b>    | भुज्यास्म |

|                                    | कृट्                   |                   |                      | ब्रिट्          |                 |
|------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| मोद्यति                            | भोद्ध्यतः              | मोच्यन्ति         | प्र॰ बुमोज           | बुमुजतुः        | बुभुजुः         |
| भोद्यसि                            | _                      | मोच्यय            | स० बुमोनिय           | बुमुजधुः        | बुभुज           |
| मोच्यामि                           | _                      | मोच्यामः          | <b>ह०</b> बुभोश      | <b>मुमु</b> जिब | <b>बुभु</b> जिम |
|                                    | स्ट                    |                   |                      | श्रद            |                 |
| त्रभुनक्                           | प्रभुंकाम              | अभुजन्            | प्र॰ मोक्ता          | मोकारी          | भोकारः          |
| -                                  | अभुंकम्                | अभुक्क            | म॰ मोकासि            | भोक्तास्यः      | भोक्तास्य       |
| -                                  | श्रभुटयद               | श्रभुक्षम         | <b>उ॰ मोक्तास्मि</b> | भोकास्यः        | भोजास्मः        |
|                                    | न्नोट्                 |                   |                      | सरु             |                 |
| <b>স্তু</b> নজু                    | मुंकाम्                | भुखन्तु           | प्र• अभौक्षीत        | अभीकाम्         | श्रमोधुः        |
| <b>मुं</b> शिष                     | भुङ्कम्                | मुङ्क             | <b>२० अमौ</b> क्षीः  | बभौकम्          | अभौक            |
| भुनजानि                            | <b>भु</b> नजान         | भुनजाम            | उ॰ अभीकम्            | अभीच्य          | श्रमीच्म        |
| 34444                              |                        | রভূ               |                      | लृक्            |                 |
|                                    |                        |                   |                      |                 |                 |
| भुड्ख्यात                          | ् मु <b>ड</b> ण्याताम् | <u> सुठ्यमु</u> ः | प्र॰ द्यमोत्त्यत्    |                 | धमोच्यन्        |
|                                    | भुडज्यातम्             | भुडज्यात          | म॰ अमोच्यः           | अमोद्यतम्       | श्रभोत्त्यत     |
|                                    | <b>भु</b> ठज्याव       | मुङ्ज्याम         | <b>उ० अमोच्यम्</b>   | अमोच्याव        | अमोत्त्याम      |
| भुज् ( रक्षा करना, बाना ) आत्मनेपद |                        |                   |                      |                 |                 |
|                                    | लट्                    |                   | * .                  | सम्             |                 |

|                    | लट्                 |             |             | *               | सर्           |                  |
|--------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| मुह्के             | भुजाते              | भुवते       | স• স্ব      | <b>भुक्</b> क   | अभुषाताम्     | अभुष्ठत          |
| मुङ्खे             | मुजाये              | मुह्यस्वे   | ध० <b>श</b> | <b>भुक्षयाः</b> | अभुजायाम्     | श्रमुङ्ख्यम्     |
| भूको               | मुञ्जबहे            | भुडियमहे    | ु ३०        | मुंबि           | श्रमुठ उबहि   | अभुरुजमहि        |
| •                  | <b>ज</b> ुह्        |             |             | •               | स्रोट्        |                  |
| भोच्यते            | भोच्येते            | भोच्यन्ते   | प्र∘ र्     | वेकाम्          | भुजाताम्      | मुखताम्          |
| भोदयसे             | भोच्येथे            | भोद्धयध्वे  | स॰ र्       | <b>ं</b> च्य    | भुजायाम्      | <b>मुक्श्यम्</b> |
| भोद्य              | भोच्यावहे           | मोच्यामहे   | ड० ३        | नुनजे 💮         | भुनवाबहै      | मुननामहे         |
|                    | विधिकि              |             |             |                 | बुर्          |                  |
| भन्नीत             | <b>भुजीयाताम्</b>   | भुजीरन      | No 4        | <b>ोका</b>      | मोकारी        | भोकारः           |
| भुष्तीयाः          | <b>भुक्षीयायाम्</b> | भुजीश्वम्   | स॰ र        | <b>गेकारे</b>   | भोजासाये      | भोकाष्वे         |
| भूजीय              | <b>मुझीवहि</b>      | भूखीमहि     | स० ३        | गेका <b>हे</b>  | भोकास्वहे     | भोकास्महे        |
| •                  | <b>आशी</b> र्ल      | ₹ <u>`</u>  |             |                 | लुङ           |                  |
| मुक्षीष्ट          | भुशीयास्ताम्        | भुक्षीरन्   | Zo S        | प्रमुक          | श्रमुकाताम्   | अभुक्तत          |
| <b>मुक्षीद्धाः</b> | भृक्षीयास्थाम्      | मुक्षीभ्यम् | स॰ १        | ध्रमुक्याः      | . अभुक्षायाम् | अभुग्यम्         |
| असीय               | भुक्षीबहि           | भुक्षीमहि   | ਰ∘ ਵ        | प्रमुक्षि       | अभुद्दहि      | अभुद्रमहि        |

|                  | बिर              |                  | <b>लु</b> ब्                                   |
|------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------|
| बुमुजे           | धुमुजाते         | <b>बुम्</b> निरे | प्र॰ श्रमोद्ध्यत श्रमोद्ध्येताम् श्रमोद्ध्यन्त |
| <b>बुभु</b> जिषे | बुमुजाये         | बुभु जिध्वे      | म॰ अमोद्यथाः अमोद्येयाम् अमोद्यथम्             |
| बुमुखे           | <b>बुभुजिवहे</b> | बुभुजिमहे        | उ॰ बभोच्ये अमोच्यावहि अमोच्यामहि               |

## उभयपदी

# (५) युज् (मिलाना, लगना) परस्मैपदौ

|                  | (1)3           | 3-21               |                                    |                   |                  |
|------------------|----------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
|                  | <b>च</b> ट्    |                    |                                    | विधिलिङ्          |                  |
| -युनक्ति         | गुरू।          | युङजन्ति           | प्र॰ युङ्ग्यात्                    | युड ज्याताम्      | युञ्जयु:         |
| युनक्षि          | युंक्यः        | युंक्य             | म॰ युञ्ज्याः                       | <b>गु</b> ठ्यातम् | युष्टज्यात       |
| -युनि चिम        | युक्जवः        | युष्डमः            | द॰ व <del>ेड</del> ्यगम्           | युष्टच्याव        | युष्ण्याम        |
|                  | <b>लृ</b> ट् · |                    |                                    | आशीरि             | Se               |
| योषयति           | योद्धयतः       | योद्ध्यन्ति        | प्र• बुज्यात्                      |                   | <b>युज्यासुः</b> |
| योच्यसि          | योद्ययः        | योद्ध्यय           |                                    | युज्यास्तम्       |                  |
| योच्यामि         | योच्यावः       | योद्यामः           | ड॰ युज्यासम्                       | युज्यास्व         | युज्यास्म        |
|                  | सर             |                    |                                    | िहर               |                  |
| ध्रयुनक्         | प्रयुंकाम्     | श्युजन्            | प्र॰ युयोज                         | युगुजतुः          | युगुजुः          |
| <b>श्र</b> युनक् | श्रयुंकम्      | भ्रयुंक            | म॰ युयोजिय                         | <b>बुयुजधुः</b>   | _                |
| भ्रयुनजम्        | ध्रयुम्प्रव    | अयुट्यम            | <b>ट॰ युवो</b> ज                   | युधु जिव          | युयुजिम          |
|                  | स्रोट          |                    | :                                  | लुट्              |                  |
|                  |                | nEn-s              | no alest                           | योकारी            | योकारः           |
| युनकु            | युंकाम्        | यु <b>म्</b> जन्तु | प्र॰ योक्ता                        |                   |                  |
| गुप्त्र्घ        | युंकम्         | युंक               | म॰ योक्तास्रि                      | योक्तास्यः        | योक्तास्य        |
| युनजानि          | युगजाव         | युननाम             | उ॰ योक्तास्मि                      | योक्तास्यः        | योक्तास्मः       |
|                  | ನಕ್            |                    |                                    | लुक्              |                  |
| अयौकीत्          | <b>अयौकाम्</b> | अयौधुः             | प्र॰ श्रयोत्त्वत्                  |                   | श्रयोद्धयन्      |
| अयोक्षीः         | श्रयौक्तम्     | अयौक               | म॰ अयौद्यः                         | धयोद्ध्यतम्       | _                |
| श्रयोक्षम्       | ष्ट्रयोद्धव    | श्रयीच्य           | <b>उ॰ श्र</b> यो <del>च्</del> यम् | _                 | _                |
|                  | ग्रह्म         | ( ग्रिजनाः ३       | ज्याना ) बाह्य                     | रेवनी             |                  |

#### युज् ( मिलना, लगना ) बात्मनेपदी

|               | लट्       |           | c              | आशीर्किक्                  |
|---------------|-----------|-----------|----------------|----------------------------|
| <b>युं</b> के | युजाते .  | युज्जते   | प्र॰ युक्षीष्ट | युक्षीयास्ताम् युक्षीरन्   |
| युंसे         | युष्टाथे  | युंग्ध्वे | म॰ युक्षीष्ठाः | युक्षीयास्याम् युक्षीष्वम् |
| युष्ठे        | गुब्जवहे. | युञ्जमहे  | उ॰ युक्तीय     | युक्षीबहि युक्षीमहि        |

|                                       | लृट्                                                       |                                         |                                               | स्टिट्                                                                  |                                                   |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| योद्ध्यते                             | योच्येते                                                   | योच्यन्ते                               | प्र॰ युयुजे                                   | युयुवाते                                                                | युयुविरे                                          |
| योच्यसे                               | योच्येथे                                                   | योच्यण्वे                               | म॰ युयुत्रिषे                                 | युयुजाये                                                                | युयुजिध्वे                                        |
| योच्ये                                | योद्यावहे                                                  | योच्यामहे                               | र॰ युयुने                                     | युगुजिवहे                                                               | युयुजिमहे                                         |
|                                       | त्तर्                                                      |                                         |                                               | <b>ल्ट</b>                                                              |                                                   |
| अयुंक्त                               | अयुजाताम्                                                  | ध्युषत                                  | प्र॰ योक्ता                                   | योंकारी                                                                 | योकारः                                            |
| <b>अ</b> युंक्याः                     | अयुद्धायाम्                                                | श्रयुंग्धम्                             | म॰ योकासे                                     | योक्तासाथे                                                              | योक्ताध्वे                                        |
| अयुक्षि                               | <b>अ</b> शुञ्जबहि                                          | अयुञ्जमहि                               | उ॰ योकाहे                                     | योक्तास्वहे                                                             | <b>योक्तास्म</b> हे                               |
|                                       | _                                                          | _                                       |                                               |                                                                         |                                                   |
|                                       | स्रोट्                                                     |                                         |                                               | लुङ                                                                     |                                                   |
| युंकाम्                               | स्रोट्<br>युजाताम्                                         | युखताम्                                 | স॰ শ্বয়ুক্ত                                  | कुर<br>अयुश्वाताम्                                                      |                                                   |
| युंकाम्<br>युं <del>दव</del>          | युजाताम्                                                   | युजताम्<br>युक्रम्बम्                   | प्र• श्रगुक्त<br>म• श्रगुक्याः                | अयुषाताम्                                                               | <b>भ</b> युक्षत                                   |
| युंकाम्<br>य <del>ुंदव</del><br>युनजे | युजाताम्<br>युजायाम्                                       | युष्तताम्<br>युक्रम्बम्<br>युन्नशमद्दे  | प्र• संयुक्त<br>म• स्रयुक्याः<br>द॰ स्रयुक्षि |                                                                         | <b>भ</b> युक्षत                                   |
| युं दव                                | युजाताम्                                                   | युक्रम्बम्<br>युनगामद्दे                | म॰ अयुक्याः                                   | श्रवुशाताम्<br>श्रयुक्षायाम्<br>श्रयुक्तह                               | श्रयुश्वत<br>श्रयुश्वम्                           |
| युं <del>दव</del><br>युनजे            | युक्षाताम्<br>युक्षायाम्<br>युनजावद्दै<br>विधिल्धि         | युक्रम्बम्<br>युक्तशामद्दे<br>इ         | म॰ श्रयुक्याः<br>उ॰ श्रयुक्षि                 | अयुषाताम्<br>अयुषायाम्<br>अयुस्वहि<br>लुक्                              | श्चयुक्षत<br>श्रयुग्ध्यम्<br>श्रयुच्चमहि          |
| युँ स्व<br>युनजे<br>युक्षीत           | युजाताम्<br>युजायाम्<br>युनजावहै<br>विधिल्धि<br>युजीयाताम् | युङ्ग्धम्<br>युनकामद्दे<br>ङ्<br>युजीरन | म॰ अयुक्याः                                   | अयुशाताम्<br>अयुशायाम्<br>अयुस्वहि<br>लुङ्<br>अयोद्येताः                | भयुक्षत<br>भयुरध्यम्<br>भयुद्धमहि<br>भ्रयोद्धयन्त |
| युं <del>दव</del><br>युनजे            | युक्षाताम्<br>युक्षायाम्<br>युनजावद्दै<br>विधिल्धि         | युक्रम्बम्<br>युक्तशामद्दे<br>इ         | म॰ अयुक्याः<br>ह॰ अयुक्षि<br>प्र॰ अयोद्ध्यत   | अयुषाताम्<br>अयुषायाम्<br>अयुष्तिहै<br>लृक्<br>अयोक्येताः<br>अयोक्येयाः | श्चयुद्धत<br>श्चयुरध्यम्<br>श्रयुत्त्पद्धि        |

### ८--तनादि गण

इस गण की प्रथम घातु 'तन्' इसिक्य इसका नाम तनादि । तनादिकुरुम्य सः २।१।७९।

इस गण की बातुओं में लट्, लोट्, लंक् श्रीर विधिलिक् में बातु श्रीर प्रत्यय के बीच में 'द' जोड़ा जाता है। यया—तन् + द + ते = तजुते।

# उभयपदी

## (१) तन् (फैळाना) परस्मैपद

| लट्       |           |            |              | आशीरि       | र्त्रह   |
|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|----------|
| तनोति     | तजुतः     | त्तन्वनित  | प्र॰ तन्यात् | तन्यास्ताम् | तन्यासुः |
| तनोवि     | तनुषः     | ततुथ       | म॰ तन्याः    | तन्यास्तम्  | तन्यास्त |
| तनोमि     | तनुवःन्दः | तनुमःन्मः  | उ॰ तन्यासम्  | तम्यास्व    | तन्यास्म |
|           | स्रृट्    |            |              | स्त्रिट्    |          |
| तनिष्यति  | तनिष्यतः  | तनिष्यन्ति | प्र॰ ततान    | तेनतुः      | तेनुः    |
| तनिष्यसि  | तनिब्ययः  | तनिष्यय    | म॰ तेनिय     | तेनथुः      | तेन      |
| सनिस्यामि | सनिष्यावः | तनिष्यामः  | उ॰ ततान, तत  | न तेनिव     | तेनिम    |

#### अनुवाद-रत्नाकर

|                        |                     |             |                       | सुट्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                        | सर्                 | श्चतन्बन्   | प्र॰ तनिता            | तनितारौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | तनितारः          |
| श्रतनोत्.              | चत्त्रुताम्         | श्रतगुत     | म॰ तनिताधि            | तनितास्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | तनितास्थ         |
| <b>अतनोः</b>           | <b>अ</b> तनुतम्     | श्चततुग-न्म | उ॰ तनितास्मि          | तनितास्वः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | तनितास्मः        |
| श्चतनवम्               | श्रतनुव न्व         | अपितिमन     |                       | THE STATE OF THE S |                  |
|                        | स्रोट्              |             |                       | जु <b>र</b><br>जुरु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | श्रतानिषुः       |
| तनोतु                  | तनुताम्             | तन्यन्तु    | प्र॰ अतानीत्          | श्चतानिष्टाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | अतानिष्ट         |
| तनु                    | तनुतम्              | तजुत        | म॰ श्रतानीः           | श्रतानिष्टम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>अ</b> तानिष्म |
| तनवांनि                | तनवाव               | तनवाम       | ड० श्रतानिषम्         | असानग्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ettiini.         |
|                        | विधिक्तिक           |             |                       | खुष्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6</b> –       |
| तनुयात्                | तनुयाताम्           | तनुयुः      | प्र॰ श्रतनिष्यत्      | अतनिष्यताम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|                        | तनुयातम्            | तजुगात      | म॰ अतनिष्या           | श्चतनिष्यतम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| त्रजुगाः               | तनुयाव              | तजुयाम      | <b>ड० श्रतनिष्यम्</b> | <b>अति</b> ष्याव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ञ्चतनिष्याम      |
| त्रज्याम्              | 113 411             |             | जना ) आत्मनेप         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|                        |                     | वर्ग ( अव   | July Survey           | जूट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|                        | लट्                 |             |                       | तनिष्येते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | त्रनिष्यन्ते     |
| तनुते                  | सन्बाते             | तन्यते      | प्र॰ तनिष्यते         | तनिध्येथे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | तनिष्यध्ये       |
| तनुषे                  | तन्वाथे             | तनुष्वे     | म॰ तनिष्यसे           | त्तिष्यावहे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | तनिष्यामहे       |
| तन्वे                  | तजुबहे-न्बहे        | तनुमह-न्म   | हि उ॰ तनिष्ये         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|                        | सर्                 |             |                       | बिट्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 202              |
| चतनुत                  | श्रतन्वाताम्        | भतन्वत      | प्र॰ तेने             | तेनाते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | तेनिरे           |
| श्रतनुयाः              | द्यतन्वायाम्        | श्रतगुष्वम् |                       | तेनाथे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | तेनिध्वे         |
| श्रतन्त्र              | श्रतनुबहि∙न्बहि     | अत्रव्यविः  | न्महि उ॰ तेने         | तेनिषद्दे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | तेनिमद्दे        |
|                        | स्रोट्              |             |                       | लुट्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| तजुताम्                | तन्वाताम्           | तम्बताम्    | प्र॰ तनिता            | तनितारौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | तनितारः          |
| तनुष्य                 | तन्वाथाम्           | तनुष्वम्    | म॰ तनितासे            | त्तनितासाये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| तनवै                   | तनवावहै             | तनवामहै     | <b>उ॰</b> तनिताहे     | त्तनितास्पदे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | तनितास्महे       |
|                        | विविक्ति            | F           |                       | लुङ्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| तन्वीत                 | तन्वीयाताम्         | तन्वीरन्    | प्र॰ श्रातनिष्ट, इ    | ातत श्रतनिष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | गताम् अतनिषत     |
| तन्वीयाः               | तन्बीयायाम्         | तन्वीष्वम्  | स॰ अतनिष्ठाः १        | प्रतथाः अतनिष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ।।याम् अतनिष्वम् |
| तन्वीय                 | तन्बीवहि            |             | <b>उ॰ ध</b> तनिषि     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वहि स्रतनिष्महि  |
| राज्याच                | आशीति<br>आशीति      |             |                       | सुब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| तनिषीष्ट               |                     |             | प्रण्यतनिष्य          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ाम् अति विष्नत   |
| तानपाट<br>तनिषीष्ठाः   | त्राचित्राचारताच्या | र तसिषीध्व  | म म॰ श्रातनिष         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ाम् अतिव्यच्यम्  |
| तानवाष्ट्राः<br>तनिषीय |                     |             | हे उ॰ अतिनिष          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वहि अतिनिष्यामहि |
| तागपाप                 | वानवाबाह            | वायमामा     | ् उ जाताव <u>स</u>    | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |

# उभयपदी (१) इ (करना) परस्मैपद

|               | स्ट् '                   | 1)8/14             | 1011 ) 40014        | प्<br>स्रोह               |                  |
|---------------|--------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|------------------|
| करोति         | कुदतः                    | कुर्वन्ति          | प्र॰ करोतु          | कुरुताम्                  | ू<br>कुर्वन्तु   |
| करोवि         | कुद्यः                   | कुस्य              | म० कुइ              | कुरतम्                    | <b>कुर</b> त     |
| करोमि         | कुर्वः                   | कुर्मः '           | उ॰ करवाणि           | करवाव                     | करवाम            |
|               | लृट्                     |                    |                     | विधिलिङ्                  |                  |
| करिष्यति      | करिष्यतः                 | <b>क</b> रिष्यन्ति | प्र॰ कुर्यात        | <b>क्र्याताम्</b>         | <b>5</b> र्युः   |
| करिष्यसि      | <b>क</b> रिष्य <b>यः</b> | करिष्यय            | म॰ इर्याः           | कुर्यातम्                 | <del>इ</del> यात |
| ऋरिष्यामि     | करिष्यावः                | करिष्यामः          | <b>ड॰ कुर्याम्</b>  | कुर्याव                   | कुर्याम          |
|               | कर्                      |                    |                     | <b>थाशोर्कि</b>           | <b>ب</b> ر       |
| श्रकरोत्      | श्रकुरताम्               | श्रकुर्वन्         | प्र॰ क्रियात्       | कियास्ताम्                | कियासुः          |
| अकरोः         | श्रकृतम्                 | श्रकुरत            | म० कियाः            | कियास्तम्                 | क्रियास्त        |
| श्चरवम्       | শ্বস্তুৰ                 | अकुर्भ             | ड॰ कियासम्          | कियास्व                   | कियासम           |
|               | िलट                      |                    |                     | -गुक                      |                  |
| चकार          | चकतुः                    | चकुः               | प्र॰ सकार्षीत्      | अकार्शम्                  | <b>अ</b> कार्षुः |
| चकर्य         | चक्युः                   | चक                 | म॰ ग्रकार्वीः       | <b>अकार्ष</b> म्          | অকার্ছ           |
| चकार, चक      | <b>इर</b> चकुव           | वकुम               | ट॰ अकार्यम्         | अकार्घ                    | अकार्ध           |
|               | लुट्                     |                    |                     | सृह्                      |                  |
| कर्ता         | कर्तारौ                  | कर्तारः            | प्र॰ धकरिष्यत्      | श्रकरि <sup>©</sup> यताम् | अकरिष्यन्        |
| कर्तासि       | कर्तास्यः                | क्तरिय             | म॰ श्रद्धरिष्यः     | <b>अकरिष्यतम्</b>         | अकरिष्यत         |
| कर्तास्मि     | कर्तास्वः                | क्तरिमः            | <b>ह॰ अहरिष्यम्</b> | •                         | अकरिष्याम        |
|               |                          | कु (कर             | ना ) आत्मनेपद्      |                           |                  |
|               | सद्                      | ••                 |                     | चाशीर्कि                  |                  |
| कुरुते        | कुर्वाते                 | कुर्वते            | प्र॰ कृषीष्ट        | कृषीयास्ताम्              |                  |
| कुरुषे        | कुर्वाये                 | कुरुष्वे           | म॰ कृषीष्ठाः        | कृषीयास्थाम्              |                  |
| कुर्वे        | कुर्वहे                  | कुर्महे            | <b>उ० कृषीय</b>     | कृषीबहि                   | क्रवीमहि         |
| -0>           | लृट्                     |                    | >                   | स्त्रिट्                  |                  |
| करिष्यते      | <b>क</b> रिष्येते        | करिष्यन्ते         | प्र॰ वके            | वकाते                     | चिकिरे           |
| करिष्यसे      | करिष्येथे                | क्रियम्बे          | म॰ चकुषे            | चकाये                     | चकृढ्वे          |
| करिष्ये       | करिष्यावहे               | करिस्यामहे         | र॰ चके              | <b>चकृ</b> वहे<br>लुट्    | चकृमहे           |
| TEE           | लङ्                      | झकुर्वत            | प्र॰ क्ती           | कर्तारी                   | क्तीरः           |
| <b>श</b> कुदत | अक्रवीताम्               |                    | म॰ कर्तांचे         | कर्तासाये                 | कर्ताध्वे        |
| अकुरयाः       | अकुर्वायाम्              | श्र कृष्यम्        | व॰ कतीहे            | क्तांस्वहे                | कर्तास्महे       |
| श्रकुर्वि     | श्रकुर्वहि               | धकुर्महि           | वर कथाई             | कतास्वर्                  | कतारभह           |

|                                 | स्रोट्                                    |                                      | . *                                | लुङ्                               |                                                    |
|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| इस्ताम्<br>इस्व<br>इस्व         | कुर्वाताम्<br>कुर्वायाम्<br>कुरवावहै      | कुर्वताम्<br>कुरव्वम्<br>कुरवामहै    | प्र॰ अकृत<br>म॰ अकृयाः<br>ट॰ अकृषि | ककृषाताम्<br>अकृषायाम्<br>अकृष्वहि | श्रकृषत<br>श्रकृष्मम्<br>श्रकृष्महि                |
|                                 | विधिलिङ                                   |                                      |                                    | स्रह                               | F_                                                 |
| कुर्वीत<br>कुर्वीयाः<br>कुर्वीय | कुर्वीयाताम्<br>कुर्वीयाथाम्<br>कुर्वीवहि | कुर्वीरन<br>कुर्वीश्वम्<br>कुर्वीमहि |                                    | ः अक्रिच्येया                      | र् अकरिष्यन्त<br>म् अकरिष्यध्यम्<br>हे अकरिष्यामहि |

#### ९-कथादि गण

इस गण की प्रथम घातु 'की' है, अतएव इसका नाम क्यादिगण पड़ा । क्रपादिस्यः रना ३१९१८९।

इस ऋषादिगण में घातु और प्रत्यय के बीच में रना (ना) जोड़ा जाता है, किन्हीं प्रत्ययों के पूर्व यह 'ना' 'न' हो जाता है और किन्हीं के पूर्व 'नी'। घातु की उपधा में यदि वर्गों का प्रथम ग्राप्तर अथवा अनुस्वार हो तो उसका लोप हो जाता है।

व्यक्षनान्त घातुओं के उपरान्त छोट् के म॰ पु॰ एक्वचन में 'हि' प्रस्यय के स्यान में 'आन' होता है। जैसे-भुष्+ हि = मुष्+ आन = मुषाण।

# उभयपदी (१) क्री (मोळ छेना) परस्मैपद

| कोट्      |             |             | आशीर्लेंट्          |                  |                 |  |
|-----------|-------------|-------------|---------------------|------------------|-----------------|--|
| क्रीणाति  | क्रीणोतः    | क्रीणन्ति   | प्र॰ कोयात्         | कीयास्ताम्       | <b>कीया</b> सुः |  |
| क्रीणासि  | क्रीणीयः    | क्रीणीय     | म० कीयाः            | क्रोयास्तम्      | कीयास्त         |  |
| क्रीणामि  | क्रीणीवः    | कोणीमः      | <b>ड॰ कोयासम्</b>   | कीयास्व          | कोयास्म         |  |
|           | नृट्        |             |                     | ब्रिट            |                 |  |
| क्रेष्यति | केव्यतः     | क्रेध्यन्ति | प्र॰ चिकाय          | चिकिय <u>त</u> ः | चिकियुः         |  |
| केष्यस    | क्रेप्ययः   | क्रेष्यय    | म॰ चिक्रयिय वि      | वक्रेथ चिकियशुः  | 9               |  |
| केष्यामि  | क्रेच्यावः  | केष्यामः    | <b>उ॰ चिकाय,</b> रि | क्षिय चिकियिव    | चिक्रियिम       |  |
| ,         | लर्         |             |                     | लुट्             |                 |  |
| अकीणात    | श्रकीणीताम् | श्रकोणन्    | प्र॰ केता           | केतारौ           | वेतारः          |  |
| अकोणाः    | अकीणीतम्    | श्रकीणीत    | म॰ क्रेतासि         | केतास्थः         | केतास्य         |  |
| अ ीणाम्   | अकीणीव      | अक्रोणीम    | <b>उ॰ केतास्मि</b>  | केतास्वः         | केतास्मः        |  |

|   |                   | लोट्              |                  |                      | लङ्                |                         |
|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|
|   | कीणातु            | कीणीताम्          | कोणन्तु          | प्र= श्रकेषीत्       |                    | <b>अके</b> षुः          |
|   | कोणीहि            | कोणीतम्           | कीणीत            | म॰ सक्षीः            |                    | <b>अ</b> केष्ट          |
|   | क्रीणानि          | कोणाव<br>विधिलिङ् | क्षेणाम          | त• सकैषम्            | शकैष<br>लृक्       | शकेंदम                  |
|   | क्रीणीयात्        | कोणीयाताम्        | <b>क्रीणीयुः</b> | प्र॰ अकेष्यत्        | श्रकेष्यताम्       | श्रकेप्यन               |
|   | क्रीणीयाः         | क्रीणीयातम्       | कीणीयात          | म॰ श्रकेच्यः         | अकेप्यतम्          | श्रकेष्यत               |
|   | क्रीणीयाम्        | क्रीणीयाव         | कोणीयाम          | <b>उ० शकेष्यम्</b>   | श्रकेष्याव         | श्रकेष्याम              |
|   |                   |                   |                  | ना ) आत्मनेप         | व                  |                         |
|   |                   | स्टू              | m i alies is     |                      | े आशी              | ਲਿੰ <del>ਵ</del>        |
|   | कीणीते            | कीणाते            | क्रोणते          | प्र॰ केषीष्ट         | क्रेषीयास्ताम्     | केषीरन्                 |
|   | क्रीणीवे          | कीणार्थ           | क्रीणीच्ये       | स॰ केषीष्ठाः         | केषीयास्याम्       | केषीढ्षम्               |
|   | क्रीणे            | कोणीवहे           | कोणीमहे          | त॰ केषीय             | केषोवहि            | केषीमहि                 |
|   |                   | नृट्              |                  | 100                  | िहरू               |                         |
|   | केष्यते           | केष्येते          | केष्यन्ते        | प्र॰ चिकिये          | चिकियाते           | चिकियिरे                |
|   | केप्यसे           | केध्येथे          | क्रेज्यभवे       | म॰ चिकियिषे          | चिकियाये           | चिकियिषे                |
|   | केप्ये            | केप्यावहे         | केष्यामहे        | स॰ चिकिये            | <b>चिकि</b> यिवहें | चिकियिमहे               |
|   |                   | सङ्               |                  |                      | लुट्               |                         |
|   | श्रकोणीत          | अक्रीणाताम्       | श्रकीणत          | प्र• केता            | केतारी             | कंतारः                  |
|   | <b>अक्रीणीयाः</b> | श्रकीणायाम्       | श्रकीणीध्व       | म् म॰ केताचे         | केतासाय            | क्रेताध्वे              |
|   | अकोणि             | श्रकोणीवहि        | श्रकोणीमां       | हं उ॰ केताहें        | क्रेतास्वहे        | क्रेतास्महे             |
|   |                   | स्रोट्            |                  |                      | ् <u>ल</u> ु       |                         |
|   | कोणीताम्          | कोणाताम्          | कीणताम्          | प्र॰ अक्रेष्ट        | श्रकेषाताम्        |                         |
|   | क्रीणीस्व         | कीणायाम्          | क्रीणीध्वम्      | म॰ अकेष्ठाः          | श्रकेषायाम्        |                         |
|   | कीणै              | क्रोणावहै         | कोणामहै          | उ॰ अकेषि             | श्रकेष्वहि         | श्रकेष्महि              |
|   |                   | विविशि            | <b>ভ</b> ূ       |                      | लुङ                |                         |
|   | क्रीणीत           | ऋीणीयाताम्        | क्रीणीरन्        | प्र• स्राक्रेडयत     | अके येता           | •                       |
|   | कोणीयाः           | क्रीणीयायाम्      | क्रोणीध्वम्      | म॰ स्रकेव्यया        | ः अकेष्येयाः       | ् श्रकेष्य <b>प्यम्</b> |
|   | ऋीणीय             | क्रोणीवहि         | ऋीणीमहि          | <b>उ॰ अक्रे</b> च्ये | श्रक्रेष्यावि      | इ अवेष्यामहि            |
|   | अक्षाप्त । ज      | opt-11-11-4       |                  | भयपदी                |                    |                         |
|   |                   |                   |                  |                      | กรรภิบส            |                         |
|   |                   |                   | ) बह् ( ल        | ना, पकड़ना )         | परस्मपद<br>स्टब्स् |                         |
|   |                   | लट्               |                  | प्र• भ्रगृहात्       | अगृह्णोताम्        | अगृह्यम्                |
|   | गृह्याति          | गृहीतः            | गृह्यन्ति        |                      | अगृह्योतम्         | _                       |
|   | गृहासि            | गृह्योय:          | गृह्मीय          | म॰ श्रगृहाः          | . 9                | अगृहीम                  |
|   | गुह्णामि          | गृह्रीवः          | गृह्रीमः         | <b>उ० अ</b> गृहाम्   | , अप्रकाम          | A 26,1,4                |
| ū |                   |                   |                  |                      |                    |                         |

|                               | लृट्                                                                       |                                     |                                                | छोट्                                                                                           |                                             |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>प्र</b> हीध्यति            | प्रहोध्यतः                                                                 | प्रहीर्घ्यन्त                       | স॰ যদ্ধার                                      | गृह्णोताम्                                                                                     | गृहन्तु                                     |
| <b>प्रहो</b> ष्यसि            | प्रहीष्ययः                                                                 | प्रहीष्यय                           | स॰ गृहाण                                       | गृह्णोतम्                                                                                      | <b>गृह्णीत</b>                              |
| <b>प्र</b> हीच्यामि           | प्रहीव्यावः                                                                | प्रहीच्यामः                         | <b>उ</b> ० गृह्णानि                            | गृह्राव                                                                                        | गृह्णाम                                     |
|                               | विधिक्तिव                                                                  | F                                   |                                                | नुर्                                                                                           |                                             |
| गृह्रोयात्                    | गृह्णोयाताम्                                                               | गृह्रोबुः                           | प्र॰ ग्रहीता                                   | प्रहोतारी                                                                                      | <b>महीतारः</b>                              |
| गृह्यीयाः                     | गृह्वीयातम्                                                                | (गृह्धीयात                          | म॰ प्रहीतासि                                   | <b>ब्रहीत</b> ।स्यः                                                                            | प्रहीता <b>स्य</b>                          |
| गृहोयाम्                      | <b>गृ</b> द्धीयाव                                                          | गृह्यीयाम                           | <b>ट॰ प्रहोता</b> स्मि                         | <b>ब्रहीतास्वः</b>                                                                             | प्रहीतास्मः                                 |
|                               |                                                                            |                                     |                                                |                                                                                                |                                             |
|                               | भाशीर्वि                                                                   | e_                                  |                                                | लु <b>र</b> ्                                                                                  |                                             |
| गुवाद                         | थाशीर्ति<br>गुद्धास्ताम्                                                   | हें<br>इह्याद्यः                    | प्र॰ ऋमहीत्                                    | खु <b>र</b><br>भप्रहीष्टाम्                                                                    | श्रप्रहोषुः                                 |
| रह्याद्<br>रह्याः             |                                                                            | •                                   | प्र॰ चप्रहीत्<br>स॰ धप्रहीः                    | _ :                                                                                            | सप्रहीषुः<br>सप्रहीष्ट                      |
|                               | गृद्यास्ताम्                                                               | युवा छः                             |                                                | भप्रहीष्टाम्                                                                                   |                                             |
| युक्षाः                       | गृद्धास्ताम्<br>एद्धास्तम्                                                 | गृह्याचुः<br>गृह्यास्त              | म॰ भ्रप्रहीः                                   | भप्रहीष्टाम्<br>अमहीष्टम्                                                                      | श्रप्रहोष्ट                                 |
| युक्षाः                       | गृधास्ताम्<br>युद्धास्तम्<br>युद्धास्य                                     | गृह्याचुः<br>गृह्यास्त              | म॰ भ्रप्रहीः                                   | भप्रहीष्टाम्<br>भप्रहीष्टम्<br>भप्रहीष्ट                                                       | ग्रप्रहोष्ट<br>ग्रप्रहोष्म                  |
| गृह्याः<br>गृह्यासम्          | गृद्धास्ताम्<br>एद्धास्तम्<br>एद्धास्य<br>विद्                             | गृह्यायुः<br>गृह्यास्त<br>गृह्यास्म | म॰ अप्रहीः<br>उ॰ अप्रहीषम्                     | भप्रहीष्टाम्<br>भप्रहीष्टम्<br>भप्रहीष्ट                                                       | ग्रप्रहोष्ट<br>ग्रप्रहोष्म<br>[ ग्रमहोष्यन् |
| गृह्याः<br>गृह्यासम्<br>जमाह् | गृद्धास्ताम्<br>यद्धास्त्रम्<br>यद्धास्त्र<br>किट्<br>कगृह्युः<br>जगृह्थुः | गुडा।युः<br>गुडास्त<br>गुडास्म      | म॰ श्रमहीः<br>उ॰ श्रमहीषम्<br>प्र• श्रमहीष्यत् | श्रप्रहीष्टाम्<br>श्रप्रहीष्टम्<br>श्रप्रहीष्ट<br>स्टब्स्<br>श्रप्रहीष्यताम्<br>श्रप्रहीष्यतम् | ग्रप्रहोष्ट<br>ग्रप्रहोष्म<br>[ ग्रमहोष्यन् |

# प्रद् ( लेना, पकड़ना ) आत्मनेपद

|                          |                   |                |                     |                          | G., .             |
|--------------------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
|                          | सर्               |                | , <b>v</b> ,        | विधि                     | ळड्               |
| गृह्योते                 | गृह्याते          | <b>ग्रह</b> ते | प्र॰ गृह्णीत        | गृह्रोयाताम्             | गृह्रोरन्         |
| गृहाषे                   | गृह्याये          | गृह्योध्वे     | म॰ गृह्णायाः        | गृह्डीयायाम्             | गृह्वोध्वम्       |
| गृह्धे                   | गृह्मी <b>वहे</b> | गृह्योमहे      | र॰ गृहीय            | गृह्णोवहि                | गृङ्खोमहि         |
|                          | स्रट्             |                |                     | <b>बाशीलिंट</b>          |                   |
| प्रहीष्यते               | <b>अहो</b> ह्येते | प्रहीष्यन्ते   | प्र॰ प्रहोषीष्ट     | त्रहीषीय <del>।स्त</del> | ाम् प्रहीषीरन्    |
| <b>प्रही</b> च्यसे       | प्रहीध्येथे       | ग्रहीस्यध्वे   | म० प्रहोषोष्ठाः     |                          | ाम् प्रहोषीष्वम्  |
| प्रदीष्ये                | प्रहीध्याबहे      | प्रहीध्यामहे   | <b>ट॰</b> प्रहोषीय  | प्रहोषोवहि               | प्रहीषीमहि        |
|                          | सर्               | ,              |                     | स्टिट्                   |                   |
| <b>च</b> ग्रहोत          | भगृहाताम्         | <b>अ</b> गृहत  | प्र॰ जगृहे          | जगृहाते                  | जगृहिरे           |
| अगृह्रोषाः               | श्रगृह्रायाम्     | भगृहोध्यम्     | म॰ जगृहिषे          | जगृहाधे                  | <b>जगृहिध्</b> दे |
| अगृद्धि                  | अगृह्योबहि        | अगृह्योमहि     | उ॰ अगृहे            | जगृहिबहे                 | जगृहिमहे          |
|                          | क्रोट्            | ***            |                     | लुट्                     |                   |
| गृह्योताम्               | गृह्यताम्         | गृह्वताम्      | प्र <b>प्रहो</b> ता | प्रहीतारी                | प्रहोतारः         |
| गृह्यध्य<br>गृ <b>बे</b> | गृह्यायाम्        | गृह्याच्यम्    | म॰ प्रहीतासे        | <b>महीतासाथे</b>         | प्रहोतार्थ्व      |
| गृबं                     | गृहाबहै           | गृहामहै        | <b>उ॰</b> प्रहोताहे | <b>महीतास्वहे</b>        | महोतास्महे        |

लुक् लुक् श्रमहीष्ट श्रमहीषाताम् श्रमहीषत प्र॰ श्रमहीष्यत श्रमहीष्यताम् श्रमहीष्यन्त श्रमहीष्ठाः श्रमहीषायाम् श्रमहोष्यम् म॰ श्रमहोष्ययाः श्रमहीष्येयाम् श्रमहीष्यप्यम् श्रमहीषि श्रमहोष्यविह श्रमहोष्मिहि उ॰ श्रमहोष्ये श्रमहीष्याविह श्रमहीष्यामिहि

## उभयपदी (३) श्रा (जानना) परस्मैपद

| (२) शा (जानना) परस्मपद |                          |                   |                         |                     |                   |  |  |
|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|--|--|
|                        | लट् 🔆                    | ÷, .              | मार्श                   | (सिंह्              |                   |  |  |
| जानाति                 | जानीतः                   | जानन्ति           | प्र॰ ज्ञेयात्           | <b>ज्ञेयास्ताम्</b> | ज्ञेयासुः         |  |  |
| जानासि                 | जानोयः                   | जानीथ             | म॰ ज्ञेयाः              | ज्ञेयास्तम्         | <b>ज्ञेया</b> स्त |  |  |
| जानामि                 | जानीवः                   | जानीमः            | <b>ड॰</b> ज्ञेयासम्     | ज्ञेयास्व           | ज्ञेया <b>स्म</b> |  |  |
|                        | लर्                      |                   |                         | लङ्                 |                   |  |  |
| ज्ञास्यति              | ज्ञास्यतः                | <b>इ</b> ।स्यन्ति | স০ জন্মী                | जয়ৢतुः             | बद्धः             |  |  |
| ज्ञास्यधि              | <b>इ</b> ।स्यथः          | ज्ञास्यय          |                         | इाय जज्ञधुः         | বর                |  |  |
| शास्यामि               | ज्ञास्यावः               | श्चासः            | ত০ সন্থী                | লক্সিৰ              | निश्म             |  |  |
|                        | लङ्                      |                   |                         | लुट्                |                   |  |  |
| श्रजानात्              | श्रजानीताम्              | धजानन्            | प्र॰ ज्ञाता             | ज्ञातारौ            | भावारः            |  |  |
| श्रजानाः               | श्रजानीतम्               | श्रजःनोत          | म॰ ज्ञातासि             | <b>ज्ञातास्यः</b>   | ज्ञातास्य         |  |  |
| श्रजानाम्              | श्रजानीव                 | श्रजानीम          | ड॰ ज्ञातास्मि           | <b>हातास्यः</b>     | द्यातास्मः        |  |  |
|                        | ब्रोट्                   | ,                 |                         | लह्                 |                   |  |  |
| जानातु                 | जानीताम्                 | जानन्तु           | प्र॰ सङ्गासीत्          | अज्ञासिष्टाम्       | ग्रज्ञासिषुः      |  |  |
| जानीहि                 | ञानीतम्                  | जानीत             | म॰ अज्ञासीः             | अञ्चासिष्टम्        | भ्रज्ञाधिष्ट      |  |  |
| जानानि                 | जानाव                    | जानाम             | ड॰ श्रज्ञासिषम्         | अज्ञासिष्य          | श्रज्ञासिध्म      |  |  |
| ., .,                  | विधिलिड                  |                   |                         | लुक्                |                   |  |  |
| जानीयात्               | जानीयाताम्               | जानीयुः           | प्र॰ अज्ञास्यत्         | ञ्चास्यताम्         | धक्रास्यन्        |  |  |
| जानीयाः                | जानीयातम्                | जानीयात           | म॰ अज्ञास्यः            | अज्ञास्यतम्         | अज्ञास्यत         |  |  |
| जानीयाम्               | जानीयाद                  | जानीयाम           | <b>ड॰ श्र</b> ज्ञास्यम् | अज्ञास्याव          | अज्ञास्याम        |  |  |
| -11-11-11-1            |                          |                   | ना ) अत्मनेपद           |                     |                   |  |  |
|                        | बर्                      | 4. (              |                         | लुट्                |                   |  |  |
| नानीते                 | जानाते 🔪                 | जानते             | प्र॰ ज्ञास्यते          | इस्येते             | शास्यन्ते         |  |  |
| जानीचे                 | जानाधे                   | जानीध्वे          | स० ज्ञास्यसे            | हास्येथे            | ज्ञास्यध्वे       |  |  |
| जान                    | जानोबह                   | जानीमहे           | ड॰ ज्ञास्ये             | ब्रास्यावहे         | शास्यामहे         |  |  |
|                        | ##<br>##                 |                   |                         | िळट्                |                   |  |  |
| यामानीन                | ~                        | द्यञ्जानत         | yo জ <b>র্</b>          | बज्ञाते             | जिहारे            |  |  |
| अजानीत<br>स्रजानीयाः   | श्रजानाताम्<br>अजानायाम् | अजानी जम्         |                         | जङ्गाथे             | <b>অক্সিম্ব</b>   |  |  |
| अजान                   | अजानीवहि                 | अजानीमहि          | <b>उ॰</b> जड़े          | जिल्ल               | जिह्नमहे          |  |  |
| नवास                   | -અનામાનાહ                | 24 -11-11-11-4    |                         |                     |                   |  |  |

| ***          |                             |                    |                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | स्रोट्                      |                    |                        | हर                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | जानाताम्                    | जानताम्            | प्र० ज्ञाता            | ञ्चातारी                     | <b>ज्ञातारः</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| जानीताम्     |                             | जानीध्वम्          | म॰ ज्ञातासे            | ज्ञातासाथे                   | <b>भा</b> ताध्वे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| जानीध्य      | जानायाम्<br>जानाव <b>है</b> | जानामहै            | उ० ज्ञाताहे            | <b>बातास्व</b> हे            | <b>श्वातास्महे</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| जाने         |                             | ગાનાવ              | : ". <i>Q</i>          | लुङ्                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | विधिलिङ्                    | - <b>3</b>         |                        | श्चन्नाताम्<br>श्रद्भासाताम् | श्रज्ञासत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| জানবি        | जानीयाताम्                  | जानीरन्            | ye স্বহা <b>হ</b> র    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| जानीयाः      | जानीया <b>या</b> म्         | जानी वसम्          | <b>म० ग्राज्ञास्या</b> | थ्यज्ञास्यहि                 | श्रद्धास्महि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| जानीय        | ञानीवहि                     | जानीमहि            | <b>उ० अज्ञा</b> सि     |                              | of the state of th |
|              | आशीर्लि€                    | Ę                  |                        | हरू                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| द्वासीष्ट    | शासीयास्ताम्                | <b>इ</b> ग्रासीरन् | प्र॰ श्रज्ञास्यत       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ज्ञासीष्ठाः  | <b>ज्ञासीयास्याम्</b>       | शासीध्वम्          |                        | ाः श्रज्ञास्येयाम्           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| इासीय        | ज्ञासीवहि                   | <b>भासीम</b> हि    | <b>उ॰ ग्र</b> हास्ये   | श्रज्ञास्यावहि               | श्रज्ञास्यामहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>4</b>     | ( 8                         | ) बन्ध (           | बाँधना ) परस           | मैपदी                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                             |                    |                        | ळोटू                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | नर्                         |                    |                        | बन्नीताम्                    | वध्नन्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| बच्नाति      | बग्नीतः                     | वध्ननित            | प्र॰ बध्नातु           | वण्नीतम्                     | बध्नीत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| बध्नासि      | बन्तीयः                     | बध्नीय             | म० बधान                |                              | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| वण्नामि      | बध्नीवः                     | बच्हीसः            | त <b>ः ब</b> ध्नानि    | बन्ताव<br>विधिक्षि           | = 4-414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | लृट्                        |                    | · •                    | 0                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| भन्त्स्यति   | भन्तस्यतः                   | भन्रस्यन्ति        | স্ত ৰখনায়া            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| भन्तस्यसि    | भग्रस्ययः                   | भन्तस्यथ           | म० बन्तीया             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| भन्तस्यामि   | भन्रस्यावः                  | भन्तस्यामः         | ड० बध्नोया             |                              | ष्टनीयाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | लङ्                         | , *                | *                      | आशीर्लेङ्                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - श्रवध्नात् | श्चन्तीताम्                 | श्रवध्नन्          | प्र॰ बच्यात्           | बन्यास्ताम्                  | <b>अ</b> ध्यासुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| क्षवद्याः    | अवध्नीतम्                   | श्रवध्नीत          | म॰ बध्याः              | बध्यास्तम्                   | बण्यास्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| श्रावधनाम्   | श्चामध्नीव                  | श्चवन्तीम          | <b>२० ब</b> ध्यास      | म् बध्यास्व                  | बध्यास्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | क्रिट्                      |                    |                        | लु€्                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | _                           | चबन्धुः            | ्य० समान्त             | सीत् अवान्दाः                | म् अमान्त्सुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| बबन्ध        | बबन्धतुः                    | वयन्ध              |                        | सोः अवान्द्रम्               | श्रमान्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | बन्ध बबन्धशुः               | ववन्धिम            |                        | सम् अभान्तस्व                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| बदन्ध        | <b>भवन्धित</b>              | प्यान्यम           | ु • भगाग               | लृङ्                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | <b>लु</b> ट्                |                    |                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| बन्धा        | बन्धारी                     | वन्धारः            |                        |                              | ताम् श्रभन्तस्यन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| बन्धासि      | वन्धास्यः                   | बन्धास्य           |                        | ह्यः अभन्तस्य                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| बन्धारिम     | बन्धास्यः                   | वन्धास्म           | ः उ० श्रमन             | स्यम् असन्त्स्य              | वि अभन्तस्याम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# ( ५ ) मन्थ् ( मधना ) परस्मैपदी

|               | ٠,             | 1 4. 4/1 4   |                    |                      |                     |  |
|---------------|----------------|--------------|--------------------|----------------------|---------------------|--|
|               | न्नर्          |              | ٠, ١               | प्राशीलिं <b>ट</b> ् |                     |  |
| मध्नाति       | <b>मध्नोतः</b> | मध्नन्ति     | प्र॰ मध्यात्       | मध्यास्ताम्          | मध्यासुः            |  |
| मध्नासि       | मध्नीयः        | मध्नीथ       | स॰ सध्याः          | मध्यास्तम्           | मध्यास्त            |  |
| मध्नामिं      | मध्नीवः        | मध्नीमः      | उ॰ मध्यासम्        | मध्यास्व             | सध्यासम             |  |
|               | लृट्           |              |                    | स्टिट्               |                     |  |
| मन्यिष्यति    | मन्यिष्यतः     | मन्यिष्यन्ति | प्र॰ समन्य         | <b>ममन्यतुः</b>      | समन्धुः             |  |
| मन्यिष्यसि    | मन्यिष्ययः     | मन्थिष्यथ    | म॰ ममन्यिय         | ममन्यधुः             | ममन्य               |  |
| मन्थिष्यामि   | मृश्यिष्यावः   | मन्थिष्यामः  | <b>ड॰ ममन्य</b>    | ममन्थिव              | ममन्यम              |  |
|               | ਲ <b>ਵ</b> ੍   |              |                    | नुट्                 |                     |  |
| श्रमध्नात्    | श्रमध्नीताम्   | श्रमध्नन्    | प्र॰ मन्यिता       | मन्यितारौ            | मन्यितारः           |  |
| श्रमय्ताः     | श्रमध्नीतम्    | श्रमण्गीत    | म॰ मन्यिता         | मन्यितास्यः          | मन्यिता <b>स्यः</b> |  |
| श्रमध्नाम्    | श्रमण्नीव      | श्रमध्नीम    | <b>उ॰ म</b> िषतासि | म मन्यितास्नः        | मन्यितासमः          |  |
|               | स्रोट्         |              |                    | . लु <del>ब</del> ्  |                     |  |
| मच्तातु,मच्ती | तात् मध्नीताम् | मध्नन्तु     | प्र॰ श्रमन्यीत्    | अमन्यिष्टाम्         | श्रम[न्यपुः         |  |
| मथान          | मध्नीतम्       | मध्नीत       | म० श्रमन्यीः       | अमन्यष्टम्           | श्चम(न्यष्ट         |  |
| मध्नानि       | मध्नाव         | मध्नाम       | उ॰ अमन्यिष         | म् श्रमन्यिष         | श्रमन्यिष्म         |  |
|               | विधिलिड        | ° 4          |                    | ಹ್                   |                     |  |
| मध्नीथात्     | मध्नीयाताम्    | मध्भीयुः     | ग <b>्यमन्यि</b>   | यत् श्रमन्यिष्य      | ताम् अमन्यिष्यन्    |  |
| मध्नीयाः      | मध्नीयातम्     | मध्नीयात     | म॰ भ्रमन्यिष       | यः अमन्यिष्य         | तम् ग्रमन्थिष्यत    |  |
| मध्नीयाम्     | मध्नीयाव       | मध्नीयाम     | <b>उ॰ अम</b> न्यिक | यम् अमन्यिष्य        | ाव श्रमन्यिष्याम    |  |
| .,            | , ., ., .      |              | ^                  |                      |                     |  |

#### १०-चुरादिगण

इस गण की प्रथम थातु चुर् है, इसिलए इसका नाम चुरादिगण पड़ा। इस गण में थातु और प्रस्थय के बीच में अय जोड़ दिया जाता है तथा उपधा के हस्व स्वर (अ के अतिरिक्त ) का गुण हो जाता है और यदि उपधा में ऐसा अ हो जिसके बाद संयुक्ताकर न हो तो उसकी और अन्तिम स्वर की वृद्धि हो जाती है। यथा-चुर् + अय + ति = चोर्वित। तह् + अय + ति = ताह्मति।

## उभयपदी

# (१) चुर् ( चुराना ) परसमैपद

|         | इल      |       |              | भाशीर्लि     | E.          |
|---------|---------|-------|--------------|--------------|-------------|
| चोरयति  | चोरयतः  | चोरयय | प्र॰ चोर्यात | चोर्यास्ताम् | बोर्यां सुः |
| चोरयसि  | चोरययः  |       | म॰ चोर्याः   | चोर्यास्तम्  | चोर्यास्त   |
| चोरयामि | चोरयादः |       | उ॰ चोर्यासम् | चोर्यास्व    | चोर्यास्म   |

|                      | स्ट्          |                    |       |                             | िहर्                            |                                          |
|----------------------|---------------|--------------------|-------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| चे र्शिष्यति         | चोरयिष्यतः    | चौर्यिष्यन्ति      | go    | चोरयामकार                   | चोरयाद्यकतुः                    | _                                        |
| चोश्चिष्यसि          | चोरविष्ययः    | चोरयिध्यय          | Ħo    | चोरयाञ्चकय                  | चोरया <b>म</b> कथुः             |                                          |
| चोरयिध्याम           | चोरयिष्यावः   | चोर्यिध्यामः       | ₹०    | चोरयाधकार                   | ( चोरयाश्रकृव                   | चोरया <b>म</b> कुम                       |
| 41 /14 -4114         | ਲਵ            |                    |       |                             | <b>लु</b> ट्                    |                                          |
| अचोरयत्              | श्रवीरयताम्   | श्रचीरयन           | go    | चोरयिता                     | चोरयितारौ                       | चोरयितारः                                |
|                      |               | श्चचोरयत           | भं°   | चोरयितासि                   | चोरयितास्यः                     | चोर्यातास्य                              |
| -                    |               | भ्रवीरयाम          | ਰ•    | चोरयितास्मि                 | चोरयितास्वः                     | चोरयितास्मः                              |
| अपारपन्              |               |                    | •     |                             | लुङ्                            |                                          |
|                      | लोट्          | चोरयन्द्र          | 70    | श्रनृ <mark>चु</mark> रत्   | श्चनु <b>चुरताम्</b>            | श्रचूचुरन                                |
| चोरयतु               | चोरयताम्      | चारयन्त्र<br>चोरयत |       | ध्र चूचुरः                  | श्चनुचुरतम्                     | _                                        |
| चोरय                 | चोरयतम्       | चारयत<br>चोरयाम्   |       | श्रवृदुरम्                  | अ <b>चृ</b> चुराव               | श्रचृतुराम                               |
| चोरयाणि              | चोरयाव        |                    | CI 3  | 50 1                        | ल <b>ङ्</b>                     | w-                                       |
|                      | विधिरि        | •                  |       |                             | क्षचोर्यिष्यताम्                | श्रकोरशियन                               |
| चोरयेत               | चोरयेताम्     |                    | ৽ শ্ব | चारायध्यत्                  | अवारायन्यतान्<br>श्रवीरयिष्यतम् | च ना राजन्त्र <b>ः</b><br>प्राचीरशिक्षात |
| चोरयेः               | चोरयेतम्      |                    |       |                             | श्रचीरयिष्याय<br>श्रचीरयिष्याय  | अचोर्यिष्याम                             |
| चोरयेयम्             | चोरयेव        |                    |       |                             |                                 | M 41714-414                              |
|                      |               | चुर् ( चुर         | ाना । | ) आत्मनेप                   |                                 |                                          |
|                      | ंबर्          |                    |       |                             | ब्राशीलिंक्                     |                                          |
| चोरयते               | चोरयेते       | चौरयन्ते प्र       | ० चे  | -                           | बोरयिषीयास्ताम                  |                                          |
| चोरयसे               | चोरयेथे       |                    |       |                             | बोर्यिषीयास्थाम                 |                                          |
| चोरये                | चोरयावहे      | चोरयामहे व         | ० चे  | ोरयिषीय न                   | बोरयिषीबहि                      | चोरयिषीमहि                               |
|                      | लृट्          |                    | ,     |                             | [स्टर्                          |                                          |
| .चोर <b>यि</b> ष्यते | चौरियध्येते   | बोरयिष्यन्ते       |       |                             | चीरयामका                        |                                          |
| चोरयिष्यसे           | चौरयिष्येथे   | चोरयिष्यधे         | म     | <ul><li>चोरयाश्रृ</li></ul> | वे चीरयामकार                    | ये चौरयाषकृद्वे                          |
| चोर्यायय             | चोरयिष्यावा   | हे चीरियध्याम      | हे ड  | १० चोरयाश्र                 | के चीरयाधकृव                    | हे चोरयासकृमहे                           |
|                      | ন্ত           |                    |       |                             | लुट्                            |                                          |
| <b>अ</b> चीरयत       | श्रचोरयेताम   |                    |       |                             | चोरयितारौ                       |                                          |
| श्रचोरयथा            | : श्रचोरयेयाम | अचोरयष             | म् म  | ॰ चोर्यितार                 | ते चोरियतासाये                  | चोरियताध्वे                              |
| ग्रचीरये             | अचोरयावि      | अचोरयाम            | हि उ  | ॰ चोरयिता                   | हे चोरयितास्वहे                 | चोर्यितास्महे                            |
|                      | कोट           |                    |       |                             | <b>लु</b> ह्                    |                                          |
| चोरयताम्             |               | चोरयन्ताम्         | Я     | • भ्रचृतुरत                 | अचृषुरेताम्                     | श्रचृषुरन्त                              |
| चीरग्रस्व            | चौरयेयाम्     |                    |       |                             | ाः श्रचृद्धरेयाम्               |                                          |
| चोरप्र               | चोरयावहै      | चोरयामहै           |       |                             | अनृतुरावहि                      |                                          |
| 7 17                 | 1             |                    |       | 9/2                         | 7.50                            |                                          |

विषिष्ठिक स्टूह्
चोरयेत वोरयेयाताम् चोरयेरन् प्र• अचोरयिध्यतः अचोरयिध्यताम् अचोरयिध्यन्तः
चोरयेयाः चोरयेयाथाम् चोरयेध्यम् म• अचोरयिध्यथाः अधोरयिध्ययम् अचोरयिध्यध्यस्
चोरयेय चोरयेवहि चोरयेमहि त॰ अचोरयिध्ये अचोरयिध्यायहि अचोरयिध्यामहि
उभयपदी

(२) चिन्त् (सोचना) परस्मैपद्
स्टूह्

लिन्तर्यात विन्तर्यान्स प्र॰ ग्रविन्तयत् ग्रविन्तयताम् ग्रविन्तयत् विन्तर्यासः विन्तर्यासः विन्तर्याः श्रविन्तर्यतः श्रविन्तर्यतम् श्रविन्तर्यतः विन्तर्यासः विन्तर्यसः विन्तर्

चिन्तियिष्यति चिन्तियिष्यतः चिन्तियिष्यन्ति ५० चिन्तयतु चिन्तयताम् चिन्तयन्तु चिन्तिरिष्यसि चिन्तियिष्ययः चिन्तिथिष्यय म० चिन्तय चिन्तयतम् चिन्तयत चिन्तियिष्यामि चिन्तिथिष्यावः चिन्तियिष्यामः उ० चिन्तयानि चिन्तयाव चिन्तयाम

विधिलिक् लुंट्

चिन्तयेत चिन्तयेताम् चिन्तयेयुः प्र० चिन्तयिता चिन्तयितारौ चिन्तयितारः चिन्तयेत। म० चिन्तयितास्यः चिन्तयितास्य चिन्तयेतास्य चिन्तयेत। चिन्तयेत। चिन्तयेत। चिन्तयेत। चिन्तयेत। चिन्तयेत। चिन्तयेयम् चिन्तयेव चिन्तयेम ७० चिन्तयित। चिन्तयेत। स्वः चिन्तयित। स्वः

त्राशीलिंद् सुक्

चिन्त्यात् चिन्त्यास्ताम् चिन्त्यायुः प्र॰ श्रविचिन्तत् श्रविचिन्तताम् श्रविचिन्तत् चिन्त्याः चिन्त्यास्तम् चिन्त्यास्त म॰ श्रविचिन्तः श्रविचिन्ततम् श्रविचिन्तत चिन्त्यासम् चिन्त्यास्य चिन्त्यासम् उ० श्रविचिन्ताम् श्रविचिन्ताम

हिट्

चिन्तयाद्यकरुः चिन्तयाद्यकरुः चिन्तयाद्यकः चिन्तयाद्यकथं चिन्तयाद्यकथुः चिन्तयाद्यक चिन्तयाद्यकार चिन्तयाद्यक्रम

लुङ् ।

प्र० अविन्तयिष्यत् अविन्तयिष्यताम् अविन्तयिष्यत् म० अविन्तयिष्यः अविन्तयिष्यतम् अविन्तयिष्यत त्र० अक्षिन्तयिष्यम् अविन्तयिष्याम अविन्तयिष्याम

चिन्त् (सोचना) आत्मनेपद्

विधिलिङ् . बर चिन्तयेयाताम् प्र॰ चिन्तयेत चिन्तयेरन चिन्तयेते **चिन्तयन्ते** चिन्तयते म॰ चिन्तयेयाः चिन्तयेयायाम् चिन्तयेष्यम चिन्ट ग्रमे निस्तरोधे चिन्तग्रध्वे ् चिन्त्ये / रु चिन्तयेय चिन्तयावहे चिन्तयामहे चिन्त्येवहि... . चिस्त<u>ये</u>महि

|                              | लृट्                           |                   |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| चिन्त <b>यिष्य</b> ते        | चिन्त <b>यिष्यते</b>           | चिन्तयिष्यन्ते    |
| <b>चिन्त</b> थिष्य <b>से</b> | चिन्तयिष्येथे                  | चिन्तियध्यभवे     |
| चिन्तयिष्ये                  | चिन्तथिष्यावहे<br>श्राशीर्लिङ् | चिन्तयिष्यामहे    |
| प्र॰ चिन्तयिषीष्ट            | चिन्तयिषीयास्ताम्              | चिन्तयिषीरन       |
| म० चिन्तयिषीष्ठाः            | चिन्तयिषीयास्थाम्              | चिन्तयिषीष्वम्    |
| उ॰ चिन्तयिषीय                | चिन्तयिषीवहि                   | चिन्तयिषीमहि      |
|                              | নজ্                            |                   |
| श्चिन्तयत                    | श्रविन्तयेताम्                 | श्रविन्तयन्त      |
| ग्रचिन्तंथगः                 | अचिन्तयेथाम्                   | श्रचिन्तय ध्वम्   |
| धिन्त्ये                     | श्रचिन्तयाविद्                 | श्रविन्तयामहि     |
|                              | लिट                            |                   |
| प्र॰ चिन्तयाधके              | चिन्तयाषकाते                   | चिन्तया शकिरे     |
| म॰ विन्तयाद्यकृषे            | चिन्तया चकाये                  | चिन्तय। सकृ ट्वे  |
| <b>उ॰ चिन्तयाञ्चके</b>       | विन्तयाश्व हवहे                | चिन्तया बकु महे   |
| स्रोट                        |                                | लुद्              |
| · (ລະສາໄສເນ (ລະສາເຂ          | माग प्रविक्तिमिता              | चिन्तयितारी चिन्त |

चिन्तयताम् चिन्तयेताम् चिन्तयन्ताम् प्र॰ चिन्तयिता चिन्तयितारा चिन्तयितारा चिन्तयितारा चिन्तयितारा चिन्तयितारा चिन्तयितारा चिन्तयितास्य चिन्तयेतास्य चिन्तयितास्य चिन्तयित्य चिन्तयित्य चिन्तयितास्य चिन्तयित्य चिन्तये चिन्तयित्य चिन्तयित्य चिन्तयित्य चिन्तयित्य चिन्तयित्य चिन्तयस्य चिन्यस्य चिन्तयस्य चिन्यस्य चिन्तयस्य चिन्यस्य चिन्तयस्य चिन्तयस्य चिन्तयस्य चिन्तयस्य चिन्तयस्य चिन्तयस्

|                      | Øe. ⊤                    |                          |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| अचिचिन्तत            | अचिचिन्तेताम्            | श्रविचिन्तन्त            |
| श्रचिचिन्तयाः        | श्रविचिन्तेथाम्          | श्रविचिन्तव्यम्          |
| धविविन्ते            | श्रचिंचन्तावहि           | श्रविचिन्तामहि           |
|                      | सुब                      |                          |
| प्र॰ श्रचिन्तथिष्यंत | <b>अ</b> चिन्तयिष्येताम् | श्रविन्तयिष्यन्त         |
| म॰ ग्रचिन्तयिष्ययाः  | श्वचिन्तयिष्येयाम्       | श्चान्तयिष्यष्वम्        |
| उ॰ अचिन्तयिष्ये      | श्रचिन्तगिष्याबहि        | <b>छा</b> चिन्तयिष्यामहि |
|                      |                          |                          |

# उभयपदी

(३) भक्ष (बाना) परस्मैपद

|         | नर             |                  |                    | <b>आशीर्लिङ</b> ् |                  |
|---------|----------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| मस्यति  | <b>मक्षयतः</b> | <b>भक्षयन्ति</b> | प्र॰ मच्यात्       | भच्यास्ताम्       | <b>अ</b> च्यासुः |
| भक्कयसि | सक्षययः        | भक्षयथ           | म॰ मच्याः          | <b>मच्यास्तम्</b> | भच्यास्त         |
| मस्यामि | मक्याषः        | मक्षयामः         | <b>उ॰ मच्यासम्</b> | भच्यास्य          | भच्यास्म         |

लृट् लिट्

मस्यिष्यति भस्ययिष्यतः सस्याध्यन्ति प्र० भस्याधकार भस्याधकाः भस्याधकुः भक्षयिष्यसि भक्षयिष्ययः भक्षयिष्ययः म० भस्याधकर्षे भक्षयाधकशुः भस्याधक भस्ययिष्यामि भक्षयिष्यावः भक्षयिष्यामः उ० भक्षयाधकार भक्षयाधकः भक्षयाधकः

लुट् **मक्षयितारौ** प्र॰ भक्षयिता **भक्षयिता** रः अभक्षयताम् अभक्षयन् श्रभक्षयत् म॰ भक्षयितासि **अक्षयितास्यः अक्षायतास्य** श्रमक्षयः अभक्षयतम् श्रमक्षयत **उ॰ मक्षयितास्मि भक्षयितास्वः** भक्ष**यिता**स्मः अभक्षयम् श्रमक्षयाव श्रभक्षयाम ह्योट लुङ् श्रमभक्षताम् अवभक्तन् भक्षयतु भक्षयताम् मक्षयन्तु प्र॰ भवभक्षत् मक्षय भक्षयतम् भक्षयत म॰ अवभक्षः अवभक्षतम् श्रयभक्षत अक्षयाणि र॰ अयमक्षम् श्चमक्षाव अवसक्षाम भक्षयाव भक्षयाम

विधिसिङ् स्टू

भक्षयेत् भक्षयेताम् **मक्षयेयुः** प्र• श्रमक्षयिष्यत् अभक्षयिष्यताम् श्रमक्षयिष्यन् श्रमक्षयिष्यतम् भक्षयेः **मक्षयेत** म० अमक्षयिष्यः श्रमक्षयिष्यत मक्षयेतम् **भक्ष्यम** उ॰ श्रमक्षयिष्यम् श्रमक्षयिष्याव अभक्षविष्याम भक्षयेयम् भक्षयेव

#### भक्ष् ( खाना ) आत्मनेपद

लट् लंद् मक्षयिष्येते प्र॰ मक्षयिष्यते **मक्ष**यिष्यन्ते भक्षयेते मक्षय=ते भक्षयते मक्षयिष्येथे **अक्ष**यिष्यध्वे **मक्षयध्वे** म॰ भक्षयिष्यसे मक्षयेथे भक्षयस **भक्षयिष्यामहे** मक्षयिष्यावहे उ॰ मक्षयिध्ये भक्षये मसयावहे मक्षयामहे न्निट् लङ् प्र॰ मक्षयाञ्चके मक्षयाञ्चकाते सक्षयाञ्चकिरे अभक्षयेताम् श्रमसयन्त श्रमक्षयत श्रमक्षयध्वम् म॰ मक्षयात्रकृषे मक्षयात्रकाथे मक्षयात्रकृद्वे श्रमक्षयेयाम् अभक्षययाः अभक्षयामहि उ॰ भक्षयाञ्चके भक्षयाञ्चक्रवहे भक्षयाञ्चक्रमहे अभक्षयाबहि अभक्षये नुर् लोम् प्र॰ मक्षयिता मक्षयितारौ **भक्षयितारः** भक्षयन्ताम् मक्षयेताम् भक्षयताम् म॰ महायितासे मक्षयितासाये मक्षयिताको मक्षयेथाम् भक्षयध्वम् **अक्षयस्व** उ॰ भक्षयिताहे भक्षयितास्वहे भक्षयितास्महे मक्षयामहै भवये भक्षयावहै विधिकिष लुरू अवमदोताम् अवमसन्त प्र॰ घरमसत मक्षयेरन् **भक्षये**त **अक्षयेयाताम्** म॰ श्रवसक्षयाः श्रवसद्येयाम् श्रवसक्ष ध्वम् भक्षयेष्वम् **अक्षयेयाः** भक्षयेयागाम्

मखयेमहि

**अक्षयेय** 

भक्षयेवहि

ट॰ श्रवमचे

अवमसावहि

ध्यमसामहि

# **भारोर्लिक**्

| <b>मक्ष</b> यिषीष्ट | मक्षविषीयास्ताम्         | <b>मक्षयिवीर</b> न्         |
|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| मक्षयिषीष्ठाः       | <b>भक्ष</b> यिषीयास्थाम् | <b>मक्ष</b> यिषीध्वम्       |
| <b>मक्ष</b> यिषीय   | <b>भक्ष</b> यिषीवहि      | <b>भक्षियिषोम</b> हि        |
|                     | लुङ्                     |                             |
| प्र॰ श्रमक्षयिष्यत  | श्रमक्षयिभ्येताम्        | श्रमक्षथिष्यन्त             |
| म॰ अमक्षयिष्ययाः    | अभक्षयिष्येथाम्          | ग्रभक्षयिष्यश्वम्           |
| <b>उ० अमसयिष्ये</b> | अमसयिष्यावहि             | अमक्षयि <sup>ष्</sup> यामहि |
|                     |                          |                             |

# उभयपदी

# ( ४ ) कथ् ( कहना ) परस्मैपद

|                    | •                    |                    |                   | •                   |                         |
|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| ten .              | सर्                  |                    |                   | स्रोट्              |                         |
| कथयति              | कथयतः                | कथयन्ति            | प्र॰ कथयतु        | ् <b>क्य</b> यताम्  | कथयन्तु                 |
| क्ययसि             | <b>क्</b> यययः       | कथयथ               | म॰ क्यम           | कथयतम्              | कथयत                    |
| <b>कथ</b> यामि     | कथयावः               | क्ययामः            | त॰ क्ययानि        | <b>क्ययाव</b>       | कथयाम                   |
|                    | लुट                  |                    |                   | विधिसिङ्            |                         |
| कथिष्यति           | 'क्ययिष्यतः          | क्ययिष्यन्ति       | प्र॰ कथयेत्       | कथयेताम्            | <b>द</b> थये <b>युः</b> |
| कथविष्यति          | क्यगिष्य <b>यः</b>   | क्यियग्य           | म॰ क्ययेः         | कथयतम्              | कथयेत                   |
| <b>कथ</b> यिष्यामि | क्ययिष्यावः          | क्षयिग्यामः        | <b>ड० कथयेयम्</b> | क्ययेव              | क्ययेम                  |
|                    | कर्                  |                    |                   | <b>ब्राशी</b> सिंह् |                         |
| श्रकथयत्           | श्रकथयताम्           | श्रकययन्           | प्रव कथ्यात्      | क्रयास्ताम्         | क्ष्यासुः               |
| श्रकथयः            | श्रकथयतम्            | श्रदययत            | म० कथ्याः         | <b>ढ</b> ड्यास्तम्  | कथ्यास्त                |
| अख्ययम्            | श्रकथयाव             | अक्ययाम            | <b>३० क</b> ब्यास | न् क <b>ध्यास्य</b> | कथ्यासम                 |
|                    | लिट्                 |                    |                   | सङ्                 |                         |
| क्ययाञ्चकार        | क्ययादकतुः           | <b>क</b> ययाञ्चकुः | प्र• अचक्य        | त् अचक्यताम्        | श्चक्यन्                |
| क्ययाञ्चकर्य       | <b>कथयात्रक्</b> थुः | <b>कथ</b> याञ्चक   | म॰ श्रचक्य        | अच क्यतम्           | श्चचक्यत                |
| क्ययाञ्चकार        | क्ययाञ्चक्रव         | कथयाञ्चक्रम        | <b>उ॰ अच</b> क्य  | म् अचकयाव           | श्चक्याम                |
|                    |                      |                    | लुट्              |                     |                         |
|                    | दशक्तिकर             | क्रमा जिल्ल        |                   | ऋशजिलादाः           |                         |

|                       | लुट्                   |                         |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| कथयिता                | क्ययितारी              | कथयितारः                |
| क्ययितासि             | कथयितास्यः             | कथितास्य                |
| कथयितास्मि            | <b>६</b> थयितास्यः     | क्यवितास्मः             |
|                       | নুঙ্                   |                         |
| प्र॰ शक्वयिष्यत्      | अक्ययिष्यताम्          | श्रक्ययिष्यन्           |
| म॰ श्रक्षययिष्यः      | <b>श्रक्थ</b> यिष्यतम् | <b>अक्ष</b> ययिष्यत     |
| <b>३० अकय</b> विष्यम् | श्रकययिष्याव           | अक्ययि <sup>ह</sup> याम |
|                       |                        |                         |

#### कथ् (कइना) आत्मनेपद

इड

| कथयते          | <b>कथ</b> येते   | क्ययन्ते    |
|----------------|------------------|-------------|
| कययसे          | क्ययेथे          | कथयध्वे     |
| कथये           | <b>क</b> ययानदे  | कथयामहे     |
|                | बाशीर्लिङ्       |             |
| प्र॰ कथियोष्ट  | कथयियोगास्ताम् । | कथयिषीरन्   |
| म॰ कयविषीष्ठाः | कथयिषीयास्याम्   | कथिषीष्वम्  |
| ड॰ क्रय(येषीय  | क्ययिषीवहि       | क्रययिषीमहि |
|                |                  | e           |

लृट्

क्ययिष्यते कथिष्यते कथिष्यन्ते प्र० कथयात्रके कथयात्रकाधे कथयात्रकिरे

कथिष्यते कथिष्यथे कथिष्यप्ते म० कथयात्रके कथयात्रकाथे कथयात्रहृद्वे

कथिष्ये कथिष्यावदे कथिष्यामदे उ० कथयात्रके कथयात्रकादे कथयात्रहृमहे

लुट्

अकथयत अकथयेताम् अकथयन्त प्र० कथिता कथितारी कथितारः अकथयथाः अकथयेथाम् अकथयध्वम् म० कथितासे कथितासाथे कथितास्वे अकथया

होट् टुड् कथयताम् कथयेताम् कथयन्ताम् प्र॰ अचकथत अचकयेताम् अचकथन्त कथयस्य कथयेथाम् कथयभ्यम् म० अचकथयाः अचकयेथाम् अचकथभ्यम् कथये कथयावहै कथयामहै उ० अचकथे अचकथानहि अचकथानहि

विधिलिङ्

क्ययेत क्ययेयाताम् क्ययेरन् क्ययेयाः क्ययेयायाम् क्ययेष्वम् क्ययेय क्ययेवहि क्ययेमिह

लक्

प्र• श्रक्ययिव्यत श्रक्ययिव्येताम् श्रक्ययिव्यन्त म• श्रक्ययिव्यथाः श्रक्ययिव्येथाम् श्रक्ययिव्यथ्यम् उ• श्रक्ययिव्ये श्रक्ययिव्याविहे श्रक्ययिव्यामि

चुरादिगणीय कुछ अन्य घातुएँ

## उभयपदी

#### (५) गण् (गिनना)

स्ट्-गणयित, गणयते । स्ट्-गणियध्यति, गणियद्यते । सह्-ध्रगणयत् , ध्रगण-यतः। स्टेट्-गणयतु, गणयताम् । विधिसिङ्-गणयेत् , गणयेतः । स्राशीसिङ्-गण्यात् , गणियधिष्टः । स्टिट्-गणयाश्वकार-स्वभूत-मास, गणयाञ्चके -स्वभूवे-मासे । सुट्-गण यिता । लुङ्-ग्रजीगणत् ग्रयवा भ्रजगणत् ; ग्रजीगणत श्रयवा श्रजगणत । लृह्-श्रगणयिष्यत् , श्रगणयिष्यत ।

## उभयपदी

## (६) तड् (मारना)

लट्-ताडयति, ताडयते । लृट्-ताडयिष्यति, ताडयिष्यते । आ । लिङ्-ताड्यात्, ताडियपिष्ट । लिट्-ताडयामास, ताडयाम्बभ्व, ताडयाञ्चकार, ताडयाञ्चके । लुङ्-अतीतडत्, अतीतडताम्, अतीतडन् । अतीतडत्, अतीतडेताम्, अतीतडन्त ।

## उभयपदी

# (७) तुळ् ( तौळना )

सुर्-तोस्यति, तोस्यते । सृर्-तोस्याति, तोस्याध्यते । आ॰ सिङ्-तोस्यात् , तोस्रियपिष्ट । सुर्-तोस्रियता । सिर्-तोस्याधकार, तोस्याध्यके । सुङ्-अत्तुस्त् , अत्तुस्ताम् , अत्तुसन् । अतूत्स्त, अत्तुस्ताम् , अत्तुस्तत् ।

#### उभयपदी

## (८) स्पृह् (चाहना)

लट्-स्पृह्वयति, स्पृह्वयते। लृट्-स्पृह्विष्यति, स्पृह्विष्यते । आशीर्लिङ्-स्पृद्धात् , स्पृह्विषवीष्ट । लुट्-स्पृह्वियता । लिट्-स्पृह्यामास, स्पृह्वयाम्बम्ब, स्पृह्याम्बकार, स्पृह्व-याष्ट्रवक्षे । लुङ्-स्पर्पृहत् , अपस्पृहत ।



#### अष्टम सोपान

#### ( अ ) कर्मधाच्य एवं भाववाच्य

संस्कृत में धातुओं के प्वींक सक्ष्मंक-श्रकर्मक मेद के कारण मुख्यतः तीन प्रकार के वाच्य होते हैं:—कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य श्रीर भाववाच्य। सक्ष्मंक धातुओं से कर्तृवाच्य श्रीर कर्मवाच्य होते हैं।

कर्तृवाच्य के कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति तथा कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है एवं किया कर्ता के अनुकृत होती है।

अहां सकर्मक धातुओं से कर्म में प्रत्यय होता है, अर्थात किया के पुरूप और वचन कर्म के पुरूष और वचन के अनुकूल होते हैं उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है और कर्म कारक में प्रथमा विभक्ति होती है।

श्रकर्मक घातुओं से भाववाच्य होता है। भाववाच्य के कर्ता कारक में तृतीया विभक्ति होती है, कर्म का अभाव रहता है और किया खदा प्रथम पुरुष एक वचन होती है।

कर्मबाच्य श्रौर माव बाच्य के रूप बनाते समय निम्नलिखित नियमीं का पालन श्रवस्य किया जाना चाहिए—

- (१) घातु और प्रत्ययों के बोच में संविधातुक लकारों (लट्, लोट्, लड़ और विधिलिड्) में यक् (य) जोड़ दिया जाता है। यथा भिद्+य+ते भिद्यते।
- (२) धातु में यक् के पूर्व कोई विकार नहीं होता है। यथा गम् + य + ते = गम्यते। कर्मवाच्य में सार्वधातुक लकारों में धातुओं के स्थान में धात्वादेश (यथा गम् का गच्छ्) नहीं होता है। इसी प्रकार गुण और वृद्धि भी नहीं होती है।
- (३) दा, दे, दो, घा, घे, मा, गै, पा, सो, हा भातुओं का अन्तिम स्वर ई परिवर्तित हो जाता है। यथा-दीयते, भीषते, मीयते, गीयते, पीयते, सीयते, हीयते। अन्य भातुओं का वही रूप रहता है। यथा— ज्ञायते, स्नायते, भूयते, ध्यायते।
- (४) इन्छ धातुओं के बीच का अनुस्वार कर्मवाच्य के रूपों में निकाल दिया जाता है। यथा बन्ध से बध्यते, शंस् से शस्यते, इन्ध् से इन्यते।
- (५) शोष छः सकारों में कर्मवाच्य तथा भावबाच्य में कर्नृवाच्य के ही इप होते हैं। यथा परोक्षमृत में निन्ये, बभूवे, जज्ञे आदि।
- (६) स्वरान्त धातु तथा हन , ब्रह्, दश् धातुर्को के दोनों भविष्य, िया। तिपत्ति तथा आशोलिङ् में वैकस्पिक रूप धातु के स्वर की युद्धि करके तथा प्रत्ययों के

पूर्व इ जीवृकर बनाये वाते हैं। यथा दा से दायिता श्रयवा दाता, दायिष्यते श्रयवा दास्यते, श्रदायिष्यत श्रयवा श्रदास्यत, दायिषीष्ट श्रयवा दासीष्ट ।

मुख्य पातुओं के कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के रूप-

# पट् ( पढ़ना ) कर्मवाच्य

|                  | 451        | 44-41 / 411 14        |                        |
|------------------|------------|-----------------------|------------------------|
|                  | ए० व॰      | द्वि० व०              | स० च॰                  |
| कर्              | पट्टपते    | पठघेते                | पट्यन्ते               |
| •                | पठिष्यते   | पठिष्येते             | पठिष्यन्ते             |
| जृद्             |            | श्चपत्र्यताम्         | श्चपट्यन्त             |
| लक्              | श्चपञ्चत   | पठचेतास               | पठचन्ताम्              |
| बोट्             | पठचताम्    |                       | पठघेरन                 |
| विधि <b>लिङ्</b> | पठचेत      | पठचेयाताम्            |                        |
| भाशोकिंट         | पठिषीष्ट   | पठिषीयास्ताम्         | पठिषीरन्               |
| स्त्रिट्         | पेठे       | पेठाते                | पेंडिरे                |
| •                | पठिता      | पठितारौ               | पठितारः                |
| लुट्             | पठिताचे    | पठितासाथे             | • पठिताष्वे            |
|                  | पठिताहे    | प!ठतास्बहे            | पठितास्महे,            |
| 75               | अपाठि      | श्रवाठिषाताम्         | श्चपाठिषत              |
| लुक्             | श्चपठिष्यत | भपिड•येताम्           | <b>अ</b> पठिष्यन्त     |
| <b>ल</b> •       |            | _ ( )                 |                        |
|                  | 4          | च् ( छोड़ना )         |                        |
| लट्              | मुच्यते    | मुच्येते              | मुच्यन्ते              |
|                  | मोच्यते    | मोच्येते              | मोचयन्ते               |
| लृट्             | श्चमुच्यत  | <b>ब्र</b> मुच्येताम् | अमुच्यन्त              |
| लक्              |            | मुच्येताम्            | मुच्यन्ताम्            |
| स्रोट्           | मुच्यताम्  |                       | मुख्यरन्               |
| विधिलिङ <b>्</b> | मुच्येत    | मुच्येयाताम्          | युक्तीरन्<br>मुक्कीरन् |
| ब्राचीर्किङ      | मसीष्ट     | मुक्षीयास्ताम्        | भुकारम्                |

स्त्र अमुस्यत स्रोट् मुस्यताम् विधिलिङ् मुस्येत आशोजिङ् मुसीष्ट स्रिट् मुमुचिषे मुमुचिषे मुमुचे स्ट् मोका स्ट् समोचि

₹₹.

अमुचि

अमोच्यत

मुच्येयाताम्
मुख्येयाताम्
मुख्येयाताम्
मुख्येयाताम्
मुख्याते
मुमुचाये
मुमुचाये
मुमुचाये
मुमुचायो
सुमुखाताम्
अमुक्षाताम्
अमुक्षाताम्
अमुक्षायाम्
अमुक्षादाम्

मुच्येरन् मुझीरन् मुमुचिष्ये मुमुचिषदे मोकारः अमुसत अमुस्वम्

श्रमोच्यन्त

# अष्टम सोपान

# पा (पीना) कर्मवाच्य

|                    | •                      |                             |                     |
|--------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| सर्                | पीयते                  | पीयते                       | पीयन्ते             |
|                    | पीयसे                  | पीयेथे                      | पीय*वे              |
|                    | पीये .                 | पीयाबह्रे                   | पीयामहे             |
| ॡृट्               | पास्यते                | पास्येते                    | पास्यन्ते           |
| सर्                | <b>अ</b> पीयत          | श्रपीयेताम्                 | अपीयन्त             |
|                    | अपीययाः .              | श्रपीयेथाम्                 | <b>अ</b> पीयध्वम्   |
|                    | <b>अपीये</b>           | <b>अ</b> पीयावहि            | श्रवीयामहि          |
| स्रोट्             | पीयताम्                | पीयेताम्                    | पीयन्ताम्           |
| •                  | पीयस्व                 | पीयेथाम्                    | पीयधम्              |
|                    | पीये 🐬                 | पोयानहै                     | पोगामहै             |
| विधिकिङ्           | पीयेत                  | पोयेयाताम्                  | पोयेरन्             |
| •                  | पीयेषाः                | पीयेयाथाम्                  | पी <b>येष्ट्रम्</b> |
|                    | पीयेय                  | पीयेवहि                     | पीयेमहि             |
| <b>भाशीर्कि</b> ष् | पासीष्ट                | पाचीयास्ताम्                | पासीरन्<br>पासीरन्  |
| लिट्               | पपे                    | पपाते                       | पविरे               |
|                    | पविषे                  | पपाथे                       | पापर<br>पपिध्वे     |
|                    | पपे                    | पविवहे                      |                     |
| सुट्               | पाता                   | पातारी                      | पविमहे              |
| <i>बु</i> ह        | अपायि                  | श्रपायिषाताम्               | पातारः              |
| 9.                 | श्रपायिष्ठाः           | अपायिवाथाम्                 | अपायिवत             |
|                    | अपाविषि                | अपायिवायाम्<br>श्रपायिव्यहि | अपाविध्वम्          |
| लुङ                | अपास् <b>य</b> त       | •                           | अपायिष्महि          |
| 2                  | अपास्यता<br>अपास्ययाः  | श्चपास्येताम्               | व्यपास्यन्त         |
|                    |                        | भपास्येयाम्                 | श्चपास्यध्यम्       |
|                    | श्रप <del>ास्</del> ये | अपास्यावहि                  | श्रपास्यामहि        |
|                    | द्ा (                  | देना ) कर्मवाच्य            |                     |
|                    |                        |                             |                     |

| कर्          | दीयते                | दोयेते          | दीय=ते    |
|--------------|----------------------|-----------------|-----------|
|              | दीयसे                | दीयेथे          | दीयध्वे   |
|              | दीय                  | दीयाबहे         | दीयामहे   |
| <b>लू</b> ट् | दास्यते              | <b>दास्येते</b> | दास्यन्ते |
|              | दा <del>श</del> ्यसे | दास्येये        | दास्यध्वे |
|              | दास्ये               | दास्यावहे       | दास्याम   |

#### बतुवाद-रत्नाकर

|              |                        | चयवा                        |                           |
|--------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|              | दाथिष्यते              | दायिष्येते                  | दाथिष्यन्ते               |
|              | दायिष्यसे              | दायिष्येथे                  | दायिष्यच्ये               |
|              | दायिष्ये               | दायिष्यावहे                 | दायिष्यामहे               |
| लङ्          | <b>घदी</b> यत          | श्रदीयेताम्                 | श्रद्धीयन्त               |
|              | श्चदीयथाः              | <b>ग्र</b> दीयेथाम्         | श्रदीयध्दम्               |
|              | श्चदीये                | <b>श्चदीयाव</b> हि          | <b>खदीयाम</b> हि          |
| लोट्         | दीयताम्                | दीयेताम्                    | दीयन्ताम्                 |
| ભાદ્         | दीयस्य                 | ् दीयेथाम्                  | ्र दीयध्वम्               |
|              | दीयै                   | दीयावहै                     | दीयामहै                   |
| विधिकिङ      |                        | दीयेयाताम्                  | दीयेरन्                   |
| विविधिक      | दीयेथाः                | दीयेयायाम्                  | दीयेध्वम्                 |
|              | ः दीयेय                | दीयेवहि                     | <b>दीयेमहि</b>            |
| भाशीलिं      |                        | दासीयास्ताम्                | दासीरन्                   |
| Midition     | दासीष्ठाः              | दासीयास्थाम्                | दासीध्वम्                 |
|              | दासीय                  | दासीवहि                     | दासीमहि                   |
|              |                        | श्चर्या                     |                           |
|              | दायिषीष्ट              | दायिषीयास्ताम्              | दायिषीरन<br>दायिषीध्वम्   |
|              | दायिषीष्ठाः            | दायिषीयास्याम्              |                           |
|              | दायिषीय                | दायिषीवहि                   | दायिषीमहि .               |
| स्टिट्       | ददे                    | ददाते                       | ददिरे                     |
|              | दिवे ,                 | ददाथे                       | <b>द</b> दिध्वे<br>-विवने |
|              | <b>द</b> दे            | दिवहे                       | दिसहे                     |
| लुट्         | दाता                   | दातारी                      | दातारः<br>दाताध्ये        |
|              | दातासे                 | दातासाये                    | दातास्महे                 |
|              | दाताहे                 | दातास्वहे<br>श्रयवा         | વાલાસ્ત્રહ                |
|              | दायिता                 | ् दायितारौ                  | दायितारः                  |
|              | दायितासे               | दायितासाथे                  | दायिताध्वे                |
|              | दायिताहे               | दायितास्वहे                 | दायितास्महे               |
| लुङ्         | श्चदायि                | श्रदायिषाताम् , श्रदिषाताम् | अदायिषत, अदिषत            |
|              | ब्रदायिष्टाः, श्रदियाः | श्रदायिषायाम् , श्रदिषायाम् | श्रदायिध्वम् , श्रविध्वम् |
|              | श्रदायिषि, श्रदिषि     | श्चदायिष्वहि, श्चदिष्वहि    | अदायिष्महि, अदिष्महि      |
| <b>ल्ब</b> ् | श्रदास्यत              | श्रदास्येताम्               | ब्रद्रास्यन्त             |
|              | श्रदास्ययाः            | ग्रदास्येयाम्               | श्चदास्यध्वम्             |
|              | श्रदास्ये              | श्रदास्यावहि                | श्चदास्यामहि              |

|                   | ग्रयवा          |                       |
|-------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>अदा</b> विष्यत | श्रदायिष्येताम् | <b>अदा</b> यिभ्यन्त   |
| श्चदायिष्यथाः     | श्रदायिष्येयाम् | श्रदायिष्यध्यम्       |
| ब्राहाजिको        | प्राहागिकावहि   | ຫາກ (ກຽກງານໃ <u>ສ</u> |

| अकर्मक स्था ( ठद्दरना )—भाववाच्य |                                   |                           |                        |  |  |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|--|--|
| त्तर्                            | स्यीयते                           | स्यीयेते                  | स्यीयन्ते              |  |  |
| लृट्                             | <del>र</del> य। <del>स</del> ्यते | स्यास्येते                | स्यास्यन्ते            |  |  |
| सर                               | च्यस्यीयत                         | बस्थीयेताम्               | चस्यीयन्त              |  |  |
| स्रोट्                           | स्वीयताम्                         | स्यीयेताम्                | स्योयन्ताम्            |  |  |
| बिधिकिङ्                         | स्यीयेत                           | स्यीयेयाताम्              | स्थीयेरन्              |  |  |
| <b>ચારાીર્સિક</b> ્              | स्यासीष्ट                         | स्यासीयास्ताम्            | स्यासीरन्              |  |  |
| स्टिट्                           | तस्ये                             | तस्याते                   | तस्यरे                 |  |  |
|                                  | तस्थिषे                           | तस्याये                   | तस्थिष्ये              |  |  |
|                                  | तस्थे                             | तस्थिवहे                  | तस्थिमहे               |  |  |
| <b>जु</b> ट्                     | ₹याता                             | स्यावारी                  | स्यातारः               |  |  |
| ਲਵ੍                              | ञस्यायि                           | श्रस्यायिषाताम्           | <b>अ</b> स्यायिषत      |  |  |
| _                                | <b>अस्या</b> विष्ठाः              | श्रस्यायिषायाम्           | श्रस्यायिध्वम्         |  |  |
|                                  | श्चस्यायिषि                       | श्चस्थायिष्वहि            | <b>अस्यायिषा</b> हि    |  |  |
| తీజ్                             | श्रस्थास्यत                       | <b>अस्यास्येताम्</b>      | श्रस्यास्यन्त          |  |  |
| •                                | ध्ये ( ध                          | या ) ध्यान करना           |                        |  |  |
| लट्                              | <b>घ्यायते</b>                    | · <b>च्याग्रेते</b>       | ध्यायन्ते              |  |  |
| लृट्                             | ध्यास्यते                         | च्यास्येत <u>े</u>        | च्यास्यन्ते            |  |  |
| लङ्                              | श्रध्यायत                         | श्रध्यायेताम्             | श्रम्यायन्त            |  |  |
| ळोट्                             | ध्यायताम्                         | ध्यायेताम्                | ध्यायन्ताम्            |  |  |
| विधिकिङ्                         | ध्यायेत                           | <b>ध्यायेयाताम्</b>       | ध्याये रन्             |  |  |
| <b>घा</b> शीर्लंड्               | ध्यासीष्ट                         | <b>ध्यासीयास्ताम्</b>     | ध्यासीरन्              |  |  |
| लिट्                             | दध्ये                             | द्ध्याते                  | द्भिर                  |  |  |
| सुट्                             | <b>प्याता</b>                     | <b>थ्यातारी</b>           | <b>थातारः</b>          |  |  |
| सुरू<br>र                        | • अध्यायि अध्य                    | ।विधाताम् , अध्यासाताम् । | ब्रध्यायिवत, ब्रध्यासत |  |  |
| स्तृ <b>क</b>                    | श्रध्यास्यत                       | अध्यास्येताम्             | श्रभ्यास्यन्त          |  |  |
|                                  | सकर्मक नी ( ले जाना ) कर्मवाच्य   |                           |                        |  |  |

| सर् | नीयते | नीयेते  |   | नीयन्ते |
|-----|-------|---------|---|---------|
|     | नीयसै | नीयेथे  |   | नीयध्वे |
|     | नीये  | नीयाबहे | Þ | नीयामरे |

| Jot.     | शतुवाव                     | -रलाकर                           |                            |
|----------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 507      | नेष्यते                    | नेध्येते                         | नेष्यन्ते                  |
| र्बेटर्  | नेष्यसे                    | नेष्येथे                         | नेह्यध्वे 🕟                |
|          | नेप्ये                     | नेष्याबहे                        | नेष्यामहे                  |
|          |                            | थवा                              |                            |
|          |                            | नायिष्येते                       | नाथिच्यन्ते                |
|          | नायिष्यते                  | नायिष्येथे                       | नायिष्यध्वे                |
|          | नायिष्यसे                  | नायिष्यप                         | नायिष्यामहे                |
|          | नायिष्ये ः                 | भनीयेताम्<br>अनीयेताम्           | श्चनीयन्त                  |
| बङ्      | <b>अनीयत</b>               | - अनावताम्<br>श्रानीयेथाम्       | श्चनीय्ध्वम्               |
|          | श्चनीयथाः                  | अनाययाम्<br>श्रनीयावहि           | श्चनीयामहि                 |
| -S-      | श्चनीये                    | भगायाया <u>६</u><br>नीयेताम्     | नीयन्ताम्                  |
| स्रोट्   | नीयताम्                    | नीयेथाम्<br>नीयेथाम्             | नीयध्वम्                   |
|          | नीय <b>स्व</b><br>नीये     | नीयावहै                          | नीयामहै                    |
| A00      | नाय ः                      | नायाप <b>र</b><br>नीयेयाताम्     | नीयेरन                     |
| विधिलिक् | नायत                       | नीयेथायाम्                       | नीयेध्वम्                  |
|          | नीययः -                    | नाययायान्.<br>नीयेवहि            | नीयेमहि                    |
|          | नेबीष्ट                    | नेष्ट्रीयास्ताम्                 | नेषीरन्                    |
| आशीर्कर् | नेषी <b>छाः</b>            | - नेषीयास्याम्<br>- नेषीयास्याम् | नेषीध्वम्                  |
|          | नेषीय                      | नेषीवहि                          | नेश्रीक्षर्व               |
|          |                            |                                  |                            |
|          | नाविषोष्ट                  | प्रथवा<br>नायिषीयास्ताम्         | नायिषीरन्                  |
|          | नायिषीष्ठाः                | नायिषीयस्थाम्                    | नायिषीग्वम्                |
|          | नायिषीय                    | नायिषाषस्याम्<br>नायिषीवहि       | नायिषीमहि                  |
| स्टिट्   | निम्बे                     | नाय <b>याय</b><br>निन्याते       | निन्यरे                    |
| Ime      | । नन्य<br>निन्यि <b>षे</b> | निन्धा <u>थे</u>                 | नि <i>न्यि</i> <b>ध्वे</b> |
|          | निन्य <u>े</u>             | ानन्याय<br>नि <i>न्यि</i> बढे    | नि <i>न्यिम</i> हे         |
| िहरू     | नेता                       | नेतारी                           | नेतारः                     |
| 1400     | नेतासे                     | नेतासाथे                         | नेताव                      |
|          | नेताहे                     | नतास्वहे                         | नेतास्महे                  |
|          |                            |                                  | गतारमञ्                    |
|          |                            | ग्रयवा                           | _                          |
|          | नायिता .                   | नायितोरी                         | नायितारः                   |
|          | नायिताचे 🕝                 | नायितासाथे                       | नायिताध्वे                 |
|          | नायिताहे                   | नायितास्वहे                      | नायितास्मद्दे              |
|          |                            |                                  |                            |

| सुङ्                                       | धनायि               | श्रनायिषाताम् श्रनेषाताम् | श्रनाथिषत, श्रनेषत      |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| अनायिष्ठाः, श्रनेष्ठाः<br>अनायिषि, श्रनेषि |                     | अनायिषायाम् , अनेषायाम्   | अनायिष्यम्, अनेष्यम्    |
|                                            |                     | धनायिष्वहि, धनेष्वहि      | श्रनायिष्महि,श्रनेष्महि |
| लु€्                                       | <b>श</b> नेष्यत     | श्रनेध्येताम्             | श्चनेध्यन्त             |
|                                            | <b>ग्र</b> नेध्ययाः | श्रानेध्येषाम्            | ध्रनेध्यषम्             |
|                                            | <b>श</b> नेच्ये     | श्चनेष्यावहि              | अनेध्यामहि              |
|                                            |                     | व्ययना                    |                         |
|                                            | श्रनायिष्यत         | म्रनायिष्येताम्           | श्चनायिष्यन्त           |
|                                            | श्चनायिष्ययाः       | श्रनायिष्येयाम्           | द्यनायिष्यभ्यम्         |
|                                            | श्चनायिष्ये         | श्रनायिष्यावहि            | श्रनायिष्यामहि          |
|                                            | _                   | चि ( चुनना ) कर्मवाच्य    | -                       |
|                                            |                     | •                         |                         |
| कर् ं                                      | चीयते               | ्<br>चीयेते               | चीयन्ते                 |
|                                            | चीयसे               | चीयेथे                    | चीयभ्वे                 |
| _                                          | चीये                | चीयावहे                   | चीयामहे                 |
| ॡढ़ॕ                                       | चेध्यते             | चेधोते                    | चेव्यन्ते               |
|                                            | ं चेष्यसे           | चेयेये                    | चेष्यचे                 |
|                                            | चेध्ये              | ं चेध्यावहे               | चेष्यामहे               |
|                                            |                     | श्रयवा                    |                         |
|                                            | च।यिष्यते           | चायिष्येते                | चाथिष्यन्ते             |
|                                            | चायिष्यसे           | चायि घ्येये               | चायिष्यध्वे             |
|                                            | चायिष्ये            | चायिष्यावहे               | चायिष्यामहे             |
| लक्                                        | श्रचीयत             | श्रवीयेताम्               | श्र चीयन्स              |
|                                            | श्चाययाः            | अचीयेयाम्                 | श्रचीयध्वम्             |
|                                            | श्रचीये .           | श्रचीयावहि                | ं श्रचीयामहि            |
| स्रोट्                                     | चोयताम्             | चीयेताम्                  | चीयन्ताम्               |
|                                            | चीयस्य .            | <b>बीयेयाम्</b>           | चीयच्चम्                |
|                                            | चीये                | चोयावहै                   | ् चीयामहै               |
| विधिकि                                     | <b>म</b> ् चीयेत    | चीयेयाताम्                | चीयेरन                  |
|                                            | चौयेयाः             | चीयेयायाम्                | चीयेष्वम्               |
|                                            | चोयेय               | चीयेवहि                   | नीयेमहि                 |
| आशीर्व                                     | <b>उट</b> चेषीष्ट   | चेषीयास्ताम्              | चेषीरन्                 |
|                                            | चेषीछाः             | चेषीयास्याम्              | चेषीध्वम्               |
|                                            | चेवीय 🙃             | चेषीवहि                   | चेषीमहि                 |
|                                            |                     |                           |                         |

#### অথবা

|                |                  | 1919.11                        |                                             |
|----------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
|                | चायिषोष्ट        | चायिषीयास्ताम्                 | चाविषीरन                                    |
|                | चायिषीष्ठाः      | चायिषीयास्याम्                 | चायिषीष्वम्                                 |
|                | चाथिषीय          | चायिषीवहि                      | चायिषीमहि                                   |
| बिट्           | चिक्ये           | चिक्याते                       | चिक्यरे                                     |
|                | चिक्यिषे         | चिक्याथे                       | चिक्यियवे                                   |
|                | चिक्ये           | चिक्यिवहे                      | चिक्यमहे                                    |
| नुट्           | चेता ः 😘         | चेतारी                         | चेतारः                                      |
| -              | चेतासे           | चेतासाथे                       | चेताच्वे                                    |
|                | चेताहे ः         | चेतास्वहे                      | चेतास्महे                                   |
|                |                  | श्रयवा                         |                                             |
|                | चायिता           | चायितारौ                       | चायितारः                                    |
| gf             | वायिताचे         | चायितासाथै                     | चायिताध्ये                                  |
|                | चायिताहे         | चायितास्वहे                    | चायितास्महे                                 |
| लुङ्           |                  |                                | नायतास्मह<br>वायिषतः श्रवेषत                |
| 8-             |                  |                                | गापपतः अचपत<br>वायिध्वम् , स्रचेध्वम्       |
|                |                  |                                | नायम्म , अचन्त्रम्<br>चायिम्महि, श्रचेन्महि |
| सर             | श्रचेष्यत        | श्रवेष्येताम्                  | मायामाहा अपन्साह<br><b>ग्रा</b> चेव्यन्त    |
| < >            | श्चचेष्यथाः      | अचे <b>ध्ये</b> याम्           | अ चे <b>न्य</b> ध्वम्                       |
|                | श्रचेथे          | श्रचेष्यावहि                   | अचे <b>ष्याम</b> हि                         |
|                |                  |                                | અ ન ના ના ના                                |
|                |                  | भ्रयवा                         |                                             |
|                | अचायिध्यत        | श्रवायिष्येताम्                | श्वचायिष्यन्त                               |
|                | भ्रचायिष्यथाः    | श्रचायिष्येषाम्                | श्रचाविष्यश्रम्                             |
|                | श्रचायिष्ये      | श्रचायिष्यावहि                 | श्रचायिष्यामहि                              |
|                | अक्रमेंक जि      | ( जीना ) भाववाच्य              |                                             |
| लट्            | जीयते            | जीयेते                         | नीयन्ते                                     |
| ब्र्ट्         | जेम्यते          | जेप्येते                       | जेष्यन्ते                                   |
|                |                  | ग्रयवा                         |                                             |
|                | जायिष्यते        | जायिष्येते                     | जायिष्यन्ते                                 |
| संस् ं         | अवीयत            | जावज्यत<br><b>श्रजीये</b> ताम् |                                             |
| कोट् ा         | जीयताम्          | अजायताम्<br>जीयेताम्           | श्रश्रीयन्त                                 |
| <b>ৰিখিজিক</b> | जे <b>वी</b> ष्ट |                                | जीयन्ताम्                                   |
|                | 7716             | <b>जेषोयास्ताम्</b>            | जेबीरन्                                     |

| - | 7 | Е | п |
|---|---|---|---|
|   |   |   | u |

|        |                           | 9441                                  |                                    |
|--------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
|        | जायिषीष्ट                 | जायिषीयास्ताम्                        | ् जायिषीरन्                        |
| न्निट् | . जिस्ये                  | <b>जि</b> च्याते                      | जिग्यिर                            |
|        | জি <b>বি</b> শ্ব <b>ট</b> | जिग्याथे                              | जि <b>रिय</b> ण्वे                 |
|        | जिम्बे                    | <b>जि</b> ग्यिवहे                     | जिरियमहे                           |
| लुट्   | खेता                      | वेतारौ                                | जेतारः                             |
| - •    |                           | श्चयमा                                |                                    |
|        | जायिता                    | जायितारी                              | <b>कायितारः</b>                    |
| लुङ्   | श्रजायि                   | अजायिषाताम् , अजेषाताम्               | श्रजायिषत, श्रजेषत                 |
|        | श्रनायिष्ठाः, श्रनेष्ठाः  | अजायिवायाम् , अजेवायाम्               | अजायिष्वम् , अजेष्वम्              |
|        | त्रजायिषि, अजेषि          | अजायिष्वहि, अजेष्वहि                  | द्यजायिषाहि, अजेषाहि               |
| लृङ्   | ( श्रजेष्यत               |                                       | श्रजेष्यन्त                        |
| • `    | ्रे अजायि                 |                                       | <b>श्र</b> जायिष्यन्त              |
|        | अक                        | र्मंक ज्ञा ( जानना ) कर्मचाच          | य                                  |
|        |                           |                                       |                                    |
| न्नर   | <b>ज्ञायते</b>            | ज्ञायेते<br>ज्ञायेये                  | ज्ञायन्ते<br>ज्ञाय <sup>द</sup> ने |
|        | श् <b>य</b> ये            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                    |
| ===    | झाये<br>झास्यते           | ज्ञायावहे<br>ज्ञास्येते               | ज्ञायामहे<br>ज्ञास्यन्ते           |
| र्बट   | शास्यत<br>शास्यसे         | श्रास्यये<br>श्रास्येये               | कास्यन्त<br>शास्य <b>म्</b> वे     |
|        |                           |                                       |                                    |
|        | <b>इ</b> गस्ये            | ज्ञास्यावहे                           | ज् <del>ञास्</del> यामहे           |
|        |                           | श्रयवा                                |                                    |
|        | <b>भा</b> यिष्यते         | <b>ज्ञा</b> थिष्येते                  | श्चायिष्यन्ते                      |
|        | भायिष्यचे                 | <b>ज्ञायिष्येये</b>                   | <b>ज्ञा</b> यिष्य ष्वे             |
|        | <b>ज्ञा</b> यिष्ये        | श्चायिष्यावहे                         | ज्ञायिष्यामहे                      |
| ଖଙ୍    | अङ्गायत                   | श्रश्नायेताम्                         | श्रहायन्त                          |
|        | श्रश्राययाः               | व्यज्ञायेयाम्                         | भज्ञायध्वम्                        |
|        | क्रमाये                   | श्रहायावहि                            | श्रहायामहि                         |
| स्रोट् | झायताम्                   | श्रायेताम्                            | श्चायन्ताभ्                        |
| ~      | इायस्य                    | श्चावेषाम्                            | ्राय <b>ध्वम्</b>                  |
|        | <b>हा</b> ये              | श्चायावदे                             | <b>श</b> ायाम <b>दे</b>            |
| विधिलि | <b>म</b> ज्ञायेत          | श्चायेयाताम्                          | <b>हायेरन</b>                      |
|        | <b>बाबेया</b> ः           | <b>क्रावेवाथाम्</b>                   | श्रायेषम्                          |
|        | इारेय                     | , इ।येवहि                             | इ।नेनहि                            |
|        |                           |                                       |                                    |

## अनुवाद-रत्नाकर

| आशीर्लंट्    | ज्ञासीष्ट              | <b>ज्ञासीयास्ताम्</b>                                   | ज्ञासीरन्                 |
|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
|              | <b>ज्ञासी</b> छाः      | <b>ज्ञासीयास्याम्</b>                                   | <b>ज्ञासी</b> ध्वम्       |
|              | शासीय                  | ज्ञासीविद                                               | ज्ञासीमहि                 |
|              |                        | श्चणवा                                                  |                           |
|              | 0.0                    |                                                         |                           |
|              | भायिषीष्ट              | <b>ज्ञायिषीयास्ताम्</b>                                 | <b>ज्ञा</b> यिषीरन्       |
|              | <b>भा</b> यिषीष्ठाः    | ज्ञायिषीयास्याम्                                        | <b>झायिषीध्वम्</b>        |
|              | <b>हा</b> यिषीय        | <b>क्षायिषीव</b> हि                                     | ज्ञायिषीमहि               |
| लिट          | <b>ज</b> री-           | नज्ञाते                                                 | जिल्लिरे                  |
|              | লল্পি                  | <b>জ</b> হার্থ                                          | জল্পিট                    |
|              | जहा                    | जिह्ने वहे                                              | निहमहे                    |
| <b>लु</b> ट् | इाता                   | शातारी                                                  | <b>ज्ञातारः</b>           |
|              | ज्ञातासे               | ज्ञातासाथे                                              | शाताध्वे                  |
|              | श्राताहे               | <b>ज्ञातास्व</b> द्दे                                   | <b>ज्ञातास्महे</b>        |
|              |                        | श्चयवा                                                  |                           |
|              | श्चायिता               | धायितारौ                                                | ज्ञायितारम                |
|              | ज्ञायितासे             | <b>ज्ञायिता</b> षाये                                    | <b>ज्ञा</b> यिताप्ये      |
|              | <b>श्वा</b> यताहे      | <b>ज्ञायितास्वहे</b>                                    | <b>ज्ञायितास्म</b> हे     |
| लुङ् -       | अङ्गायि                | ्रज्ञायिषाताम्<br>= = = = = = = = = = = = = = = = = = = | ( श्रज्ञायिषत             |
| 20,          | or quite a             | व्यज्ञासाताम्                                           | अज्ञासत                   |
|              | <b>अशा</b> यिष्ठाः     | अज्ञायिषायाम्                                           | श्रज्ञायिध्वम्            |
|              | ्रे ब्रह्मस्याः        | श्रशासायाम्                                             | अशबम्                     |
|              | ्र अज्ञायिषि           | श्रहायिषहि                                              | श्रज्ञायिष्महि            |
|              | र अज्ञासि              | श्रज्ञास्वहि                                            | श्रहास्महि                |
| ह <b>ुं</b>  | श्रज्ञास्यत            | भज्ञास्येताम्                                           | अज्ञास्यन्त               |
|              | <b>अज्ञास्ययाः</b>     | श्रज्ञास्येथाम्                                         | अज्ञास्य च्वम्            |
|              | <b>अ</b> ज्ञास्ये      | श्रज्ञास्यावहि                                          | अज्ञास्यामहि              |
|              |                        | श्रयवा                                                  |                           |
|              | अज्ञायिष्यत            | श्रज्ञायिष्येताम्                                       | श्रज्ञायिष्यन्त           |
|              | <b>अ</b> ज्ञायिष्यंथाः | ब्रहायिष्येथाम्                                         | <b>श्र</b> ज्ञायिष्यध्बम् |
|              | <b>अ</b> ज्ञायिष्ये    | श्रज्ञायिष्यावहि                                        | श्रज्ञायिष्यामहि          |
|              | श्चि (                 | बाश्रय छैना )                                           |                           |
| स्रह् ः 🔗 🖘  | श्रीयते                | श्रीयेते                                                | श्रीयन्ते                 |
|              | ज्यान् (।              | त्रावत                                                  | व्यायन्त                  |

|                    | ( श्रयिष्यते                    | -6-22                                   | D. A                          |
|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| लृट्               | ) श्रायन्यत<br>। श्रायच्यते     | श्रविष्येते<br>धाविष्येते               | श्रविष्यन्ते<br>श्राविष्यन्ते |
| सम्                | श्चश्रीयत                       | ज्ञाय-वरा<br><b>द्य</b> श्रीयेताम्      | भ्रामण्यन्त<br>भ्राभीयन्त     |
| स्रोट              |                                 | અવાવતાન્<br>શ્રીયેતામ્                  |                               |
| -                  | श्रीयताम्                       |                                         | श्रीयन्ताम्                   |
| विधिलिक्           | श्रीयेत ं                       | धीदैयाताम्                              | श्रीयेरन                      |
| <b>आशोर्लिंड</b> ् | ्र श्रयिषीष्ट<br>रे श्रायिषीष्ट | श्रयिषीयास्ताम्                         | श्रयिषीरन्                    |
| G                  | ( श्रायवाद्य<br>शिक्षिये        | श्रायिषीयास्ताम्                        | <b>आयिषीरन्</b>               |
| स्त्रिट्           | * T                             | शिभियाते                                | शिश्रियरे                     |
|                    | शिश्रियिषे                      | शिश्रियाथे                              | शिश्रियिष्वे                  |
|                    | হিচিথ                           | शिश्रियवहे                              | शिश्रियमहे                    |
| <b>लु</b> द्       | ∮ श्रयिता<br>श्रायिता           | श्र <b>यितारी</b><br>श्रायितारी         | श्रयितारः<br>श्रायितारः       |
|                    | •                               | *************************************** | श्रायतारः<br>भश्रायिषत        |
| लुर्               | ध्रभ्रायि                       | ्र अधायिषाताम्<br>अधयिषाताम्            | भग्नावषत<br><b>भग्नविष</b> त  |
|                    | ( ग्रधायिष्ठाः                  | अश्रायिषायाम्                           | अभागिष्दम्                    |
|                    | ्रे अश्रयिष्ठाः                 | श्रश्रयिषायाम् े                        | अभिष्यम्                      |
|                    | ∫ अश्रायिषि                     | <b>ग्र</b> श्रायिष्वहि                  | अभागिष्महि                    |
|                    | े শ্বপ্পথিषি                    | अश्रयिषदि                               | अअविष्महि                     |
| लुङ                | 🛭 श्रश्रायिष्यत                 | श्रश्रायिष्येताम्                       | अभायिष्यन्त                   |
|                    | े अश्रयिष्यत                    | अश्रीयंयेताम्                           | श्रश्रयिध्यन्त                |
|                    | सकर्मक कु ( व                   | हरना )—कर्मवाच्य                        |                               |
| लर्                | कियते <b>ं</b>                  | क्रियेते                                | क्रियन्से                     |
|                    | <b>क्रियसे</b>                  | कियेथे                                  | किय्ये                        |
|                    | क्रिये                          | कियावहे                                 | कियामहे                       |
| नृट्               | <b>ल</b> रिव्यते                | करिष्येते                               | करिष्यन्ते <b>।</b>           |
| <b>6</b>           | <b>क</b> रिष्यसे .              | करिष्येथे                               | करिष्यच्ये                    |
|                    | <b>क</b> रिप्ये                 | करिप्यावहे                              | <b>फ</b> रिष्यामहे            |
|                    |                                 | अपना                                    |                               |
|                    | कारिष्यते                       | कारिष्येते                              | कारिध्यन्ते                   |
|                    | कारिव्यसे                       | कारियो <b>ये</b>                        | कारिष्यधे                     |
|                    | कारित्ये<br>कारित्ये            | कारिन्यवहें<br>•ारिन्यावहें             | कारिष्यामहे                   |
| -5-                |                                 | कार्यमम्<br>कियेताम्                    | कार-पानव<br>कियन्ताम्         |
| कीट्               | कियताम्                         | क्षिपेशाम्<br>क्रियेथाम्                | क्षिय <b>ण्या</b> न्          |
|                    | कियस्व े                        | (क्रथ्याम्<br>क्रियामहै                 |                               |
|                    | क्रिये 🐫 💮                      | ाम <b>ः।</b> पर्                        | कियामहै                       |

#### अनुवाद-रत्नाकर

| विविक्तिक्         | कियेत                     | क्रियेयाताम्                 | कियेरन्                    |
|--------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1414100            | कियेथाः                   | <b>कियेयाथाम्</b>            | क्रियेध्वम्                |
|                    | <b>क्रि</b> येय           | क्रियेवहि                    | क्रियमहि                   |
| <b>बाशोर्लिङ</b> ् | कृषीष्ट                   | कुषीयास्ताम्                 | कुषीरन्                    |
| aitima_            | कृषोद्धाः<br>कृषोद्धाः    | कृषीयास्याम्                 | कृषीध्वम्                  |
|                    | कृषीय <sup>'</sup>        | कृषीवहि                      | कुषोमहि                    |
|                    | श्चान                     | श्रयवा                       | g                          |
|                    | कारिषीष्ट                 | कारिषीयास्ताम्               | कारिषीरन                   |
|                    | कारिषीष्टाः               | कारिषीयास्थाम्               | कारिषीध्वम्                |
|                    | कारिषीय                   | कारिषीवहि                    | कारिषीमहि                  |
| िलट्               | चके                       | नकाते                        | चिकरे                      |
|                    | चकृषे                     | चकाये                        | चिकिट्वे                   |
|                    | चके                       | चकृवहे                       | चकुमहे                     |
| <b>लुट्</b>        | कर्ता                     | कर्तारी                      | व्यतीरः                    |
|                    | कर्तांचे                  | कर्तासाये                    | कर्ताध्वे                  |
|                    | कर्ताहे                   | कर्तास्वहे                   | कर्तास्महे                 |
|                    | ,                         | श्चयवा                       |                            |
|                    | कारिता                    | कारितारी                     | कारितारः                   |
|                    | कारितासे                  | कारितासाथे                   | कारिताध्वे                 |
|                    | कारिताहे                  | कारितास्वहे                  | कारितास्महे                |
| लुक                | धकारि                     | ्र श्रकारिषाताम्             | श्रकारिषत                  |
|                    |                           | ्र श्रकुषाताम्               | अकृषत                      |
|                    | श्रकारिष्टाः<br>श्रक्तयाः | श्रकारिषायाम्<br>श्रकृषायाम् | श्रकारिष्यम्<br>श्रकुष्यम् |
|                    | ( अक्रमाः                 | अकारि <sup>6</sup> वहि       | श्रकारिष्महि               |
|                    | श्रकृषि                   | अकृष्वह्                     | अकृत्महि                   |
| 윤선                 | श्रकरिष्यत                | शकरिष्येताम्                 | श्रकरिष्यम्त               |
| • `                | <b>श्रकरि</b> ग्यथाः      | अकरिष्येथाम्                 | श्रकरिष्य ध्वम्            |
|                    | श्रकरिष्ये                | श्रकरिष्यावहि                | अकरिप्यामहि                |
|                    |                           | ध्यया                        |                            |
|                    | अकारिष्यत                 | धकारिष्येताम्                | अका रिष्यन्त               |
|                    | श्रकारिष्ययाः             | श्रकारिष्येयाम्              | श्रक।रिष्यध्वम्            |
|                    | अकारिय्ये                 | श्रकारिष्यावहि               | श्रकारिष्यामहि             |
|                    | घृ (                      | धारण करना )                  |                            |
| चर्                | <b>ध्रियते</b>            | भ्रियते                      | <b>ध्रिय</b> न्ते          |
| ब्रूट्             | घरिष्यते .                | घरिष्येते                    | धरिष्य=ते                  |
|                    |                           |                              |                            |

| अयवा                                   |                        |                          |                |  |
|----------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|--|
|                                        | घारिष्यते              | <b>धारिष्येते</b>        | घारिष्यन्ते    |  |
| सङ्                                    | ब्रधियत                | अधियेताम्                | च्रध्रियन्त    |  |
| स्रोट्                                 | <b>ध्रियताम्</b>       | भ्रियेताम्               | ध्रियन्ताम्    |  |
| विधिसिङ                                | ध्रियेत                | <b>घ्रियेयाताम्</b>      | ध्रियेरन्      |  |
| धाशीकि                                 | धृषीष्ट                | धृषीयास्ताम्             | धृषीरन्        |  |
| ì                                      | अयर                    | •                        |                |  |
|                                        | षारिषीष्ट              | धारिषीयास्ताम्           | धारिषीरन्      |  |
| स्टि                                   | द्धे                   | दध्राते                  | द्विरे         |  |
| लुट्                                   | घती                    | षतीरौ                    | धर्तारः        |  |
|                                        | भ्रयः                  | 41                       |                |  |
|                                        | घारिता                 | षारितारौ                 | घारितारः       |  |
| लुङ                                    | श्रधारि                | अधारिषाताम्<br>अधृषाताम् | श्रधारिषत      |  |
|                                        |                        | रे अधृषाताम्             | भ्रधृषत        |  |
| लृब्                                   | अधारिष्यत<br>अधारिष्यत | श्रषारिष्येताम्          | श्रधारिष्यन्त  |  |
|                                        |                        | श्रभारिष्येताम्          | श्रधारिष्यन्त  |  |
|                                        | मृ ( भरण               | करना)                    |                |  |
| लट्                                    | <b>भ्रियते</b>         | <b>च्रियेते</b>          | भ्रियन्ते      |  |
| ब्रिट्                                 | बन्ने .                | <b>ब</b> भ्राते          | बिश्रिरे       |  |
|                                        | बसृषे                  | बन्नाये                  | बमृध्वे        |  |
|                                        | बम्रे                  | वसृबहे                   | <b>ब</b> म्महे |  |
| इसी प्रकार                             |                        |                          |                |  |
|                                        | व — वियते, इत्यादि     | ı                        |                |  |
| वच्—उच्यते । कर् — भौच्यत ।            |                        |                          |                |  |
| बद्—स्वते । स्व ्—श्रीयत ।             |                        |                          |                |  |
| सप्— उप्यते । स <b>रु</b> — ग्रीप्यत । |                        |                          |                |  |
| वस—उच्यते । लङ् — ग्रौष्यत ।           |                        |                          |                |  |
| बहु                                    |                        |                          |                |  |
|                                        | -                      |                          |                |  |

पुरादिगण की धातुओं का गुण तया दृद्धि जो कि लट्, लोट्, विधितिक घौर लक्ष्में साधारणतः होता है, कर्मवाच्य में भी रहता है।

इस गण का 'अय' लट्, लोट्, विधिलिङ और लङ्में तथा लुङ्के प्रथम पुद्रव के एकवचन में निकाल दिया जाता है, किट् में बना रहता है एवं शेष लकारों में विकल्प करके निकाल दिया जाता है।

| 211 | 571 | _ |
|-----|-----|---|
| ч   | -   |   |

| चुर् ( चुराना ) कर्म वाच्य |                             |                                   |                               |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| स्ट्                       | चोर्यते                     | चोर्येते ।                        | चोर्यन्ते                     |
| नृद                        | { चोरिष्यते<br>चोरयिप्यते   | चोरिष्येते<br>चोर्याययेते         | चोरिष्यन्ते<br>चोरिय्यन्ते    |
| सर्                        | अचोर्यंत                    | भनोर्येताम्                       | श्वचोर्यन्त                   |
| स्रोट्                     | <b>चोर्यताम्</b>            | चोर्येताम्                        | चोर्यन्ताम्                   |
| विधिलिङ्                   | चोर्येत                     | चोर्येयाताम्                      | चोर्येरन्                     |
| <b>थाशीर्लिङ</b> ्         | ्र चोरिषीष्ट<br>चोरियबीष्ट  | चोरिषीयास्ताम्<br>चोरयिषीयास्ताम् | चोरिबीरन<br>चोरयिबीरन         |
| लिट्                       | ्चोरयामासे<br>चोरयाश्रके    | चोरयामावाते<br>चोरयामकाते         | चोरयामासिरे<br>चोरयामकिरे     |
|                            | चोरयाम्बभ्वे                | चोरयाम्यभूवाते                    | चोरयाम्बभूविरे                |
| <b>ल्ट</b>                 | ् चोरिता<br>चोरियता         | चोरितारी<br>चोरयितारी             | चोरितारः<br>चोरयितारः         |
| ₩.                         | <b>प्रवो</b> रि             | ् अचोरविषाताम्<br>अचोरिषाताम्     | श्रची रविषत<br>श्रचीरिषत      |
|                            | ् अवोरिष्ठाः<br>अवोरियष्ठाः | अचेरिषायाम्<br>अचेरियषायाम्       | श्रचोरिष्वम्<br>श्रचोरयिष्वम् |
|                            | । अबोरिष<br>अबोरियष         | श्रचोरिष्दहि<br>श्रचोर्रायम्बहि   | श्रचोरिष्महि<br>श्रचोरियग्महि |
| लृङ्                       | श्रचोरिष्यत                 | श्रचोरिष्येताम्                   | अचोरिष्यन्त                   |
|                            | श्रचोरयिष्यत                | श्रचोरथिष्येताम्                  | श्चचोरथिष्यन्त                |

कर्मवाच्य एवं माववाच्य में किया रक्षकर संस्कृत में अनुवाद करो-

(१) बारमीकि द्वारा लब की युद्ध-विद्या पढायी गयी। (२) सैनिकों द्वारा वहाँ किला बनाया गया। (३) बालक ने सिंह की देखा-बालक के द्वारा सिंह देखा गया। (४) सुरेश क्यों नहीं खेलता १-सुरेश से क्यों नहीं खेला गया। (४) शिष्य गुरू की आज्ञा क्यों नहीं मानता ? (६) नौकर द्वारा उस बगीचे में आम के वृक्ष लगाये गये। (७) कलि गुद्ध में अशोक के सैनिकों द्वारा लाखों योद्धा मारे गये। (८) क्या तुमसे यह प्रंय नहीं पढ़ा जाता है ? (९) नेवला सीप का पीछा करता है। (१०) विद्वान सबसे आदर पाते हैं। (११) आज समा में प्रधानसन्त्री के द्वारा माषण किया गया। (१२) उत्तम विद्यार्थी गुक्त्रों की सेवा करते हैं। (१३) क्या शिशु सो गया ? (१४) मुझसे नहीं सुना जाता। (१५) तुमसे किस प्रकार उहरा जाता है ? (१६) बालक क्यों रोता है ? (१७) काम से कोष पैदा होता है। (१८) तुम क्या जानते हो ? (१९) ऐसा सुना जाता है। (२०) उससे क्यो नहीं पढ़ा जाता है ?

## (व) प्रेरणार्थंक (णिजन्त) धातु

प्रेरणार्थंक घातु उसे कहते हैं, जहाँ कर्ता स्वयं काम न करके दूसरे से काम कराता है। प्रेरणार्थंक घातु में शुद्ध घातु के अन्त में शिख् (अय्) जोड़ा जाता है। यथा:— कृष्णः श्रोदनं पचिति > शिवः कृष्णेन श्रोदनं पाचयित —कृष्ण भात पकाता है > शिव कृष्ण से भात पकवाता है। इसी प्रकार करना से कराना, पड़ना से पदाना, बनाना से बनवाना आदि प्रेरणा के अर्थ है।

णिच् अत्यय जोड़ने से अकर्मक घातुएँ सकर्मक हो जाती हैं। यबा—शिशुः शेते, माता शिशुं शाययति—शिशु सोता है, माता शिशु को सुकाती है। इस उदाहरण में 'शेते' किया अकर्मक है, पर णिजन्त में सकर्मक हो गयी है।

प्रेरणार्थक धातुओं के साथ मूल धातु के कर्ता में तृतीया होती है एवं कर्म में पूर्ववस् द्वितीया हो रहती है। यथा:—गोपालः हिर्र स्यजित, रामः गोपालेन हिर्र स्याजयित— गोपाल हिर को छोदता हैं, राम गोपाल से हिर को छोदनाता है। परन्तु निम्नलिखित धातुओं के योग में कर्ता में द्वितीया विभक्ति ही होती है, तृतीया नहीं।

बुद्धि—भोजन-शब्दार्थं—गत्यर्याऽकर्मधातुषु । सण्यन्तेष्वेषु यः कर्ता मवेद् ण्यन्तेषु कर्म तत् ॥

गमनार्थक, आहारार्थक, बोधार्यक, शब्दार्यक और अकर्मक धातुओं के योग में अणिजन्त अवस्था के कर्ता में दितीया विभक्ति होती है।

#### अणिजन्त

गमनार्थक — बालः मामं गच्छति — बालक गाँव जाता है। श्राहारार्थक — शिशुरन्नं भुक्के — शिशु श्रम खाता है। बोधार्थक — शिष्यो धर्म बुध्यते — शिष्य धर्म समझता है। शब्दार्थक — छात्रः वेदमधीते — छात्र वेद पदता है। श्रम्भक — शिशुः शेते — लड्डा होता है।

#### णिजन्त

बार्ल प्रामं गमयति—बालक को गाँव पर मेज रहा है।
शिशुभन्नं मोजयति—शिशु को श्रक खिलाती है।
शिक्यं धर्म बोधयति—शिष्य को धर्म समझा रहा है।
छात्रं वेदमध्यापयति—छात्र को वेद पदाता है।
शिशुं शाययति—शिशु को सुस्राती है।

स्चना—गमनार्थ में—प्रवेश (पैठना), आरोहण (चढ़ना), तरण (तैरना), मोचन (छोड़ना), प्रापण (पहुँचाना), प्राप्ति (भिछाना) आदि भी लिए आते हैं। इसी से 'बालकं ग्रहमध्यं प्रवेशय', 'मां काशी प्राप्य' आदि पदों की सिद्धि होती है। आहारार्थ में—अशन, मोजन, अभ्यवहार, प्रत्यवसान (खाना) और पानार्थ आदि

का भी प्रहण होता है। इसी से 'स रामं जलं पाययित' (वह राम की जल पिलाता है) इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते हैं। बोधार्य में —प्रहण ( लेना ), दर्शन ( देखना ), श्रवण ( सुनना ) आदि का भी प्रहण किया जाता है। प्रहणार्थ में द्वितीया तथा तृतीया दोनों का प्रयोग देखने में आता है। यथा—

तस्याः दारिकायाः ययाहेष कर्मणा मां पाणी अत्राह्मेताम्—( उन्होंने ) उस

कर्या का पाणिश्रहण, विधिपूर्वक मुक्त से कराया।

विदितार्थस्तु पार्थिवः श्वया दुहितुः पार्णि प्राहियव्यति — वृत्तान्त जानकर राजा अपनी कन्या का पाणिप्रहण तुम से करायेगा ।

शुक्तार्थ में — अध्ययन, पठन, वाचन और अवण आदि का भी अहण किया जाता है। इसी से 'पण्डितः त्वां शास्त्रं आवयित' (पण्डित दुझकी शास्त्र मुनाते हैं) आदि सिद्ध होता है।

नी और वह चाउएँ जब गमनार्थ भी होती हैं, तब भी प्रयोज्य कर्ता में द्वितीया न होकर तृतीया होती है। यथा सुत्यो मार्र नयति वहित वा रियोन मार्र नाययित वाहयित वा नीकर बोझा हो जाता है माछिक नौकर से बोझा लिवा ते जाता है।

बह् चातु का सारिय कर्ता होने पर तृतीया न होकर द्वितीया होती है। यथा— अश्वा रथं बहन्ति > सारियः अश्वान रथं बाहयित — चोड़े रथ खींचते हैं > सारिय घोड़ों से रथ खिंचवाता है।

आहारार्थक होने पर भी अद् और खाद् घातु के प्रयोज्य कर्तों में द्वितीया न होकर तृतीया होती है। यथा—यजमानः ब्राह्मणेन मिष्टान्नं खादयित आदयित वार सम्मान ब्राह्मण को मिठाई खिलाता है।

सक्ष् घात से हिसा का बोघ न होने पर उसके प्रयोज्य कर्ता में द्वितीया न होकर तृतीया होती है। यथा-पिता रामेण बान्नं सक्षयित पिता-राम को बान्न खिला रहा है। किन्तु हिंसा का बोघ होने से द्वितीया ही होती है। यथा-स मार्जारं मूर्षिकं सक्षयित-वह बिल्ली को जूडा खिलाता है।

जरुप्, भाष त्रादि चातु से झन्दकर्मक नहीं है, फिर भी इनके प्रयोज्य कर्ता में द्वितीया विभक्ति होती है। यथा--गुकः शिष्यं घर्म जरूपयति, भाषयति-गुक शिष्य से

धर्म कहलाता है।

णिजन्त में हृ भीर कृ धातु के प्रयोज्य कर्ता में विकल्प से द्वितीया विभक्ति होती है। यथा-स्वामी मृत्यं मृत्येन वा करं कारयति, हार्यति वा-मालिक नौकर से चटाई बनवाता है या लिवा ले जाता है।

णिजन्त धातु के रूप दोनों पदों में घुर् धातु के तुल्य चलते हैं, धातु और तिल् प्रत्यर्थों के बीच में ध्वय् जोड़ दिया जाता है। धातु के अन्तिम हस्य और दीर्घ इ, ड, ऋ को बुद्धि (कर्यांत कमशाः ऐ, औ, आर्) हो जाता है और तदनन्तर अयादि सिन्ध भी। उपघा में आ की खा, इ की ए, उ की खी, ऋ की खर् गुण हो जाता है। यथा—कृ>कारयति, नी>नाययति, भू>मावयति, पठ्>पाठयति, लिख> लेखयति। खादि।

कुछ अन्य धातुचों के प्रेरणार्थक रूप-

- (१) बुध् (बोधित) से प्रेरणार्थक बोधयित
- (२) अद् (अति) से प्रेरणार्यक आदयति
- (३) हु (जुहोति) से प्रेरणार्थंक हावयति
- ( ४ ) दिव् ( दीन्यति ) से प्रेरणार्थंक देवयति
- (५) सु (सुनोति) से प्रेरणार्थक सावयति
- (६) तुद् (तुदति) से प्रेरणार्थक तोदयति
- (७) इध् (क्णिद्धि ) से प्रेरणार्थक रोधयति
- (८) तन् (तनोति) से प्रेरणार्यक तानयति
- (६) अश् (अश्नाति) से प्रेरणार्थक आशयति
- ( १० ) चुर् (चोरयति) से प्रेरणार्थक चोरयति

मूल धातु से प्रेरण।र्थक धातु बनाने के किए निम्नलिखित नियमों को स्मरण कर सेना चाहिए---

- (१) धातु से णिच् ( अय ) प्रत्यय खगता है।
- (२) गम्, रम्, कम्, नम्, शम्, दम्, जन्, त्वर्, धट्, व्यथ्, ज् धातुओं की ठपधा के आ को आ नहीं होता। यथा—गमयति, रमयति, क्रमयति, नमयति, शमयति, दमयते, त्वरयति, घटयति, व्यययति, वरयति।
- अम्, कम्, चम्, शम्, यम् आदि धातुर्ओं के अकार को वृद्धि होती है। यथा—कामयते, चामयति आदि ।
- (३) आकारान्त धातुओं के अन्त में णिच् से पहले 'प्' और छग जाता है।
  यथा—दा> दापयति, धा> धापयति, स्था> स्यापयति, या> यापयति, स्ना>
  स्नापयति।
- (४) शा, छा, सा, हा, ज्या, वा श्रीर पा धातुश्रों में बीच में 'य' जुड़ता है। यथा शाययति, हाययति, पाययति श्रादि। पा रक्षा करना का रूप 'पालयति' होगा।
  - ( ५ ) ( क्रोड् जीनां णौ ) इनके निम्निखिसित रूप होते हैं—
  - की > कापयति ( खरीदवाना ),
  - अधि + इ > अध्यापपति ( पड़ाना ), जि > जापयति ( जिताना )।
  - (६) इन घातुओं के ये रूप हो जाते हैं-
  - **ब्र्> वाचयति ( बांचना ), हन् > घातयति ( वष कराना )**
  - दुष् > दूषयति ( दोष देना ), वह् > रोपयति, रोहयति ( उपाना ) ।

ऋ > ऋपैयति ( देना ), वि × छो > विल्लोनयति, विलालयति ( विघलाना ),

भी> भाषयते, भीषयते ( दर की वस्तु से दराना ), विस्मि> विस्माययति ( केवल विस्मित करना ), विस्मापयते ( किसी कारण छे विस्मित करना ) विध्> साधयति ( बनाना ), सेधयति (निध्य करना), रञ्ज्> रखयति ( प्रसन्न करना ), इ ( जाना )> गमयति ( मेजना ), अधि + इ ( जानना )> अधिगमयति ( समझाना, याद दिलाना ), प्रति + इ > प्रत्याययति ( विश्वास दिलाना ), धू > धृनयति (हिलाना), प्री> प्रीणयति ( प्रसन्न करना ), सृज्> मार्जयति ( साफ-कराना ), शद्> शातयति ( गिराना ), शाद्यति ( मेजना )।

(७) घुरादिगणीय घातुओं के रूप णिच् में भी वैसे ही रहते हैं। (८) दर्मवास्य भीर भाववास्य में णिजनत धातु के अन्तिम इ (अय) का लोप हो नाता है। यथा—पाळाते, कार्यते, हार्यते, धार्यते चोर्यते, भस्यते।

#### संस्कृत में अनुवाद करो-

१— असने विरक्त होकर जीवन विताया। २ — उसने अपने काम को ठीक से नहीं निमाया। ३ — राजा दशरण ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। ४ — माता लड़की से पत्र लिखनाती है। ४ — स्वामी नौकर से काम कराता है। ६ — श्याम देवदल की गाँव मेजता है। ७ — माता वेटे को मिठाई खिलाती है। ८ — गुरु शिष्य को वेद पढ़ाता है। ९ — वह छात्रों को पाठ पढ़ाता है। १० — राम नौकर से भार ढुलवाता है। ११ — उसने किसी तरह आठ वर्ष विताय। १२ — चन्द्रमा कुमुदिनी को विकसित करता है। १२ — सल्बनों का मेल शीघ्र ही विश्वास दिलाता है। १४ — भुनिजन फलों द्वारा जीवन का निर्वाह करते हैं। १४ — दिवस चन्द्रमा को दुःखित करता है। १६ — उसने नौकरानी को रानी बना लिया। १७ — में दर्जी से एक करता सिलाईना।

#### (स) सन्नन्त धातुएं

धातीः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा ३।१।७।

किसी कार्य के करने की इच्छा का अर्थ बतलाने के लिए उस कार्य का अर्थ बतलाने वाली भातु के बाद सन् (स) प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे—मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ मैं पढ़ने की इच्छा करता हूँ, अतएव पढ़ने का बोध कराने वाली भातु के बाद संस्कृत में सन् प्रत्यय जोड़कर 'पढ़ना चाहता हूँ' यह अर्थ निकाला जायगा (पठ्—से पिपठिष्) सन् प्रत्यय के विषय में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए—

१—जीवितमत्यवाह्यत् । २—न साधु निरवाह्यत् । ३—ग्रमिसन्धाम् ध्रपाल-यत् । ७—भोजयति । १०—वाह्यति । ११—तेनाष्टौ परिगमिताः समाः क्यंचित् । १२—कुमुदान्युन्मीलयति । १३—विश्वासयत्याश्च सतौ हि योगः । १५—ग्लपयति । १६—महिषीपदं प्रापिता । १७—सेविष्यामि ।

- (१) इच्छा करने वाला बही व्यक्ति हो, तमी सन् होगा। यदि दूसरा कर्ता होगा तो सन् प्रत्यय नहीं प्रयुक्त हो सकता है। जैसे—मैं इच्छा करता हूँ कि बह पढ़े इस वाक्य में 'इच्छा करने वाला' मैं हूँ और 'पढ़ने वाला' वह, अतएव ऐसी दशा में सन् नहीं प्रयुक्त किया जा सकता।
- (२) प्रेरणार्थक घातु के बाद भी सन् प्रत्यय लगाया जा सकता है किन्तु तभी जब प्रेरणा करने वाला और इच्छा करने वाला कर्ता एक ही हो। "मैं उसे पदाना चाहता हूँ', इस वाक्य में सन् लग सकता है क्यों कि यहाँ 'पदाना' तथा 'वाहना' दोनों का कर्त्ता एक ही है।
- (३) सन् प्रत्यय ऐच्छिक है, आतः सन् न प्रयुक्त करना चाहें तो तुमुन् प्रत्यय करके इष् अथवा अभिलष् आदि घातु का प्रयोग कर सकते हैं। यथा---'आहं अगिमि-धामि' अथवा 'आहं गन्तुमिच्छामि' अथवा 'आहं गन्तुमिलषामि'।
- (४) इच्छा करने वाली किया कर्म के रूप में होनी चाहिए, श्रन्य कारक के रूप में नहीं। पूर्वोक्त उदाहरण में जाना चाहता हूँ 'मैं चाहता हूँ' किया का 'जाना' कर्म है तभी सन् प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। करण में होने से 'श्रहमिच्छामि पठनेन मे ज्ञानं वर्धेत' यहां सन् नहीं हो सकता है।
- ( प् ) सन् का 'स' शेप रहता है। यही 'स' कहीं कहीं पर सन्चि नियमों के कारण 'प' हो जाता है। सन् प्रत्यय करने पर घातुओं को दित्व होता है, यया िकट् लकार में धातु यदि सेट् हो तो स् के पूर्व बहुधा इकार आ जाता है, वेट् हो तो इच्छानुसार इकार आता है, अनिट् होने पर प्रायः नहीं आता है।
- (७) भातुकों को द्वित्व करने पर अभ्यास अर्थात् अयम अंश में बातु में आ होगा तो वसे इ हो बाएगा। जैसे--पठ्+सन्=पठ+पठ+सन्=प+पठ्+स= पिपठ+ष्।
- (८) घातुकों के रूप निम्नलिखित प्रकार से चलेंगे :—( अ ) परस्मैपदो के रूप परस्मैपद में ( स ) चारमनेपदो के रूप धारमनेपद में ( स ) उभयपदी के रूप उभय पद में । ( त ) परोक्षम्स में आम् जोड़कर कृ, भू और अस् धातुकों के रूप जोड़ दिए जाते हैं।

अय उदाहरणार्थं पिपठिष् ( पठ् + सन् ) ( पढ़ना चाहना ) एवं जिज्ञासा ( ज्ञा + सन् ) ( जिज्ञासा करना ) के रूप दिये जाते हैं।

# पिपठिष् परस्मैपद

|           | स्ट्               |                 |     |
|-----------|--------------------|-----------------|-----|
| पिपठिषति  | पिपठिषतः           | पिपठिषन्ति      | yo. |
| पिपठिषसि  | पिपठिषयः           | <b>पिपठिष</b> य | स॰  |
| विपठिषामि | <b>पिपि</b> ठिषावः | पिपठिषामः       | ਰ•  |

|                                 | स्रोट्                       |                               |            |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|
| पिपठिषतु                        | पिपठिषताम्                   | पिपिठिषन्तु                   | ao K       |
| पिपठिष                          | पिपठिषतम्                    | पिपठिषत                       | स॰         |
| विपठिषाणि                       | पिपठिषाव                     | पिपठिषाम                      | <b>स</b> ॰ |
|                                 | অভ্                          |                               |            |
| श्चपिपिक्षत्                    | श्चिपिठिषताम्                | श्चिपिठिषन् .                 | Яo         |
| द्यपिपठिषः                      | ञ्चिपिठिषतम्                 | श्चिपिठिषत                    | म॰         |
| श्चिपिठिषम्                     | श्चिपिठवाव                   | ञ्चविपठिषाम                   | ₹०         |
| •                               | विधितिङ्                     |                               |            |
| <b>पिप</b> ठिषेत्               | पिपटिषेताम्                  | <b>विपि</b> वेषुः             | Яo         |
| <b>पिपठिषेः</b>                 | पिपठिषेतम् .                 | पिपठिषेत                      | Ho         |
| विठिषेयम्                       | पिपिटिषेष 🔻                  | विपरिषेम                      | रु         |
| ·                               | लृट्                         |                               |            |
| <b>विप</b> ठिविष्यति            | पिपठिषिष्यतः                 | पिपठिषिष्यन्ति                | No         |
| पिपठिविष्यसि                    | <b>पिपिडिविष्ययः</b>         | विपठि <b>बिष्यय</b>           | स०         |
| <b>पिप</b> टिषिभ्यामि           | <b>विविधिषयावः</b>           | <b>विवि</b> विद्या <b>मः</b>  | ਰ•         |
|                                 | <b>लु</b> ट्                 |                               |            |
| पिपठिषिता                       | पिपठिषिता रौ                 | <b>पिपठिषितारः</b>            | Ao.        |
| <b>विपठिषितासि</b>              | विपठिषिता <b>स्यः</b>        | <b>विवि</b> ठिषिता <b>स्य</b> | स•         |
| <b>पिपठिषितास्मि</b>            | <b>पिपठिषितास्वः</b>         | विपठिषितास्म:                 | ह०         |
|                                 | <b>बाशोलिं</b> स्            |                               |            |
| <b>विपठिष्याद</b>               | पिपठिष्यास्ताम्              | <b>विपठिष्यासुः</b>           | y.         |
| विपठिष्याः                      | पिपठिष्यास्तम्               | <b>भिपठिष्यास्त</b>           | स॰         |
| <b>पिपि</b> ठिष्यासम्           | <b>पिपिटिष्यास्य</b>         | पिपठिष्यास्म                  | 30         |
|                                 | लुक्                         |                               |            |
| <b>ग्र</b> पिपटिषिष्य <b>त्</b> | <b>अ</b> पिपठिषिष्यताम्      | श्चपिपठिषिष्यन्               | Яo         |
| श्रविपठिषिष्यः                  | <b>अ</b> पिपठिषिष्यतम्       | श्चपिपठिबिष्यत                | स०         |
| श्रविपरिविष्यम्                 | श्चपिपठिषिष्याव              | श्चिपि ठिषिष्याम              | ₹0         |
|                                 | लिट् ( पिपठिष् + श्राम् + वृ | દ, મ્, <b>ગ્ર</b> સ્)         |            |
| पिपटिषांचकार                    | चकतुः                        | श्रादि                        | No         |
| पिपठिषां बभूव                   | बभ्वतुः                      | म्रादि                        | Я°         |
| विपठिषामास                      | श्रासदुः                     | <b>आ</b> सुः                  | 20         |
| भासिय                           | <b>भा</b> तथुः               | भार                           | <b>H</b> • |
| आस                              | आसिव                         | आसिम                          | ਰ•         |

|                        | <i>लु</i> ब्                   |                        |           |
|------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------|
| ञ्चापिपठिषीत्          | ऋपिपठिविष्टाम्                 | अपिपठिषिषुः            | স৹        |
| श्रापिपठिषोः           | अपिपठिषिष्टम्                  | अपिपठिषिष्ट            | . स॰      |
| अपिपठिषिषम्            | ञ्चपिपठिषिष्व                  | अपिपठिषिषम             | ਰ•        |
|                        | जिद्यास आत्मने                 | पव                     |           |
|                        | लट्                            |                        |           |
| <b>जिज्ञास</b> ते      | <b>जिज्ञासे</b> ते             | जिज्ञास <b>न्ते</b>    | <b>Я•</b> |
| जिज्ञाससे              | जिज्ञासेथे                     | जिज्ञास <b>ध्ये</b>    | स.=       |
| जिज्ञासे               | जिज्ञासाव <b>हे</b>            | <b>जिज्ञासाम</b> हे    | ਚ•        |
|                        | लोट्                           |                        |           |
| जिज्ञासताम्            | जिज्ञासेताम्                   | जिज्ञासन्ताम्          | प्र॰      |
| जिज्ञासस्य             | जिज्ञासेयाम्                   | जिज्ञासध्यम्           | स॰        |
| जिज्ञास                | <b>जिज्ञासावहै</b>             | जिज्ञासाम <b>है</b>    | ਰਂ•       |
|                        | लङ्                            |                        |           |
| <b>अजिज्ञास</b> त      | श्रजिज्ञासेताम्                | श्रजिश्चासन्त          | Дo        |
| म्राजिज्ञासयाः         | श्रजिज्ञारेयाम्                | श्रजिज्ञासध्वम्        | स०        |
| श्रजिज्ञासे            | श्रजिशासावहि                   | श्रजिज्ञासामहि         | ਰ∘        |
|                        | विधिलिङ्                       |                        |           |
| जिज्ञानेत              | जिज्ञासेयाताम्                 | जिज्ञासे <b>र</b> न्   | प्र॰      |
| जिज्ञासेथाः            | जिज्ञारेयायाम्                 | जिज्ञासेष्वम्          | स॰        |
| जिज्ञासेय              | जिज्ञासेवहि                    | जिज्ञास <u>े</u> महि   | ਚ•        |
|                        | लृट्                           |                        |           |
| जिज्ञासिष्यते          | जिज्ञासिष्येते <b>।</b>        | जिज्ञासिष्यन्ते        | ٦o        |
|                        | लुट्                           |                        |           |
| जिज्ञासिता             | जिज्ञासिता <b>रौ</b>           | जिज्ञासित <u>ा</u> रः  | স৹        |
|                        | <b>बाशी</b> :लं <del>ड</del> ् |                        |           |
| जिज्ञासिषीष्ट          | जिज्ञासिषीयास्ताम्             | जिज्ञासिषीरन्          | प्र॰      |
|                        | लृष्                           |                        |           |
| श्रजिज्ञासिष्यत        | श्रजिज्ञासिष्येताम्            | श्रजिज्ञासिष्यन्त      | प्र॰      |
|                        | लिट ( जिश्वास् + शाम् +        | क. स . सस )            |           |
| जिज्ञासांचके           | जिज्ञासांचकाते                 |                        |           |
| जिज्ञासां <b>बभू</b> व |                                |                        | 7°        |
|                        | जिज्ञासांबभ्वतुः               |                        | प्र•      |
| जिज्ञासामास            | जिज्ञासामासतुः                 | जिज्ञासा <b>मा</b> युः | No.       |
| जिज्ञासामासि <b>य</b>  |                                | जिज्ञासामास            | स॰        |
| जिज्ञासामास            | जिज्ञासामासि <b>व</b>          | <b>जिज्ञासामासिम</b>   | ₹०        |
| २१ अ० र०               |                                |                        |           |

लक

|                        | 8,                                   |                          |            |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------|
| श्रजिज्ञासिष्ट         | श्रजिज्ञासिषाताम्                    | <b>अ</b> जिज्ञासिषत      | Я°         |
| <b>अ</b> जिज्ञासिष्टाः | श्चिज्ञासिषाथाम्                     | <b>ग्र</b> जिज्ञासिध्वम् | स॰         |
| श्रजिज्ञासिषि          | श्रजिज्ञासिष्वहि                     | <b>ग्र</b> जिज्ञासिष्महि | <b>ਰ</b> ∘ |
|                        | त्र्यों के सन्नन्त रूप दिये जाते हैं | 1                        |            |
|                        | जेपृक्ष ( जिपृक्षति )                |                          |            |
|                        | पिपृच्छिष ( पिपृच्छिषति )            |                          |            |
|                        | किरिष् ( चिकरिषिति )                 |                          |            |
| ग् + सन् = जि          | नगरिष्, जिगलिष् ( जिगरिषति,          | जिगलिषति )               |            |
| धृह् + सन् =           | दिधरिष् ( दिधरिषते )                 |                          |            |
|                        | जेषांस् (जिषांसति )                  |                          |            |
|                        | जिगमिष् ( जिगमिषति )                 |                          |            |
| इण् + सन् =            | जिगभिष् ( जिगमिषति )                 |                          |            |
|                        | अपूर् (शुश्रूषते )                   |                          |            |
| दृश् + सन् =           | विदक्ष (दिदक्षते )                   |                          |            |
|                        | पेपास् (पिपासते )                    |                          |            |
|                        | भूष् ( बुभूषते )                     |                          |            |
| ञ्चाप् + सन् ः         | = ईप्स् ( ईप्सिति )                  |                          |            |
|                        | <u> </u>                             |                          |            |

संस्कृत में अनुवाद करो-

१—शिष्य पाठ पदना चाहता है, कार्य करना चाहता है ( हुई ) और पाप की छोड़ना चाहता है ( हूई )। २—माली फूल इकट्ठा करना चाहता है । ३—में छोटी नौका से समुद्र की पार करना चाहता हूँ (तितीर्षाम )। ४—तुम धर्म करना चाहते हो । ५—क्या तुम कुछ पूछना चाहते हो (पिपृच्छिषिस ) १ ६—वह राजा को बरा में करने की इच्छा करता है, विष-पान करना चाहता है, आलिक्षन करने की इच्छा करता है । ७—गुरुओं की सेवा करो ( शुश्रूषस्व )। ८—अधम मतुष्य धन पाना चाहता है ( छम् ) और दूसरों को दुःख देना चाहता है । ९—चीन मारत को जीतना चाहता था । १० - में एक अच्छा लेख लिखना चाहता हूँ (लिलिखिषाम )। ११—मतुष्य कर्म करता हुआ भी सौ वर्ष जीने की इच्छा करे । १२ - में आज प्रदर्शनी देखना चाहता है । ९४ मारत विश्व-शान्ति के लिए सर्देव युद्ध टालना चाहता है । १४—कौन मरने की इच्छा करता है १

# यङन्त घातुएँ

भातोरेकाचो इलादेः कियासमभिहारे यङ् २।१।२३। भौनःपुन्यं मृशार्थस्य कियासमभिहारः । तस्मिन्योत्ये यङ् स्यात् । सि॰ कौ॰ बार-बार या अधिक करने अर्थ में व्यक्तन से प्रारम्भ होने वाली एकाच् धातु से यह प्रत्यय होता है। यह प्रत्यय दसर्वे गण को सूच् इत्यादि कुछ धातुओं को छोड़कर किसी धात के बाद नहीं लगता है, केवल प्रथम नी गणों की धातुओं के बाद ही लगता है। यथा - नेनीयते-बार-बार ले जाता है, देदीयते-खब देता है।

यह प्रत्यय के जोड़ने के लिए निम्नलिखित नियमों को ज्यान में रखना चाहिए:---(१) यह का य शेष रहता है। समस्त धातुओं के रूप केवल आत्मनेपद में चलते हैं।

(२) धातु को द्वित्व होता है एवं द्वित्व होने पर अभ्यास ( पूर्वपद ) में आ को आ, इ ई को ए, उ ऊ को ओ हो जाता है। उदाहरणार्थ नी>ने नीयते, भ<बोस्यते, पठ्<पापव्यते । इस प्रकार बनी हुई धातुत्र्यों के ज्यात्मनेपद में दसों लकारों में रूप चलते हैं । उदाहरणार्थ बध धात के यक्न्त रूप प्रथम प्रकृष एकवचन में दिए जाते हैं-

|                  | ( 112) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | Sheep and A |
|------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| लकार             | कर्त्वाच्य                                    | कर्मवाच्य   |
| लर्              | बोयुध्यते                                     | बोवुध्यते   |
| लृट्             | वोबुधिष्यते                                   | बोवुधिष्यते |
| लङ्              | श्रबोबुध्यत                                   | श्रनोबुध्यत |
| लोट्             | बोयुध्यताम्                                   | बोवुध्यताम् |
| विधिलिङ्         | बोवुध्येत                                     | बोवुध्येत   |
| लुङ              | अबोबुधिष्ट                                    | अबोबुधि     |
| लुट्             | बोबुधिता                                      | बोबुधिता    |
| लिट्             | बोधाशके                                       | बोधामके     |
| <b>ग्राशीलिं</b> | बोबुधिषाष्ट                                   | बोबुधिषीष्ट |
| •                | ते—बार-बार जीतता है।                          |             |
|                  |                                               |             |

( दश् ) दन्दश्यते - ख्ब इसता है।

(तप्) तातप्यते—ख्ब तपता है।

( पच् ) पापच्यते-बार-बार पकाता है ।

( जप् ) जज्जप्यते—बार-बार जपता है।

( रुद् ) रोरुवते--बार-बार रोता है।

(गै) जेगीयते - बार-बार गाता है।

( घ्रा ) जेघ्रीयते - बार-बार स्ंघता है ।

(सिच्) सेसिच्यते - बार-बार सीचता है।

( वृध् ) वरीवृध्यते - बार-बार बढ़ता है ।

( शी ) शाशय्यते—बार-बार सोता है।

( इश ) दरीदरयते--नार-नार देखता है।

(गम्) जन्नस्यते - - टेड्रा-मेड्रा चलता है।

पहले यह बताया गया है कि किया-समिशहार में ही यह प्रत्यय लगता है किन्सु यत्र-तत्र मज अर्थों में भी लगता है।

( अ ) नित्यं कौटिल्ये गतौ ।३।१।२३।

गत्यर्यक धातुत्रों में कौटिल्य के ऋर्य में यङ प्रत्यय लगता है, बार-बार या श्रिधिक ऋर्य में नहीं। यथा--कुटिलं क्जित इति वाक्रज्यते।

( ब ) लुपसदचरजपजमदहदशगृभ्यो मावगहियाम् ।३।१।२४।

सुप, सद, चर, जप, जम, दह, दश, गृ धातुत्रों के आगे गहित अर्थ में यह प्रत्यय जुड़ता है । यथा--गहितं लुम्पति इति लोलुप्यते ।

(स) जपजमदहदरामञ्जपशां च ।७।४।८६।

जप, जम, दह, दश, भज, पश धातुओं में यह जुड़ने पर पूर्वपद में न का आगम हो जाता । यथा—गिहिंत जपित हिंत जज्जप्यते । इसी प्रकार जजभ्यते, दन्दश्यते आदि ।

(द) प्रो यकि ।८।२।२०।

्गृ धातु में यह जुड़ने पर रेफ के स्थान में लकार हो जाता है। यथा--गर्हितं गिरति इति जेगिल्यते।

### नाम-धातुएं

जब किसी सुबन्त ( संज्ञा आदि ) के बाद कोई प्रत्यय जोड़कर उसे धातु बना लिया जाता है, तब उसे 'नाम-धातु' को संज्ञा से अभिहित किया जाता है। ये धातुएं विशेष-विशेष आर्य को बोतित करती हैं, यथा--पुत्रीयित ( पुत्र + क्यच् )—पुत्र की इच्छा करता है। कृष्णित ( कृष्ण + क्विप् )--कृष्ण के समान आवरण करता है। लोहि-तायते (लोहित + क्यच् )--लाल हो जाता है। मुण्डयित ( मुण्ड + णिच् ) मृहता है।

वैसे तो नामधातुओं के रूप सभी लकारों में चल सकते हैं, किन्तु प्रायः वर्तमान काल में ही इनका प्रयोग होता है। अब नाम-धातुओं के केवल दो मुख्य प्रत्यय दिए जा रहे हैं।

### क्यच् प्रत्ययं

सुप श्चातमनः क्यन् ३।१।८।

अपने लिए चाहने अर्थ में क्यच् ( य ) प्रत्यय होता है । यथा—

आत्मनः पुत्रमिच्छति > पुत्रीयति । इसी प्रकार कवीयति, श्रशनायति, उदन्यति

आदि।
क्यव्(य) जुड़ने के पूर्व शब्द के अन्तिम स्वर अ तथा आ का ई, इ का ई, द का ऊ, ऋ का रो, ओ का अव् औ का आव् हो जाता है। अन्तिम ड्, अ्, ज् तथा न का लोप कर दिया जाता है एवं पूर्ववर्ती स्वर का उपर्युक्त नियमानुसार परिवर्तन हो जाता है। भान्तप्रकृतिकसुंबन्तादव्ययाच्च क्यच् न'। वा०। इदमिच्छति, स्वरिच्छति। सि० कौ०।

मकारान्त शब्द एवं अव्यय के अनन्तर क्युच् जोड़ा ही नहीं जाता है। उदाहरणार्थ--

गङ्गाम् आत्मनः इच्छिति = गङ्गीयति (गङ्गा + क्यच्) — अपने लिए गङ्गा की इच्छा करता है। इसो प्रकार नदीयति (नदी + क्यच्), विष्णूयति (विष्णु + क्यच्), वधूयति (वयु + क्यच्), कर्तीयति (कर्तृ + क्यच्), गव्यति (गो + क्यच्), नाव्यति (नौ + क्यच्), राजीयति (राजन् + क्यच्) इत्यादि।

## उपमानादाचारे ३।१।१०।

किसी वस्तु को किसी के तुल्य समझकर या मानकर उसके सम्बन्ध में तहत् आचरण करने के अर्थ में भी क्यच् प्रत्यय जोड़ा जाता है। उपमान के अनन्तर ही क्यच् प्रत्यय प्रयुक्त होता है एवं उपमान कर्म होना चाहिए। उदाहरणार्थ वह विद्यार्थी को पुत्र समझता है (अर्थात् विद्यार्थी के साथ पुत्र का सा व्यवहार करता है)। इस उदाहरण में पुत्र के बाद हो क्यच् प्रत्यय जुड़ेगा—सः छात्रं पुत्रीयति। इसी पकार हिजम् विष्णूयति (ब्राह्मण को विष्णु के तुल्य समझता है)। जब उपमान अधिकरण होता है तब भी उसमें क्यच् जुड़ता है। यथा—

प्रासादीयति कुट्यां सः—वह कुटी की महल समझता है, कुटीय त प्रासादे राजा— राजा महल की कुटी समझता है।

क्यच् में अन्त होने वालो धातुआं का रूप परस्मैपद में सभी प्रकारों में चलता है। प्रत्यय के पूर्व व्याक्षन होने पर लट्, लोट्, विधिलिङ् एवं लङ् को छोड़कर शेष लकारों में यकार का लोप कर दिया जाता है। यथा समिध्यति, समिधिष्यति।

#### क्यङ्

कर्तुः क्यङ् सलोपश्च २।१।११। श्रोजसोऽप्सरसो नित्यमितरेषां विभाषया। वा॰। 'जैसा वह करता है, वैसा ही यह करता है' इस श्चर्य का बोध कराने के लिए किसी सुबन्त के वाद क्यङ् (य) प्रत्यय लगाकर नाम-धातु बनाते हैं।

इसके रूप आत्मनेपद में चलते हैं। इस प्रत्यय के 'य' के पूर्व सुबन्त का अ दीर्घ कर दिया जाता है, दीर्घ आ वैसा ही रहता है और शेष स्वर जैसे क्यन् के पूर्व खदलते हैं, वैसे ही बदलते हैं। शब्द के अन्तिम स् का विकल्प से लोप होता है। हाँ। अोजस् और अप्सरस् के स् का नित्य लोप होता है। यथा---

कृष्ण इवाचरित = कृष्णायते-कृष्ण के समान आचरण करता है। इसी प्रकार, ओजायते — ओजस्वी के समान आचरण करता है। गर्दमी अप्सरायते - गदही अप्सरा के समान आचरण करती है। यशायते अथवा यशस्यते — यशस्वी के समान आचरण करता है। विद्वायते अथवा विद्रस्यते — विद्वान् के समान आचरण करता है। विद्वायते अथवा विद्रस्यते — विद्वान् के समान आचरण करता है। वस्यक् मानिनोध । ६। ३।३६।

स्त्री-प्रत्ययान्त राज्द (यदि वह 'क' में श्चन्त न होता हो) का स्त्री प्रत्यय भिरा दिया जाता है श्रौर रोष में क्यक् लगता है। यथा—

कुमारीव आचरति —कुमारायते, युवतीव आचरति - युवायते ।

न कोपधायाः ।६।३।३७।

'क' में अन्त होने पर स्त्री प्रत्यय का लोप नहीं होता है । यथा —

पांचिकेव आचरति - पाचिकायते ।

कर्मणो रोमन्यतपोभ्यां वर्तिचरोः ।३।१।१५। (तपसः परस्मैपदं च-वा॰)

कर्ममूत रोमन्य और तपस् शब्दों के बाद वर्तन और वरण अर्थ में क्यक् अत्यय स्माता है; जैसे रोमन्यं वर्तयति = रोमन्यायते ।

तपश्चरति = तपस्यति ।

बाष्पोब्सभ्यामुद्धमने ।३।१।१६। फेनाच्चेति वाच्यम् —वा० ।

कर्मभूत बाष्प और ऊष्मा शब्दों के बाद उद्धमन अर्थ में क्यब् प्रयुक्त होता है। उदाहरणार्थ —

बाष्यमुद्रमतीति 'बाध्यायते' ।

'कष्माणमुद्रमतीति 'कष्मायते'।

फेन शब्द के अनन्द भी इसी अर्थ में क्यड ् जुड़ता है। यथा-

फेनमुद्रमतीति 'फेनायते'।

शब्दवैरकलहाम्रकण्वमेघेम्यः करणे ।३।१।१७।

कर्मभूत राज्य, वैर. कलह, श्रश्न, कण्य (पाप) श्रौर मेघ के बाद क्यं प्रयुक्त होता है, यदि 'इन्हें करने' का अर्थ प्रकट करना हो। उदाहरणार्थ — शब्दं करोति = शब्दायते। इसी प्रकार वैरायते, कलहायते इत्यादि।

मुस्नादिभ्यः कर्तृवेदनायाम् ।३।१।१८।

कर्मभूत सुख इत्यादि के बाद भी वेदना या ऋतुभव अर्थ में क्यक् जुड़ता है। उदाहरणार्थ सुखं वेदयते = सुखायते।

किन्तु

'परस्य छुखं वेदयते' यहाँ क्यङ् नहीं प्रयुक्त होगा क्योंकि वेदना कर्ता की ही सुख इत्यादि होना चाहिए।

### पदविधान

पहले यह बतलाया गया है कि संस्कृत भाषा में धातुओं के आगे जो विमिक्तियाँ क्रगती हैं, उनके दो भेद हैं - परस्मैपद और आत्मनेपद । ति, तः, अन्ति आदि परस्मै-पद हैं और ते, आते, अन्ते आदि आत्मनेपद हैं । इन विमिक्तियों के भेदानुसार धातुओं के भी तीन भेद हैं : परस्मैपदी आत्मनेपदी और उभयपदी ।

परस्मैपदी घातुओं के अनन्तर परस्मैपद की आत्मनेपदी घातुओं के अनन्तर आत्मनेपद की एवं उमयपदी घातुओं के अनन्तर दोनों प्रकार को विभक्तियाँ प्रयुक्त होती हैं। धातुत्रों के उपर्युक्त पद विशेष-विशेष अर्थों तथा. उपसर्गों के योग से परिवर्तित हो जाते हैं। परस्मैपदी धातु श्वात्मनेपदी, आत्मनेपदी धातु परस्मैपदी और उभयपदी धातु केवल आत्मनेपदी अथवा परस्मैपदी हो जाती हैं। कुछ विशेष धातुओं के ऐसे पद-विधान के नियम छात्रों की सुविधा के लिये दिये जा रहे हैं:—

बुधयुधनशजनेङ् प्रुद्धसुम्यो णेः ।१।३।८६।

यदि वुध्, युध्, नश्, जन्, श्रिधिपूर्वक इङ्, प्रु, द्वृ तया खु धातुक्षों का णिजन्त प्रयोग हो तो ये परस्मेपदी होती हैं। यथा श्रध्यापयति, प्रावयति, स्नावयति, नारायति, जनयति, द्रावयति, वोधयति, योधयति इत्यादि।

अनुपराभ्यां कुनः ।१।३।७९। आधः प्रसहने । वेः शब्दकर्मणः । अकर्मकाच्च ।१।३।३३-३४॥ गन्धनावेक्षपणसेवनसाहसिक्यप्रतियत्नप्रकथनोपयोगेषु क्रुयः ।१।३।३२।

कृ धातु उमयपदो है। परन्तु 'श्रनु' श्रयवा 'परा' उपसर्ग से युक्त होने पर केवल परस्मैपदी होती है (श्रनुकरोति, पराकरोति)। निम्नलिखित दशाओं में वह केवल श्रात्मनेपद में होती है —

(अ) 'अधि' उपसर्ग से युक्त होने पर क्षमा करने या अधिकार कर लेने के अर्थ में—उदाहूरणार्थ रात्रुमधिकुरुते (वैरी को क्षमा कर देता है अथवा उस पर अधिकार

कर लेता है।।

(व) विपूर्वक होने पर उसका कर्म जब कोई शब्द हो। उदाहरणार्थ — स्वरान् वि-'कुरुते (उच्चारयतीत्यर्थः)। शब्द से आतिरिक्त कर्म होने पर परस्मैपदी हो होगो। यथा — चिन्नं विकरोति कामः। आकर्मक होने पर आत्मनेपदी होगी। यथा — छात्रा विक्रवेते — विकारे लगन्ते।

(स) जब गन्यन (हिंसा, हानि पहुँचाना), अवक्षेपण (निन्दा, मर्त्सना), सेवन, साहसिक कर्म, प्रतियत्न, प्रकथन अथवा धर्मार्थ में लग आने का बोध कोई उपसर्ग जोड़

कराया जाय, तब भी कु घातु आत्मनेपदी होती है। उदाहरणार्थ--

उत्कुरते ( सूचना देता है, सूचना देकर हानि पहुँचाता है )। श्येनी वर्तिकासुदाकुरते — ( बाज बटेर को डरासा है )।

हरिमुपकुरुते (विष्णु कां सेवा करता है)।

परदारान् प्रकृति ( वे बूसरों की कियों पर साहस से अत्याचार करते हैं )।

एधः उदकस्य उपस्कुक्ते ( ईधन पानी में गरमी पहुँचाता है )।

गायाः प्रकुरते ( गायाएं कहता है )।

शतं प्रकुरुते ( सौ स्पये धर्मार्य स्माता है )।

ऋचि कमते बुद्धः ( न प्रतिहन्यते )।

श्रध्ययनाय कमते ( उत्सहते )।

क्रमन्तेऽस्मिन् शास्त्राणि (स्कीतानि भवन्ति )।

इसी प्रकार उपक्रमते और पराक्रमते प्रयोग भी होते हैं।

आङ् के साथ स्वींदय के अर्थ में एवं प्र श्रीर उप के साथ आरम्भ करने के अर्थ में भी आत्मनेपद में ही होती है। उदाहरणार्थ-

सूर्यः आक्रमते ( उदयते इत्यर्थः )।

वक्तुं प्रक्रमते, उपक्रमते ।

परिव्यवेभ्यः क्रियः ।१।३।१८।

कों के पूर्व यदि अब, परि अथवा वि हो तो वह आत्मनेपदी हो जाती है।

यथा-अवकीणीते, परिकीणीते, विकीणीते ।

कोडोऽनुसम्परिभ्यश्च ।१।३।२२।

यदि कोड् धातु के पूर्व ऋतु, श्वा, परि अथवा सम् में से कोई भी उपसर्ग हो तो सह आत्मनेपदी हो जाती है। उदाहरणार्थः—

अनु-परि - आ-सं-कीडते ।

श्रमिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः ।१।३।८०।

यदि क्षिप् के पूर्व अभि, प्रति, अति में से कोई उपसर्ग हो तो वह परस्मैपदी होती है। यथा:—

श्रभि-प्रति-श्रति-क्षिपति ।

समो गम्युच्छिम्याम् ।१।३।२९।

यदि गम् के पूर्व 'सम्' उपसर्ग हो एवं वह अकर्मक हो तथा मिलने या उपयुक्त होने का अर्थ दिखाना हो तो आत्मनेपदी हो जाती है। यथा —

सखींभिः सङ्गान्छते - सिखयो से मिलती है ।

इयं वार्ता संगच्छते — यह बात ठीक है।

सकर्मक होने पर परस्मेंपदी ही होगी । जैसे-प्रामं संगच्छति ।

इसी प्रकार ऋच्छ् के पूर्व यदि सम् उपसर्ग हो तो वह भी आत्मनेपदी होती है। यथा --

समृच्छिष्यते ।

उद्थरः सकर्मकात् । समस्तृतीयायुक्तात् ।१।३।५३।,५४।

यदि चर् के पूर्व उद् उपसर्ग हो जारे घातु सकर्मक हो जाय श्रयवा सम्-पूर्वक हो जोर तृतीयान्त शब्द के साथ हो तो वह श्रात्मनेपदी हो जाती है।

यया-

धर्ममुच्चरते--धर्म के विपरीत करता है। रथेन सम्बरते--रथ पर चळता है। .वपराभ्यां जेः ।१।३।१९।

जि के पूर्व यदि 'वि' अथवा 'परा' हो तो वह आत्मनेपदी हो जाती है।

यया शत्रून् विजयते, पराजयते वा ।

अध्ययनात् पराजयते ।

ज्ञाश्चस्पृदशां सनः ।१।३।५७। श्चपृक्षवे ज्ञः । श्चकर्मकाच्य । सम्प्रतिभ्यासनाध्याने ।१।३।४४-४६ ।।

ज्ञा, श्रु, स्मृ तया दश् धातु सन्नन्त होने पर त्र्यात्मनेपदी हो जाती हैं। यथा-धर्में जिज्ञासते, ग्रुश्रूषते, तुस्मूषते, विष्णुं दिदश्रते।

निम्नलिखित अवस्थाओं में भी ज्ञा धातु आत्मनेपदी होती है --

(श्र ) यदि 'श्रप'-पूर्वक हो तथा श्रपहच ( इनकारी ) का श्रर्थ बताती हो। यथा — शतमपजानोते (सौ रुपया से इनकार करता है )।

( य यदि श्रकर्मक हो । यथा सर्पिषो जानीते ।

(स) यदि 'प्रति'-पूर्वक हो तथा प्रतिज्ञा का ऋषे बताती हो। यथा-शतं प्रतिजानीते - सौ रुपये की प्रतिज्ञा करता है।

(द) यदि 'सम्' पूर्वक हो तथा आशा करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई हो। यथा — शर्त सञ्जानीते — सा रूपये की आशा करता है।

म्राडो दोऽनास्यविहरणे ।१।३।२०।

यदि दा के पूर्व घाड् उपसर्ग हो तो वह आत्मनेपदी होती है। यथा — नादत्ते प्रियमण्डनाऽपि भवतां स्नेहेन या पह्मवम्। किन्तु मुद्द खोलने के अर्थ में धात्मनेपदी नहीं होती है। यथा — मुखं व्याददाति।

श्रतिश्रदशिभ्यश्चेति वक्तव्यम् । वा० ।

सम् पूर्वक ऋ, श्रु तथा दश् धातुएं यदि श्रकमंक हां तो श्रात्मनेपदी होती हैं। यथा - सम्पश्यते - मली प्रकार सोचता हैं, संश्युते-ऋच्छी प्रकार सुनता हैं; मा समरत। सम्माननोत्सज्जनाचार्यकरणज्ञानदृतिविगणनव्ययेषु नियः १।३।३६।

नी धातु से जब सम्मान करने, उठाने, उपनयन करने, ज्ञान करने, बेतन देकर काम में लगाने, कर आदि अदा करने अथवा अच्छे कार्य में खर्च करने का अर्थ निकलता हो तो वह आत्मनेपदी होती है। उदाहरणार्थ—

सास्त्रं शिष्यं नयते (शिष्य को शास्त्र पदाता है - इससे उसका सम्मान होगा)

दण्डमुन्नयते ( डण्डा ऊपर उठता है )।

माणवस्तुपनयते ( लड़के का उपनयन करता है )।

तत्त्वं नयत (तत्त्व का निथ्यय करता है)।

कर्मकरानुपनयते ( मजदूर लगाता है )।

करं विनयते (करं चुकाता है)।

शतं विनयते ( सौ हमये अच्छी तरह व्यय करता है )।

श्राङि तु प्ररक्षयोः । वा॰ ।

प्रच्छ धातु के पूर्व जब 'आ' लगाकर अनुमति लेने का अर्थ निकाला जाता है. तब वह धातु आत्मनेपदी हो जाती है। यथा—

श्रापृच्छस्व प्रियसखमसुम् ( इस प्रियमित्र से जाने की श्रनुमति ले लो )।

'सम्' लगाने पर जब यह घातु अकर्मक हो जाती है, तव भी आत्मनेपदी होती है। यथा --सम्प्रच्छते।

आपूर्वक तु धातु भी आत्मनेपदी होती है।

भुजोऽनवने १।३।६६।

रक्षा करने के द्यर्थ में भुज् धातु परस्मैपदी होती है, द्यन्य द्यर्थों में द्यात्मनेपदी। उदाहरणार्थ — महीं भुनिक्त (पृथ्वी की रक्षा करता है); महीं बुभुजे (पृथ्वी का मोग किया)।

व्याक् परिभ्यो रमः । उपाच्च । विभाषाऽकर्मकात् १।३।८३-८५ ।

रम् आत्मनेपदी धातु है। यही धातु वि, आङ्, परि और उप उपसर्गों के बाद आने पर परस्मैपदी हो जाती है। यथा—

वत्सैतस्माद्विरम्, श्चारमति, परिरमति, यश्चदर्तं उपरमति ।

उप पूर्वक ':म् धातु अकर्मक होने पर विकल्प से आत्मनेपदी भी होतो है। यथा---स उपरमति, उपरमते वा।

भासनोपसंभाषाञ्चानयत्नविमत्युपमन्त्रणेषु वदः १।३।४७।

भ्रपाद्वदः १।३।७३।

निम्नलिखित श्रार्थों में वद आत्मनेपदी होती है-

भासन ( चमकना ) — शास्त्र वदते ( शास्त्र में चमकता है अर्थात् इतना विद्वान् है कि जमकता है )।

उपसम्भाषा ( ग्रेल मिलाप करना, शांत करना )— मृत्यानुपवदते ( नौकरों की समझा कर शान्त करता है )।

शान - शास्त्रे बदते (शास्त्र जानता है)।

यतन - चेत्रे वदते ( खेत में यत्न करता है )।

विमति परस्परं विवदन्ते स्मृतयः (स्मृतियाँ परस्पर झगड़ा करती हैं )।

उपमन्त्रण - दातारम् उपवदते ( दाता की प्रशंसा करता है )।

अपपूर्वक निन्दा करने के अर्थ में - अपवदते ( निन्दा करता है )।

नेर्विशः १।३।१७।

'नि' श्रथवा 'श्रमिनि' पूर्वक होने पर विश् धातु श्रात्मनेपदी हो जाती है। यया – निविशते, श्रमिनिविशते ।

प्रत्याक्भ्यां श्रुवः १।३।५९।

श्रु धातु 'श्रा' श्रयवा 'प्रति' के श्रनन्तर परस्मैपदी रहती है। यथा श्राशुश्रूषि प्रतिशुश्रूषि ।

समवप्रविभ्यः स्यः १।३।२२। श्वाङः प्रतिज्ञायामुंपसंख्यानम् । वा॰ ।

उदोऽन्भ्वंकर्मणि १।३।२४। उपार्वपृजासङ्गतिकरणमित्रकरणपथिग्विति वाच्यम्। वा॰। वा लिप्सायाम् । वा॰।

स्था थातु के पूर्व यदि सम्, अव, प्रश्नौर वि में से कीई उपसर्ग हो तो वह आत्मनेपदी हो जाती है। यथा---

संतिष्ठते, अवतिष्ठते, प्रतिष्ठते और वितिष्ठते ।

श्राङ् पूर्वक स्या धातु श्रात्मनेपदी होतो है, यदि वह प्रतिज्ञा करने के श्रार्य में प्रयुक्त हो। यथा – शब्दं नित्यम्, श्रातिष्ठते।

'उद्' पूर्वक स्था धातु का यदि 'ऊपर उठाना' अर्थ न हो तथा उपपूर्वक उसका देवपूजा, मिलना, मिल्र बनाना अर्थ हो तो नित्य तथा लिप्सा अर्थ हो तो विकल्प से आत्मनेपदी होती हैं। उदाहरणार्थ — मुक्ताबुत्तिष्ठते, आदित्यमुपतिष्ठते ( सूर्थ को पूजता है );

गङ्गा यमुनामा तिष्ठते ( गङ्गा यमुना से मिलती है );

रियकानुपतिष्ठते ( रयवालों से मत्रता करता है );

पन्थाः काशीमुपतिष्ठते ( रास्ता काशी को जाता है ),

भिक्षुकः प्रभुमुपतिष्ठते, उपतिष्ठति वा ( भिक्षुक लालन से मालिक के पास ज्ञाता है )।

# नवम सोपान सोपसर्ग घातुएँ

धातु श्रीर 'उपसर्ग का सम्बन्ध व्याकरण में एक महत्त्वपूर्ण स्यान रखता है। उपसर्गों के योग का प्रभाव धातुश्रों के श्रर्थ पर कई प्रकार से पड़ता है। सोपसर्ग धातुश्रों के प्रयोग से भाषा परिष्कृत लगती है। उपसर्ग धातुश्रों के पूर्व ही जोड़े जाते हैं। धातुश्रों पर उपसर्गों का प्रभाव तीन प्रकार का होता है:—

( अ ) कोई उपसर्ग धातु के मुख्यार्य का वाधकर नवीन अर्थ का वोध कराता है।

( व ) कोई थातु के अर्थ का ही अनुवर्तन करता है।

(स) कोई विशेषण होकर उसी धात्वर्थ को खीर भी विशिष्ट बना देता है।

धात्वर्षे वाधते कश्चित् कश्चित् तमनुवर्तते । विशिनष्टि तमेवार्थमुपसर्गगतिस्त्रिधा ॥ उपसर्गेण धात्वर्षो बलादन्यत्र नीयते । प्रहाराहार-संहार-विहार-परिहारवत् ॥

उपसर्गों के योग से कहीं-कहीं अकर्मक धातुए भी सकर्मक हो जाती हैं। उदाहरणार्थ अकर्मक 'भू' का अर्थ 'होना' है, परन्तु 'अनु' उपसर्ग के योग से इसका अर्थ 'अनुभव करना' सकर्मक हो जाता है, यथा --

सः दुःखमनुभवति ( वह दुःख भोगता है )।

मुख्य तथा प्रचल्ति व्यवदारोपयोगी सोपसर्ग धातुएँ :--

अय् ( जाना ) --

परा + अय् ( भागना ) सेनिकः पलायते ।

अर्थ ( गाँगना ) —

प्र + व्यर्थ ( प्रार्थना करना ) स्वर्गति प्रार्थयन्ते ।

श्रमि + श्रर्थ (इच्छा करना, प्रार्थना करना ) यदि सा तापसकन्यका श्रभ्यर्थनीया, माम् श्रनभ्यर्थनीयमभ्यर्थयते ।

<sup>9.</sup> प्रादि उपसर्ग श्रीर उनके मुख्य अर्थ—प्र ( श्रिष्ठ ), परा ( उल्टा, पीछे ), श्रम ( दूर ), सम् ( श्रच्छी तरह ), श्रम ( पीछे ), श्रम ( तीचे, दूर ), निंस् ( विना, श्राहर ), निर् ( वाहर ), दुस् ( किटन ), दुर् ( दुरा ), वि ( विना, श्रालग ), श्राहर ( तक, कम ), नि ( नीचे ), श्रिष ( फपर ), श्रिप ( निकट ), श्रित ( यहुत ), स्रिप्टर ), उद् ( कपर ), श्रिम ( श्रोर ), प्रति ( श्रोर, उल्टा ), परि ( चारों श्रोर ), उप ( निकट )।

```
श्रस् (फॅकना) -
   श्रमि + श्रस् ( रटना ) बालकः पाठमभ्यस्यति ।
   निर्+ अस् ( हटाना ) सः दुष्टं निरस्यति ।
   आप् (पाना)-
  वि + आप् (फैलना ) रजः गगनं व्याप्नोति ।
   सम् + आप् ( पूरा होना ) यावतेषां समाप्यरन् यज्ञाः पर्याप्तदक्षिणाः ।
   आस् (वैठना )-
   अधि + आस् ( बैठना ) भूपतिः सिंहासनमध्यास्ते ।
   उप + आस् ( पूजा करना ) शैनाः शिवमुपासते ।
   श्रतु + त्रास् ( सेवा करना ) सन्तीभ्यामन्वास्यते ।
   इ (जाना)—
   श्रव + इ ( जानना ) अवेहि मां किइरम्।
   प्रति + इ ( विश्वास करना ) शकुन्तला मिय न प्रत्येति ।
    उत् + इ ( उगना ) उदेति सविता ।
    उप + इ ( प्राप्त करना ) उद्योगिनं लक्ष्मीः उपैति ।
    श्रभि + इ ( सामने श्राना ) भृत्यः स्वामिनमभ्येति ।
    श्चनु + इ ( पोछे जाना ) सेवकः स्वामिनमन्वेति ।
    श्चप + इ ( दूर होना ) उदिते सूर्ये अन्धकारः अपैति ।
    अभि ÷ उप + इ ( प्राप्त होना ) व्यतीतकालस्वहमभ्युपेतस्वामर्थिभावादिति मे
विषादः ।
     ईक्ष ( देखना )—
     श्चप + ईक्ष् ( ख्याल करना ) किमनेच्य फलम् ।
     उप + ईस् ( ख्याल न करना ) श्रलसः कर्तव्यमुपेक्षते ।
     परि + ईक्ष् ( परीक्षा लेना ) अम्नौ स्वर्ण परीच्यते ।
     प्रति + ईस् ( प्रतीक्षा करना ) क्षणं प्रतीक्षस्य ।
     निः + ईक् ( देखना ) बालिका वालकं निरैक्षत ।
     अव + ईक्ष् ( रक्षा करना ) स्लाच्यां दुहितरमवेशस्व जानकीम् ।
     अव + ईक्ष् ( आदर करना ) त्रिदिवोन्सकयाप्यवेक्य माम् ।
      भ्रव + ईस् ( जाँच करना ) स कदाचिदवेक्षितप्रजः।
      कृ (करना)—
      श्रतु + कृ ( नकल करना ) तं वैशंपायनः श्रतुचकार ।
      श्रिधि + कु ( श्रिधिकार करना ) ते नाम जियनो ये शरीरस्थान् रिपूनिधिकुर्वते ।
      श्रप + कृ ( बुराई करना ) सैनिकाः केचिदपकुर्युर्युधिष्ठिरम् ।
      प्र + कृ ( बलात्कार करना ) परदारान प्रकुरते ।
```

```
प्र + कु ( कहना ) गायाः प्रक्रस्ते ।
 उत् + आ + कृ ( डराना ) रयेनी वृतिकासुदाकुक्ते ।
 तिरस् + क ( अनादर करना ) त्वं माम् तिरस्करोषि ।
 नमस् + कृ ( नमस्कार करना ) रामं नमस्कृ ।
 प्रति + कृ ( उपाय करना ) श्रागतं भयं बीच्य प्रतिकुर्याद् यथोचितम् ।
 उप + क्र ( सेवा करना ) शिष्यः गुरुमुपकुरुते ।
 उप + कृ ( उपकार करना ) किं ते भूयः प्रियमुपकरोत पाकशासनः ?
 उपस् + कु ( गरमी पहुँचाना ) एथः उदकस्य उपस्कुरुते ।
 वि + कृ (विकार पैदा होना या करना) बुधैः शरीरिणां विकृतिर्जीवितसुच्यते ।
 परि + क्ह ( सजाना ) रथो हेमपरिकृतः ।
 अलम् + कृ ( शोमा बदाना ) कृष्णः वनभिदम् अलङ्करिष्यति ।
 निर् + आ + क = ( हटाना ) सत्युरुषः दोषान् निराकरोति ।
 चिव प्रत्ययान्त क्र
 १ - अङ्गोकृतं स्रकृतिनः परिपालयन्ति ।
      कदा रामभद्रो वनमिदं सनायोकरिष्यति ?
 ३ - विरहकथा आकुलीकरोति मे हृदयम् ।
 ४ — सफलीकृतं भवता मम जीवनं शुभागमनेन ।
 क्रम् ( चलना ) —
 अति + कम् ( गुजरना ) यथा यथा यौवनमतिचकाम ।
 अति + क्रम् ( उज्जङ्घन करना ) कथमतिकान्तमगरःयाश्रमपदम् ।
 अप + कम् ( दूर हटना ) नगरादपकान्तः ।
आ + कम् ( आक्रमण करना ) पौरस्त्यानेवमाकामंस्तांस्ताजनपदाज्ञयी ।
आ + कम् ( नक्षत्र का उदित होना ) आक्रमते सूर्यः ।
निस् + क्रम् ( निकलना ) सर्वे निष्कान्ताः ।
उप + कम् ( श्वारम्म करना ) राज्ञस्तम्याज्ञया देवी वसिष्ठमुपचक्रमे ।
परि + क्रम् ( परिक्रमा करना ) वालकः परिक्रामति ।
वि + क्रम् ( चलना, कदम रखना ) विष्णुस्त्रेधा विचकमे ।
सम् + कम् ( संक्रमण करना ) कालो ह्ययं संक्रमितुं द्वितीयं सर्वोपकारक्षममाश्रमं ते ।
क्षिप् (फॅकना)---
अव + क्षिप् । निन्दा करना ) मदलेखामवक्षिप्य ।
श्चा + क्षिप् ( अपमान करना ) किमेवमाक्षिपसि ?
उत् + क्षिप् ( ऊपर फॅक्ना ) बलिमाकाश उत्क्षिपेत् ।
सम् + क्षिप् ( संक्षिप्त करना ) संक्षिप्येत क्षण इव कर्यं दीर्घयामा त्रियामा।
```

```
गम् (जाना)—
    गम् ( जाना ) - कान्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम् ।
    श्रतु + गम् (पोछा करना ) मामनुगच्छ ।
    अव + गम् ( जानना ) न किबिदपि अवगच्छामि ।
    अधि + गम् ( प्राप्त करना ) महिमानमधिगच्छति चन्द्रोऽपि निशापरिगृहीतः ।
    श्रभि + उप + गम् ( स्वीकार होना ) अपीमं प्रस्तावमभ्यूपगच्छिस ?
    प्रति + आ + गम् ( लौटना ) सः गृहं प्रत्यागच्छति ।
    निर्+गम् (बाहर जाना ) माणवकः गृहाचिर्गतः ।
    सम् + गम् ( मिलना ) दमयन्ती सस्त्रीभिः सङ्गच्छते ।
    उत् + गम् ( उड्ना ) खगः आकाशमुद्गच्छत् ।
    प्रहू (लेना)—
    वि + प्रह् ( लड़ाई करना ) विग्रह्म चक्रे नमुचिद्विषा बली य इत्यमस्वास्थ्यमहर्दिवं
दिवः ।
    प्रति + मह् ( स्वोकार करना ) तथेति प्रतिजमाह प्रीतिमान्सपरिप्रहः ।
    चर् (चलना) --
     अनु + चर् ( व्यवहार करना ) प्राप्ते तु वोडरो वर्षे पुत्रं मित्रबदाचरेत् ।
     अनु + चर् ( पोछा करना ) धर्ममार्गमनुचरेत् ।
     उत् + चर् ( उल्लंघन करना ) सत्यमुच्चरते ।
     परि + चर् ( सेवा करना ) भृत्याः नृपम् परिचरन्ति ।
     सम् + चर् ( आना-जाना ) मार्गेणानेन जनाः संचरन्ते ।
     प्र+ चर् (प्रचार होना) याव स्यास्यन्ति गिरयः तावद्रामायणकया
प्रचरिष्यति ।
     उप + चर् ( स्वा करना ) लच्मणः श्रहोरात्रं राममुपचचार ।
     चि ( चुनना ) -
     उप + चि ( बढ़ाना ) अधोऽधः पश्यतः कस्य महिमा नोपचीयते ।
     श्रप + चि ( घटना ) राजहंस तव सेव शुश्रता चीयते न च न चापचीयते ।
     अव + चि ( चुनना ) मालाकारः उचाने वहूनि कुछुमान्यवाचिनोत् ।
      आ + चि (बिछाना ) सेवकः शय्याम् आचिनोति ।
     उप + चि ( बढ़ाना ) मांसाशिनो मांसमेनोपचिन्चन्ति न प्रज्ञाम् ।
      विनि + चि ( निश्चय करना ) विनिधंतुं शक्यो न सुस्रमिति वा दुःस्रमिति वा ।
      सम् + चि ( इकट्ठा करना ) रक्षायोगादयमपि तपः प्रत्यहं संचिनोति ।
      ज्ञा (जानना) -
      अनु + ज्ञा ( आज्ञा देना ) तत् अनुजानीहि मां गमनाय ।
      प्रति + ज्ञा ( प्रतिज्ञा करना ) कन्यादानुं प्रतिजानीते ।
```

श्चव + ज्ञा ( श्रनादर करना ) श्रवजानासि माम् । ग्रप + जा ( श्रस्वोकार करना ) रातमपनानीते । सम् + ज्ञा ( सोचना ) मातरं संजानाति । सम् + ज्ञा ( खोजना ) शतं सञ्जानीते । त्रप् (तपना)-( अकर्मक ) तमस्तपति धर्मौशौ कथमाविर्भविष्यति । उत् + तप् ( श्रुलसना ) तीत्रमुत्तपमानीयमशक्यः सोद्धमातपः । उत् + तप् ( तपाना ) उत्तपति अवर्णे अवर्णकारः । उत् + तप् ( सेंकना ) उत्तपते वितपते पाणी ( वह अपने हाथों को सेंकता है ) । तु (तैरनां)-भ्रंबः + तृ ( उतरना ) अवतरित आकाशात् खगः । उत् + तृ ( तैरना ) श्यामः गङ्गामुदतरत् । वि + तृ ( देना ) .वतरित गुरुः प्राज्ञे विद्याम् । सम् + तृ ( तैरना ) सः नद्यां सन्तरेत् । दिश् ( देना ) **ञ्चा + दिश् ( ञ्चाज्ञा देना ) श्वध्यापकः छात्रमा**दिशति । उप + दिश् ( उपदेश देना ) गुरुः शिष्यानुपदिशति । सम् + दिश् ( संदेश देना ) कि संदिशतु स्वामी। दा (देना)-क्या + दा ( प्रहण करना ) नृपतिः प्रकृतीरवेक्षितुं व्यवहारासन्साददे युवा । आ + दा ( कहना प्रारम्भ करना ) अर्थ्यामर्थपतिर्नाचमाददे वदेशः वरः । वि + आ + दा ( मुख खोलना ) व्याघ्रः मुखं व्याददाति । द्र (पिघलना) -द्रवति च हिमरश्माबुद्गते चन्द्रकान्तः। वि + हु ( भागना ) जलसङ्घात इव्यक्ति विद्वतः । धा (धारण करना)-ग्रमि + धा ( कहना ) पयोऽपि शास्त्रिकीहस्ते वास्गीत्यभिधीयते । अव + धा ( ध्यान देना ) स्यामः पठने नावधते । सम् + धा ( सन्धि करना ) बलीयसा शत्रुणा संद्ध्यात् । वि + धा ( करना ) सहसा विद्धीत न कियाम्। वि + परि + धा ( बदलना ) विपरिधेहि वासांसि मलिनानि । परि + धा ( पहनना ) उत्सवे नरः नवीनानि बस्राणि परिद्धाति । नि + धा ( विश्वास रखना ) निद्धे विजयाशंसा चापे सीता च लद्दमणे । नि + था ( नीचे बेठना ) सलिलैर्निहितं रजः क्षितौ ।

```
नी ( ले जाना )---
अनु + नो ( मनाना ) अनुनय मित्रम् ।
अभि + नी ( अभिनय करना ) स्यामः रमायाः पात्रमभिनयेत् ।
या + नी (लाना) जलमानय।
उप + नी ( लाना ) उपनयति सुनिकुमारकेभ्यः फलानि ।
उप + नी ( उपनयन करना ) बालक्स्पनयते ।
उप + नी ( किराये पर रखना ) कर्मकरानुपनयते ।
उप + नी ( समर्पण करना ) दिलीपः हरये स्वदेहमुपानयद् ।
परि 🛨 नी ( ब्याह करना ) दुष्यन्तः शकुन्तलां परिणिनाय ।
प्र + नो ( बनाना ) तुलसोदासः रामायणं, प्रणिनाय ।
उद् + नी ( उठाना ) दण्डमुन्नयते ।
वि + नी ( कर चुकाना ) करं विनयते ।
वि + नी (क्रोध दूर करना ) विनेष्ये क्रोधम् ।
पत् (गिरना)—
आ + पत् ( आ पड्ना ) श्रही कष्टमापतितम् ।
उत् + पत् ( उड्ना ) खगाः उत्पत्तन्ति ।
प्र + नि + पत् ( प्रणाम करना ) शिष्यः प्रणिपतित ।
 वि + नि + पत् ( पत्न होना ) विवेकअधानां भवति विनिपातः शत्मुखः ।
नि + पत् ( गिरना ) क्षतं प्रहारा निपतन्त्यभीचणम् ।
पद् (जाना)---
 प्र + पद् ( भजना ) ये यथा मां प्रपद्यन्ते ।
उप + पद ( योग्य होना ) नैतत् त्वय्युपपद्यते ।
भू (होना)-
 श्चनु + भू ( श्चनुभव करना ) मुनयः सुखमनुभवन्ति ।
द्याविर् + भू ( निकलना ) शशिनि ज्याविर्भृते तमो विलीयते ।
प्राद्धः + भू ( प्रगट होना ) प्रादुर्भवति भगवान् विपदि ।
प्र + भू ( समर्थ होना ) प्रभवति शुचिबिम्बोद्प्राहे मणिः ।
प्र + भू ( निकलना ) गङ्गा हिमालयात् प्रभवति ।
सम् + भू (पैदा करना ) सम्भवामि युगे युगे ।
सम् + भू ( मिळना ) सम्भूयाम्भोधिसभ्येति महानवा नगापगा ।
रिव प्रत्ययान्त भू के प्रयोग
( श्र ) भस्मीमृतस्य देहस्य पुनरागमनं कृतः ?
( व ) भवतां शुभागमनेन पवित्रीभूतं से गृहम् ।
```

```
मन् ( सोचना )---
अव + मन् ( अनादर करना ) नावमन्येत निर्धनम् ।
अनु + मन् ( श्राज्ञा, सलाह देना ) राजन्यान्स्वपुरनिवृत्तयेऽनुमेने ।
सम् + मन् ( बादर करना ) किंचदिनामेवानाय्यं काले संगन्यसेऽतिथिम् ।
मन्त्र , सलाह करना )---
श्वा + मन्त्र् ( बिदा होना ) तात, स्तामिगनीं वनज्योत्स्नां तावदामन्त्रये ?
आ × मन्त्र बुलाना ) आमन्त्रयर्थं राष्ट्रेषु ब्राह्मणान् ।
नि + मन्त्र् ( निमन्त्रण देना ) विप्रान् निमन्त्रयस्व ।
रम् (कींडा करना )-
वि + रम् ( रुक्ता ) विरम विरम पाषात् ।
उप + रम् ( छगाना ) यत्रोपरमते चित्तम् ।
वध् ( ढाँकना )----
अनु + रुष् ( आज्ञा मानना ) अनुरुध्यस्य भगवंती वसिष्ठस्यादेशम् ।
.लप् ( बोलना )—
थप + लप् ( छिपाना ) सलः सत्यमपलपति ।
प्र + लप् ( बकवास करना ) उन्मतः प्रलपति ।
वि + छप् ( रोना ) विलक्षिप स बाष्पगद्गदं सहजामप्यपहाय धीरताम् ।
सम् + छप् ( बातचीत करना ) संलापितानां मधुरैः बचोिमः ।
बद् (कहना)—
अप + वत् ( निन्दा करना ) न्यायमपनदते ।
उप + बद् ( चापलूसी करना, प्रार्थना करना ) दातारसुपवदते ।
वह ( ले जाना :-
उद् + बह् ( न्याह करना ) इति शिरसि स बांमं पादमाधाय राज्ञामुदबहदनवर्धा
तामवद्यादपेतः ।
ऋति + वह् ( विताना ) किं वा मयापि न दिनान्यतिवाहितानि ।
आ + बह् ( पहनना ) मण्डनमावहन्तीम् ।
आ + वह् धारण करना ) मा रोदीः, धैर्यमावह ।
विद (जानना )---
सम् + विद् ( जानना ) के न स्विदन्ते वायोर्मेनाहिर्यया ससा।
प्रति + सं + विद् ( पहचानना ) पितराविप मां न प्रतिसंविदाते ।
बिश् ( प्रवेश करना )-
श्रमि + निविश् वुंस जाना ) भयं तावत्सेव्यादिभिनिविशते सेवकजनम् ।
उप + विश् ( बैठना ) भवान् उपविश्तु ।
```

बृत् (होना)---आ + इत् ( वापस जाना ) अनिन्या नन्दिनी नाम धेनुरावदृते वनात् । परि + वृत् ( घूमना ) चक्रवत् परिवर्तन्ते दुःखानि च सुस्नानि च । नि + बृत् ( रुकना ) प्रसमीच्य निवर्तेत । नि + वृत् : लौटना ) न च निम्नादिन सिललं निवर्तते मे ततो हृदयम् । प्र + बृत् ( लगना ) ऋषि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे ? सद् ( जाना ) आ • सद् ( पाना ) पान्यः कृपमेकमाससाद । प्र + सद् ( प्रसन्न होना ) प्रसीद विश्वेश्वरि । वि सद् (दुःश्वी होना ) मा विषोदत । स (जाना)-अप + स ( हटना ) दूरमपसर । अभि + स ( पति के पास जाना ) सा नायिका अभिसरित । स्या (ठहरना ---भा + स्था ( प्रतिज्ञा करना ) जलं विषं वा तव कारणात् आस्यास्ये । उत् + स्या ( उठना ) उतिष्ठ गोविन्द ! प्र + स्या ( रवाना होना ) त्रीतः प्रतहरे मुनिराश्रमाय । उप + स्था ं जाना ) श्रयं पन्याः काशीस्पतिष्ठते । उप + स्या ( पूजा करना ) स्तुत्यं स्तुतिभिरथ्याभिरुपतस्ये सरस्वतो । ह ( चरा ले जाना ) -अनु + ह ( निरन्तर अभ्यास करना ) पैतृकमधा अनुहरन्ते । श्रप + ह ( दूर करना । अपहिये खलु परिश्रमजनितया निदया। आ + इ ( लाना ) विनस्य विद्यापरिसंख्यया मे कोटोब्बतस्रो दश चाहरेति । उत् + इ ( उदार करना ) मां तावदुदर शुचो दियताप्रकृत्या । उत् + स्रा + ह ( उदाहरण देना ) त्वां कामिनां मदनद्तिमुदाहरन्ति । अभ्यव + इ ( खाना ) सक्न् पिन धानाः खादेत्यभ्यवहरति । परि + ह ( छोड़ना ) स्नीसनिकर्य परिहर्तिमच्छननतर्दे भूतपतिः सभूतः । वि + ह( क्रीड़ा करना ) विहरति हरिरिष्ट सरसवसन्ते । सम् + ह ( हटाना ) न हि संहरते ज्योत्स्नां चन्द्रधाण्डालवेशमनः । सं + ह ( रोकना ) कोधं प्रमो संहर। आ + हे ( पुकारना )—आह्वयत चेदिराट् मुरारिम् । संस्कृत में अनुवाद करो-

१--गंगा हिमालय से निकलतो है (प्र+भू)। २--सिंह वन में घूमता है (विचर्)। २--रात्रि में चन्द्रमा निकलता है (आविमूं)। ४--शिशु पलग पर बैठा

है (अध्यास्)। ५—दिन में तारे छिप जांते हैं (तिरोभू)। ६— मरत सिंह के बच्चे को तिरस्कृत कर रहा है (परिभू)। ७— स्थामा विद्याख्य से घर लौट आई (प्रत्यागम्) ८— गुरु शिप्य की नम्रता से प्रसन्न होता है (प्र + सद्)। ९ - मांस-मक्षण से रुके (निवृत्)। ९०— वह शिव की पूजा करता है (उपस्या, आ॰)। ९९ - पुत्र पिता को प्रणाम करता है (प्रणिपत्)। ९२—धर्य धारण करो (आवह्)। ९३—राम ने सीता से विवाह किया (परि + नी)। ९४—उसने गुरु को मनाया (अनु + नी)। ९४—उसने बात कही । उदाह )। ९६—राम ने सिर पर प्रहार किया (प्र + हू)। ९७—काममाव चिस को विकृत करता है (वि + कृ । ९८—वह शत्रुओं को प्रराजित करता है (परा + जि)। ९९—उस ईश्वर को शैव शिव नाम से उपासना करते हैं (उपासते)। २०—वह छोगों का उपकार करता है (उपकृ)।

# दशम सोपान

# घांतुरूप-कोष

(सिद्धान्त कौमुदी की सभी प्रसिद्ध घातुओं के रूपों का संप्रह ) आवश्यक निर्देश

सिद्धान्तकौ मुदी की समस्त प्रसिद्ध । धातु कों का यहां पर अकारादि कम से संप्रह किया गया है। प्रत्येक धातु के पूरे १० लकारों के प्रथम पुरुष एकत्वन यहां पर प्रस्तुत किए गए हैं। पुनश्च प्रत्येक धातु के णिन् प्रत्यय और कर्मवाच्य के रूप भी दिये गए हैं।

निम्नलिखित कम से यहां धातुश्रों के रूप उपस्थित किए गए हैं-

लट्, लट्, लट्, लट्, लोट्, लक्, विधिलिक्, आशीलिंक्, लुक्, लुक्। अन्त में णिच् प्रत्यय और मान कर्मवाच्य का प्रथम पुरुष एकवचन का रूप दिया गया है। प्रतेक पृष्ठ पर जपर लकारों के नाम दिये गए हैं। उनके नीचे प्रत्येक पंक्ति में उस लकार के रूप दिये गए हैं। रूप दाएँ और वाएँ दोनों पृष्ठ पर फैले हुए हैं, अतः उस धातु के सामने के दोनों पृष्ठ देखें।

प्रत्येक थातु के बाद कोष्ठ में संकेत कर दिया गया है कि वह धातु किस गण की है श्रौर किस पद में उसके रूप चलते हैं। इसके साथ ही साथ हिन्दी में श्र्य भी दिया गया है।

इस कीष में निम्नलिखित संकेतों का प्रयोग किया गया : —

प०=परस्मैपदी । आ०=आत्मनेपदी । उ०=उभयपदी । १=भ्वादिगण । २=अदादि-गण । २=जुहोत्यादिगण । ४=दिवादिगण । ५ = स्वादिगण । ६ = तुदादिगण । ७=कथा-दिगण । ८ = तंनादिगण । ९ = क्यादिगण । १० = चुरादिगण । ११ = कण्ड्वादिगण । ० = करना ।

जो धातु जिस गण की है, उस धातु के रूप उस गण को धातुओं के तुल्य ही चलेंगे। जो धातु जिस गण की हो और जिस पद (परस्मै॰, आत्मने॰, उमयपद्) की हो, उसके रूप उस गण में निर्दिष्ट संक्षिप्त रूप लगाकर बनावें। जो उमयपदी धातुएँ परस्मैपद में ही अपेक्षाकृत अधिक प्रचलित हैं, उनके ही रूप यहां दिये गए हैं, जिन धातुओं के दोनों पदों में रूप प्रचलित हैं उनके दोनों पदों के रूप दिये गए हैं। दिल उमयपदी धातुओं के रूप यहां आत्मनेपद में नहीं प्रस्तुत किए हैं, उन धातुओं के आत्मनेपद के रूप उस गण की अन्य आत्मनेपदी धातुओं के तुल्य चलावें।

लङ्, लुङ् और लृङ् लकार में आ अथवा आ उपसर्ग से पूर्व कमी नहीं रूगता,

श्चिपितु शुद्ध धातु से ही पूर्व लगता है। स्वर श्चादि वाली धातुर्ख्यों के पूर्व श्चा लगता है व्यक्षन-श्चादि वाली धातुर्ख्यों के पूर्व श्च लगता है।

लोट् धातु-श्रयं लुर् लृट् श्रम् (१.० उ, पाप करना) श्रमयति-ते श्रमयांचकार श्रमयिता श्रघयिष्यति ग्रघयतु अहू ( १० ठ, चिह्न० ) अहूयति-ते अहूयांचकार अहूयिता अङ्गयिष्यति श्रङ्गयतु श्रज्ञ ( ७ प॰, स्वच्छ॰ ) श्रनिक्त श्रश्जिता श्रक्षिष्यति श्चानज श्चनक्तु ग्रटिष्यति श्चद् (१ प०, घूमना) धरित ग्रहिता यटतु बाट श्चत् (१ प॰, सदा घूमना) अंतति श्रतिता . श्रतिष्यति श्रात श्रततु श्रति श्चरस्यति श्चदु (२ प॰, खाना) श्राद, जघास श्रता श्रतु भ्रन् (२ प॰, जीवित रहना) प्र + अनिति श्रान श्रनिता श्रनिष्यति श्रानितु अयिता परा + अयते अयांचके **खायिष्यते** अयु (१ आ०, जाना) श्रयताम् श्चर्वति अचंतु ञ्चानर्च अर्च (१ प०, पूजना) श्रचिता श्च चिष्यति ग्रंजित श्र जैता श्चः जिष्यति य्यर्जतु श्चर्ज (१ प॰, संप्रह॰) श्चानजं अर्ह (१ प०, योग्य होना) ऋहंति **अ**हिं ध्यति यहंतु ऋ.हेता श्रानहं व्यविष्यति श्चवति श्रविता श्चव (१ प०, रक्षा०) अवतु श्राव ऋशिता श्रशियति श्रश (१ प॰, खाना) अश्नाति श्रश्नातु त्राश अस् (२ प॰, होना) श्रस्ति भविता भविष्यति त्रस्तु वभूव अस् (४ प० फेंकना) श्रस्यति असिता श्रसिष्यति अस्यतु थास श्यस् (११ प०, द्रोह०) अस्यांचकार अस्यिता अस्यिष्यति अस्यतु अस्यति श्चाप्स्यति श्राप्नोतु आप ( ५. प॰, पाना ) श्राप्नोति श्राप श्राप्ता च्यापयिष्यति भ्राप (१० उ०, पहुँचाना) आपयति-ते आपयांचकार आपयिता आपयतु थास् ( २ श्रा॰, बैठना ) श्रासिता **ऋासिष्यते** श्रास्ते **यासांचके यास्ताम्** एष्यति इ (२ प०, जाना) एति एता एत इयाय इ (अधि +,२ आ०, पदना) अधीते श्रध्येता ग्रध्येष्यते अधिजन अधीताम् इष् (४ प०, जाना) अनु + इध्यति इयेष एषिता एविष्यति इष्यतु ईक् (१ था०, देखना) र्धक्षता र्व्यताम् ईक्षते र्दक्षांचके र्क्षिष्यत ईरयतु ईर् (१० ड०, प्रेरणा०) प्र + ईरयति-ते ईरयांचकार ईरियता **ईरियम्यति** ईष्य (१ प०, ईष्यि०) ईर्घ्यति **ई**ब्यचिकार र्डिच्यता ईिप्यिष्यति **ई**ष्यंतु ईहते र्देह् (१ ऋा०, चाहना) **ईहिता** ईहिष्यते **ईहताम्** ईहांचक उज्झ (६ प॰, छोड्ना ) **उ**ज्झिता उज्झति **उज्ज्ञिष्यति** उज्झांचकार **उज्ञतु** उन्द ( ७ प०, भिगोना ) उनित उन्दिता उन्दांचकार उन्दिष्यति उन्त कह् (१ आ०, तर्क०) **अहते क**हिता **जड़ांचके ऊ**हिप्यते **कहताम्** ऋच्छ (६ प॰, जाना) ऋच्छिता ऋच्छिष्यति ऋच्छति श्चानच्छ ऋच्छत्

| लङ्             | विधिलिङ्         | <b>आशीर्लिङ</b> ् | लुरू             | लृङ्                     | णिच्            | कर्मवाच्य      |
|-----------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-----------------|----------------|
| श्चाघयत्        | अषयेत्           | श्रप्यात्         | ग्राजिघत्        | श्राव <b>यिष्यत्</b>     | अपर्यात         | भ्रप्यते       |
| आङ्गयत्         | श्रङ्गयेत्       | अङ्क्यात्         | श्रमिकत्         | आश्चिष्यत्               | अड्डयति         | अङ्गयते        |
| श्चानक्         | अञ्ज्यात्        | अज्यात्           | आजीत्            | श्राजिष्यतः              | आजयति           | -              |
| आटत्            | बरेत्            | अव्यात्           | बाटीत्           | श्चाटिष्यत्              | भाटयति          | भट्यते         |
| ञ्चातत्         | <b>अ</b> तेत्    | <b>अ</b> त्यात्   | श्रातीत्         | श्रातिष्यत्              | भातयति          | अत्यते         |
| भादत्           | श्रवात्          | श्रवात्           | अघसत्            | बात्स्यत्                | ब्रादयति        | भ्रयते         |
| आनत्            | श्रन्यात्        | अन्यात्           | ञानीत्           | आनिष्यत्                 | धानयति          | भन्यते         |
| <b>आ</b> यत     | थ्ययेत           | अयिषीष्ट          | त्रायिष्ट        | श्रायिष्यत्              | आययते           | अय्यते         |
| <b>या</b> र्चत् | <b>अर्चेत्</b>   | अर्चात्           | आर्चीत्          | <b>जा</b> न्विष्यत्      | श्चर्यति        | अर्च्यते       |
| <b>या</b> र्जत् | <b>अ</b> र्जेत्  | अर्ज्यात्         | भार्जीत्         | याजिष्यत्                | अर्जयंति        | अज्यते         |
| आईत्.           | <b>अ</b> हेंत्   | श्रह्मात्         | आर्हीत्          | <b>आ</b> हें प्यत्       | <b>अर्ह</b> यति | अर्घते         |
| <b>आवत्</b>     | <b>अवेत्</b>     | श्रव्यात्         | <b>आ्वोत्</b>    | ञ्चाविष्यत्              | त्र्यावयति      | श्रव्यते       |
| श्चारनात्       | श्वश्नीयात्      | अश्यात्           | <b>भाशोत्</b>    | <b>याशिप्यत्</b>         | श्राशयि         | त् अरयते       |
| श्रासीत्        | स्यात्           | भूयात्            | श्रभृत्          | श्रमविष्यत्              | भावयति          | भूयते          |
| श्रास्यत्       | ग्रस्येत्        | अस्थात्           | <b>आस्यत्</b>    | आसिष्यत्                 | श्रासगि         | ते अस्यते      |
| श्रास्यत्       | श्रस्येत्        | श्रस्यात्         | <b>चास्</b> यीत् | श्रस्थिष्यत्             | अस्यय           | ति खंस्य्यते   |
| श्राप्नोत्      | श्राप्नुयात्     | श्राप्यात्        | ्यापत्           | श्चाप्स्यत्              |                 | <b>आ</b> प्यते |
| श्चापयत्        | आपयेत्           | भाषात्            | श्चापिपत्        | आपयिष्यत्                |                 | त्र आप्यते     |
| श्रास्त         | श्रासंत          | आसिषीष्ट          | यासिष्ट          | श्रासिष्यत               |                 | त्र आस्यते     |
| ऐत्             | इ्यात्           | <b>ईयात्</b>      | थगात्            | ऐष्यत्                   | गसयति           | ईयते           |
| ऋध्यैत          | अधीयांत          | अध्येषीष्ट        | अध्यैष्ट         | श्रण्येषत्               |                 | ति अधीयते      |
| ऐष्यत्          | इच्येत्          | इप्यात्           | ऐषीत्            | ऐविच्यत्                 | एषयति           | इष्यते         |
| ऐक्षत           | ईनेत्            | ईक्षिषीष्ट        | ऐक्षिष्ट         | ऐक्षिष्यत                | ईक्षयति         |                |
| ऐरयत्           | <b>ईरयेत्</b>    | ईयात्             | ऐरिरत्           | ऐरियष्यत्                | ईरयति           |                |
| ऐर्ध्यत्        | <b>ईर्ब्येत्</b> | <b>ई</b> र्घ्यात् | ऐर्पीत्          | ऐधिर्पात्                | ईर्ष्यवित       |                |
| ऐइत             | ईहेत             | र्रहिषांष्ट       | ऐहिष्ट           | ऐहिप्यत                  | ईह्रयति         | ईखते           |
| भौज्झत्         | -                | उज्भयात्          | श्रीज्झीत्       | <b>यो</b> िम्रध्यत्      |                 |                |
| ञ्चोनत्         | <b>उन्</b> यात्  | उद्यात्           | ब्रौन्दीत्       | <b>बौन्दिप्यत्</b>       |                 |                |
| चौहत            | <b>ऊहेत</b>      | <b>ऊहिषीष्ट</b>   | बौहिष्ट          | भौहिष्यत                 |                 | जग्रते         |
|                 | ऋच्छेत्          | ऋच्छ्यात्         | <b>बाच्छीत्</b>  | ्रवा <del>च्छिप</del> ्य | ( ऋच्छर         | ति ऋच्छ्यते    |
| धातु-श्र        |                  | लट्               | लिट्             | नुट्                     | लृट्            | <b>जी</b> ट्   |
| -               | प॰, क्षाँपना )   | एजित              | एजांचकार         | _                        | एजिन्यति        | एंब्सु         |
| एथ ( १          | श्चा॰ वहना )     | एथते              | एधांचके          | एषिता                    | एधिष्यते        | एषत ाम्        |

कण्डू (११ उ॰, खुजाना) कण्डूयति-ते कण्डूयांचकार कण्डूयिता कण्डूयिष्यति कण्डूयतु क्य (१० उ०, कहना) प० कथयति कथयिता कथयिष्यति कथयत कथयांचकार कथयिष्यते कथयताम् क्ययांचक कथयिता कपयते आ। कम् (१ आ •, चाहना ) कामयते कामयिता कामयिष्यते कामयताम् कासयांचके कम्प् ( १ आ ॰, कॉपना ) कम्पते कम्पिष्यते कम्पताम् चक्र∓ो कस्पिता कांक्ष (१ प०, चाहना) चकांक्ष कांक्षिता कांक्षिष्यति कांक्षत काश् (१ आ०, चमकना) काशते चकाशे काशिता काशिष्यते काशताम् कासिता कासिष्यतं कासताम् कास (१ था॰, खाँसना) कासते कासांचके कित् (१ प॰, चिकित्सा॰) चिकित्सित चिकित्सांचकार चिकित्सिता चिकित्सिष्यित चिकित्सित कीलिध्यति कीलतु कील् (१ प॰, गाड्ना) कीलति चिकील कीलिता कोप्यति कोत कु (२ प०, गूंजना) कौति कोता चुकाव कुश्चिन्यति कुञ्चत कुष् (१ प॰, कम होना ) कुष्रति क्रियता चु रुष कुत्सविष्यते कुत्सयताम् कुत्सयांचके क्रःसयिता कुत्स् (१० आ०, दोष देना) कुत्सयते चुकोप कोपिता कोपिष्यति कुप्यत कुप् (४ प्र॰, क्रोध॰ ) कुप्यति कृदिंष्यते कृर्दताम् कृदते चुकूदें कदिता कुद् ( आ०, कूदना ) कृषिध्यति कृजतु कूज् (१प॰, कूजना) कृजित कृजिता বুকুস करिष्यति करोतु कर्ता कृ (८ उ०, करना), प० करोति चकार कर्ता करिष्यते कुरुताम् क्रवते चक्रे श्रा॰ चक्त कतिंता कर्तिष्यति कृन्ततु कृत् (६ प॰, काटना) कृन्तति कल्पिष्यते कल्पताम् कल्पिता कृप् (१ आ०, समर्थ होना) कल्पते चक्छपे कर्षतु कंष्ट्री कच्येति कर्पति कुष् (१ प॰, जोतना) चकवे करिष्यति किरतु करिता कु (६ प॰, बिखेरना) किरति चकार कीर्तयिता कीर्तयिष्यति कीर्तयतु कीर्तयांचकार कीर्त्यति-ते कृत् (१० ट॰, नाम लेना कन्दति कन्दिता कन्दिष्यति कन्दतु कन्द (१ प० रोना) चकन्द कमिता क्रमिष्यति कामतु क्रम् (१ प॰, चलना) कामति चकाम केष्यति कीणातु की (९ उ॰, खरीदना) प॰ कीणाति केता चिकाय केता चिकिये कीणीताम् कीणीते क्रेप्यते आ॰ कर्मवाच्य णिच् **आशीर्ल**•् लङ् - विधिलिङ् लुङ. लुङ् ऐजयति एज्यते एजेत् ऐजीत ऐजिष्यत् ऐजत् एज्यात् एधयति एध्यते एधेत एधिषीष्ट ऐधिष्ट ऐधिष्यत ऐघत श्रकण्ड्यिप्यत् कण्ड्ययति कण्ड्ययते अकण्ड्यत् कण्ड्यत् श्रकण्ड्यीत् कण्ड्यात् र्कथ्यते श्रकथयत् कथयेत् श्रकययिष्यत् कथयति कथ्यात् श्रचक्यत् क्यियवीष्ट कथ्यते श्रकययिष्यत कथयति अक्रययत क्रययेत अचक्यत कास्यते कामयिषीष्ट श्रकामयत कामयेत ञ्चचीकमत श्रकामियप्यत कामयति

| श्रकम्पत कम्पेत         | कम्पिचीष्ट            | श्चकम्पिष्ट                 | श्चकम्पिध्यत             | कम्पयति कम्प्यते        |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| श्रकांक्षत् कांचेत्     | कांच्यात्             | <b>अकांक्षी</b> त्          |                          | कांक्षयति कांच्यते      |
| श्रकाशत कारोत           | काशिषीष्ट             | <b>अकाशिष्ट</b>             | श्रकाशिष्यत              |                         |
| श्रकासत कासेत           | आसिष्ट                | कासिषीष्ट                   | श्रकासिष्यत              | कासयति कास्यते          |
| श्रचिकित्सत्-चिकित्सेत् |                       |                             | प्रचिकित्सिष्यत <b>ं</b> | चिकित्सयति चिकिःस्यते   |
| श्रकीलत् कीलेत्         | कील्यात्              | या पानस्तार, -<br>श्रकीलीत् | अकीलिज्यत्               | कीलयति कील्यते          |
| अकोल्स् कालस्           | कुगत् <u>त</u>        | अकौषीत <u>.</u>             | श्रकोध्यत्               | कावयति कृयते            |
| श्रकुश्चत् कुञ्चेत्     | कुच्यात्.<br>कुच्यात् | श्रकुष्टीत्                 | अकृश्चिष्यत्             | कुम्रयति कुच्यते        |
| अकुत्सत कुत्सयेत        | कु:स <b>िषो</b> ष्ट   | श्रनुकुत्सत                 | <b>अकुत्सयिष्यत</b>      | कुत्सयते कुत्स्यते      |
| श्रकुप्यत् कुप्येत्     | कुप्यात्              | श्रकुपत                     | अकोपिष्यत्               | कोपयति कुप्यते          |
| श्रकूर्दत कूर्देत       | कृर्दिषीष्ट           | अकृदिंष्ट                   | श्रकृदिंप्यत             | कूर्दयति कूर्यते        |
| अकृजत् कृञेत्           | कृज्यात्              | श्रकुजीत्                   | <b>अकू</b> जिप्यत्       | क्जयति क्जयते           |
| श्रकरोत् कुर्यात्       | कियात्                | <b>अकार्पीत्</b>            | <b>श्रकरिष्यत्</b>       | कारयति कियते            |
| श्रकुरुत कुर्वीत        | कृषीष्ट               | थकृत                        | <b>अकरिष्यत</b>          | कारयति क्रियते          |
| अकृन्तत् जुन्तत्        | कृत्यात्              | श्रकर्तीत्                  | अक्तंतष्यत्              | कर्तयति कृत्यते         |
| श्रकल्पत कल्नेत         | कल्पिबोष्ट            | अक्लृपत                     | ञ्चकल्पिष्यत             | कल्पयति क्लृप्यते       |
| श्रकर्गत् करॅत्         | कृष्यात्              | अकार्शीत्                   | अकचर्यत्                 | कर्षयति कृध्यत          |
| श्रकिरत् किंत्          | कीर्यात्              | श्रकार्षीत्                 | श्रकरिष्यत्              | कारयति कीर्यत           |
| श्चकीर्तयत् कीर्तयत्    | कीर्त्यात्            | <b>अचिकीर्तत्</b>           |                          |                         |
| श्रकन्दत् कन्देत्       | कन्यात्               | श्रकन्दीत्                  | श्रकन्दिष्यत्            | कन्दयति कन्यते          |
| श्रकामत् कामेत्         | कम्यात्               | श्रकमीत्                    | <b>अक्रमिष्यत्</b>       | क्रमयति क्रम्यते        |
| अकोणात् कोणोयात्        | कोयात्                | श्रकंषीत्                   | अकष्यत्                  | कापयति-तं कीयते         |
| श्रकोणीत कोणीत          | केंबीष्ट              | अकेष्ट                      | श्रकेष्यत                | 22                      |
| धातु-ऋर्य               | लर्                   | लिट्                        | लुट्                     | कृट् लोट्               |
| कीड् (१ प०, खेलना       | ) क्रीडित             | चिक्रीड                     | कोडिता                   | कींडिष्यति कीडतु        |
| कुध् (४ प॰, कुद्द हो    | ना ) कृष्यति          | चुकोध                       | कोदा                     | कोत्स्यति कुध्यतु       |
| कुश् (१ प॰, रोना        |                       | चुकोश                       | कोष्टा                   | कोच्यति कोशतु           |
| क्लम् (४ प०, थक्ना      | _                     | ्चक्लाम                     | क्लमिता                  | क्लमिष्यति क्लाम्यतु    |
| क्लिद् (४ प॰, गीला ह    | _                     | चिक्रतेद                    | ऋजेदिता                  | क्लेदिब्यति क्लियनु     |
| क्लिस् (४ आ०, खिन       |                       | चिक्लिशे                    | क्लेशिता                 | क्लेशिष्यते क्रिस्यताम् |
| क्किश् (९ प०, दुःख दे   |                       | चिक्कंश                     | क्लेशिता                 | क्रेशिष्यति क्रिश्नातु  |
| कण् (१ प०, झनझन         |                       | चक्काण                      | क्रणिता                  | क्रणिष्यति श्रुणतु      |
| क्रय् (१ प०, पकाना      |                       | चक्काथ                      | क्रथिता                  | क्रियच्यति क्रयतु       |

| क्ष्म् (१ आ०,         | क्षमा करना)            | क्षमते                      | चक्षमे  | r :                      | क्षमित   | ır          | क्षमिष्यते                            | क्षमताम्             |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------|----------|-------------|---------------------------------------|----------------------|
| क्षंम् (४ प॰,         | क्षमा॰ )               | क्षाम्यति                   | चक्षार  |                          | भ्रमित   | т           | क्षमिष्यति                            | क्षाम्यतु            |
| क्षर् (१ प०, व        | बहना)                  | क्षरति                      | चक्षा   | τ ε                      | शरित     | r           | क्षरिष्यति                            | क्षरतु               |
| क्षल् ( १० उ०         | , धोना ) प्र +         | कालयति-ते                   | ो क्षाल | गांचकार                  | क्षार्ला | येता        | क्षालयिष्यति                          | क्षालयतु             |
| क्षि (१ प०, न         | ष्ट होना )             | क्षयति                      | चिक्षा  | य                        | चेता     |             | चेष्यति                               | क्षयतु               |
| क्षिप् (६ उ॰          | , फॅक्ना )             | क्षिपति-ते                  | चिचे    | 7                        | चेप्ता   |             | चेप्स्यति                             | क्षिपतु              |
| क्षीब् (१ आ०          | , मत होना)             | क्षीबते                     | विक्षी  | वे ।                     | क्षीवित  | त्रा        | क्षोविष्यते                           | क्षीवताम्            |
|                       | , पोसना )              | _                           | चुक्षोद |                          | क्षोत्ता |             | क्षो:स्यति                            | धुणतु                |
|                       | , क्षुच्ध होना)        |                             | -       |                          | क्षोभि   | ता          | क्षोमिष्यते                           | क्षोमताम्            |
| क्षे (१ प०, ।         |                        | क्षायति                     | चक्षी   |                          | क्षाता   |             | क्षास्यति                             | क्षायतु              |
| - 1                   | तेज करना)              |                             | चुच्ण   |                          | च्णि     |             | च्णविष्यति                            |                      |
|                       | उ॰, तोड्ना)            |                             | खण्ड    | यांचकार                  | _        |             | खण्डयिष्यति                           | _                    |
| खन् (१ उ०             |                        | खनति-ते                     | चसा     |                          | खनित     |             | खनिष्यति                              | _                    |
| खाद् (१ प             |                        | खादति                       | चस्रा   | *                        | खादि     |             | खादिष्यति                             | खादतु                |
| 1.                    | ॰, स्त्रिच होना)<br>े— |                             | विखि    | *                        | खेता     |             | खेत्स्यते<br>२०००                     |                      |
| ख़ेल् (१ प०           |                        | खेलति                       | चिखेर   |                          | खेलि     |             | खेलिप्यति                             | _                    |
| गण्(१० उ              |                        | गणयति ते                    |         |                          | गणरि     |             | गणियव्यति                             | गणयतु                |
| • •                   | कहना)                  |                             |         |                          | गदित     |             | गदिष्यति                              | गद्तु                |
| गम् (१प∙,             |                        | गच्छति                      |         |                          | गन्ता    |             | गमिष्यति<br>गांजध्यति                 | गच्छतु<br>गर्जतु     |
| गर्ज् (१ प॰           |                        | गर्जति                      |         |                          | गांज     |             |                                       | _                    |
| ल इ                   |                        | याशी:लंड                    |         |                          |          |             | णिच्                                  | कर्म॰                |
| *                     | कोंडेत्                | कोड्यात्                    |         | अकी डी                   |          |             | त् कीडयति                             | कीड्यते              |
| •                     | <b>कु</b> ध्येत्       | कुष्यात्                    |         | श्रकुधत्                 |          |             | क्रोधयति                              | कुध्यत               |
|                       | कें।शेत्               | कुश्यात्                    |         | अकुक्षत्                 | •        |             | कोशयति                                | कुश्यते              |
|                       | क्राम्येत्             | क्रम्यात्                   |         | अक्रमत्                  |          |             | त् क्रमयति                            | क्रम्यते             |
| _                     | क्रियेत्<br>-          | क्रियात्                    |         | अक्तिदत                  | -        |             | र् क्षेदयति                           | क्रियते              |
|                       | क्लिश्येत              | ऋशिषीष्ट                    |         | अक्तशि                   |          |             |                                       | ुक्तिश्यते           |
|                       | क्रिश्नीयात्           | क्तिश्यात्                  |         | अक्रिक्षो                | _        | प्रक्वशिष्य |                                       | n<br>Z               |
| अक्षणत्               | क्षणेत्                | कण्यात्                     |         | शक्तणी                   | -        |             | त् क्षाणयति                           | कण्यते               |
| श्रक्षयत्<br>श्रक्षमत | क्रथेत्<br>क्षमेत      | कथ्यात्<br>क्षमिषीष्ट       |         | श्रक्षशीर<br>श्रक्षमिष्ट |          |             | त् क्षाथयति <sup>:</sup><br>त क्षमयति | क्षर यते<br>क्षम्यते |
| अक्षाम्यत्            | काम्यंत्               | कानपाट<br><b>क्षम्या</b> त् |         | अवामध<br>श्रक्षमत        |          |             | त क्षमयात<br>त् क्षमयति               | क्षम्यते             |
| श्रक्षरत्             | क्षरेत्                | क्षरात्<br>क्षरात्          |         | अक्षारी                  |          |             | त् क्षमयात<br>त् क्षारयति             | क्षयते               |
| श्रक्षालयत्           | क्षालयेत्              | क्षाल्यात्                  |         |                          |          |             | यत् कारवात<br>व्यत् कालयति            | _                    |
|                       |                        | VI TIL                      |         | जा पदाए                  | ur s     | -साम्ब      | નવ બાજબાર                             | - ditease            |

| श्रक्षयत्                                                                                                                                            | क्षयेत्                                                                                                                                                               | क्षीयात्                                                                                                                                                                                                                                                          | अशैषीत्                                                                                                                            | श्रद्गेष्यत्                                                                                                    | क्षाययति                                                                                                                                                                           | क्षीयते                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अक्षिपत्                                                                                                                                             | क्षिपेत्                                                                                                                                                              | किप्यात्                                                                                                                                                                                                                                                          | अक्षेप्सीत्<br>अक्षेप्सीत्                                                                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    | काषत<br>क्षिप्यते                                                                                                                                |
| श्रक्षीवत                                                                                                                                            | क्षीवत                                                                                                                                                                | क्षीविषीष्ट                                                                                                                                                                                                                                                       | श्रक्षीबिष्ट                                                                                                                       | अक्षोविष्यत <u>.</u>                                                                                            |                                                                                                                                                                                    | श्वाच्यते                                                                                                                                        |
| श्रक्षुणत्                                                                                                                                           | धुन्यात्                                                                                                                                                              | श्चात्                                                                                                                                                                                                                                                            | अक्षुदत्                                                                                                                           | अक्षोत्स्यत्<br>-                                                                                               |                                                                                                                                                                                    | श्राप्यता<br>श्रुयते                                                                                                                             |
| <b>अक्षोभत</b>                                                                                                                                       | क्षोभेत                                                                                                                                                               | क्षीभिषीष्ट                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>यक्षु</b> भत्                                                                                                                   |                                                                                                                 | क्षोभयति ।                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |
| अक्षायत्                                                                                                                                             | क्षायेत्                                                                                                                                                              | क्षायात्                                                                                                                                                                                                                                                          | थकासीत्                                                                                                                            | ,                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    | भ्रायते                                                                                                                                          |
| श्रदणीत्                                                                                                                                             | च्णुयात्                                                                                                                                                              | चणुयात्                                                                                                                                                                                                                                                           | अच्णावीत्                                                                                                                          | श्चदणविष्यत                                                                                                     | चणावयति                                                                                                                                                                            | च्ण्यते                                                                                                                                          |
| श्रखण्डयत                                                                                                                                            | खण्डयत                                                                                                                                                                | खण्ड्यात्                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>श्र</b> चखण्डत्                                                                                                                 | <b>अ</b> खण्डयिष्यत                                                                                             | चण्डयति                                                                                                                                                                            | खण्ड्यते                                                                                                                                         |
| श्र त्रनत                                                                                                                                            | खनेत                                                                                                                                                                  | स्रन्यात्                                                                                                                                                                                                                                                         | श्रखनीत                                                                                                                            | <b>अ</b> खनिष्यत्                                                                                               | स्तानयति                                                                                                                                                                           | स्रन्यते                                                                                                                                         |
| श्रन्तादत                                                                                                                                            | स्रादेत्                                                                                                                                                              | बाद्यात्                                                                                                                                                                                                                                                          | श्रखादीत्                                                                                                                          | श्रसादिष्यत्                                                                                                    | खादयति                                                                                                                                                                             | खायते                                                                                                                                            |
| <b>अ</b> श्विचत                                                                                                                                      | क्षियंत                                                                                                                                                               | बित्सीष्ट                                                                                                                                                                                                                                                         | শ্বন্ধিন                                                                                                                           | श्रखेत्स्यत                                                                                                     | बेदयति                                                                                                                                                                             | बिवते                                                                                                                                            |
| <b>अ</b> ग्बेलत्                                                                                                                                     | खेलेत्                                                                                                                                                                | खेल्यात्                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>अ</b> खेलीत्                                                                                                                    | <b>अ</b> खेलिष्यत्                                                                                              | खेलयति                                                                                                                                                                             | खेल्यते                                                                                                                                          |
| श्चगणयत                                                                                                                                              | गणयेत                                                                                                                                                                 | गण्यात्                                                                                                                                                                                                                                                           | खजीगणत्                                                                                                                            | श्चगणयिष्यत्                                                                                                    | गणयति                                                                                                                                                                              | गण्यते                                                                                                                                           |
| श्चगदत                                                                                                                                               | गदेत्                                                                                                                                                                 | गयात्                                                                                                                                                                                                                                                             | अगादीत्                                                                                                                            | अगदिष्यत्                                                                                                       | गादयति                                                                                                                                                                             | गग्रते                                                                                                                                           |
| अगच्छत्                                                                                                                                              | गच्छेत्                                                                                                                                                               | गम्यात्                                                                                                                                                                                                                                                           | श्रगमत्                                                                                                                            | श्चगमिष्यत्                                                                                                     | गमयति                                                                                                                                                                              | गम्यते                                                                                                                                           |
| श्रगर्जत्                                                                                                                                            | गर्नेत्                                                                                                                                                               | गर्ज्यात्                                                                                                                                                                                                                                                         | श्चगर्जीत्                                                                                                                         | श्चगः जिंध्यत्                                                                                                  | गर्जयति                                                                                                                                                                            | नज्यंत                                                                                                                                           |
| धातु-ऋर्थ                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       | लर्                                                                                                                                                                                                                                                               | लिट् -                                                                                                                             | लुट्                                                                                                            | लृट्                                                                                                                                                                               | स्रोट्                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |
| गहे ्(१ आ                                                                                                                                            | ०,निन्दा करना)                                                                                                                                                        | गर्दते                                                                                                                                                                                                                                                            | जगहें                                                                                                                              | गहिता                                                                                                           | गहिष्यते                                                                                                                                                                           | गईताम्                                                                                                                                           |
| गहे् (१ छा।<br>गर्ह <b>्</b> ,१०३                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    | गहिता                                                                                                           | गहिष्यते                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |
| गर्ह् , १०३                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | जगहें<br>गईयांचकार<br>गवेषयांचकार                                                                                                  | गहिता<br>गईयिता                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    | गह्यतु                                                                                                                                           |
| गर्ह <b>्ः १० ३</b><br>गवेप् (१० ३                                                                                                                   | 30 ,, .,, )                                                                                                                                                           | गहंयति-ते                                                                                                                                                                                                                                                         | गर्हयांचकार                                                                                                                        | गहिता<br>गईयिता                                                                                                 | गहिष्यते<br>गर्हियप्यति<br>गर्नेषयिष्यति                                                                                                                                           | गह्यतु                                                                                                                                           |
| गर्ह <b>्ः १० ३</b><br>गवेप् (१० ३                                                                                                                   | ड०,, ,, )<br>ड़॰, स्त्रोजना )<br>ग़॰, घुसना )                                                                                                                         | गई यति-ते<br>ग३षयति                                                                                                                                                                                                                                               | गईयांचकार<br>गवेषयांचकार                                                                                                           | गहिता<br>गईयिता<br>गवेषयिता                                                                                     | गहिष्यते<br>गर्हियप्यति<br>गर्नेषयिष्यति                                                                                                                                           | ा गईयतु<br>ते गवेषयतु<br>गाहनाम्                                                                                                                 |
| गर्ह् , १० २<br>गवेप् (१० :<br>गाह् (१ %<br>गुज्ञ् (१ प                                                                                              | ड०,, ,, )<br>ड़॰, स्त्रोजना )<br>ग़॰, घुसना )                                                                                                                         | गई यति-ते<br>गईषयति<br>गाहते<br>गुजति                                                                                                                                                                                                                             | गर्हयांचकार<br>गवेषयांचकार<br>जगाहे<br>जगुज                                                                                        | गहिता<br>गईयिता<br>गवेपयिता<br>गाहिता<br>गुजिता                                                                 | गहिष्यते<br>गहियष्यति<br>गवेषयिष्याः<br>गाहिष्यते<br>गुजिष्यति                                                                                                                     | गईयतु<br>ते गवेषयतु<br>गाहनाम्<br>गुज्जतु                                                                                                        |
| गर्ह् : १० २<br>गवेप् (१० :<br>गाह् (१ %<br>गुज् (१ पर<br>गुण्ठ् (१० ह                                                                               | उ॰,, ,,)<br>उ॰, खोजना )<br>ग॰, घुसना )<br>॰, गूजना '                                                                                                                  | गई यति-ते<br>गईषयति<br>गाहते<br>गुजति                                                                                                                                                                                                                             | गर्हयांचकार<br>गवेषयांचकार<br>जगाहे<br>जगुज                                                                                        | गहिता<br>गईयिता<br>गवेषयिता<br>गाहिता                                                                           | गहिष्यते<br>गहिष्यति<br>गवेषयिष्याति<br>गाहिष्यते<br>गाहिष्यते<br>गुजिष्यति                                                                                                        | गईयतु<br>ते गवेषयतु<br>गाहनाम्<br>गुज्जतु                                                                                                        |
| गर्ह् ; १० २<br>गवेप् (१० :<br>गाह् ( १ %<br>गुज्ञ् ( १ प<br>गुण्ठ् (१० स<br>गुप्ट् (१० स                                                            | ड॰ ,, ,, )<br>ड॰, खोजना )<br>सा॰, घुसना )<br>॰, सूजना '<br>ड॰, घृघट॰)                                                                                                 | गई यति-ते<br>गईषयति<br>गाहते<br>गुज्जति<br>श्रव + गुण्य<br>गोपायति                                                                                                                                                                                                | गईयांचकार<br>गवेषयांचकार<br>जगाहे<br>जुगुज<br>ज्यति गुण्ठयांच<br>जुगोप                                                             | गहिता<br>गईयिता<br>गवेषयिता<br>गाहिता<br>गुजिता<br>कार गुण्ठयिता                                                | गहिष्यते<br>गहिष्यति<br>गहेषिष्यति<br>गहिष्यते<br>गाहिष्यते<br>गुजिष्यति<br>गुण्ठयिष्यति<br>गोपिष्यति                                                                              | ा गईयतु<br>ते गवेषयतु<br>गाहनाम्<br>गुज्जतु<br>ते गुण्ठयतु<br>गोपायतु                                                                            |
| गर्ह् : १० २<br>गवेप् (१० :<br>गाह् (१ %<br>गुज् (१ प<br>गुण्ठ् (१० ह<br>गुप् :१ प०<br>गुप् (१ आ                                                     | ड॰ ,, ,, )<br>ड॰, खोजना )<br>ग॰, घुसना )<br>॰, गूजना ।<br>ड॰, घृघट॰)<br>, रक्षा करना)                                                                                 | गई यति-ते<br>गईषयति<br>गाहते<br>गुज्जति<br>श्रव + गुण्य<br>गोपायति                                                                                                                                                                                                | गईयांचकार<br>गवेषयांचकार<br>जगाहे<br>जुगुज<br>ज्यति गुण्ठयांच<br>जुगोप                                                             | गहिता<br>गईयिता<br>गवेपयिता<br>गाहिता<br>गुजिता<br>कार गुण्ठियता<br>गोपिता                                      | गहिष्यते<br>गहिष्यति<br>गहेषिष्यति<br>गहिष्यते<br>गाहिष्यते<br>गुजिष्यति<br>गुण्ठयिष्यति<br>गोपिष्यति                                                                              | ा गईयतु<br>ते गवेषयतु<br>गाहनाम्<br>गुज्जतु<br>ते गुण्ठयतु<br>गोपायतु<br>जुगुप्सताम्                                                             |
| गर्ह् : १० २<br>गवेप् (१० :<br>गाह् (१ %<br>गुज् (१ प<br>गुण्ठ् (१० ह<br>गुप् :१ प०<br>गुप् (१ आ                                                     | ड॰ ,, ,, )<br>ड॰, खोजना )<br>ग॰, घुसना )<br>॰, गूजना '<br>ग॰, घृघट॰)<br>, रक्षा करना)<br>॰, निन्दा करन                                                                | गई यति-ते<br>गईषयति<br>गाहते<br>गुजति<br>ऋव + गुण्य<br>गोपायति<br>)जुगुप्सते                                                                                                                                                                                      | गईयांचकार<br>गवेषयांचकार<br>जगाहे<br>जगुज<br>उपति गुण्ठयांच<br>जुगोप<br>जुगुप्सांचके<br>जुगुम्फ                                    | गहिता<br>गहियता<br>गविपयिता<br>गाहिता<br>गुजिता<br>कार गुण्ठियता<br>गोपिता<br>जुगुप्सिष्यते                     | र्गाहृष्यते<br>गर्ह् यिष्यति<br>गर्वेषयिष्यति<br>गाहिष्यते<br>गुङ्गिष्यति<br>गुण्ठियप्यति<br>गुण्ठियति<br>जुगुप्सिता                                                               | ा गईयतु<br>ते गवेषयतु<br>गाहनाम्<br>गुज्जतु<br>ते गुण्ठयतु<br>गोपायतु<br>जुगुप्सताम्                                                             |
| गर्ह : १० २<br>गवेप (१० २<br>गाह् (१ ४<br>गुज् (१ प<br>गुप्ट् (१० २<br>गुप् :१ प०<br>गुप् (१ आ<br>गुम् ह (१ प                                        | ड॰ ,, ,, )<br>ड़॰, खोजना )<br>ग़॰, घुसना )<br>॰, गूजना '<br>ड॰, घृघट॰)<br>• रक्षा करना)<br>॰, निन्दा करन<br>।॰, गूथना)                                                | गई यति-ते गईषयति गाइते गाइते गुज्जति अन + गुण्य गोपायति गुजुप्सते गुम्फति                                                                                                                                                                                         | गईयांचकार<br>गवेषयांचकार<br>जगाहे<br>जगुज<br>उपति गुण्ठयांच<br>जुगोप<br>जुगुप्सांचके                                               | गहिता गईयिता गईयिता गविपयिता गहिता गुजिता कार गुण्ठियता गोपिता जुगुप्सिच्यते गुम्फिता                           | गहिष्यते<br>गहिष्यति<br>गहेषिष्यति<br>गाहिष्यते<br>गुडिष्यति<br>गुण्ठियर्था<br>गोपिष्यति<br>जुगुप्तिता<br>गुम्फिप्यति                                                              | ा गईयतु<br>ते गवेषयतु<br>गाहनाम्<br>गुज्जतु<br>ते गुण्ठयतु<br>गोपायतु<br>जुगुप्सताम्<br>गुम्फ्द्यु                                               |
| गर्ह् : १० २<br>गवेप् (१० :<br>गाह् (१ क<br>गुष्ट् (१० ह<br>गुप् : १ प०<br>गुप् : १ प०<br>गुप् : १ क<br>गुम् (१ क्या                                 | ड॰,, ,,,) ड॰, खोजना ) ग॰, घुसना ) ॰, गूजना ' ड॰, घृघट॰) ॰, रक्षा करना) ॰, निन्दा करन । ॰, छिपाना ' ॰, छिपाना ' , निगलना )                                             | गई यति-ते गईषयति गाइते गुज्जति अव + गुण्य गोपायति ग)जुज्पसते गुम्सति गुम्सति                                                                                                                                                                                      | गईयांचकार<br>गवेषयांचकार<br>जगाहे<br>जगुज<br>ज्यति गुण्ठयांच<br>जुगोप<br>जुगुप्सांचके<br>जुगुम्फ                                   | गहिता गईयिता गईयिता गिर्वेषयिता गिर्वेषता गुजिता गुजिता गोपिता जुगुप्सिष्यते गुम्भिता गुम्भिता                  | गहिष्यते गहिष्यति गहिष्यति गहिष्यति गहिष्यते गहिष्यते गुजिष्यति गुण्ठियति गुण्ठिप्यति गुण्ठिप्यति गुण्ठिप्यति गुण्ठिप्यति गुण्ठिप्यति                                              | ा गईयतु<br>ते गवेषयतु<br>गाहनाम्<br>गुज्जतु<br>ते गुण्ठयतु<br>गोपायतु<br>जुगुप्सताम्<br>गुम्फ्द्यु                                               |
| गर्ह् , १० २<br>गर्वप् (१० २<br>ग्राष्ट् (१० २<br>ग्रुष्ट् (१० २<br>ग्रुप् ,१ प०<br>ग्रुप् (१ ज्ञा<br>ग्रुम्फ् (१ प<br>गुह् (१ उ०<br>गृह् (१ उ०      | ड॰,, ,,)<br>ड॰, खोजना )<br>ग॰, घुसना )<br>॰, गू जना '<br>ड॰, घृघट॰)<br>॰ रक्षा करना)<br>॰, निन्दा करन<br>।॰, गू थना)<br>॰, छिपाना '<br>, निगलना )                     | गई यति-ते गईषयति गाइते गुज्जति ग्राव + गुण्य गोपायति गुजुण्यते गुम्मति गुम्मति                                                                                                                                                                                    | गईयांचकार<br>गवेषयांचकार<br>जगाहे<br>जगुज<br>उपति गुण्डयांच<br>जुगोप<br>जुगुप्सांचके<br>जुगुस्फ<br>जुगुहु                          | गहिता गईयिता गईयिता गिहिता गुजिता गुजिता गोपिता जुगुप्सिष्यते गुम्भिता गुम्भिता                                 | गहिष्यते<br>गहिष्यति<br>गहिष्यति<br>गहिष्यते<br>गुडिष्यति<br>गुण्ठिय्यति<br>गोपिष्यति<br>जुगुप्तिता<br>गुम्फिष्यति<br>गृहिष्यति<br>गरिष्यति                                        | गईयतु<br>ते गवेषयतु<br>गाहनाम्<br>गुज्जतु<br>ते गुण्ठयतु<br>गोपायतु<br>जुगुप्सताम्<br>। गुम्पतु<br>गृहतु<br>गिरतु                                |
| गर्ह , १० र<br>गर्वेप (१० र<br>ग्राह् (१ क<br>ग्रुष्ट् (१० र<br>ग्रुप्ट् (१० र<br>ग्रुप् (१ क्या<br>ग्रुम्म् (१ प०<br>ग्रुप् (१ प०,<br>ग्रुप् (१ प०, | ड॰,, ,,)<br>ड॰, खोजना )<br>ग॰, घुसना )<br>॰, गू जना '<br>ड॰, घृघट॰)<br>॰ रक्षा करना)<br>॰, निन्दा करन<br>।॰, गू थना)<br>॰, छिपाना '<br>, निगलना )                     | गई यति-ते गईषयति गाइते गुज्जति ग्राव + गुण्य गोपायति ग)जुगुप्सते गुम्फति गुम्हति-ते गुरुति                                                                                                                                                                        | गर्हयांचकार<br>गवेषयांचकार<br>जगाहे<br>जगुज<br>ज्यति गुण्टयांच<br>जगोप<br>जगुप्सांचके<br>जगुम्फ<br>जगुह<br>जगार<br>"               | गहिता गहीयता गहीयता गहिता गहिता गुजिता कार गुण्ठियता गोपिता जुगुप्सिष्यते गुम्भिता गुहिता गरिता                 | गहिष्यते गहिष्यति गहिष्यति गहिष्यति गहिष्यते गहिष्यते गुज्जिष्यति गुण्ठियति गुण्ठिप्यति जुण्दिता गुम्फिष्यति गृहिष्यति गहिष्यति                                                    | गईयतु<br>ते गवेषयतु<br>गाहनाम्<br>गुज्जतु<br>ते गुण्ठयतु<br>गोपायतु<br>जुगुप्सताम्<br>गुस्मतु<br>गूहतु<br>मिरतु<br>गुणातु<br>गायतु               |
| गर्ह ् १०० र<br>गवेप (१००<br>गाह् (१ क<br>गुष्ठ् (१० ह<br>गुप् १९ क<br>गुप् १९ का<br>गुम् (१ क<br>गृ (१ प०,<br>गृ (१ प०,                             | ह ॰ ,, ,, ) ह ॰ , स्रोजना ) ह ॰ , स्रुजना ' ह ॰ , घृघट ॰ ) ह • , घृघट ॰ ) ह • , निन्दा करना ह ॰ , छिपाना ' ह • , निगलना ) ह • कहना ) ह • संग्रह ॰ )                   | गई यति-ते गईषयति गाइते गुज्जति अन + गुण्य गोपायति ग)जुगुप्सते गुम्फति गुम्फति गृहति-ते गिरति गृणाति गायति                                                                                                                                                         | गर्हयांचकार<br>गवेषयांचकार<br>जगाहे<br>जगुज<br>ज्यति गुण्टयांच<br>जगोप<br>जगुप्सांचके<br>जगुम्फ<br>जगुह<br>जगार<br>"               | गहिता गईयिता गईयिता गविपयिता गाहिता गुजिता कार गुण्ठियता गोपिता जुगुप्सिच्यते गुम्भिता गृहिता गरिता गरिता       | गहिष्यते गहिष्यति गहिष्यति गहिष्यते गहिष्यते गहिष्यते गुजिष्यति गुण्ठियर्वा गोपिष्यति जुगुप्तिता गुम्फिप्यति गृहिष्यति गहिष्यति गहिष्यति                                           | गईयतु<br>ते गवेषयतु<br>गाहनाम्<br>गुज्जतु<br>ते गुण्ठयतु<br>गोपायतु<br>जुगुप्सताम्<br>गुम्पतु<br>गृहतु<br>गिरतु<br>गृणातु<br>गायतु               |
| गर्ह ् १०० र<br>गवेप (१००<br>गाह् (१ क<br>गुष्ठ् (१० ह<br>गुप् १९ क<br>गुप् १९ का<br>गुम् (१ क<br>गृ (१ प०,<br>गृ (१ प०,                             | ह • ,, ,, ) ह • ,, खोजना ) ह • , खोजना ) • , गू जना ' ह • , घृघट • ) • , रक्षा करना) • , निन्दा करन • , छिपाना ' • , छिपाना ' • , कहना ) • , कहना )                   | गई यति-ते गईषयति गाइते गुज्जति ग्राव + गुण्य गोपायति गुज्जपुप्सते गुम्फति गुम्फति गुम्फति गुम्फति गुम्फति ग्रावि ग्रावि गायति संग्रम्नाति                                                                                                                         | गर्हयांचकार गवेषयांचकार जगाहे जगुः ज्यति गुण्ठयांच जुगोप जगुम्सांचके जगुम्फ जगुह जगार " जगी जमन्य जप्राह                           | गहिता गईयिता गईयिता गहिता गहिता गुजिता कार गुण्ठियत गोपिता जुगुभ्सिच्यते गुम्भिता गृहिता गरिता गरिता गरिता      | गहिष्यते गहिष्यति गहिष्यति गहिष्यति गहिष्यते गहिष्यते गुजिष्यति गुण्ठियती गोपिष्यति गुम्फ्रिप्यति गुम्फ्रिप्यति गहिष्यति गहिष्यति गहिष्यति गहिष्यति गहिष्यति गहिष्यति              | गईयतु<br>ते गवेषयतु<br>गाहनाम्<br>गुज्जतु<br>ते गुण्ठयतु<br>गोपायतु<br>जुगुप्सताम्<br>गुस्फ्ल<br>गृहतु<br>गिरतु<br>गृणातु<br>गायतु<br>प्रभातु    |
| गर्ह ् १०० र<br>गवेप (१००<br>गाह् (१ क<br>गुष्ठ् (१० ह<br>गुप् १९ क<br>गुप् १९ का<br>गुम् (१ क<br>गृ (१ प०,<br>गृ (१ प०,                             | ह॰,, ,,) ह॰, खोजना ) ह॰, खोजना ) ह॰, गू जना ' ह॰, घृघट॰) ह॰, सिनदा करना ह॰, लिन्दा करना ह॰, छिपाना ' ह॰, छिपाना ' ह॰, सिगलना ) ह॰ संग्रह॰ ) ह॰ संग्रह॰ ) ह॰ संग्रह॰ ) | गई यति-ते गईषयति गाइते गुज्जति अन + गुण्य गोपायति गुज्जति गुम्सते गुम्सते गुम्सते गुम्सते गुम्सति | गर्हयांचकार<br>गवेषयांचकार<br>जगार्हे<br>जगुज<br>ज्यित गुण्ठयांच<br>जुगोप<br>जुगुप्सांचके<br>जुगुम्फ<br>जुगुहू<br>जगार<br>"<br>जगो | गहिता गईयिता गईयिता गहिता गुडिता गुडिता गोपिता जुगुप्सिच्यते गुम्फिता गृहिता गरिता गुम्फिता ग्रहिता गरिता गरिता | गहिष्यते गहिष्यति गहिष्यति गहिष्यति गहिष्यति गुिष्यति गुण्ठियति गुण्ठियति गुण्ठियति गुण्ठियति गुण्ठियति गुर्हिष्यति गहिष्यति गहिष्यति गहिष्यति गहिष्यति गहिष्यति गहिष्यति गहिष्यति | गईयतु<br>ते गवेषयतु<br>गाहनाम्<br>गुज्जतु<br>ते गुण्ठयतु<br>गोपायतु<br>जुगुप्सताम्<br>गुह्नतु<br>गहतु<br>पणातु<br>गायतु<br>प्रध्नातु<br>गुष्नातु |

घट् (१ आ०, छमना) घटते जघटे घटिता घटिष्यते घटताम् घुष् (१० उ०, घोषणा०) घोषयति घोषयांचकार घोषयिता घोषयिष्यति घोषयत घूर्णते घूर्ण (१ आ०, धूमना) जुघूणें घू णेता चू णिष्यते चूर्णताम् घूर्णति घूर्ण (६ प०, घूसना) जुबूर्ण घूणिष्यति घूर्णतु घू<sup>|</sup>णता जघौ घ्रा (१ प॰, सूधना) जिन्नति घ्रास्यति ब्राता **जि**घ्रत चकास (२ प०, चमकना) चकास्ति चकासिता चकासिष्यति चकास्तु चकासांचकार चक्ष (२ आ०, कहना) या + चष्टे श्राग्ल्याता श्राख्यास्यति श्राचष्टाम् श्राचचने चम् (आ + १, प॰ पीना) याचामति याचमिता याचमिष्यति याचामतु श्राचचाम चरति चरिता चर (१ प॰, चलना) चरिष्यति चचार चरतु चर्वति चर्वतु चर् (१ प॰, चबाना) चचर्च चःचिता च विष्यति चल (१ प॰, हिलना) चलति चलिता चलिष्यति चचाल चलतु कर्म॰ विधिलिङ् **आशीर्लिङ**् णिच् लुङ्, लुङ गहेंत गईयति गर्ह्यते अगईत गहिषीष्ट श्चर्गाहध्यत अग हिंछ गर्रेयेत् श्चगईयत् गर्धात् अजगहत **अगर्**यिष्यत 33 श्चगवेषयिष्यत् गवेषयति गवेष्यते श्चगवेषयत् गवेषयेत गवेष्यात् श्रजगवेषत अगाहत गाहिषीष्ट यगाहिष्ट अगाहिष्यत गाह्यति गाह्यते गाहत अगुसत् अगुर्जीत् **अगु**ञ्जिप्यत् गुज्जयति गुञ्ज्यते गुअत गुञ्ज्यात् गुण्ठयेत् अगुण्ठयिष्यत् गुण्ठयति गुण्ट्यते त्रगुण्ठयत् गुण्ठ्यात् अजुगुम्ठत् श्रगोपायत् गोपायेत् **अगौ**प्सीत् अगोपिष्यत् गोपयति गुप्यते गुप्यात् श्रजुगुप्सत जुगु भिषीष्ट **अ**जुगुप्सिष्ट जुगुप्हेत श्रजुगुप्सिध्यत जुगुप्सयति जुगुम्स्यते गुम्फेत् **अ**गुम्फत् त्रगुम्फीत् अगुम्फिष्यत् गुम्फयति गुम्फ्यते गुफ्यात् गूहेत् अगूहत् अगृहीत् अगृहिध्यत् गृहयति गुह्यते गुह्यात् गिरेत् श्रगिरत् गीर्यात् श्रगारोत् गारयति गोर्यते श्चगरिष्यत् गृणीयात् .श्रगृणात् 33 " 23 23 गायेत् गेयात् **ग्रा**गासीत् गापयति गीयते श्रगायत श्रगास्पत् प्रन्थयति प्रध्यते प्रथनीयात् अप्रन्यीत् **अ**प्रन्थिष्यत् श्रप्रधनात् प्रथ्यात् प्रसेत **असिषीष्ट** अमसिष्ट श्रम्भाग्यत प्रासयति प्रस्यते श्रम सत प्राहयति, गृह्यते गृहीयात् अप्रहीत् ग्रप्रशिष्यत् गृह्यात अगृहात अप्रहोष्ट श्रमहोध्यत अगृह्णीत गृह्यीत प्रशिपीष्ट 37 ग्लापयति ग्लायते **अग्लासीत्** अग्लायत ग्लायत् थ्यग्लास्य**त्** ग्लायात् घटयति घटिषीष्ट अघटिष्ट श्रघटिप्यत घट्यते घंटत श्रघटत घोषयति घोष्यते श्राषोषयत् घोषयत घोष्यात् **ऋघोपयिष्यत्** श्रजमुषत् घूर्णयति घूर्ण्यते श्रवूर्णत घूणेंत वृणिषीष्ट স্বসূ<sup>†</sup>গদূ श्रघू 'णंष्यत श्रघूर्णत् ग्रघू (णष्यत् घूणेंत् घूर्णात् अघूर्णीत्

**अजि**घ्रत् निघ्नत् घ्रेयात् अघात् अघ्रास्यत् घ्रापयति घ्रायते चकासे श्रवकात् श्रवकासिष्यत् चकासयति चकास्यते चकास्यात् अचकासीत **ज्याच्छी**त आचष्ट श्राख्यायात् श्राख्यत् श्राख्यास्यत् ख्यापयति ख्यायते याचामेत् आचामत् श्राचम्यात् श्राचमीत् थाचमिष्यत् श्राचामयति श्राचम्यते चंत चर्यात् श्रवरत् थचारीत चर्यते अचरिष्यतः चारयति अचर्वत् चवंत चर्थात् अचर्वीत् अचर्विष्यत चर्वयति चर्यत चलेत श्रचालीत् अचलिष्यत् चलयति याचलत् चल्यात चन्यते धातु-अर्थ लट् लिट् ल्ट् लोट् लुट् चि (५ उ०, चुमना प॰-चिनोति चिचाय चेता चेष्यति चिनोत था॰-चि<u>न</u>ुते चिच्ये चेंष्यते चेता चिनुताम् चित् (१ प०, समझना) चेतति चिचेत चेतिता चेतिप्यति चेततु चित् (१० आ०, सोचना) चेत्रयते चेतयांचके चेतयिता चेतियष्यते चेत्रयताम् चित्र् (१० उ, चित्र बनाना) चित्रयति चित्रयांचकार चित्रयिता चित्रयिष्यति चित्रयतु चिन्त (१॰ उ॰, सोचना,प॰-चिन्तयति चिन्तयांचकार चिन्तयिता चिन्तयिष्यति चिन्तयतु आ% ते -चके — ते —ताम् चिह (१० ड॰, चिह्न लगाना)चिह्नयति चिह्नयांचकार चिह्नयिता चिह्नयिष्यति चिह्नयतः चुद् (१० ड०, प्रेरणा देना) चोदयति चोदयांचकार चोदियता चोदयिष्यति चोदयतु चुम्ब् (१ प०, चूमना) चुम्बिता चुम्बिष्यति चुचुम्ब चुम्बतु चुर् (१० उ० चुराना) प०-चोरयति चोरयांचकार चोरियता चोरियप्यति चोरयतु — चके श्रा॰---ते — ते — ताम् चूण् (१० ड०, चूर करना)वूर्णयित चूर्णयांचकार चूर्णयिता चूर्णयिष्यति चूर्णयतु चूष् (१ प०, चूसना) चूषति चूषिता चृषिष्यति चुचूष चृषतु चेष्ट् (१ आ०, चेष्टा करना) चेष्टते चिचेष्टे चेष्टिता चेष्टिष्यते चेष्टताम् या + छादर्यात छादयांचकर छादयिता छादयित्यति छादयतु छद् (१० ठ०, ढकना) छिद् (७ उ०, काटना ) छिनत्ति चिच्छेद छेता **बे**त्स्यति छिनतु छ्रिता छुर् (६ प०, कःटना) खुराति **चुच्छोर** ख्ररिष्यति ष्ट्रख छयति चच्छौ छो (४ प • , काटना ) **छास्यति** । छयतु **छाता** जनिता जनिष्यते जन् (४ आ०. पैदा होना) जायत जज्ञं बायताम् जपिष्यति जप (१ प०, जपना) जपति जपिता अपतु जजाप जल्पिष्यति जल्पत जल्प् (१ प॰, बात करना) जल्पति जस्पिता जजल्प जागरिता जागरिष्यति जागर्त जागःत जागृ ( २ प॰, जागना ) जजागार जि (१ प॰, जीतना) जयति जेष्यति जिगाय जेता अयतु

जीविता

जीव् (१ प॰, जीतना)

जीवति

जिजीव

जीविष्यति

जीवत

जुष् (१० ७०, प्रसन्न होना) जोषयति जोषियष्यति जोषयत् जोषयांचकार जोषयिता जूम्म (१ आ॰, जमाई लेना)जम्मते जम्भिता जुम्भिष्यते जज़म्मे जुम्भताम् जीर्युत जरिष्यति जु (४ प॰, बृद्ध होना) जरिता जजार जज्ञौ . ज्ञास्यति जानातु ज्ञा ( ९ २०, जानना ) प०-जानाति ज्ञाता जानीताम् जज्ञे ज्ञास्यत श्रा॰-जानीते ञ्चाता कसं० णिच् आशीर्लिङ् विधिलिङ् लुङ लंह लङ चाययति चोयते श्रचैषीत श्चचेष्यत चोयात श्चिनोत् चिनुयात् श्चचेष्ट श्चचेष्यत चेबीष्ट श्रचित्रत चिन्बीत श्राचेतिष्यतः चेतयति चित्यते अ वेतीत् चिःयात् चेतेत श्रचेतत श्रचीचितत श्रचेतयिष्यत न्वेत्यते चेतयिषीष्ट चेतयेत श्च चेत्रगत श्रचिचित्रत् अचित्रयिष्यत् चित्रयति चित्र्यते चित्रयेत चित्र्यात श्रचित्रयत् श्रविचिन्तत् श्रविन्तयिष्यत् चिन्तयति चिनःयते चिन्तयेत् चित्र्यात श्चचिन्तयत् चिन्तयिषीष्ट येत न्तत —यत अचिचित्रत अचित्रयिष्यत् चित्रयति चित्रपते चिह्रयेत् चिह्नधात् द्यचिह्नयत् श्रचोदयिष्यत् चोदयति चोग्रते चोगात् **अ**नुनुदत् चोदयेत अचोदयत् श्रचुम्बीत् अनुम्बिप्यत् चुम्बयति चुम्ब्यते चुम्देत् चुम्ब्यात् 'श्रचुम्बत् चोर्यते चोर्यात अचोरियष्यत् चोरयति चोरयेत् अनुसुरत् च्चारयत् चोरियषीष्ट रत. - त –त श्रनुत्र्रंत् श्रनूर्णयिष्यत् चूर्णयति ऋ त्रूणंयत् चुर्णयेत् चुर्ग्यात् श्र वृषीत् श्रचृषिष्यत् चृषयति चूष्यंत अचूषत् च्षेत् चुष्यात् चेष्टयति चेष्ट्यते अचेष्टिष्ट चेष्टिषीष्ट **अ**चेष्टिष्यत अचेष्टत चेष्टेत अ चच्छदत् अच्छादयिष्यत् छादयति छायते छादयेत् छाचात् श्रच्छादयत् अच्छैत्सीत् अच्छेत्स्यत् छेदयति छिचते छिद्यात् श्रच्छिनत् छिन्चात् छुयत छोरयति श्रच्खुरीत् **अच्छ्**रिप्यत् खुर्यात् खरेत् अच्छुरत् छायते छाययति **अच्छास्यत्** छ्येत् श्रद्धात् **धायात् अच्छ्यत्** जनयति जन्यते श्रजनिष्यत श्चचनिष्ट जायेत जनिषीष्ट अजायत जापयति जप्यते श्चजपोत् श्रजिपन्यत् जरेत् जप्यात् श्रजपत् जल्प्यते जल्पयति श्रजल्पिष्यत् **ग्रजल्पीत्** जल्पेत् जल्पात् अजल्पत् श्रजागरिष्यत् जागरयति जागर्यते जागर्यात् श्रजागरीत् जागृयात् अजागः जीयते जापयति श्रजैषीत जीयात् श्चजेष्यत् जयेत् अजयत् जीव्यते जीवयति **अजीवीत्** श्रजो वष्यत् जीव्यात् जीवेत श्रजीवत् जोष्यते. जोध्यते श्रजोषयति जोषयेत् जोध्यात् **श्रज्**जुषत् श्रजीषयत् श्रज्ञिमध्यत जूम्भयति जम्भ्यते अज़म्भिष्ट जुम्मेत जम्भिषीष्ट ग्रजुम्मत जीयते अजीयंत जरयति जीर्येत् जीर्यात **श्वजरिष्यत्** श्रजरीत्

श्रजानात् जानीयात **इंयात** यज्ञासीत् अज्ञास्यत ज्ञापयति ज्ञायते श्रजानीत जानीत ज्ञासीष्ट श्रशास्त अज्ञास्यत धात-धर्य लर लिट् लोट् लुट् लृट् ज्ञा (१० च०, पासा देना) आ + ज्ञापयति ज्ञापयांचकार ज्ञापयिता ज्ञापयिष्यति ज्ञापयनु ज्बर (१ प॰, रुग्ण होना) ज्वरति ज्बरिता ज्वरिष्यति ज्वरत जज्बार ज्वल् (१ प्र, जलना ज्वलति ज्वलिता ज्वलिध्यति ज्वलत जज्वाल टंक् (१० उ०, चिह्न लगाना टंक्यति टंकयांचकार टंकयिता टंकयिष्यति टंकयत डी (१ आ॰, वडना) उत् + उयते रिज्य **ड**ियता **ड**ियज्यते **डयताम** डी (४ आ॰ ,,) उत + डीयते डीयताम् 22 ढीक् (१ आ •, पहुँचना ) ढीकते इढौके ढौकिता ढौ कष्यतं ढोकताम् तक्ष (१ प॰ छीलना) तक्षति तक्षिता तक्षिष्यति तक्षत्र ततक तड् ( १० उ०, पीटना ) ताडयांचकार ताडियता ताडियव्यति ताड्यतु ताख्यति तन् (८ ड॰, फैलाना) प॰- तनोति ततान तनिता तनिष्यति तनोतु श्रा॰- तन्नते तंने तनिता तनिष्यते तनुताम् तन्त्र (१० आ०, पालन०) तन्त्रयते तन्त्रयिता तन्त्रयांचके तन्त्रयिष्यते तंत्रयताम् तप् (१ प॰, तपना) तपति वताप तप्ता तप्स्यति तपत तकं (१० ड॰, सोचना) तर्कयति तर्कयांचकार तर्कयिता तर्कयिष्यति तर्कयतु तर्जति तज् (१ प०, हाटना) ततर्ज तजिता तजिष्यति तर्ज्त तर्ज (१० आ - डाँटना ) तर्जयते तर्ज्यांचक्रे तर्जयिता तर्जियष्यते तर्जयताम् तंस ( १ ॰ उ ॰, सजाना ) अव + तंसयति तंसयांचकार तंसयिता तंसियच्यति तंसयतु तिज (१ द्या॰, क्षमा॰) तितिक्षते तितिक्षांचके वितिक्षिता तिविक्षिष्यते विविक्षताम् तुद् (६ उ , दुःख देना ) तुद्ति-ते <u>त्र</u>तोद वोत्ता तोःस्यति तुवतु तुरण् (११ प॰ जल्दी करना) तुरण्यति तुरणांचकार वरणिता तुरणिष्यति तुरण्यतु दुल् (१॰ उ •, तोलना ) तोलयति तोलयांचकार तोलयिता तोल यध्यति तोलयत तुष् (४ प॰ तुष्ट होना ) तुष्यति <u>त</u>ु तोष तोष्टा तोच्यति तुष्यतु तृष् (४ प भ तृप्त होना ) तृष्यति ततर्प तंपच्यति तृप्यतु त्रिपता तृष् (४ प॰, प्यासा होना) तृष्यति त्रिवता त्रांषष्यति तृष्यतु ततपं तु (१ प ग तेरना) तरति तरिष्यति तरव तरिता ततार त्यज् (१ प॰ छोड्ना) त्यजति त्यच्यति त्यजनु तत्याज त्यका त्रप् (१ द्या॰, लजाना) त्रपतं त्रेपे त्रिष्यते त्रपताम् त्रपिता त्रस (४.प॰, डरना) त्रस्यति त्रसिता त्रसिष्यति हस्यतु तत्रास त्रुट् (६ ५०, द्वटना ) त्रुटति तुत्रीट त्रुटिता त्रुटिष्यति त्रुरतु त्रुट् (१० आ०, तोड्ना) त्रोटियच्यते त्रोटयताम् त्रोदयते त्रोटयांचके त्रोटियता

|                    |              | - 6 P-                |                     |                     | -             |              |
|--------------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| लङ्                | विधिलिङ्     | श्राशी लंह            | <b>लु</b> र्        | श्रृङ्              | णिच्          | कर्म०        |
| श्रज्ञापयत्        | ज्ञापयेत्    | ज्ञाप्यात्            | श्रजिज्ञपत्         | श्रज्ञापथिष्यत्     | ज्ञापयति      | ज्ञाप्यते    |
| श्रज्वरत्          | ज्बरेत्      | ज्वर्यात्             | अज्वारीत्           | ग्रज्वरिष्यत्       | ज्बरयति       | ज्वयंते      |
| श्राज्वलत्         | ज्वलेत्      | ज्वल्यात्             | श्रज्वालीत्         | <b>अ</b> ज्बलिष्यत् | ज्वालयति      |              |
| <b>ग्राटंक्यत्</b> | टंकयेत्      | टं <del>क</del> ्यात् | <b>अटरं</b> कत्     | <b>अटंकिय</b> ण्यत् | टंकयति        | टंक्यत       |
| ग्रडयत             | <b>ड</b> येत | <b>ड</b> ियषीष्ट      | अडियष्ट             | ञ्चडियम्यत          | <b>डाययति</b> | डीयते        |
| ग्राडीयत           | डीयत         | » ,                   | 33                  | 23                  | 25            | 11           |
| श्रदीकत            | ढौकेत        | ढौकिषीष्ट             | यडौकिष्ट            | श्रहौकिष्यत         | ढौकयति        | ढौक्यते      |
| श्चतक्षत्          | तचेत्        | तच्यात्               | ञ्चतक्षीत्          | श्रतक्षिष्यत्       | तक्षयति       | तस्यत        |
| श्रताडयत्          | ताडयेत्      | ताच्यात्              | श्रतीतंडत्          |                     | त् ताख्यति    | _            |
| <b>अ</b> तनोत् ं   | तनुयात्      | तन्यात्               | अतानीत्             | ञ्चतनिष्यत्         | ताख्यति       | तन्यते       |
| <b>अत</b> नुत      | तन्बीत       | त्तनिषीष्ट            | <b>अतनिष्ट</b>      | श्रतनिष्यत          | "             | 91           |
| • श्रातन्त्रयत     | तन्त्रयेत    | तन्त्रयिषीष्ट         | अततन्त्रत्          | श्रतन्त्रयिष्य      |               | _            |
| <b>अतपत्</b>       | तपेत्        | तप्यात्               | <b>अता</b> प्सीत्   | श्चतप्स्यत्         | तापयति        | _            |
| <b>अ</b> तर्कयत्   | तर्कयेत्     | तक्योत्               | अततर्भत्            |                     | त् तर्कयति    |              |
| <b>अ</b> तर्जत्    | तर्जेत्      | तर्ज्यात्             | श्रतर्जीत्          | श्चर्ताजन्यत्       |               | _            |
| अतंसयत्            | तंसयेत्      | तंस्यात्              | <b>अ</b> ततंसत्     | <b>अतं</b> सयिष्य   | •             |              |
| <b>अतितिक्षत</b>   | तितिबेत      | तितिक्षिषी            |                     |                     |               | _            |
| श्रतुदत्           | तुदेत्       | तुवात्                | <b>ज्यतौ</b> त्सीत् |                     |               | तुयते        |
| श्रतुरण्यत्        | तुरण्येत्    | तुरण्यात्             | श्रतुरणीत           |                     | त् तुरणयवि    |              |
| श्रतोलयत्'         | तोलयेत्      | तोल्यात्              | <b>अत्</b> तुलत्    | श्रतोलिय            | यत् तोलया     |              |
| ग्रतुष्यत्         | तुष्येत्     | तुष्यात्              | <b>अत्</b> तुत्     | अतोच्यत             |               | तुष्यते ।    |
| अतृप्यत्           | तृप्येत्     | तृप्यात्              | श्चतृपत्            | श्चर्तापच्यत        |               | तृप्यते      |
| अतरत्              | तरेत्        | तीर्यात्              | <b>अतारीत्</b>      | श्रतरिष्यत          |               | तीर्यते      |
| • श्रत्यजत्        | त्यजेव       | त्यज्यात्             | <b>अ</b> त्याक्षीत  | इ अत्यद्यद          |               | ते त्यज्यते  |
| श्चत्रपत           | त्रपेत       | त्रपिषीष्ट            | श्चत्रपिष्ट         | श्चत्रपिष्य         |               | त्रप्यते     |
| श्रत्रस्थत्        | त्रस्येत्    | त्रस्यात्             | श्चत्रसीत्          | श्रत्रसिष्य         | -9            | तं त्रस्यते  |
| श्रतुटत्           | त्रुटेत्     | त्रुट्यात्            | अत्रुटीत्           | श्चत्रुटिष्यत       | 🕻 त्रोटयरि    | ते त्रुट्यते |
| श्रत्रोटयत         | त्रोटयेत     | त्रोटियर्ष            |                     | त्र अत्रीटिय        | ध्यत "        | ,त्रोट्यते   |
| घातु-अर्थ          |              | लर्                   | लिट्                | लुट्                | नृट्          | स्रोट्       |
| _                  | , बचाना )    | त्रायते ·             | तत्रे               | त्राता              | त्रास्यते     | त्रायताम्    |
| -                  | । •, छीलना ) |                       | तत्वक्ष             | त्वक्षिता           | त्वक्षिष्यति  | त्वशतु       |
|                    | ०, जल्दो करन |                       | तत्वरे              | त्वरिता             |               | त्वरताम्     |
| •                  | o, चमकना )   |                       | तित्वेष             | त्वेष्टा            | त्वेच्यति     | त्वेषतु      |
|                    | , ,,,,,,,    |                       |                     |                     | •             |              |

| /_                                  |              |                                |                        |           |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------|-----------|
| दण्ड् (१० उ०, दण्ड देना) दण्डयति-ते | दण्डयांचकार  | र दण्डयिता                     | दण्डियम्यति            | दण्डयुतु  |
| दम् (४ प॰, दमन करना) दाम्यति        | ददाम         | दमिता                          | दमिष्यति               | दाम्यतु   |
| दम्भु (५ प॰, धोक्षा देना) दम्नोति   | ददम्भ        | दम्भिता                        | दम्भिष्यति             | दभ्नोतु   |
| दय् (१ छा ॰, दया करना) दयते         | दयांचके      | दियता                          | द्यिष्यते              | दयताम्    |
| दंश् (१ पं॰, डँसना) दशति            | ददंश         |                                | दंच्यति                | दशतु      |
| हुह् (१ प॰, जलाना) दहति             | ददाह         |                                | धच्यति                 |           |
| दा (१ प॰, देना) यच्छति              | ददौ          |                                | दास्यति                |           |
| दा (२ प॰, काटना) दाति               | 33           |                                | 37                     | दातु      |
| दा (३ उ०, देना) प०- ददाति           | 2)           |                                | 33                     | ददातु     |
| ञ्रा∘− दत्ते                        | ददे          | . 33                           | दास्यते '              | दत्ताम्   |
| दिव् (४ प॰ चमकना खादि)दीव्यति       | दिदेव        | देविता                         | देविष्यति              | दीन्यतु   |
| दिव् (१० आ०, रूलाना) देवयते         | देवयांचके    |                                | देवियष्यते             | देवयताम्  |
| दिश् (६ उ०, देना, कहना) दिशति-ते    | दिदेश        | देष्टा                         | देच्यति                | दिशतु     |
| दीक्ष्(१ आ •,दीक्षा देना) दीक्षते   | दिदीचे       | दीक्षिता                       | दीक्षिष्यते            | वीक्षताम् |
| दीप् (४ आ०, चमकना) दीप्यते          | दिदीपे       |                                | दोपिष्यते              | दीप्यताम् |
| दु (५ प॰, दुःश्वित होना) दुनोति     | दुदाव        |                                | दोष्यति                | दुनोतु    |
| दुष् (४ प॰, बिगडुना) दुष्यति        | दुदोष        |                                | दोच्यति                |           |
| दुह् (२ उ०, दुहना) प०- दोग्घि       | दुदोह        |                                | धोच्यति                |           |
| आ०- दुग्घे                          | दुदुहे       | o<br>Jij,                      | _                      |           |
| दू (४ आ॰, दुःखित होना) दूयते        | दुदुवे       | _                              | दविष्यते               |           |
| ह (ह आ०, आदर करना) आ + आदिया        | ते आदब्रे    | आदर्ता                         | <b>आदरिष्यते</b>       |           |
| दृप् (४ प॰, गर्व करना) दृप्यति      | ददर्भ        |                                | दर्पिष्यति             |           |
| दश् (१ प॰, देखना) पश्यति            | ददर्श        |                                | द्रच्यति               |           |
| दु (९ प॰, फाड़ना ) हणाति            | ददार         |                                | दरिष्यति               |           |
| दो (४ प॰, काटना) वाति               | ददौ          |                                | दास्यति                |           |
| युत् (१ आ॰, चमकना) योतते            | दियुते       |                                | बोतिष्यते              |           |
|                                     |              |                                | णिच्                   |           |
|                                     | ध्रत्रास्त अ | ः<br>।त्रास्यत                 | त्रापयति               | श्रायते   |
|                                     |              |                                | त्वक्षयति              | _         |
| _                                   |              | पत्वरिष्यत                     | त्वरयति                | त्वर्यते  |
|                                     |              | प्रत्वेच्यत्                   | त्वेषयति               | त्विष्यते |
|                                     |              | प्रदण्डयिष्य                   |                        | दण्डचते   |
| श्रदाम्यत् दाम्येत् दम्यात्         |              | प्रदमिष्यत्                    | दमयते                  | दम्यते    |
|                                     |              | त्रदामन्दर्धः<br>श्रद्धिमध्यतं |                        | ते दम्यते |
| advant definit dealer               | Adament.     | अन्। न्या न्या                 | ् च् <sub>यम्</sub> या | 11 4. 3/1 |

| श्चदयत           | दयेत                 | द्यिषीष्ट   | <b>अद्</b> थिष्ट      | <b>अद्यिष्यत</b>   | दाययति दय्यते       |
|------------------|----------------------|-------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| अदशत्            | _                    | दश्यात्     | <b>च्चदा</b> ङ्क्षीत् | श्चदंच्यत्         | दंशयति दश्यते       |
| <b>अदहत्</b>     |                      | द्धात्      | <b>अधाक्षीत्</b>      | श्रधस्यत्          | दाहयति दह्यते       |
| ञ्चयच्छत्        |                      | देयात्      | श्रदात्               | श्रदास्यत्         | दापयति दीयते        |
| <b>श्रदात्</b> े | दायात्               | दायात्      | श्रदासोत्             | ,,                 | " दायते             |
| यददात्           | द्यात्               | देयात्      | श्रदात्               | 3)                 | " दोयते             |
| थदत्त            |                      | दासीष्ट     | श्चदित                | श्रदास्यत          | 2) );               |
| श्चदीव्यत्       | दीव्येत्             | दीव्यात्    | श्रदेवीत्             | श्चदेविष्यत्       | देवयति दीव्यते      |
| श्चदेवयत         | देवयेत               | देवयिषीष्ट  | श्रदीदिवत             | श्चदेवयिष्यत       | देवयति देव्यते      |
| <b>ग्रदिशत्</b>  | दिशेद                | दिश्यात्    | श्रदिसत्              | <b>ब्रदे</b> च्यत् | देशयति दिश्यते      |
| श्रदीक्षत        | दोचेत्               | दीक्षिषीष्ट | <b>अदीक्षिष्ट</b>     | श्रदीक्षिष्यत      | दीक्षयति दीच्यते    |
| अदोप्यत          | दीप्येत              | दीपिषीष्ट   | श्रदोपिष्ट            | <b>छदीपिष्यत्</b>  | दीपयति दीप्यते      |
| श्रदुनोत्        | दुनुयात्.            | दूशात्      | श्रदौषीत्             | श्रदोप्यत्         |                     |
| <b>अ</b> दुष्यत् | दुष्येत्             | दुष्यात्    | श्रदुपत्              | श्रदोच्यत्         |                     |
| श्रधोक्          | दुद्यात्             | दुह्यात्    | श्रधुक्षत्            | भ्रथोच्यत्         | दोहयति दुह्यते      |
| श्रदुग्ध         | दुहीत                | धुक्षीष्ट   | अधुक्षत               | — च्यत             |                     |
| अद्यत            | बूथेत                | दविषीष्ट    | ग्रदविष्ट             | ञ्चदविष्यत         |                     |
| श्राद्रियत       | <b>भाद्रि</b> येत    | श्राहबोघ्ट  | थादत                  |                    | आदारयति आदियते      |
| ग्रहप्यत्        | दृष्येत्             | हप्याद      | श्चहपत्               | • •                | दर्पयति हप्यते      |
| अपस्यत्          | परयेत्               | दश्यात्     |                       |                    | दर्शयति दश्यते      |
| ग्रहणात्         | दणीयात्              | दोर्यात्    |                       |                    | दारयति दीर्यते      |
| श्रवत्           | येव                  | देयात्      | श्रदात्               |                    | दापयति दीयते        |
| अयोतत            | बोतेत                | बोतिषीष्ट   | अद्योतिष्ट            |                    | त बोतयति बुत्यते    |
| घातु             | अर्थ                 | लट्         | लिद्                  | लुट् लृट्          |                     |
| द्रा (२०         | १०, सोना ) नि        | + निद्राति  | निदद्रौ               | _                  | तस्यति निद्रातु     |
| •                | ०, पिघलना )          |             | दुदाव                 |                    | यति द्रवतु          |
|                  | प॰, द्रोह करन        | _           | दुद्रोह               | _                  | हेच्यति हुह्यद्व    |
|                  | उ॰, द्वेष करन        |             | ***                   |                    | यति द्वेष्टु        |
| घा ( ३३          | ड॰, धारण॰ )          |             | दधौ                   |                    | स्यति दथातु         |
|                  |                      | -धत्ते      | द्धे                  |                    | स्यते धत्ताम्       |
| _                | ड॰, दौड़ना, घे       |             | दधाव                  |                    | विष्यति धावतु       |
|                  | ड॰, हिलाना )         |             | दुधाव                 |                    | ाष्यति धुनोतु       |
|                  | आ॰, जलना             |             | इधुचे                 |                    | क्षेच्यते धुक्षताम् |
| र्के (४          | <b>ट॰, हि</b> काना ) | धूनोति      | दुधाव                 | षोता ध             | ोष्यति धूनोतु       |

|                 |                       | ना ) घूपायति      | धूपायांचव          | गर धूपायिता    | <b>धूपायिष्य</b> ति | धपायत                |
|-----------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------------|
|                 | <b>ट</b> ॰, रखना      |                   | दघार               | घर्ता          | धरिप्यति            | धरत                  |
|                 |                       | धारयति-ते         | धारयांचव           |                | धारयिष्यति          |                      |
|                 |                       | ा) धर्षयति-ते     | धर्षयांचक          | ार धर्ययिता    | धर्पयिष्यति         | धर्षयतु              |
|                 |                       | त्रूसना ) धयति    | ा दधी              | थाता           | धास्यति             | धयतु                 |
|                 | १ प०, फूंकना          |                   | दथ्गी.             | ध्याता         | <b>ध्मास्यति</b>    | धमतु                 |
|                 | प॰, सोचना             |                   | द्प्यौ             | ध्याता         | ध्यास्यति           | ध्यायतु              |
|                 | १ प, शब्द॰            |                   | दध्वान             | ध्वनिता        | ध्वनिष्यति          | ध्वनतु               |
|                 |                       | होना ) ध्वंसते    | दथ्वंसे            | ध्वंसिता       | <b>ष्वं</b> सिष्यते | <b>चं</b> सताम्      |
| नद् ( १         | प॰, नाद व             | हरना ) नदति       | ननाद               | नदिता          | नदिष्यति            | नदतु                 |
|                 |                       | होना ) नन्द       | ते ननन्द           | नन्दिता        | नन्दिष्यति          | नन्दतु               |
|                 |                       | ) प्र + नमति      | ननाम               | नन्ता          | नंस्यति             | नमतु                 |
|                 | प॰, नष्ट हो           |                   | ननाश               | नशिता          | नशिष्यति            | नश्यतु               |
|                 |                       | ) नह्यति−ते       | ननाइ               | नद्धा          | नत्स्यति            | नह्यतु               |
|                 | १ उ०, धोना            |                   | निनेज              | नेका           | नेच्यति ं           | नेनेक्तु             |
| - 4             | _                     | करना) निन्दा      |                    | निन्दिता       | निन्दिष्यति         | निन्दत               |
| नी (१           | उ॰, ले जान            | ा ) प॰-नयति       | निनाय              | नेता           | नेष्यति             | नयदु                 |
|                 | 73                    | ग०−नयते           | निन्ये             | 33             | नेष्यते             | नयताम्               |
|                 | ा॰, स्तुति <b>॰</b> े |                   | नुनाव              | नविता          | नविष्यति            | नौतु                 |
| नुद् (६ ः       | ड॰, प्रेरणा दे        | ना) नुदति-ते      | <b>जुनोद</b>       | नोता           | नोत्स्यति           | <b>उदत</b>           |
| लङ्             | विधिलिङ्              | <b>याशीर्लिङ्</b> | लुङ्               | लृङ्           | णिच्                | कर्म॰                |
| न्यद्रात्       | निद्रायात्            | निद्रायात्        | न्यद्रासीत्        | न्यदास्यत्     | निद्रापयित          | निद्रायते            |
| अद्रवत्         | द्रवेत्               | द्र्यात्          | थदुदुवत्           | श्रद्रोध्यत्   | द्रावयति            | द्र्यते              |
| अदुखत्          | <b>बु</b> ह्येत्      | हुस्रात्          | बदुहत्             | श्रद्रोहिष्यत् | द्रोहयति            | हुसते                |
| ग्रहेट्         | द्विष्यात्            | द्विष्यात्        | <b>अ</b> द्विक्षत् | श्रद्वेच्यत्   | द्वेषयति            | द्विष्यते            |
| अदधात्          | दध्यात्               | <b>घेयात्</b>     | अधात्              | श्रधास्यत्     | धापयति              | धीयते                |
| अधत             | दर्भात                | धासीष्ट           | अधित               | अधास्यत        | ,,                  | 3)                   |
| अधावत्          | धावेत्                | धाव्यात्          | श्रधावांत्         | अधाविष्यत्     | धावयति              | धान्यते              |
| अधुनोत्         | धुनुयात्              | धूयात्            | अधौषीत्            | श्रधोष्यत्     | धावयति              | धूयते                |
| त्रधुसत         | धुचेत                 | धुक्षिषीष्ट       | अधुक्षिष्ट         | श्रधुक्षिष्यत  | <b>धुक्षयति</b> :   | थ <del>ुच्</del> यते |
| अधूनोत्         | धुनुयांत्             | ध्यात्            |                    | त्रधोष्यत्     |                     | धूयते                |
| अधूपायत्        |                       | धूपाय्यात्        |                    | अधूपायिष्यत्   |                     | धूपाय्यते            |
| अधरत्           | घरेत्                 | धियात्            | -                  | 4              |                     | भ्रियते              |
| <b>अधार</b> यत् |                       | धार्यात्          |                    | व्यधारियञ्चत्  |                     | धार्यवे              |
| •               |                       |                   |                    |                |                     |                      |

धर्धते । धर्षयति ऋधर्षयिष्यत् ग्रदधर्षत् श्रवर्षयत् धर्षयेत् धर्ष्यात धीयते धापयते श्रधास्यत् घयेत् घेयात् श्रधात् श्रधयत् ध्मायते ध्मापयति श्रभास्यत् अध्यासीत् धमेत् भायात् अधमत् ध्यायते ध्यापयति श्रध्यास्यत् अध्यासीत् **ध्यायात्** ध्यायेत् अध्यायत् ध्वन्यते ध्वनयति अध्वनिष्यत् ऋष्वानीत् घ्वनेत् **ध्वन्या**त श्रम्बनत् ध्वस्यते ध्वंसयति श्रम्बंसिष्यत ग्रध्वंसिष्ट घ्वंसिषीष्ट ध्वंसेत ग्रध्वंसत नद्यते नादयति **अनदिष्यत्** श्रनादीत् नदेत् नयात् श्चनदत् नन्यते नन्दयति श्चनन्दिष्यत् श्चनन्दीत् नन्देत् नन्यात् श्चनन्दत् नम्यते नमयति अनंस्यत् अनंसीत् नमेत् नम्यात् श्चनमत् नश्यते नारायति श्चनशिष्यत् **अनशत्** नश्येत् नश्यात् अनश्यत् नस्रते नाहयति ञ्चनत्स्यत् श्रनात्सीत् नह्येत् नह्यात् अनहात् निज्यते नेजयति श्चनेच्यत् **ग्रानिजत्** निज्यात् नेनिज्यात् **अनेनेक**् निन्यते निन्दयति श्रनिन्दिष्यत अनिन्दीत् निन्धात् निन्देत् श्चनिन्दत् नीयते नाययति श्रनेष्यत् अनैषीत् नीयात् नयेत् अनयत् ,, 5 श्चनेष्यत द्यनेष्ट नयेत नेषीष्ट ञ्चनयत न्यते नावयति अनविष्यत् **जनावीत्** ञ्चनौत् न्यात् **नुयात्** नुवते नोदयति श्रनोत्स्यत् श्रनोत्सीत् नदेत नुचात् अनुदत् लोट् लुट् लुट् लिर श्चर्य ळट् धातु नर्तिष्यति नृत्यतु नर्तिता ननर्त मृत् (४ प॰, नाचना ) मृत्यति पच्यति पचतु पक्ता पच् (१ ड॰, पकाना ) प॰-पचित पपाच पच्यते पचताम् पेचे श्रा॰-पचते पक्ता पठतु पठिष्यति पठिता पठ् ( १ प०, पदना ) पठति पपाठ वणताम् पणिष्यते पणिता पण् (१ आ०, खरीदना) पणते पेणे पतिष्यति पततु पतिता पत् ( १ प॰, गिरना ) पतित पपात पत्स्यते पद्यताम् पेदे पत्ता पद् ( ४ आ०, जाना ) पद्यते पर्वताम् पदिष्यते पदिता पर्द (१ आ०, कुशब्द करना) पर्दते पपर्दे पाशयिष्यति पाशयतु पाशयांचकार पाशयिता पश् (१० उ०, बाँधना) पाशयति-ते पास्यति पिबतु पपौ पाता पा ( १ प॰, पीना ) पिबति पास्यति पातु पा ( २ प॰, रक्षा करना ) पाति पपौ पाता पालयतु पालयिष्यति पाल् ( १० ठ०, पालना ) पालयति−ते पालयांचकार पालयिता पिनष्ट पेच्यति पिपेष पेष्टा पिष् ( ७ प॰, पीसना ) पिनष्टि पीडयतु पोडियप्यति पीड् (१० उ०, दुःख देना) पीडयति-ते पीडयांचकार पीडयिता पुष्यतु पोच्यति पोष्टा पुपोष पुष् (४ प०, पुष्ट करना) पुष्यति वुष्णातु पोषिष्यति वोषिता पुष् (९ प॰, पुष्ट करना) पुष्णाति पुपोष

| पुष् (१० उ०, पाळना     | ) पोषयति-ते                 | पोषयांचकार  | पोषयिता            | पोषयिष्यति  | पोषयतु          |
|------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| पुष्प् (४ प॰, खिलना    |                             | युक्प       | पुष्पिता           | पुष्पिष्यति | पुष्प्यतु       |
| पू (९ ड॰, पवित्र कर    |                             | पुपाव       | पविता              | पविष्यति '  | पुनातु          |
| पू (१ आ०, पवित्र       |                             | पुंपुवे     | पविता              | पविष्यते    | पवताम्          |
| पूज् (१० उ०, पूजना     |                             | पूजयांचकार  |                    | पूजियष्यति  | पूजयतु          |
| पूर् (१० ड०, भरना)     |                             | पूरयांचकार  | पूरियता            | पूरियध्यति  | पूरयतु          |
| पृ (३ प॰, पालना)       |                             | पपार        | परिता              | परिष्यति    | <b>पिपर्तु</b>  |
| पू ( १० उ०, पालना      |                             | पारयांचकार  | पार्ययता           | पार्यिष्यति | पारयतु          |
| पै (१ प॰, शोषण क       | रना ) पायति                 | पपौ         | पाता               | पास्यति     | पायतु           |
| प्यै (१ आ०, वढ़ना)     | श्रा 🛨 प्यायते              | पप्ये       | प्याता             | प्यास्यते   | प्यायताम्       |
| प्रच्छ् (६ प०, पूछना   | ) पृच्छति                   | पत्रच्छ     | प्रदा              | प्रच्यति    | पृच् <b>छतु</b> |
| प्रयू (१ द्या॰, फैलन   | ा ) प्रयते                  | पप्रथे      | प्रयिता            | प्रथिष्यते  | त्रथताम्        |
| श्री (४ श्रा॰, प्रसन्त | होना ) त्रीयते              | पित्रिये    | प्रेता             | प्रेष्यते   | प्रीयताम्       |
| त्री (९ ७०, प्रसन्न व  | रना ) त्रीणाति              | पिप्राय     | त्रेता             | प्रेष्यति   | त्रीणातु        |
| लङ् विधिलिङ्           | <b>आशीर्लि<del>ङ</del>्</b> | लुक्        | ਲਵ .               | णिच्        | कर्मं           |
| अनृत्यत् नृत्येत्      | नृत्यात्                    | श्रनर्तीत्  | श्रनतिष्यत्        | नर्तयति     | नृत्यते         |
| श्चपचत् पचेत्          | पच्यात्                     | श्रपाक्षीत् | <b>अप स्यत्</b>    | पाचयति      | पच्यते          |
| श्रपचत पचेत            | पक्षीष्ट                    | श्चपक्त     | श्रपच्यत           | पाचयति      | पच्यते          |
| श्चपठत् पठेत्          | पट्यात्                     | अपाठोत्     | अपठिष्यत्          | पाठयति      | पठवते           |
| ञ्चपणत पणेत            | पणिषोष्ट                    | अपणिष्ट     | ञ्रपणिष्यत         | पाणयति      | पण्यते          |
| ध्यपतत् पतेत्          | पत्यात्                     | श्रपप्तत्   | श्रपतिष्यत्        | पातयः त     | पत्यते          |
| श्रपचत पचेत            | पत्सीष्ट                    | अपादि       | श्रपत्स्यत         | पादयति      | पयते            |
| च्चपर्दत पर्देत        | पर्दिषोष्ट                  | अपर्दिष्ट   | अपर्दिष्यत         | पर्दयति     | पर्यते 🕆        |
| श्रपाशयत् पाशयत्       | पाश्यात्                    | अपीपरात्    | अपाशिष्यव          | पाशयति      | पाश्यते         |
| श्रपिबत् पिवेत्        | पेयात्                      | श्रंपात्    | अपास्यत्           | पाययति      | पीयते           |
| श्रपात् पायात्         | पायात्                      | अपासीत्     | <b>अपास्यत्</b>    | पालयति      | पायते           |
| श्रपालयत् पालयेत्      | पाल्यात्                    | श्रपीपलत्   | अपालयिष्यत्        | पालयति      | पाल्यते         |
| अपिनट् पिंध्यात्       | पिष्यात्                    | ञ्चपिषत्    | <b>अपेच्यत्</b>    | पेषयति      | पिष्यते         |
| श्रपीडयत् पीडयेत्      | पीडयात्                     | श्रपिपीडत्  | श्रपोडियष्यत्      | पोडयति      | पीडवदे          |
| श्चपुष्यत् पुष्येत्    | पुष्यात्                    | अपुषत्      | अपोद्यत्           | पोषयति      | पुष्यते         |
| श्रपुष्णात् पुष्णीया   | त् पुष्यात्                 | श्रपोषीत्   | श्रपोषिष्यत्       | पोषयति      | पुष्यते         |
| अपोषयत् पोषयेत्        | _                           | श्चपूपुषत्  | <b>अपोष</b> िष्यत् | पोषयति      | पुष्यते         |
| अपुष्यत् पुष्येत्      | पुष्पात्                    | अपुष्पत्    | अपुष्पिष्यत्       | पोष्पयति    | पुष्पति         |
|                        |                             |             |                    |             |                 |

पुनीयात् पुयात् श्रपुनात् पवेत पविषीष्ट श्चपवत पूजयेत् व्यपूजयत् पुज्यात् अपूरयत् पूरयेत् पूर्यात् श्रापिपः पिपूर्यात् पूर्यात् पारयेत पार्यात श्रपारयत् पायेत् पायात् अपायत् प्यायेत प्यासीष्ट ञ्जप्यायत पृच्छेत् प्रच्छयात् अपृच्छत् अप्रयत प्रयेत प्रथिषोष्ट प्रोयेत प्रेषीष्ट ञ्जाप्रीयत अप्रोणात् श्रीणीयात श्रीयात् धातु-अर्थ लट प्री (१० च०,प्रसन्नकरना)प्रीणयति प्ल (१ आ०, कृदना) पलवते प्लुष् (१ प॰, जलाना) प्लोबति फल् (१ प०, फलना) फलति बध्(१२्या०,बोमत्सहोना) बीमत्सते वध् (१० उ०, बांधना) बाधयति बन्व (९ प०, बाँधना) बध्नाति बाध् (१ आ०, पीड़ा देना) बाधते बुध् (१ उ०, समझना) वोधति-ते बुध् (४ भा॰, जानना) बुध्यते ब्र (२ उ०, बोलना)प०-व्रवीति या॰-ब्रुते भक्ष (१० उ०, खाना)प०-भक्षयति **आ०-भक्षयते** भज (१ ड॰, सेवा करना)भजति-ते भज् (७ प॰, तोड्ना) भनिक भण् (१ प०, कहना) भणति मर्त्स (१० भ्रा॰, डॉंटना) मर्त्सयते मा (२ प॰ चमकना) भाति भाष् (१ आ॰ कहना) भाषते गास् (१ आ०, चमकना) भासते

अपावीत श्रपविष्यत पावयति अपविष्ट श्रपविष्यत पावयति ग्रपुजियच्यत् पूजयति **अपू पुजत्** अपूरियव्यत् अपृपुरत् पूरयति श्रपारीत श्चपरिष्यत् पारयति अपीपरत् अपारयिष्यत् पारयति **अपासीत** पाययति अपास्यत् प्यापयति श्रप्यास्त श्रप्यास्यत प्रच्छयति श्रप्राक्षीत् श्रप्रच्यत् অগ্ন খিন্ত **अप्र**थिष्यत प्रययति श्रप्रेष्ट श्चप्रेष्यत प्राययति श्रप्रैषीत् श्रप्रेध्यत् त्रीणयति लिट लुट् लृट् प्रीणयांचकार प्रीणयिता प्रोणयिष्यति प्लोता पुप्लुवे प्लोध्यते पुप्लोष प्लोषिता प्लोषिष्यति फलिता फलिप्यति फफाल वीमित्सिष्यते वीभत्सांचके बीमरिसता बाधयांचकार बाधयिता बाधयिष्यति भन्तस्यति बबन्ध वन्द्रा ववाधे बाधिता वाधिष्यतेः वुबोध बोधिता बोधिष्यति वुवुधे वोद्धा भोत्स्यते उवाच वच्यति वक्ता ऊचे वच्यति वक्ता भक्षयिता **मक्षयां चकार भक्ष**यिष्यति मक्षयांचके **मक्ष**यिष्यते भक्षयिता मच्यति वभाज भक्ता भच्यति बमञ्ज भक्ता भणिता मणिष्यति बभाण भर्त्सयांचके भर्त्सयिता भर्त्सयिष्यते वभौ मास्यति माता वमापे भाषिता भाषिष्यते बमासे भासिता मासिष्यते

पूयते पूयते पूज्यते पूर्यते पूर्यते पार्यते पायते प्यायते पृच्छयते प्रथ्यते प्रीयते प्रीयते लोट् त्रीणयतु प्लवताम् प्लोषतु फलतु बोभत्सताम्

वाधयतु बध्नातु वाधताम् बोधतु वुष्यताम् व्रवीतु त्र्ताम् भक्षयतु मक्षयताम् भजतु भनक्तु भणतु भर्त्सयताम् भातु भाषताम्

भासताम्

| मिक्ष (१ श्र | १०, सॉंग्ना    | ) भिक्षते           | बिभिन्ने                 | भिक्षिता                     | <b>मिक्षिष्यते</b> | <b>मिशताम्</b>     |
|--------------|----------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| •            | , तोड्ना)      |                     | बिमेद                    | मेता                         | भेत्स्यति          | भिनन्              |
|              |                | (ना) भिन्दति        | -                        | भिनिदता                      | भिन्दिष्यति        | भिन्दतु            |
| भी (२ प०,    |                | बिभेति              | बिभाय                    | भेता                         | मेप्यति            | <b>बिमेतु</b>      |
| भुज (७ प॰    |                | भुनिक               | <b>बुमोज</b>             | मोका                         | भोच्यति            | अन्तु              |
| (७ आ, खा     |                | भुक्के              | <u>बुभु</u> जे           | भोका                         | भोच्यते            | अन्ताम्<br>अङ्काम् |
| भू (१ प० ह   | •              | भवति<br>भवति        | <b>बभू</b> व             | भविता                        | भविष्यति           | <b>मवतु</b>        |
| भूष (१ प०    |                |                     | <b>बु</b> भूष            |                              | भूषिष्यति          | भूषतु              |
| मृ (१ उ०,    | •              | भरति-ते             | वभार                     | भर्ता                        | भरिष्यति           | भरतु               |
| सङ्          | विधिलिङ्       | श्राशिकंड           |                          | लुक्                         | णिच्               | कुर्स •            |
| श्रप्रीणयत्  | त्रीणयेत       | प्रीण्यात्          | , -,                     | ्र<br>( अप्रीणयिष्यत्        |                    | श्रीण्यते          |
| श्चप्लवत     | प्लवेत         | प्लोषीष्ट           | श्रप्लोष्ट               | अप्लोष्यत                    | प्लावयति           | प्लूयते            |
| त्रालोपत्    | प्लोषेत्       | प्लुच्यात्          | अप्लोषीत्                | श्रप्लोबिष्यत्               | प्लोषयति           | प्लुष्यते          |
| अफलत्        | फलेत्          | फल्यात्             | श्रफाळीत्                | •                            | फाल्यति            | फल्यते             |
| श्रवीभत्सत   | वीभत्सेत       | बीमत्सिर्ष          | ष्ट श्रबीमत्सि           | ष्ट अबीमिसम्बर               | वीभत्सयति          | बीमतस्यते          |
| श्रवाधयत्    | वाधयेत्        | वाध्यात्            | श्रवीवधत्                | अवाधियव्यत्                  | बाधयति             | षाध्यते            |
| श्रवप्नात्   | बध्नीयात्      | वध्यात्             | अभान्त्सीत               | ् श्रमन्तस्यत्               | बन्धयति            | बध्यते             |
| श्रवायत      | बाधेत          | बाधिषीष्ट           | श्रवाधिष्ट               | अबाधिष्यत                    | वाधयति             | बाष्यते            |
| अवोधत्       | बोधेत्         | वुध्यात्            | अबुधत्                   | अबोधिष्यत्                   | बोधयति             | बुध्यते            |
| श्चबुध्यत    | बुध्येत        | भुत्सीष्ट           | अवोधि                    | श्रमोत्स्यत                  | बोधयःति            | युध्यते            |
| श्रववीत्     | व्रूयात्       | उच्यात्             | थ्रदोचत्                 | भवच्यत्                      | वाचयति             | उच्यते             |
| अवृत         | व्रवीत         | वर्साष्ट            | श्रवोचत                  | अवद्यत                       | वाचयति             | टच्यते             |
| श्रमक्षयत्   | भक्षयेत्       | भद्यात्             | व्यभक्षत्                | श्रमक्षयिष्यत्               | भक्षयति            | भद्यते             |
| अभक्षयत      | <b>गक्षयेत</b> | <b>मक्षयिषी</b> ष्ट | ग्रबंभक्षत               | श्रमक्षिष्यत                 | भक्षयति            | भद्यते             |
| श्रभगत्      | भजेत्          | भज्यात्             | श्रभाक्षीत् ।            | थ्रभच्यत्                    | भाजयति             | भज्यते             |
| श्रभनक्      | भञ्ज्यात्      | भज्यात्             | अभाक्षीत्                | <b>अ</b> भं <del>द</del> यत् | भञ्जयति            | भज्यते             |
| श्रमणत्      | भणेत्          | भण्यात्             | श्रभाणीत् ।              |                              | भाणयति             | भण्यते             |
| श्रमःस्यत    | भत्सयत         | भरसंचिषीष्ट         | <b>अवभ</b> रसंत <b>ः</b> | <b>अ</b> भर्त्सयिष्यत        | भर्स्सयति          | भत्स्यती           |
| अभात्        | भायात्         | भायात्              | अभासीत् ः                | अभास्यत्                     | भापयति             | भायते              |
| थमावत        | भाषेत          | भाविषीष्ट           |                          | <b>यमा</b> थिष्यत            | भाषयति             | भाष्यते            |
| घभासत        | मासेत          | भासिपीष्ट           |                          | व्रभासिष्यत                  | मासगति             | भास्यते            |
| श्रभिक्षत    | भिद्येत        | भिक्षिषीष्ट         |                          | प्रभिक्षिष्यत                | भिक्षयते           | भिच्यते            |
| श्वगिनत्     | भिन्दात्       | भिद्यात्            | •                        | <b>भित्यत्</b>               | भेदयति             | भिद्यते            |
| श्रभिन्दत्   | भिन्देश्       | भिन्धात्            | श्राभन्दीत् ।            | अभिन्दिप्यत्                 | भिन्दयति           | भिन्धते            |

श्रविभेत् श्रमेष्यत् विभीयात् भीयात् श्रमेषात् यभौक्षीत् श्रमोच्यत् अभुनक् भुञ्ज्यात् भुज्यात् भुजीत श्रमोच्यत **अक्षीष्ट** अभुङ्क्त अभुक्त भवेत श्चमविष्यत भ्यात् अभृत् अभवत् श्रभृषिष्यत् अभूषीत् भूषेत् भूष्यात् अभूषत् श्रमार्षीत् श्रमरिष्यत् भरेत भ्रियात् अभरत् स्रथं लिट् लट् लुट धाद भर्ता मृ (३ उ०, पालना ) विमर्ति बभार श्रमिता भ्रम् (१ प०, धूमना) भ्रमति वश्राम भ्रम् (४ प॰, घूमना) श्राम्यति श्रमिता बश्राम भ्रंशिता श्रंश् (१ आ०, गिरना) श्रंशते वश्रंशे भ्रस्ज (६ उ०, भूनना) मृज्जति-ते भ्रष्टा बश्रज्ज वभ्राजे भ्राजिता भ्राज् (१ भ्रा॰, चमकना) भ्राजते मण्ड् (१० २०, सजाना) मण्डयति-ते मण्डयांचकार मण्डयिता मथिता मय् (१ प०, मथना) मथति समाथ मदिता मद् (४ प॰, प्रसन्न होना) माद्यति ममाद मेने मन् (४ आ०, मानना ) मन्यते मन्ता मेने मनिता मन् ( ८ आ०, मानना ) मनुते मन्त्र (१० आ०, मंत्रणा०) मन्त्रयते मन्त्रयांचके मन्त्रयिता मन्यिता मन्य ( ९ प॰, गयना ) मध्नाति ममन्थ मस्ज (६ प०, हुबना ) सज्जति मङ्का समज्ज महिता मह् (१ प॰, पूजा करना ) महति ममाह मा (२ प०, नापना) माति समौ माता समे मा (३ आ०, नापना) मिमीते माता मान् (१ आ॰, जिज्ञासा॰) मीमांसते मीमांसांचके मीमांसिता मान् (१० उ॰, श्रादर॰) मानयति-ते मानयांचकार मानयिता मार् (१० उ०, इ बना) मार्गयति ते मार्गयांचकार मार्गियता मार्ज् (१०३०,साफकरना)मार्जयति ते मार्जयांचकार मार्जियता मिल (६ ४०, मिलना) मिलति-ते मिमेल मेलिता मिश्र् (१० ड०, मिलाना) मिश्रयति ते मिश्रयांचकार मिश्रयिता मिह् ( १ प॰, गीला करना ) मेहति मिमेह मेढा मोल् (१ प॰, घाँख मीचना) मीलति मिमील मोलिता मुमोच मुन् (६ द०, छोड़ना) प०-भुवति मोका मुमुचे मोक्ता **था०**-मुश्रते

भोयते भापयति भोजयति भुज्यते भुज्यते भोजयति भावयति भूयते भूषयति भुष्यते भारयति भ्रियते लोट् लृट् भरिष्यति विभर्तु भ्रमिष्यति भ्राम्यतु भ्रमिष्यति भ्राम्यतु **श्रं**शिष्यते भ्रंशताम् भ्रच्यति भृज्जतु भ्राजिष्यते श्राजताम् मण्डविष्यति मण्डयतु मथिष्यति मथतु मदिष्यति माचतु मंस्यते मन्यताम् मनिष्यते मनुताम् मन्त्रयिष्यते मन्त्रयताम् सन्थिष्यति मध्नातु मङ्दयति सज्जतु महिष्यति महतु मास्यति मातु मास्यते मिमीताम् मीमांसिष्यते मीमांसताम् मानयिष्यति मानयतु मार्गयिष्यति मार्गयत मार्जियप्यति मार्जयत मेलिष्यति मिल्यू मिश्रयिष्यति मिश्रयतु मेच्यति मेहतु मीलतु मीलिध्यति मोच्यति मुश्रतु मोच्यते मुखताम्

| सुच् (१०ड०            | ,मुक्त करन        | ा) मोचयति-ते      | मोचयांचकार       | मोचियता            | मोचियध्यति      | मोचयतु     |
|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------|
| मुद् (१ आ॰            |                   |                   | सुसुदे           | मोदिता             | मोदिष्यते       | मोदताम्    |
|                       |                   | ोना) मूर्च्छति    |                  | मूच्छिता           | मूर्च्छप्यति    | मूर्च्छतु  |
| - '                   | धेलिङ्            | <b>आशोर्लिं</b>   | लुङ्             | लृङ्               | णिच्            | कर्म०      |
|                       | <b>ध्या</b> त्    | <b>भ्रियाद</b>    | भ्रभाषीत्        | श्रमरिष्यत्        | भारयति          | भ्रियते    |
| अभ्रमत् भ्रम          |                   | भ्रम्यात्         | अभ्रमीत्         | <b>अश्रमिष्यत्</b> | भ्रमयति         | भ्रम्यते   |
| अभाम्यत् भा           | •                 |                   |                  | श्रमसिष्यत्        | भुमयति          | भुम्यते    |
|                       | रोत               | ू<br>अंशिषीष्ट    | अर्अशिष्ट        | ^                  | ्र<br>भ्र'शयति  | भूश्यते    |
|                       | ज्जेत्            | भृज्ज्यात्        | अभाक्षीत्        | अभृच्यत्           | <b>भूज्जयति</b> | भुज्ज्यते  |
|                       | ाजेत              |                   | अमृाजिष्ट        | श्रभाजिष्यत        | भाजयति          | भाज्यते :  |
| ^ ^                   | एडयेत्            | भण्डचात्          | <b>अममण्डत्</b>  | श्रमण्डयिष्यत्     | मण्डयति         | मण्डथते    |
| •                     | मथेत्             | मध्यात्           | श्रमयीत्         | श्रमथिष्यत्        | माथयति          | मध्यते     |
| •                     | रा शेत्           | मबात्             | थमदात्           | श्रमदिष्यत्        | मादयति          | मयते       |
| •                     | नन्येत            | मंसीष्ट           | थमंस्त           | श्रमंस्यत .        | मानयति          | मन्यते     |
| श्रमजुत र             | मन्वीत            | मनिषीष्ट          | श्रमत            | श्रमनिष्यत         | मानयति          | मन्यते     |
| _                     | मन्त्रयेत         | मन्त्रयिषीष्ट     | थ्यममन्त्रत      | श्रमन्त्रयिष्यत    | मन्त्रयति       | मन्त्र्यते |
|                       | मध्नीयात्         | मध्यात्           | श्रमन्थीत्       | श्रमन्थिष्यत्      | मन्थयति         | मध्यते     |
|                       | मज्जेत            | मज्ज्यात्         | ग्रमाङ्क्षीत्    | श्रमण् च्यत्       | मज्जयति         | मञ्ज्यते   |
|                       | महेत्             | मह्यात्           | श्रमहीत्         | अमहिष्यत्          | माह्यति         | मह्यते     |
| अमात्                 | मायाद             | मेयात्.           | व्यमासीत्        | श्रमास्यत्         | मापयति          | मीयते      |
| श्रमिमीत              | मिमीत             | मासीष्ट           | श्रमास्त         | ग्रमास्यत          | मापयति          | मीयते      |
| श्रमीमांसत            | मोमां सेत         | मीमांसिषीष्ट      | श्रमीमांसिष्ट    | श्रमीमांसिष्यत     | मीमांसयति       | मीमांस्यते |
| श्रमानयत्             | मानयेत्           | मान्यात्          | श्रमीमनत्        | श्रमानयिष्यत्      | मानयति          | मान्यते    |
| श्रमार्गयत्           | मार्गयेत्         | मार्ग्यात्        | श्रममार्गत्      | अमार्गयिष्यत्      | मार्गयति        | मार्ग्यते  |
| श्रमार्जयत्           | मार्जयेत          | मार्ज्यात्        | अममार्जत्        | खमार्जियप्यत्      | मार्जयति        | मार्ज्यते  |
| श्रमिलत्              | मिलेव             | मिल्यात्          | श्रमेलीत्        | श्रमेलिप्यत्       | मेलयति          | मिल्यते    |
| अमिश्रयत्             | मिश्रयेत          | <b>मिश्र्यात्</b> | श्रमिमिश्रत्     | श्रमिश्रयिष्यत्    | मिश्रयति        | मिश्र्यते  |
| भ्रमेहत्              | मेहेत्            | <b>मिह्या</b> त्  | श्रमिश्रत्       | <b>अ</b> रेच्यत्   | मेहयति 🌷        | मिह्यते    |
| अमीलत्                | मीलेत             | मील्यात           | अमोलीत्          | श्रमेलिष्यत्       | मीलयति          | मील्यते    |
| श्रमुबत्              | मुश्चेत           | मुच्यात्          | <b>ग्रमु</b> चत् | श्रमोत्त्यत्       | मोचयति          | मुच्यते    |
| अभुधत                 | मुश्रेत           | मुक्षीष्ट         | अमुक             | अमोच्यत            | मोचयति          | मुच्यते    |
| च्यमोचयत्.<br>चमोचयत् | गुन्यः<br>मोचयेत् |                   | ग्रमूमुचत्       | श्रमोचियपत्        | मोचयति          | मोच्यते    |
| श्रमोदत               | मोदेत             | मोदिबीष्ट         | अमोदिष्ट         | श्रमोदिष्यत        | मोदयति          | मुचते      |
| अमुर्च्छत्            | मूर्च्छेत्        | मूर्च्छयात्       | अमूर्च्छीत्      | श्रमूच्छिष्यत्     |                 | मूर्च्छवते |
| 4.9.00                | Lank              | 4.0414            | 0                | -                  |                 |            |

अर्थ लिट् लोर् धातु लट् लुट् लुट् मुष् ( ९ प॰, चुराना ) मुख्याति मोधिष्यति मुमोष मोषिता मुख्यातु मुह (४ प॰, मोह में पड़ना) मुह्याते सुमोह मोहिता मोडिप्यति मुह्यतु मृ (६ आ०, मरना) भ्रियते मर्ता मरिष्यति म्रियताम् ममार मृग् (१० आ०, हू दुना) मृगयते मृगयिता मुगयिष्यते मृगयाश्वके मृगयताम् ममार्ज मृज् (२ प०, साफ करना) माष्टि मजिता मजिष्यति मार्घ्ट मृज्(१०उ०,साफ करना)मार्जयति ते मार्जयांचकार मार्जयिता मार्जीयष्यति मार्जयत मृष् (१०७०,क्षमा करना) मर्षयति ते मर्षयां चकार मर्पयिता मर्घयतु मर्षि यच्यति म्ना (१ प॰, मानना) आ + मनति सम्नौ म्नास्यति म्नाता मनतु म्लै (१ प॰, मुरझाना) म्लायति मम्लौ म्लास्यति म्लाता म्लायतु यज् (१ उ०, यज्ञ करना) यक्षति-ते यच्यति इयाज यद्या यज्त यत (१ उ॰, यतन करना) यतते यतिता येते यतिष्यते यतताम् यन्त्र् (१०ड०, नियमित्) यन्त्रयति यन्त्रयांचकार यन्त्रयिता यन्त्रयिष्यति यन्त्रयत यम् (१ प॰, संभोग करना) यमति ययाम यप्स्यति यब्धा यभतु यम् (१ प॰, रोकना) नि + यच्छति ययाम यंस्यति यन्ता यच्छत् यस् (४प०,यत्न करना) प्र + यम्यति ययास यसिता यसिष्यति यस्यतु या (२ प॰, जाना) याति ययौ यास्यति यातु याता याच् (१ ड०, माँगना) प०-याचित याचिता ययाच याचिष्यति याचतु आ०-याचते याचिता याचिष्यते ययाचे याचताम् युज् (४ आ॰, ध्यान लगाना) युज्यते युयुजे योच्यते योक्ता युज्यताम् युज् ( ७ उ॰, मिलाना ) युनीका ययोज योक्ता योच्यति युनक्तु युज् (१० ४०, लगाना) योजयति ते योजयांचकार योजयिता योजयिष्यति योजयतु युध् (४ आ०, लड्ना) युध्यते युयुधे योद्धा योत्स्यते युध्यताम् रक्ष (१ प०, पालन०) रक्षति रक्षिष्यति रस रक्षिता रसतु रच् (१० उ०, बनाना) रचयति-ते रचयांचकार रचयिता रचयिष्यति रचयतु रञ्ज (४ उ०, प्रसन्न होना) रज्यति-ते ररज रङ्ख्यति रङ्का रज्यतु रट् ( १ प॰, रटना ) रटित राटेता रटिष्यति रराट रटतु रम् (१ आ०, रमना) रमते रेमे रंस्यते रन्ता रमताम् रस् (१० ड०, स्वादलेना) रसयति-ते रसयाधकार रसयिता रसयिष्यति रसयतु राज् (१ उ०, चमकना) प०-राजति राजिता राजिष्यति रराव राजतु रेजे राजिष्यते राजिता आ॰-राजते राजताम् विधिलिङ् कर्भ० **आशीर्लि**ङ् लङ् लुङ् णिच् अमुष्णात् मुख्लीयात् **अमोषीत** श्रमोधिष्यत मोषयति मुध्यते मुष्यात् अमुहात् मुखंद मुह्यते श्रमोहिष्यत् मोहयति स्बात श्रमुहत्

| _             |             |             |                     |                       |                 |            |
|---------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| श्रम्रियत     | म्रियेत     | मृषीष्ट     | अमृत                | अमरिष्यत्             | मारगति          | म्रियते    |
| असृगयत        | मृगयेत      | मृगयिषीष्ट  | श्रममृगत            | अमृगयिष्यत            | मृगयति          | मृग्यते    |
| श्रमार्ट् ।   | मृज्यात्    | मृज्यात्    | श्रमार्जीत्         | श्रमाजिष्यत्          | मार्जयति        | मृज्यते    |
| श्रमार्जयत्   |             | मार्ज्यात्  | श्रममार्जत्         | श्रमाजीयध्यत          | मार्जयति        | मार्ज्यते  |
| श्रमर्षयत्    | मर्पयेत्    | मर्ज्यात्   | श्रममर्पत्          | श्चमर्पयिष्यत्        | मर्ययति         | मर्घते     |
| अमनत्         | मनेत्       | म्नायात्    | थम्नासीत्           | श्रम्नास्यत्          | <b>म्नापयति</b> | म्नायते    |
| श्रम्लायत्    | म्लायेत्    | म्लायात्    | थम्लासीत्           | श्रम्लास्यत्          | म्लापयति        | म्लायते    |
| अयजत्         | यजेत्       | इज्यात्     | श्रयाक्षीत्         | श्रयस्यत्             | याजयति          | इज्यते     |
| अयतत          | यतेत        | यतिषीष्ट    | अयतिष्ट             | श्चयतिष्यत            | यातयति          | यत्यते     |
| अयन्त्रयत्    | यन्त्रयेत्  | यन्त्र्यात् | श्रययन्त्रत्        | <b>अयन्त्रयिष्यत्</b> | ्यन्त्रयति      | यन्त्रंयते |
| श्रयभत्       | यमेत्       | यभ्यात्     | श्रयांप्सीत्        | <b>ग्रय</b> प्स्यत्   | याभयति          | यभ्यते     |
| अयच्छत्       | यच्छेत्     | यम्यात्     | श्रयंसीत्           | ञ्चयस्यत्             | नि - यमयति नि   | + यम्यते   |
| श्रयस्यत्     | यस्येत्     | यस्यात्     | श्रयसत्             | <b>अयसिष्यत्</b>      | <b>चायासयते</b> | यस्यते     |
| <b>अ</b> यात् | यायात्      | यायात्      | <b>अयासीत्</b>      | श्रयास्यत्            | यापयति          | यायते      |
| श्रयाचत्      | याचेत्      | याच्यात्    | श्रयाचीत्           | श्रयाचिष्यत्          | याचयति          | याच्यते    |
| अयाचत         | याचेत       | याचिषीष्ट   | श्रयाचिष्ट          | अयाचिष्यत             | 39              | ,,         |
| श्रयुज्यत     | युज्येत     | युक्षीष्ट   | श्रयुक              | व्ययोद्यत             | योजयति          | युज्यते    |
| अयुनक्        | युञ्ज्यात्  | युज्यात्    | अयुजत्              | श्रयोद्ध्यत्          | 32              | 33         |
| अयोजयत्       | योजयेत्     | योज्यात्    | श्रयूयुजत्          | अयोजयिष्यत्           | "               | "          |
| श्रयुध्यत     | युध्येत     | युत्सीष्ट   | <b>अयुद</b>         | श्रयोत्स्यत           | योधयति          | युध्यते    |
| अरक्षत्       | रचेत्       | रच्यात्     | <b>अर</b> क्षीत्    | श्चरक्षिष्यत्         | रक्षयति         | रच्यते     |
| <b>अरचयत्</b> | रचयेत्      | रच्यात्     | अररचत्              | अरचिंगण्यत्           | रचयति           | रच्यते     |
| ऋरज्यत्       | रज्येत्     | रज्यात्     | <b>अराङ्</b> क्षीत् | अरङ्क्यत्             | रजयति           | रंज्यते    |
| भरटत्         | रटेत्       | रव्यात्     | <b>अरटीत्</b>       | श्चरिष्यत्            | राटयति          | रव्यते     |
| श्चरमत        | रमेत        | रंसीष्ट     | श्चरंस्त            | श्चरंस्यत             | रमयति           | रम्यते     |
| श्चरसयत्      | रसयेत्      | रस्यात्     | अररसत्              | <b>अर</b> सियष्यत्    | रसयति           | रस्यते     |
| <b>अराजत्</b> | राजेत्      | राज्यात्    | अराजीत्             | श्रराजिप्यत्          | राजयति          | राज्यते    |
| अराजत         | राजेत       | राजिषीष्ट   | श्र राजिष्ट         | श्रराजिष्यत           | 23              | 22         |
| धातु          | खर्य        | लर्         | लिस्                | लुट्                  | लृट्            | लोट्       |
| राध्(५प       | ,पूरा करना  | ) था + राष् | नोति रराध           |                       | रात्स्यति       | राष्ट्रीतु |
|               | शब्द करन    | _           | रुराव               | रविता                 | रविष्यति        | रौतु       |
|               | ०,श्रच्छा ल | -           | <b>रु</b> क्चे      | रोचिता                | रोचिष्यते       | रोचताम्    |
| -             | ा॰, रोना )  |             | करोद                | रोदिता                | रोदिष्यति       | रोदितु     |
|               | ॰, रोकना)   |             |                     | रोद्धा                | रोत्स्यति       | रुणद्धु    |
|               | ,           |             |                     |                       |                 | 7.         |

आ०-रुम्धे रुरुधे रोद्धा रोत्स्यते रुन्धाम् रुष् (४ प॰, हिंसा करना) रुष्यति करोष रोषिता (ष्टा) रोषिष्यति रुष्युतु रह् (१ प०, उगना) रोहति ररोह रोडा रोच्यति रोहतु ह्प (१०उ०,हप बनाना) हपयति-ते हपयांचकार हपयिता रूपयिष्यति रूपयतु लक्ष् (१० उ०, देखना) लक्षयति-ते लक्षयांचकार लक्षयिता लक्षयिष्यति' लक्षयतु लग् (१ प॰, लगना) लगति **ख**गिता लगिष्यति लगतु ललाग लङ्घ् (१आ०,लाँघना)उत् + लङ्गते ललङ्गे लंबिता लंबिष्यते लंघताम् लङ्घ् , १०उ०, लाँघना। लंघयति-ते लंघयांचकार लंघयिता लंघिष्यति **लंघ**यतु लड्(१०उ०,प्यार करना लाडयति-ते लाडयांचकार लाडियता लांडियप्यति लाडयतु लिपता लपिष्यति लप् (१ प ), बोलना ) लपति लपतु ललाप लम् (१ आ०, पाना ) लभते लेभे लप्स्यते लभताम् लन्धा लम्बिता सम्ब् (१ आ०, सरकना) सम्बते लम्बिष्यते ललम्बे लम्बताम् लिवता लष् (१ उ०, चाहना) लपति-ते लिष्यति लषतु ललाष लसिता लस् (१प०,शोभित होना) वि + लसति ललास लसिष्यति लसतु स्मृ (स्फ्ज् , ६ आ ०,लिजत होना)लजते ललज्जे लजिता लिज्यते लजताम् लेखिष्यति लिखतु लिख (६ प॰, लिखना) लिखति लिलेख लेखिता लेप्स्यति लिप (६ उ॰, लीपना) लिम्पति-ते लिलेप लिम्पत् लेप्ता लेच्यति लेड लिह (२ उ०, चाटना) लेडि लिलेह लेढा लेष्यति लीयताम् स्री (४ आ॰, स्रीन होना) स्रीयते लिल्ये लेता लुलोट लुट् (१ प॰, लोटना ) लोटति लोटिता होटिष्यति लोरतु लुड् (१प॰,बिलोना) ग्रा + लोडति लुलोड लोडिता लोडिष्यति लोडतु लुप् (४ प॰, लुप्त होना) लुप्यति लोपिता लोपिष्यति लुप्यतु लोभिता लभिष्यति लुम् (४ प॰,लोभ करना) लुभ्यति लुलोभ लुभ्यतु लविता लू ( ९ व॰, काटना ) लुनाति लुलाव लविष्यति लुनातु लोक् (१ आ१, देखना) लोकते लुलोके लोकिष्यते लोकिता लोकताम् कर्म ॰ याशीलिंड् लुङ् णिच् विधिलिङ लुङ् राधयति राध्यते श्रराकोत् राध्नुयात् श्ररात्सीत् श्ररात्स्यत् राध्यात् रूयते रावयति अरावीत् अरविध्यत् अरौत स्यात् ख्यात् **रु**च्यते अरोचिष्ट अरोचिष्यंत रोचयते रोचेत रोचिषीष्ट अरोचत **रु** यते **अरोदिप्यत्** रोदयति अरोदोत् रुवात् च्यात् श्रारदत् रोधयति रुध्यते श्च रोत्स्यत् रुन्धात् **रु**अगत् अरुधत् श्ररणत् रुध्यते रोधयति सन्धीत रुत्सीष्ट **अरो**त्स्यत श्चरुन्ध अरुद रप्यते कृष्येत् श्ररोविष्यत् रोषयति अरुष्यत् रुष्यात् श्रम्बत् रुह्यते रोहयति त्रारोहत् रोहेत श्चरोच्यत् च्यात् अस्सत्

|                | _               |                     |                 |                     |                 |              |
|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------|
| अरूपयत्        | रूपयेत्         | रूपात्              | श्रक्षपत्       | श्ररूपयिष्यत्       |                 | रूपते        |
| श्रलक्षयत्     | लक्षयेत्        | लच्यात्             | ग्रनलक्षत्      | <b>अलक्षयिष्यत्</b> | लक्षयति         | लच्यते       |
| ञ्चलगत्        | <b>लगेत्</b>    | ल्म्यात्            | अलगीत्          | श्रलगिष्यत्         | लगयति           | ल्ज्यते      |
| श्रलंघत        | लंघेत           | लंघिषीष्ट           | अलंघिष्ट        | ञ्चलंघिष्यत         | लं <b>घ</b> यति | लंघ्यते      |
| श्चलंघयत्      | लंघयेत्         | लंघ्यात्            | श्रुलंबत्       | <b>अलंघ</b> यिष्यत् | लंघयति          | र्लंध्यते    |
| श्रलाख्यत्     | लाडयेत्         | लाङ्यात्            | <b>अलोल</b> डत् | <b>अलाडिय</b> ष्यत् | लाडयति          | लाञ्चते      |
| श्रलपत्        | लपेत्           | ल्यात्              | ञ्चलपीत्        | <b>यल</b> िष्यत्    | <b>ळापयति</b>   | लप्यते       |
| अलभत           | <b>ल्येत</b>    | लप्सीष्ट            | अलब्ध           | अलप्यत              | लम्भगति         | लभ्यते       |
| अलम्बत         | स्रम्येत        | लम्बिषीष्ट          | श्रलम्बिष्ट     | ग्रलम्बिष्यत        | लम्बयति         | कम्ब्यते     |
| अलपत्          | लषेत्           | लब्यात्             | अलबीत्          | श्रलिष्यत्          | लाषयति          | रूपते        |
| <b>अल्सत्</b>  | <b>छसेत्</b>    | <del>लस्</del> यात् | ञलसीत्          | श्रलसिष्यत्,        | <b>छासयति</b>   | <b>स्थित</b> |
| श्रलजत         | लञ्जेत          | लिबपीष्ट            | अलबिष्ट         | अलिजप्यत            | लज्जयति         | स्रज्ज्यते   |
| श्रलिखत्       | िलखेत्          | लिख्यात्            | <b>अलेखीत्</b>  | <b>अलेखिम्य</b> त्  | लेखयति          | िरुख्यते     |
| ञ्चलिम्पत्     | <b>लिम्पेत्</b> | लिप्यात्            | <b>अ</b> लिपत्  | श्रलेप्स्यत्        | लेपयति          | िक्षप्यते    |
| अलेट्          | लिहपात्         | लिह्यात्            | श्राकेशत्       | <b>अलेच्यत्</b>     | लेहयति          | लिह्थते      |
| श्रलीयत        | लीयेत           | लेषीष्ट             | <b>अ</b> लेष्ट  | श्रलेष्यत           | लाययति          | लीयते        |
| <b>अलोटत्</b>  | स्रोटेत्        | लुट्यात्            | अलोटीत्         | <b>अलोटिष्यत्</b>   | स्रोटयति        | लुव्यते      |
| <b>अलो</b> डत् | लोडेत्          | लुड्यात्            | <b>अलोडीत्</b>  | <b>अलोडिष्यत्</b>   | <b>लोडयति</b>   | लुडचते       |
| श्रलुप्यत्     | लुप्येत्        | लुप्यात्            | अलुपत्          | श्रलोपिष्यत्        | लोपयति          | लुप्यते      |
| अलुभ्यत्       | लुभ्येत्        | लुभ्यात्            | <b>अलो</b> भीत् | श्रलोभिष्यत्        | लोभयति          | लुभ्यते      |
| अलुनात्        | लुनीयात्        | लूयात्              | ञ्चलावीत्       | <b>अलविष्यत्</b>    | लावयति          | लूयते        |
| भलोकत          | लोकेत           | स्रोकिषोष्ट         | अलोकिष्ट        | श्रलोकिष्यत         | लोकयति          | लोक्यते      |
| धातु           | श्चर्य          | स्ट्                | लिट्            | लुद्                | बर्             | स्रोट्       |
| बच् (१०        | उ॰, बाँचन       | ा) वाचयति           | वाचयांचक        | र बाचियता           | वाचियव्यति      | बाचयतु       |
|                |                 | ना)बञ्चयते          |                 | _                   | बञ्चयिष्यते     | वञ्चयताम्    |
|                | । बोलना)        | वदति                | <b>उदाद</b>     | वदिता               | वदिष्यति        | बदतु         |
|                |                 | करना) वन्द          | ते ववन्दे       | वन्दिता             | वन्दिष्यते      | वन्दताम्     |
| •              | उ॰, बोना)       | चपति-ते             | <b>उवाप</b>     | वसा                 | वप्स्यृति       | वपतु         |
|                | १०, उगलना       |                     | ववास            | वभिता               | वमिष्यति        | वसतु         |
|                | प॰, रहना)       |                     | उवास            | वस्ता               | वत्स्यति        | वसतु         |
|                | उ॰, ढोना)       | बहति-ते             |                 | वोढा                | वच्यति          | बहतु         |
|                | ०, हवा चल       |                     | ववी             | वाता                | वास्यति         | वातु         |
|                |                 | ा) बाञ्छति          |                 | वाञ्चिता            | बाञ्छिष्यति     |              |
|                | प॰, जानना       |                     | विवेद           | वेदिता              | वेदिष्यति       | वेतु         |
| 148 14         | 7-1 011-1-11    | 7 41/1              |                 |                     |                 | •            |

| विद् (४ इ  | पा॰, होना)        | विद्यते           | विविदे          | वेत्ता              | वेत्स्यते              | विद्यताम्        |
|------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|------------------------|------------------|
| विद् (६ व  | s॰, पाना)         | विन्दति           | त्ते विवेद      | वेदिता              | वेदिष्यति              | विन्दतु          |
|            |                   |                   |                 | याञ्चके वेदयित      |                        | वेदयताम्         |
|            | प॰, घुसना)        |                   |                 |                     | वेच्यति                | विशतु            |
|            | उ॰, ब्याप्त ह     |                   |                 |                     | वेच्यति                | वेवेष्टु         |
| -          |                   |                   |                 |                     | जयिता वीजयिष्यति       | वीजयतु           |
| . •        | , चुनना )         |                   |                 | बरिता               | चरिष्यति               | बृणातु           |
| बु (९ आ    | ॰, छाँदना)        | बुणीते            | बन्ने           | वरिता               | वरिष्यते               | <b>वृ</b> णीताम् |
| बु (१० उ   | ०, हटाना, र       | डकना) वार         | पति-ते वा       | रयांचकार वार        | येता वारियध्यति        | वारयतु           |
| वृज् (१०   | <b>ट॰,</b> छोद्ना | ) वर्जयति         | ते वर्जयां      | वकार वर्जयिता       | वर्जयिष्यति            | वर्जयतु          |
|            |                   |                   |                 | वर्तिता             | वर्तिध्यते             | वर्तताम्         |
| बुध् (१ अ  | ११०, बदना)        | वर्धते            | ववृधे           | वर्धिता             | वर्धिष्यते             | वर्धताम्         |
| वृष् (१ प  | ०, बरसना)         | वर्षति            | ववर्ष           | वर्षिता             | - वर्षिध्यति           | वर्षतु           |
| वे (१ उ०   | , युनना)          | वयति-ते           | ववौ             | वाता                | वास्यति                | वयतु             |
| वेप् (१ छ  | ॥०, कॉंपना)       | वेपते             | विवेपे          | वेपिता              | वेपिष्यते              | वेपताम्          |
| वेष् (१ इ  | ग॰, घेरना)        | वेष्टते           | बिवेष्टे        | वेष्टिता            | बेष्टिष्यते            | वेष्टताम्        |
| व्य (१ इ   | मा॰, दुखित        | होना) व्यय        | ाते विव्यव      | में व्यथिता         | व्यथिष्यते             | व्ययताम्         |
| व्यध् (४   | प॰, बींधना        | ) विष्यति         | विव्याध         | व व्यद्धा           | व्यत <del>स्</del> यति | विध्यतु          |
|            | ॰, जाना)          | परि +             | वजित वव         | ाज त्रजिता          | त्रजिष्यति             | <b>র</b> সন্ত    |
| কছ         | विधिलिङ्          | <i>भाशी</i> लिंड् | लुङ्            | लृङ्<br>अवाचयिष्यत् | णिच्                   | कर्म०            |
|            |                   |                   |                 |                     |                        | वाच्यते          |
| अवखयत      |                   |                   |                 | श्रवञ्चयिष्यत       |                        | वञ्च्यते         |
| श्रवदत्    | बदेत              |                   |                 | <b>अवदिष्यत्</b>    | वादयति                 | <b>उ</b> ग्रते   |
| श्चवन्दत   |                   |                   |                 | श्रवन्दिष्यत        |                        | वन्यते           |
| श्रवपत्    | वपेत्             |                   |                 | अवप्स्यत्           | वापयति                 | उप्यते           |
| श्रवमत्    |                   |                   | _               | अवभिष्यत्           | वमयति                  | वम्यते           |
| श्रवसत्    |                   |                   |                 | •                   | वासयति                 | डब्यते           |
| अवहत्      | वहेत्             | उह्यात् ३         |                 |                     | वाह्यति                | उह्यते           |
| श्रवात्    | वायात्            | वायात् अ          | वासीत्          | अवास्यत्            | वापयति                 | वायते            |
| श्रवाञ्छत् | वाञ्चेत्          | बाञ्छयात् व       | <b>यवाञ्छीत</b> | (अवाञ्छिष्यत्       | वाञ्छयति               | वाञ्छयते         |
| अवेत्      |                   | विद्यात् अ        |                 | अवेदिष्यत्          | वेदयति                 | वियते            |
| श्चविद्यत  |                   | वित्सीष्ट श्र     |                 | <b>अ</b> वेत्स्यत   | "                      | 27               |
| अविन्दत्   | विन्देत्          | विद्यात् अ        |                 |                     | ,,                     | 23               |
| त्र्यवेदयत | वेदयेत            | वेदियषीष्ट श      | पवीविदत         | श्चवेद्यिष्यत       | 33                     | 31               |
|            |                   |                   |                 |                     |                        |                  |

| <b>अविशत्</b> | विशेत्              | विश्यात् श्र       | विक्षत् श्र   | वेच्यत              | वेशयति          | विश्यते         |
|---------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| श्रवेवेट्     | वेविष्यात्          | विष्यात् अ         | विषत् ऋ       | वेच्यत्             | वेपयति          | विष्यते         |
| श्रवीजयत्     | वीजयेत्             | वीज्यात् ऋ         | बोविजत् श्र   | वीजयिष्यत्          | वीजयति          | बोज्यते         |
| श्रमुणोत्     | बृणुयाद्            | वियात् श्रव        | गरीत् अव      | वरिष्यत्            | वारयति          | त्रियते         |
| श्रवुणीत      | बृणीत               | बृषीष्ट बार        | रिष्ट अ       | वरिष्यत             | 2)              | ,,              |
| श्रवारयत्     | वारयेत्             | वार्यात् अव        | विरत् अव      | वारियष्यत्          | n               | 33              |
| श्चवजयत्      | वर्जयेत्            | वज्यति अव          | तिवृजत् अव    | र्जियिष्यत्         | वर्जयति         | वर्ज्यते        |
| श्रवर्तत      | वर्तेत              | वर्तिषीष्ट अ       | वर्तिष्ट अव   | <b>विष्यत</b>       | वर्तयति         | <b>बृ</b> त्यते |
| श्चवर्धत      | वर्धेत              | वर्धिषीष्ट श्र     | वर्धिष्ट श्रव | र्धिंग्यत           | वर्धयति         | बृध्यते         |
| श्चवर्षत्     | वर्षेत्             | बुष्यात् अ         | वर्षीत् अव    | र्षिष्यत्           | वर्षयति         | बृध्यते         |
| श्रवयत्       | बयेत्               | कयात् अ            | वासीत् अव     | वास्यव्             | <b>बाययति</b>   | ऊयते            |
| <b>अवेपत</b>  | वेपेत               | वेपिषीष्ट अ        | वेपिष्ट आं    | वेपिष्यत            | वेपयति          | वेप्यते         |
| ञ्चवेष्टत     | वेष्टेत             | वेष्टिषीष्ट अ      | वेष्टिष्ट अ   | वेष्टिप्यत          | वेष्टयति        | वेष्टयते        |
| ञ्चन्ययत      | व्यथेत              | व्यथिषीष्ट उ       | व्यियष्ट श्र  | व्यथिष्यत           | <b>व्य</b> थयति | व्यथ्यते        |
| श्रविध्यत्    | विध्येत्            | विध्यात् इ         | व्यात्सीत्:   | <b>अ</b> व्यन्स्यत् | व्याधयति        | विध्यते         |
| श्रवजत्       | वजेत्               | व्रज्यात् इ        | ावाजीत् य     | प्रव्रजिष्यत्       | त्राजयति        | व्रज्यते        |
| धातु          | अर्थ                | लट्                | ब्धिट्        | लुट्                | लृट्            | लोट्            |
| शक् (५ प      | ॰, सकना)            | शक्नोति            | হাহান্ক       | शका                 | शच्यति          | शक्नोतु         |
| •             |                     | करना) शङ्कते       |               | शङ्किता             | शक्किष्यते      | शङ्कताम्        |
| शप्(१ उ       | ०, शाप देव          | ना) शपति-ते        | शशाप          | शप्ता               | शप्स्यति        | शपतु            |
| •             |                     | ोना) शाम्यति       |               | शमिता               | शमिष्यति        | शाम्यदु         |
| शंस् (१ प     | ॰, प्रशंसा          | करना) प्र+३        | ांसति शरां    | स शंसिता            | शंसिष्यति       | शंसतु           |
| शास् (२ व     | <b>१०, शिक्षा</b> ं | देना) शास्ति       | शशास          | शासित               | ा शासिष्यति     | शास्तु          |
| शिक्ष (१ व    | प्रा॰, सीख          | ना) शिक्षते        | शिशिचे        | शिक्षित             | । शिक्षिष्यते   | शिक्षताम्       |
| शो (२ अ       | ा॰, सोना)           | शेते               | शिश्ये        | शयिता               | शयिष्यते        | शेताम्          |
| शुच् (१ प     | o, शोक क            | रना) शोचित         | ग्रुशोच       | शोचिता              | शोचिष्यति       | शोचतु           |
|               |                     | ना) शुध्यति        | _             | शोद्धा              | शोत्स्यति       | शुभ्यतु         |
| शुभ् (१       | आ०, चमक             | न्ना)शोभते         | शुशुमे        | शोभित               | ा शोभिष्यते     | शोभताम्         |
| - 1           |                     | ) शुप्यति          |               | शोधा                | शोच्यति         | शुप्यतु         |
|               |                     | ) भ्रणाति          | शशार          | शरिता               | शरिष्यति        | भ्रणातु         |
|               | , छीलना)            |                    | शशौ           | शावा                | शास्यति         | श्यतु           |
| अम् (४ प      | ०, श्रम कर          | (ना) श्राम्यति     | राश्राम       | श्रमिता             | श्रमिष्यति      | थाम्यतु         |
| श्रि (१ उ     | ॰, आश्रय त          | ब्रेना) श्राश्रयम् | ते ते शिथा    | य श्रयिता           | श्रयिप्यति      | श्रयदु          |

**भ्रुणोत** 

श्लाघताम

श्लिष्यतु

श्वसितुः

ष्ठीवतुः

सजतु

सीद्तु

सहताम्

सिनोतु

सिंचतु

सिध्यतु

सीव्यत

सुनोतु

सूताम् कर्म॰

शक्यते

शंक्यते

शप्यते

शम्यते

शस्यते

शिष्यते

शिच्यते

श्ययते

**ध्युच्यते** 

शुध्यते

शुभ्यते

शुष्यते

शीयते

शायते

थ्रम्यते

श्रीयते

श्रूयते

श्लाध्यते

श्लिष्यते

श्र (१ प०, सुनना) श्रणोति शुश्राव श्रोष्यति श्रोता रलाष् (१ आ०,प्रशंसा करना) रलाघते शरलाघे श्लाघिता श्लाधिष्यते रिलव् (४ प॰, ग्रालिंगंन॰) रिलप्यति शिरलेव श्लेष्टा श्लेच्यति श्वस् (२ प॰, साँस लेना) श्वसिति श्वसिता श्वसिष्यति शश्वास नि + छोवति तिष्ठेव ष्ट्रेविता **ब्रेवि**ष्यति ष्ट्रीव (१ प०, शुक्रना) सज् (१ प॰, मिलना। सङ्ख्यति सजित सङ्का ससज सद् (१ प॰, बैठना) नि + सोदित ससाद सत्स्यति सत्ता सहिष्यते सहते सेहे सहिता सहू (१ आ०, सहना) सेता सेष्यति सि (५ उ०, बाँधना) सिनोति सिषाय सेच्यति सिंचति-ते सिषेच सेका सिच् (६ उ॰, सींचना) सिघ् (४ प०, पूरा होना) सिध्यति सिषेध सेद्धा सेत्स्यति सीव्यति सेविता सेविष्यति सिषेव सिव् (४ प॰, सीना) सुनोति सोता सोष्यति सु ( ५ स०, निचोड्ना) स्वाव सविष्यते सुते सविता स् (२ आ०, जन्म देना) सुषुवे याशीर्लिं लुङ् णिच् विधिलिङ् लुङ् लङ शाक्यति अशक्तोत् शक्तुयात् शक्यात् अशंकत् अशच्यत् शंकेत शंकिषीष्ट अशंकिष्ट **अशंकिष्यत** शंकयति **अशंकत** शपेत् श्रशाप्सीत् शपयति श्रशप्यत् शप्याव अशपत् शाम्येत् अशमत् अशमिष्यत् शमयति अशाम्यत् शम्यात् शंसेत् शंस्यात् **यशं**सीत **अशं**सिष्यत् शंसयति अशंसत् **अशासिष्यत्** शासयति अशिषद अशात शिष्यात शिष्यात ऋशिक्षत शिचेत शिक्षिषीष्ट अशिक्षिष्ट श्राशिष्यत शिक्षयति अशेत शयोत शयिषीष्ट श्रशयिष्यत शाययति श्वशयिष्ट शोचेत **अशोचोत्** अशोचिष्यत् शोचयति अशोचत् शुच्यात् शोधयति शुध्येत् श्रशोत्स्यत अशुप्यत् अशुधत् शुप्यात् अशोभिष्ट शोभेत श्रशोभिष्यत शोभयति अशोभत शोभिषीष्ट शुष्येत् अशोद्यत् शोषयति शुष्यात् भ्रशुषत् अशुष्यत् श्रणीयात् शीर्यात् **अशरिष्यत्** शारयति अश्रणात् श्रशारीत् शाययति श्येत् श्रशासीत् अश्यत् शायात् अशास्यत श्रमयति भाम्येत **श्रश्रमिष्यत्** अभाम्यत श्रम्यात् अश्रमत् श्रयेत् अभयत् श्रीयात् श्रशिश्यत् अश्रयिष्यत् श्राययति **अ**श्र्णोत अश्रौपीत् श्रश्रोध्यत् श्रावयति श्णुयात् श्रयात् रलायेत रलाधिषीष्ट अरलाधिष्ट श्चरलाधिष्यय रलाघयति अश्लाघत अश्लिप्यत् श्लिष्येत् श्लेषयति श्लिष्यात् अश्लिक्षत अश्लेच्यत्

| श्रश्वसीत्     | श्वस्यात्                               | श्वस्यात्                 | श्चरवसीत्.                | श्चश्वसिध्यत्      | श्वासयति                        | श्वस्यते            |
|----------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|
| श्रष्ठीवत्     | ष्ठीवेत्                                | <b>छी</b> न्यात्          | अष्टेंबीत्                | अष्टेविध्यत्       | ष्ट्रेवयति                      | ष्टीव्यते           |
| श्चसजत्        | सजेत्                                   | सज्यात्                   | श्रसाङ्क्षीत              |                    |                                 | सज्यते              |
| श्रसोदत्       | सीदेत्                                  | संचात्                    | श्रसदत्                   | श्रसत्स्यत्        | सादयति                          | संयते               |
| असहत           | सहेत                                    | सहिषीष्ट                  | असहिष्ट                   | ग्रसहिष्यत्        | साह्यति                         | सह्यते              |
| ग्रसिनीत्      | सिजुयाद                                 | सीयात्                    | असैषीत्                   | असेप्यत्           | साययति                          | सीयते               |
| श्रसिंचद्      | सिंचेत्                                 | सिच्यात्                  | ग्रसिचत्                  | श्रासेच्यत्        | सेचयति                          | सिच्यते             |
| श्रसिध्यत्     | सिध्येत.                                | सिध्यात्                  | असिधत्                    | श्रसेत्स्यत्       | साधयति                          | सिध्यते             |
| श्रसीव्यत्     | सीब्येत्                                | सीव्यात्                  | श्रसेवीत्                 | असेविष्यत्         | सेवयति                          | र्स:व्यते           |
| श्रमुनोत्      | सुनुयात्                                | स्याद                     | व्यसावीत्                 | ग्रसोष्यत्         | सावयति                          | स्यवे               |
| असुत<br>श्रसूत | युवीत                                   | सविषोष्ट                  | असविष्ट                   | असविष्यत           | सावयति                          | स्यते               |
| धातु           | श्चर्य                                  | लट्                       | लिट्                      | लुट्               | लृट्                            | श्रीट्              |
|                |                                         | ना)सूचयति                 |                           |                    | सूचियवाति                       | स्चयतु              |
|                | , सरकना)                                |                           | ससार                      | सर्ता              | सरिष्यति                        | सरतु                |
|                | ०, बनाना)                               |                           | ससर्ज                     | হ্মদ্রা            | स्रस्यति                        | सुजतु               |
|                | ा॰, सेवा॰)                              |                           | सिषेवे                    | सेविता             | सेविष्यते                       | सेवताम्             |
|                | •, <b>स्तु</b> ति•)ः                    | -                         | तुष्टाव                   | स्तोता             | स्तोष्यति                       | स्तौतु              |
|                | ॰, रकना)।                               |                           | तस्यी                     | स्याता             | स्यास्यति                       | तिष्ठत              |
| -              | ा॰, नहाना)                              |                           | सस्नी                     | स्नाता             | स्नास्यति                       | स्नातु              |
|                |                                         | करना) स्प                 |                           | स्पर्धिता          | स्पर्धिष्यते                    | स्पर्धताम           |
|                | प॰, छूना)                               |                           | पस्पर्श                   | स्त्रष्टा          | स्प्रद्यति                      | स्पृशतु             |
| •              | पण, छूना)<br>उ०, चाहर                   |                           |                           | ार स्पृह्यिता      | स्पृहयिष्यति                    |                     |
| -              | प्रा॰, सस्कर                            |                           | सिस्मिये                  |                    | रहराय जार<br>स्मेष्यते          | रहरू ५४<br>स्मयताम् |
| •              | वाण संस्कर<br>०, सोचना)                 |                           | सस्मार                    | स्मर्ता            | स्मरिष्यति                      | स्मख                |
|                | आ०, बहर                                 |                           | सस्यन्दे                  | स्यन्दिता          | स्यन्दिष्यते                    | स्यन्दताम           |
|                | आ॰, सरका<br>आ॰, सरका                    |                           | सस्रंसे                   | स्रंसिता           | <b>झंसिष्यते</b>                | श्रंसताम्           |
|                |                                         | गा) ससत<br>इलना) स्रवति   |                           | स्रोता             | स्रोप्यति                       | <b>स्वतु</b>        |
|                |                                         |                           |                           | स्वप्ता            | स्वप्स्यति                      | स्वपिद्व            |
| स्वप् (२ )     | प॰, सोना) ।<br>।॰, मारना)               | त्यापात<br>इन्ति          | सुप्वाप<br>जघान           | . स्वता<br>हन्ता   | रप <sup>र</sup> पात<br>इनिष्यति | हन्तु               |
|                | पः, हँसना)                              |                           | जहास                      | हसिता              | इसिष्यति                        | इसतु                |
|                | पा, हसमा)<br>०, हो <mark>ड</mark> ना) र |                           | जहाँ                      | हाता               | हास्यति                         | जहातु               |
| हा (२ प        | . अक्रिया) <i>र</i>                     | प्रहास<br>स्टबा) हिन्नस   |                           | हिंसिता<br>हिंसिता | हिंसि <b>ष्य</b> ति             | हिनस्तु             |
|                |                                         | हरना) हिन€<br>स्र\ क्लोनि | त ।जाह्य<br>जुहा <b>व</b> | होता               | होष्यति<br>-                    | जहोत्र              |
| 9 '            | ०, यज्ञ कर                              |                           |                           | हपिता              | हाज्यात<br>हर्षिष्यति           | इब्ब <u>त</u>       |
| हुष् ( ४       | प॰, खुश ह                               | ना ) इप्यति               | जहर्षे                    | हापता              | हामन्यात                        | केल्ला              |

| हु (२ आ          | o, छिपाना )     | अप + हुते     | जुहुवे                | ह्रोता                 | होध्यते        | बुताम्          |
|------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------------|----------------|-----------------|
| हस् (१०          | ा॰, कम होन      | ा ) इसति      | जहास                  | हसिता                  | हसिष्यति       | हसतु            |
| ही (३ प          | , ळजाना )।      | <b>जिहेति</b> | जिह्नाय               | हेता                   | हेष्यति        | <u> </u>        |
| हें (१ उ०,       | बुलाना आ        | +) श्राह्वयति |                       | आह्वाता                | श्राह्यस्यति   | <b>आह्</b> यतु  |
| सङ्              | विधिलिङ्        | आशीर्लक्      | लुङ्                  | लृह्                   | णिच्           | कर्मवाच्य       |
| ग्रस्चयत्        | स्चयेत्         | सूच्यात्      | <b>अस्</b> सुचत्      | श्रसुचियष्यत्          | स्चयति         | सूच्यते         |
| थसरत्            | सरेत्           | स्रियात्      | असार्षीत्             | <b>असरिष्यत्</b>       | सारयति         | खियते           |
| अस्जत्           | सुजेत्          | सुज्यात्      | असाक्षीत्             | असद्यत्                | सर्जयति        | सुज्यते         |
| श्रसेदत          | सेवेत           | सेविषीष्ट     | असेविष्ट              | <b>भ्र</b> सेविष्यत    | सेवयति         | संब्यते         |
| श्रस्तौत्        | स्तुयात्        | स्त्यात्      | श्रस्तावीत्           | श्रस्तोष्यत्           | स्तावयति       | स्तुयते         |
| ञ्चतिष्ठत्       | तिष्ठेत्        | स्थेयात्      | अस्याव्               | अस्थास्यत्             | स्थापयति       | स्योयते         |
| अस्नात्          | स्तायात्        | स्नायात्      | <b>अस्नास</b> ।त्     | <b>अस्नास्यत्</b>      | स्नपयति        | स्नायते         |
| <b>अस्</b> पर्थत | स्पर्धेत        | स्पर्धिषीष्ट  | ञस्पर्धिष्ट           | श्चस्पिध्यत            | स्पर्धयति      | स्पर्धते        |
| अस्पृशत्         | स्पृशेद         | स्पृश्यात्    | <b>अस्</b> श्राक्षीत् | थास्त्रच्यत्           | स्पर्शयति      | स्पृश्यते       |
| अस्पृह्यत्       | स्पृह्येत्      | सृद्यात्      | श्रपस्पृहत्           | अस्यृहियध्यत्          | स्पृहयति       | स्पृद्यते       |
| सस्मयत           | स्मयेत          | स्मेषीष्ट     | <b>अस्मे</b> ष्ट      | श्रस्मेष्यत            | स्माययति       | स्मीयते         |
| अस्मरत्          | स्मरेत्         | स्मर्यात्     | अस्मार्थीत्           | श्चस्मरिष्यत्          | स्मारयति       | स्मर्यते        |
| श्रस्यन्दत       | स्यन्देत        | स्यन्दिषीष्ट  | <b>अस्य</b> न्दिष्ट   | <b>ग्रस्यन्दि</b> प्यत | स्यन्दयति      | स्यन्यते        |
| अलंसत            | संसेत           | संसिषीष्ट     | <b>असं</b> सिष्ट      | <b>श्रस्नं</b> सिष्यत  | स्रंसयति       | <b>सं</b> स्यते |
| अस्रवत्          | स्रवेत्         | स्यात         | श्रमुखुवत्            | श्रह्मोध्यत्           | स्रावयति       | स्र्यते         |
| अस्वपीत्         | स्वप्याद        | सुप्यात्      | <b>अस्वा</b> प्सीत्   | अस्वप्स्यत्            | स्वापयति       | सुप्यते         |
| ब्रहन्           | हन्यात्         | बध्यात्       | भवधीत्                | श्रहनिष्यत्            | <b>घातय</b> ति | हन्यते          |
| बहसत्            | इसेत्           | इस्यात्       | श्रहसीत्              | श्रहसिष्यत्            | हासयति         | हस्यते          |
| श्रजहात्         | जह्यात्         | हेयात्        | <b>अ</b> हासीत्       | श्रहास्यत्             | हापयति         | हीयते           |
| श्रहिनत्         | हिंस्वात्       | हिंस्यात्     | श्रहिंसीत्            | <b>अ</b> हिंसिध्यत्    | हिंसयति        | हिंस्यते        |
| श्रगुहोत्        | जुहुयात्        | हूबात्        | श्रहौष.त्             | श्रहोध्यत्             | हावयति         | <b>हू</b> यते   |
| ब्रहृष्यत्       | हृष्येत्        | ह्यात्        | श्रह्षत्              | श्रहविष्यत्            | हर्षयति        | हृष्यते         |
| · <b>श</b> डुत   | हुवीत           | होषांष्ट      | ग्रहोष्ट              | श्रहोध्यत              | हावयति         | ढ्यते           |
| बहसत्            | इसेत्           | हस्यात्       | त्रहासीत्             | श्रहसिष्यत्            | ह्रासयति       | हस्यते          |
| श्रजिहेत्        | जिह्रीयात्      | हीयात्        | <b>ब्रहेषीत्</b>      | <b>अ</b> हं घ्यत्      | ह्रेपयति       | हीयते           |
| बाह्यत्          | <b>आह्</b> येत् | श्राहूयात्    | <b>थाइ</b> त्         | श्राह्वास्यत्          | श्राह्वाययति   | श्राहूयते       |

### एकादश सोपान

### कुदन्त-विचार

धातोः ।३।१।९१।

धातुर्थों के अन्त में लगाकर जो प्रत्यय संज्ञा, विशेषण और अव्यय के बाचक शब्दों को बनाते हैं वे प्रत्यय कृत् प्रत्यय कहे जाते हैं और उनके योग से बने शब्द कृदन्त कहे जाते हैं। उदाहरणार्थ कृधातु से तृच् प्रत्यय जोड़कर 'कर्तृ' शब्द बनता है। यहाँ तृच् कृत् प्रत्यय है एवं 'कर्तृ' कृदन्त है।

संज्ञा होने के कारण इसके रूप अन्य संज्ञाओं के तुल्य विमक्तियों में चलते हैं। कुदतिङ् ।३।१।९३।

थातुओं के साथ ति, तः आदि विभक्ति-प्रत्यय लगने पर तिकन्त के रूप निष्पन्न होते हैं और ऐसे विभक्ति-प्रत्यय तिङ् कहे जाते हैं। तिङ्प्रत्यय सदैव किया ही में होते हैं किन्तु कृदन्त संज्ञा, विशेषण अथवा अञ्यय होते हैं। यही कृत् और तिङ् प्रत्ययों में अन्तर है।

तिंदित सदा किसी सिद्ध संज्ञा, विशेषण, अन्यय, किया के बाद लगाकर अन्य संज्ञा, विशेषण, अन्यय, किया आदि बनाने के लिए होता है। इसके विपरीत 'कृत' प्रत्यय धातु में ही जोड़ा जाता है।

कर्त्वाच्य में कृदन्त शब्द कर्ता के विशेषण होते हैं तथा कर्मवाच्य में कर्म के विशेषण और भाववाच्य में नपुंसकलिक्ष में एकवचनान्त प्रयुक्त होते हैं। जो कृदन्त अञ्यय होते हैं, वे एक रूप रहते हैं। उदाहरणार्थ क्त्वा लगाकर 'गत्वा' बनने पर यह सदा एक रूप रहेगा।

कभी-कभी कोई क़दन्त भी किया का काम देते हैं। यथा-स गतः (वह गया) में 'गतः' शब्द। यथार्थ रूप में यह विशेषण है। इस वाक्य में किया छिपी हुई है।

कृत् प्रत्ययों के मुख्य तीन मेद हैं:-कृत्य, कृत् और उणादि ।

### ( व ) कृत्य प्रत्यय

कृत्याः ।३।१।९४।

कृत्य प्रत्यय सात हैं—तन्यत , तन्य, श्रांनीयर् , केलिसर् , यत् , क्यप् , ण्यत् । तयोरेच कृत्यक्तल्लग्रीः ।३।४।७०।

उपर्युक्त प्रत्यय सदा भाववाच्य और कर्मवाच्य में ही प्रयुक्त होते हैं, कर्तृवाच्य में नहीं।

संस्कृत भाषा में लाघव जाने में थे कृत्य प्रत्यय काम देते हैं। श्रेंप्रेजी माषा में जिन विचारों को प्रकट करने के लिए कई शब्दों की श्रावश्यकता होती हैं, संस्कृत माषा में उन्हें कृत्य प्रत्यय द्वारा एक ही शब्द में प्रकट किया जा सकता है। यथा:—Capable of Bing Killed इन चार शब्दों के स्थान पर संस्कृत में केवल तब्य प्रत्यय/से बना हुआ 'इन्तव्य' पर्याप्त है। कृत्य प्रत्यय यह बतलाते हैं कि घातु द्वारा बोधित कार्य अथवा दशा अवश्य की जानी चाहिए। यथा-वक्तव्यम्, बाच्यम्, बचनीयम्-जो कि कहा जाना चाहिए। इस प्रकार कृत्य प्रत्यय से चाहिए, उचित, अवश्य, योग्य आदि अर्थों का बोध होता है। यथा—छात्रैः पुस्तकं पठितव्यम्, पठनीयं चा ( छात्रों से पुस्तक पढ़ी जानी चाहिए )।

कृत्य-प्रत्ययान्त शब्दों को संज्ञाओं के विशेषण स्वरूप भी प्रयोग में लाते हैं। यथा---

पक्तव्याः माषाः चै उड्द जो पकाये जाने चाहिए।
कर्तव्य कर्म चह काम जिसे करना चाहिए।
प्राप्तव्या सम्पत्तिः चह सम्पत्ति जिसे प्राप्त करना चाहिए।
गन्तव्या नगरो चह नगरी जहाँ जाना चाहिए।
स्नानोयं चूर्णम् चह चूर्ण जिससे स्नान किया जाय।
दानीयो विप्रः च्हान देने योग्य ब्राह्मण।

9. 'चाहिए' वाला भाव कर्त्वाच्य में प्रायः विधिलिङ् से भी स्चित होता है। यथा — मृत्यः स्वामिनं सेवेत — नौकर मालिक की सेवा करे, नौकर की मालिक की सेवा करनी चाहिए अथवा करनी (योग्य है। इस प्रकार को विधिलिङ् की किया को कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परुटने के लिए कृत्यान्त शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। यथा— मृत्येन स्वामी सेवनीयः।

तव्यत्तव्यानीयरः । ३।१।९२। केलिमर उपसंख्यानम् । वा० ।

तन्यत (तन्य), तन्य, अनीयर् (अनीय) और केलिमर् (एलिम) ये प्रायः सब धातुक्षों में लगाये जा सकते हैं। तन्यत् का तन्य और अनीयर् का अनीय शेष रहता है। तन्य और तन्यत् में कोई मेद नहीं है। वेद में तन्यत् वाला शन्द स्वरित होता है, तन्य बाला नहीं। केलिमर् प्रत्यय का एलिम शेष रहता है। यह प्रत्यय केवल कुछ सकर्मक धातुकों में हो जुड़ता है।

इन प्रत्ययों के पूर्व धातु के आन्तिम स्वर का अथवा अन्तिम स्वर के न होने पर उपघा वाले हस्व का गुण हो जाता है और साधारण सन्धि के नियम कगते हैं। सेंद् धातुओं में प्रत्यय और धातु के बीच में इ अ: जाती है, अनिट् धातुओं में. नहीं और वेंद् धातुओं में विकश्य से आती है। उदाहरणार्थ:—

| षातु | तब्य     | श्चनीय  | एलिम |
|------|----------|---------|------|
| अव्  | अत्तव्य  | भ्रदनीय |      |
| क्य् | क्यितव्य | क्यनीय  |      |
| गम्  | गन्तथ्य  | गमनीय   |      |
| चर्  | चरितव्य  | चरणीय   |      |

| चि              | चेतन्य       | चयनोय             |         |
|-----------------|--------------|-------------------|---------|
| तुर्            | चोरितव्य     | चोरणींय           |         |
| छिद्            | छेत्तव्य     | छेदनीय            | छिदेलिम |
| जिगमिष्         | जिगमिष्टच्य  | जिग <b>मिषणीय</b> |         |
| दा              | दातव्य       | दानीय             |         |
| नी              | नेतव्य       | नयनीय             |         |
| पठ् .           | पठितव्य      | पठनीय             |         |
| पच्             | पक्तव्य      | पचनीय             | पचेलिम  |
| <b>बुबोधिष्</b> | वुबोधिष्टव्य | <b>बुबोधिवणीय</b> |         |
| मिद्            | भेत्तव्य     | भेदनीय            | भिदेलिम |
| भुज्            | भोक्तव्य     | भोजनीय            |         |
| शंस्            | शंसितव्य     | शंसनीय            |         |
| स्ज्            | स्रष्टव्य    | सर्जनीय           |         |

अची यत् । ३।१।९७। पोरदुपधात् । ३)१।९८।

चाहिए अथवा योग्य अर्थ में यत् प्रत्यय केवल ऐसी धातुओं में जोड़ा जाता है जिनके अन्त में आ, इ, ई, उ, क हो अथवा पवर्गान्त हो और उपघा में अकार हो।

यत् प्रत्यय लगाने पर धातु में निम्निखिखत अन्तर होते हैं:—

(१) ईद्यति । ६।४।६५।

आ को ई होकर ए हो जाता है।

(२) इई को गुण होकर एही जाता है।

(३) उक्त को गुण श्रो होकर श्रव् हो जाता है। उदाहरणार्थः—

| दा + यत् = द् + ई + य | = द्+ए+य                | = देय      |
|-----------------------|-------------------------|------------|
| धा + यत् = धी + य     | = घे + य                | = धेय      |
| गै + यत् = गी + य     | = गे + य                | = गेय      |
| छो + यत् = छी + य     | = छे + य                | = छेय      |
| चि + यत् = चे + य     |                         | = चेय      |
| नी + यद = ने + य      |                         | = नेय      |
| शप् + यत् = शप् + य   |                         | = शप्य     |
| जप् + यत् = जप् + य   |                         | = जप्य     |
| लप् + यत् = लप् + य   |                         | = लय       |
| लम् + यत् = लम् + य   |                         | = सभ्य     |
| था + लम् + यत् + य    |                         | = श्रालम्य |
| टप + लम् + यद         |                         | = उपलम्भ्य |
| आने यि। ७।१।६५। स्पा  | त्त्रशंसायाम् । ७।१।६६। |            |

लभ् धातु के पूर्व आ उपसर्ग होने पर अथवा प्रशंसा-वाचक उप उपसर्ग होने पर और आगे यकारादि प्रत्यय होने पर बीच में नुम् (न् = म्) आ जाता है। यथा, उपलम्भ्यः साधुः (साधु प्रशंसनीय होता है)। प्रशंसा का अर्थ न होने पर 'उपलम्भ्य' ही रूप बनेगा। इसका अर्थ 'उलाहनायोग्य' होगा।

इसके ऋतिरिक्त निम्नलिखित व्यक्षनान्त धातुर्झे में भी लगता है — तिकशसिचित-जनिभ्यो यदाच्यः । वा॰ ।

तक्, शस्, चते, यत्, जन् धातुत्र्यों से यत् होता है। तक्य, शस्य, चत्य, यत्य, जन्य।

हनो वा यद्वध्य वक्तव्यः । वा० ।

हन् घातु से यत् । वध्य । यत् के पूर्व हन् का रूप वध् हो जाता है । इसमें कि विकल्प से ज्यत् लगकर 'घात्य' भी बनता है ।

शक्सिहोस्य । ३।१।९९।

शक् श्रौर सह् धातु से यत् । शक्य, सह्य ।

गदमदचरयमरचानुपसर्गे । ३।१।१००।

गद् , मद् , चर् , यम् धातु से यत् । गद्य, मद्य, चर्य, यम्य ।

वहां करणम् । ३।१।१०२।

बह् धातु से यत् । बहा । यथा बहां शकटम् (वहन्ति श्रानेनेति अर्थात् ढोने की गाडी ।

ऋर्यः स्वामिवैश्युगोः । ३।१।१०३।

स्वामी या वैश्य अर्थ में ऋ यत्। 'अर्थ'। ब्राह्मण के लिए प्रयोग होने पर 'आर्थ' होगा।

श्रजर्यं संगतम् । २।१।१०५।

न + जू + यत् = अजर्य । यह तभी बनेगा जब जू के पूर्व नश् हो और सिद्ध शब्द संगत का विशेषण हो । यथा 'अजर्य (स्थायि, अविनाशि वा ) सन्नतम् ।

### क्यप् प्रत्यय

कुछ ही घातुओं में क्यफ्प्रत्यय लगता है। इसके पूर्व घातु का अन्तिम स्वर हस्व होने पर घातु और प्रत्यय के बीच में त् जुड़ता है। यथा—

स्तु + क्यप् = स्तु + त् + य = स्तुत्य । इसके साथ गुण नहीं होता ।

एतिस्तुशास्युद्दज्ञवः वयप् । ३।१।१०९। मृजेविभाषा । ३।१।१३। मृजोऽसंज्ञायाम् । ३।१।११२। विभाषा कृषुषोः । ३।१।१२०।

| ₹             | क्यप् | = ( आ + ) हत्य ( आदरणीय )     |
|---------------|-------|-------------------------------|
| जुप्          | 21    | = जुष्य ( सेव्य )             |
| मृज्          | 23    | = मृज्य ( पवित्र करने योग्य ) |
| मृ            | ,,    | = मृत्य ( सेषक )              |
| <del>कृ</del> | 23    | = फ़्त्य                      |
| <b>न्ट</b> प् | 27    | = बृष्य ( सींचने योग्य )      |

सूचना — मृज् , मृ, कृ तथा वृष् में विकल्प से क्यप् प्रत्यय जुड़ता है । क्यप् न जुड़ने पर प्यत् जुड़ता है और क्रमशः मार्ग्य, भार्या, कार्य एवं वर्ष्य शब्द बनते हैं ।

### ण्यत्-प्रत्यथ

ऋहलोर्ण्यत् ।३।१।१२४।

श्रकारान्त और हलन्त धातुओं के उपरान्त प्यत् (य) प्रत्यय जुड़ता है। इस प्रत्यय के जुड़ने पर अन्तिम ऋ की आर् वृद्धि और उपधा के हु, उ, ऋ की गुण होता है।

चजोः कु षिण्यतोः । ७।३।५२। न कादेः । ७।३।५९।

ण्यत् तथा धित् प्रत्यय जुड़ने पर पूर्व के च् छौर ज् के स्थान में क् छौर ग् क्रमशः हो जाते हैं, किन्तु यदि धातु कवर्ग से श्यारम्भ होती हो, तो यह परिवर्तन नहीं होता है। यथा गर्ज धातु।

श्रकारान्त धातुर्थों के श्रतिरिक्त श्रन्य स्वरान्त धातुर्थों में यत् जुड़ता है और श्रकारान्त धातुर्थों में प्यत्। इसी प्रकार उन व्यव्जनान्त धातुर्थों के श्रतिरिक्त जिनमें यत् श्रीर क्यप् लगता है, शेष में प्यत् लगता है। उदाहरणार्थ —

कृ + प्यत् = कृ + आर् ( इ द ) क्य = कार्य

पर् + प्यत् = प् + आ + र् + य = पार्य ( उपधा के आ की वृद्धि )

वृत् + ण्यत् = व् + अर् + य = वर्ष्य ( उपधा के ऋ को गुण )।

पर् + ण्यत् = प + आ + क् + य = पाक्य-पकाने योग्य ( उपधा के आ की शुद्धि और नृको क्)!

मृज् + ज्यत् = म् + आर् + ग् + य = मार्ग्य-पित्र करने योग्य ( उपधा के ऋ

की मृद्धि और ज्को ग्)

यजयाचरुचप्रवर्धेश्व । १।३।६६। त्यजेश्च । वा० ।

यज् , याच् , रुच् , प्रवच्, ऋच् श्रीर त्यज् धातुश्रों में च श्रीर ज का क् श्रीर ग् दो जाने वाला नियम नहीं लगता । उदाहरणार्थः---

याज्य ( यज्ञ में देने योग्य, पूज्य )

याच्य ( माँगने योग्य )

रोच्य । प्रकाश करने योग्य )

प्रवाच्य ( प्रन्य विशेष-सिद्धान्तकोसुदी )

श्रर्च्य ( पूज्य )

त्याज्य ।

भोज्यं भच्ये । ७।३।६९ । भोग्यमन्यत् ।

अज रे हो रूप बनते हैं - मोग्य ( भोग करने योग्य ) और भोज्य

(खाने योग्य) इसी प्रकार वच् के भी वाच्य (कहने योग्य) अ वाक्य (पद-समूह) ये दो रूप बनते हैं। (बचोऽशब्दसंज्ञायाम्। ७१३।६७)।

श्रोरावश्यके ।२।१।१२५।

श्रवस्य श्रर्य में उकारान्त श्रयवा ककारान्त धातुश्रों के वाद भी ण्यत् प्रत्यय जुड्ता है। यथा—

श्रु + ण्यत् = श्राव्य ( श्रवश्य सुनने योग्य )

पू + प्यत् = पाव्य ( श्रवश्य पवित्र करने योग्य )

लू + प्यत् = लाव्य ( अवश्य काटने योग्य )

यु + ण्यत् = याव्य ( श्रवश्य मिलाने योग्य )

वसस्तव्यत् कर्तरि णिच्च । बा० । भव्यगेयप्रवचनीयोपस्थानीयजन्याप्लाव्यापात्या बारीवराहरू

यदापि प्रत्ययान्त शब्द भाववाच्य और कर्भवाच्य में ही प्रयुक्त होते हैं तथापि कुछ ऐसे शब्द हैं जो कृत्यान्त होते हुए भी कर्तृवाच्य में भी प्रयुक्त होते हैं। वे निम्न- लिखित हैं:—

वस् + तव्य = वास्तव्यः ( बसने बाला )—इस अर्थ में णिच् भी हो जाता है इसी-लिए बृद्धि रूप 'वास्' हो गया ।

भू + यत् = भव्यः ( होने वाला )

गै + यत् = गेयः ( गाने वाला )

प्रबच् + अनीयर् = प्रबचनीयः ( ज्याख्यान करने वाला )

उपस्था + धनीयर् = उपस्थानीयः ( निकट खड़ा होने वाला )

जन् + यत् = जन्यः (पैदा करने वाला)

श्चाप्तु + प्यत् = श्चाप्काव्यः ( तैरने वाला )

श्चापत् + म्यत् + श्चापात्यः (गिरने वाला)

भव्य से लेकर आपात्य तक के राब्द विकल्प से ही कर्तृवाच्य में प्रयोग आते हैं। इत्यान्त होने के कारण कर्म और भाववाच्य में तो प्रयुक्त होते ही हैं। उदाहरणाय, गेंबः साम्नामयम्—यह साम का गाने वाला है (कर्तृवाच्य); गेयं समानेन (कर्म-बाच्य)। इसी प्रकार भव्योऽयं, मध्यमनेन वा।

संस्कृत में बनुवाद करो-

१—पूज्य का अपमान नहीं करना चाहिए। २—पराई स्त्री की नहीं देखना
पादिए। २—गुरुक्षों की आज्ञा अनुल्लंबनीय होती है। ४—सोच-विचार करके ही गुप्त

प्रेम करना चाहिए। १—स्विहिततत्पर नहीं होना चाहिए। ६—मूखों की बुद्धि दूसरों के विश्वास पर चलती है। ७—इस समस्या पर विचार करना चाहिए। ८—प्रातिथ का सम्मान करना चाहिए। ९ — प्रात्ताथ को वेद पढ़ना चाहिए। १० — प्रेमी के साथ जलाशय तक जाना चाहिए। ११ — युद्ध के लिए तैयारी करनी चाहिए। १२ — सज्जन कभी शोकाधीन नहीं हुआ करते। १३ — सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। १४ — धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। १५ — रात्रुओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए। १६ — प्रतिदिन संध्या अवश्य करनी चाहिए। १७ — दुष्टों का दमन करना चाहिए। १८ — परिश्रम करके ही निर्वाह करना चाहिए। १९ — योग्य पुरुष को ही उपदेश देना चाहिए। २० — दुष्ट को शिक्षा नहीं देनी चाहिए।

### ( व ) भूतकाल के कृत् प्रत्यय

भूते ।३।२।८४। क्तकवत् निष्ठा ।१।१।२६।

भृतकाल के कृत् प्रत्यय प्रधानतः दो हैं—क ( त ) श्रौर कवतु ( तवत् )।

क का त श्रीर कवतु का तबत् शेष रहता है। क कर्मबाच्य या माववाच्य में होता है, कवतु कर्मवाच्य में।

इन दोनों प्रत्ययों को "निष्ठा" भी कहते हैं। इस शब्द का यौगिक अर्थ है— 'समाप्ति'। ये दोनों प्रत्यय किसी कार्य की समाप्ति का बोध कराते हैं, इसी कारण इन्हें निष्ठा कहा जाता है। उदाहरणार्थ 'तेन भुक्तम्'—यहाँ भुज् धातु में क प्रत्यय जोड़ने से यह भाव निकला कि भोजन का कार्य समाप्त हो गया। इसी प्रकार सोऽपरार्थ कृतदान्— यहाँ कवतु प्रत्यय से यह निक्षय हुआ कि उसने श्रपराध कर डाला।

क प्रत्ययान्त के रूप पुंक्षित्र में रामवत्, स्नीलित्र में थ्या लगाकर रमावत् आंर नपुंस-कलित्र में गृहवत् चलते हैं। कवतु में अन्य होने वाले शब्द पुंक्लिक्न और नपुंसकलिक्न में श्रीमत् के समान और स्नीलिक्न में नदी के समान चलते हैं।

श्रव कुछ धातुओं के कान्त श्रौर कवरवन्त रूप तीनों लिहां में प्रथमा के एकवचन में दिये जा रहे हैं :—

#### क-प्रत्ययान्त

| <b>धा</b> तु | g•          | न॰        | स्री०       |
|--------------|-------------|-----------|-------------|
| पठ्          | पठितः       | पठितम्    | पठिता       |
| स्ना         | स्त्रातः    | स्नातम्   | स्ताता      |
| पा .         | पातः        | पातम्     | पाता        |
| भू           | भूतः        | भूतम्     | भूता        |
| कृ           | <b>कृतः</b> | कृतम्     | <b>कृता</b> |
| त्यज्        | त्यक्तः     | त्यक्तम्  | त्यका       |
| तृप्         | तृप्तः      | नृप्तम् ं | नुप्ता      |
| शक्<br>सिच्  | হাক্ন:      | शक्तम्    | হান্কা      |
| सिच्         | सिक्तः      | सिंकम्    | सिका        |

#### क्तवतु-प्रत्ययान्त

| पठितवान् - | पठितवत्    | पठितवती        |
|------------|------------|----------------|
| स्नातवात्  | स्नातवत्   | स्नातवती       |
| पातवान्    | पातवत्     | <b>पातव</b> ती |
| भूतवान्    | भूतवत्     | भूतवती         |
| कृतवान्    | कृतवत्     | कृतवती         |
| त्यक्तवान् | त्यक्तवत्  | त्यक्तवती      |
| तृप्तवान्  | नृप्तवत् - | नुप्तवती       |
| शक्तवान्   | शक्तवत्    | शक्तवती        |
| सिक्तवान्  | सिक्तवत्   | सिक्तवती       |
|            |            |                |

इ्रयणः सम्प्रसारणम् ।१।१।४५।

निष्ठा प्रत्ययों के पूर्व जिन धातुश्चों में संप्रसारण होता है, निष्ठा प्रत्यय जुड्ने पर भी उनमें संप्रसारण हो जाता है अर्थात् यदि प्रथम वर्ण य, र, ल, द, हों, तो उनके स्थान पर कमशः इ, ऋ, लृ, उ हो जाते हैं। यथा—

बद् + क्त = उक्त।

बद् + कबतु = उक्तबत्।

बस् + क = उवित।

बस् + क्तवतु = उषितवत् ।

रद्राभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः ८।२।४२।

यदि निष्ठा प्रत्यय ऐसी धातु के बाद आवे जिसके अन्त में र् अथवा द् हो ( और निष्ठा तथा धातु के मध्य में सेट् या वेट् की "इ" न आवे ) तो निष्ठा के त. के स्थान में न हो जाता है और उसके पूर्व के द को भी न हो जाता है। यथा—

शू + क = शीर्ण । शू + कबतु = शीर्णबत् । जू + क = जीर्ण । जू + कबतु = जीर्णबत् । छिद् + क = छिन । छिद् + कबतु = छिन्नबत् । भिद् + क = भिन्न । भिद् + कबतु = भिन्नबत् ।

संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः ।८।१।४३।

संयुक्त श्रक्षरों से प्रारम्भ होने वाली श्रीर आकार में श्रन्त होने वाली तथा कहीं न कहीं यू, र्, ल्, व, में से कोई श्रक्षर रखने वाली घातु की निष्ठा के त की भी न हो जाता है। उदाहरणार्य, म्लान, ग्लान, स्त्यान, गान, ध्यान।

श्चपवाद—स्यात, ध्यात श्चादि ।

कर्तरि कृत् ।३।४।६७।

क्तवतु प्रत्ययान्त शब्द सदैव कर्तृवाच्य में ही प्रयुक्त होते हैं। यथा—स भुक्तवान, अक्तवत्य तेषु श्रादि।

तयोरेव कृत्यक्तखलर्याः ।३।४।७०।

खल् तथा कृत्य प्रत्यय को ही तरह क्त प्रत्यय भी कर्मवाच्य और भावधाच्य में प्रयुक्त होता है। अर्थात् कर्म (Object) का विशेषण होता है। यथा—रामेण सीता त्यक्ता, तेन गतम् आदि।

गत्यर्थाकर्मकरिलपशीङ्स्यासनसजनरहजीर्यतिभ्यश्च ।३।४।७२।

गत्यर्थक धातु, अकर्मक धातु, श्लिप् ( आर्लिंगन करना ), शी ( लेटना, सोना ), स्था ( ठहरना ), आस् ( बैठना ), वस् ( रहना ), जन , वह और जू ( बुद्दा होना या पुराना होना ) में क अत्यय कर्तृवाच्य में होता है । यथा—

गतोऽहं कलिंगान्—मैं कलिंग चला गया ।

जलं पातुं यमुनाकच्छमवतीर्णः — वह पानी पीने के लिए यमुना जी के तीर पर चला गया।

अदमीमाश्लिष्टो हरिः—हरि ने अदमी की आर्लियन किया।
शेषमधिशयितः —शेषनाग के जमर शयन किया।
शिवसुपासितः—शिवजी की उपासना की।
विश्वमञ्जीर्णः—संसार के पीछे युद्ध हो गया।
उपरते मर्तरि—पति के मर जाने पर।
वैकुण्ठमधिष्ठितः, सुतो जातः इत्यादि।
नर्पुंसके मावेः कः।३।३।१९४।

नपुंसकलिक्त में क प्रत्ययान्त शब्द कभी-कभी उस किया से बोधित कार्य (Verbal Noun ) के अर्थ में भी प्रयुक्त होते हैं। यथा—तस्य गतं वरम् ( उसका चला जाना अच्छा है )। इस उदाहरण में 'गतं' 'गमनं' के अर्थ में आया है। इसी प्रकार पितम् = पठनम् सुप्तम् = स्वापः आदि।

मतिबुद्धिपूजार्येभ्यः ।

मन् , वुध्, , पूज् के अर्थ वाली धातुओं में 'ता' प्रत्यय वर्तमान काल के अर्थ में भी लगाया जाता है और इसके योग में कर्तृपद षच्छान्त हो जाता है ।

स्चना—श्रौर भी दूसरे शब्द हैं जो कि इसी प्रकार प्रयुक्त होते हैं। वे निम्न-लिखित रक्षोकों पर दिए गए हैं—

> शीलितो रक्षितः स्रांत आकृष्टो जुष्ट इत्यपि । कृष्टरच रुषितरचोमावभिन्याद्वत इत्यपि । दृष्टतुष्टौ तथा कान्तस्तयोभौ संयतोचतौ । कृष्टं भविष्यतीत्याहुरमृताः पूर्ववत् स्मृताः ॥ ( महाभाष्य )

लिटः कानज्वा ।३।२।१०६। क्वसुरच ३।२।१०७।

लिट् (परोक्षमृत ) के द्यर्थ का बोध कराने के लिए दो कृत प्रत्यय क्वसु (वस् ) द्यौर कानच् (त्रान ) हैं। परन्तु इन प्रत्ययों का प्रयोग बहुत कम होता है।

क्वसु परस्मैपदी धातु के बाद जोड़ा जाता है श्रीर कानच् श्रात्मनेपदी धातु के बाद । लिट् के श्रन्य पुरुष के वहुवचन में प्रत्यय लगने के पूर्व धातु का जो रूप होता है, उसमें ये प्रत्यय जोड़े जाते हैं। यथा—

श्रेयांसि सर्वाण्यधिजग्मुषस्ते—जो पुरुष समस्त श्रच्छी श्रच्छी वस्तुएँ प्राप्त कर

निषेदुवीमासनबन्धधीर: जब वह बैठ जाया करती थी तब जम कर वह भी बैठ जाते थे।

यदि उपर्युक्त धातु का रूप एकाक्षर हो अथवा अन्त में आ हो तो धातु और प्रत्यय के बीच में इ हो जाती है । उदाहरणार्य-

| घातु     | <b>क्व</b> सु   | कानच्        |
|----------|-----------------|--------------|
| गम्      | जिमवस्          |              |
| नी       | निनोवस <u>्</u> | िनन्यान      |
| दा       | ददिवस्          | ददान         |
| वच्      | <b>अचिवस्</b>   | <b>जना</b> न |
| <b>ह</b> | चिमवस्          | चक्राण       |
| दश्      | दहश्वस् अथवा द  | दिशिवस्      |

इनके रूप तीना लिक्नों में अलग-अलग संज्ञाओं के समान चलते हैं। यथा---स जिमवान---वह गया।

तं तस्थिवांसं नगरोपकण्ठे—नगर के निकट खड़े हुए उसको । श्रेयांसि सर्वाण्यधिजग्निवांस्त्वम्—तुमने समस्त श्रच्छी बार्ते प्राप्त को थीं ।

ं का प्रत्ययान्त का कवतु प्रत्ययान्त रूप वनाने का सरलतम प्रकार यह है कि क प्रत्ययान्त के बाद में 'वत्' और जोड़ दो।

| घातु :     | ব্য          | क्तवतु      |
|------------|--------------|-------------|
| श्रधि 🛨 इ  | अर्थोतः      | श्रधीतवान्  |
| श्चर्च     | अचितः        | श्रचितवान्  |
| आप्        | ब्राप्तः     | भ्राप्तवान् |
| क्य्       | <b>कथितः</b> | .कथितवान्   |
| कम्        | कान्तः       | कान्तवान्   |
| करप्       | कम्पितः 🚈 🔅  | कम्पितवान्  |
| <b>5</b> 7 | कुपितः ।     | कुपितवान्   |
| -          |              |             |

| भावु         | ন                  | क्तबतु             |
|--------------|--------------------|--------------------|
| कृ           | <del>कृतः</del>    | कृतवान्            |
| कृष्         | कृष्ट:             | कृष्ट्वान्         |
| कृ           | क्रीर्णः           | कीर्णवान्          |
| की           | क्रीतः             | कीतवान्            |
| क्षि         | क्षीणः             | क्षीणवान्          |
| क्षिप्       | <b>क्षिप्तः</b>    | क्षिप्तवान्        |
| गण्          | गणितः              | गणितवान्           |
| गम्          | गतः                | गतवान्             |
| गृ           | गीर्णः             | गीर्णवान्          |
| <b>अस्</b>   | <b>अ</b> स्तः      | प्रस्तवान्         |
| <b>म</b> ह्  | <b>गृहीतः</b>      | गृहीतवान           |
| चल           | चितरः              | चलितवान्           |
| चिन्त्       | चिन्तितः           | चिन्तितवान         |
| छिद्         | छिन्नः             | छिन्नवान्          |
| जन्          | जातः               | जातवान्            |
| জি           | जित <u>ः</u>       | जितवान्            |
| ल            | ं जीर्णः           | जीर्णेवान्         |
| श्री         | ज्ञातः             | <b>झातवान्</b>     |
| तप्          | तप्तः              | तप्तवान्           |
| <b>तृ</b> प् | <del>त</del> ुप्तः | तृप्तवान्          |
| त्यज्        | त्यक्तः            | त्यक्तवान्         |
| दंश          | दष्टः              | दष्टवान्           |
| दम्          | दान्तः             | दान्तवान्          |
| दह्          | दग्धः              | दग्धवान्           |
| दा           | दत्तः              | दत्तवान्           |
| दिश्         | दिष्टः             | दिष्टवान्          |
| दीप्         | दीप्तः             | दीप्त <b>वा</b> न् |
| <b>बुह्</b>  | दुग्धः             | <b>बुग्धवान्</b>   |
| दश्          | दृष्ट:             | दृष्टवान्          |
| घा           | <b>हितः</b>        | हितवान्            |
| <br>धृ       | <b>भृ</b> तः       | <b>घृतवान्</b>     |
| ध्वंस्       | ध्यस्त             | ध्वस्तवान्         |
| नम्          | नतः                | नतवान्             |
| •            |                    |                    |

### अनुवाद-रत्नाकर

| <b>धातु</b>  | ₹ 1              | क्तवतु               |
|--------------|------------------|----------------------|
| <b>धा</b> तु | क                | क्तवतु               |
| नश्          | नष्टः            | नष्टवान्             |
| नी           | नीतः             | नीतवान्              |
| नृत्         | <del>नृतः</del>  | <b>नृत्तवा</b> न्    |
| पच्          | पक्कः            | पक्षवान्             |
| पठ्          | पटितः            | पठितवान्             |
| पत्          | पतितः            | पतितवान्             |
| पा           | पीतः             | पीतवान               |
| वैर्ब        | युष्टः           | पुष्टवान्            |
| पूज्         | पूजितः           | पूजितवान             |
| प्रच्छ्      | वृष्ट:           | पृष्टवान्            |
| प्रय्        | प्रथितः          | प्रथितवान्           |
| प्रेर्       | <b>ग्रॅ</b> रितः | प्रेरितवान्          |
| ब्रू         | <b>૩</b> ૧તઃ     | <del>उत्त</del> वान् |
| मक्ष्        | <b>मक्षितः</b>   | भक्षितवान्           |
| मञ्ज्        | भग्नः            | भग्नवान्             |
| भी           | भीतः             | भीतवान्              |
| मुख्         | भुक्तः           | भुत्तवान्            |
| भू           | भूतः             | भूतवान्              |
| मद्          | मत्तः            | मत्तवान्             |
| मन्          | <b>म</b> तः      | मतवान्               |
| मिल्         | मिलितः           | मिलितवान्            |
| मुच्         | मुक्तः           | मुक्तवान्            |
| मुद्         | मुदितः           | मुदितवान्            |
| याच्         | याचितः           | याचितवान्            |
| रक्ष         | रक्षितः          | रक्षितवान्           |
| रच           | रचितः            | रचितवान्             |
| स्           | स्टबः            | लब्धवान्             |
| ଲେଖ -        | लिखितः           | लिखितवान्            |
| वस्          | <b>उ</b> षितः    | <b>उषितवान्</b>      |
| बह्          | <b>अ</b> हः      | <b>अ</b> हबान,       |
| शंक्         | शंकितः           | शंकितवान्            |
| शक           | शक्तः            | शक्तवान्             |
| शास्         | হ <u>িছ</u> :    | शिष्टवान्            |
| 21.16        | 1.61.00.         |                      |

| धातु | · • • | অপন্ত     |
|------|-------|-----------|
| सह्  | सोढः  | सोढवान्   |
| स्ता | स्नात | स्नातवान् |
| इन्  | हतः   | इतवान्    |
| इस्  | हसितः | इसितवान्  |
| 5    | हुतः  | हुतवान्   |

संस्कृत में अनुवाद करो-

१ — मैंने रामायण के चार काण्ड पढ़े। १ — शकुन्तला का मन कहीं अन्यत्र हैं। १ — आभमन्य ने युद्ध में बहुत बीरता दिखाई। ४ — राजा सिंहासन पर बैठा। ५ — बच्चे की भाग्य पर छोड़ दिया। ६ — अच्छी थाद दिलाई। ७ — अपत्यस्नेह ने जीत लिया। ८ — यह किसका चित्र हैं। ९ — यह क्या वार्ता प्रारम्भ की। १० — दमयन्ती का क्या हाल हुआ। ११ — शियु ज्यर्थ ही रोया। १२ — उसने स्वयं अपना सत्यानाश किया है। १६ — जीगल में आग लग गई। १४ — बह बहुत दुःखी हुआ। १५ — मेरी प्रतिका उसकी विदित हो गई। १६ — बालिका पेड़ों से श्रोझल हो गई। १७ — आचार्य की घोषणा का विद्यार्थियों ने स्वागत किया। १८ — वह पिता के पोछे-पोछे आया। १९ — मैंने उसका इस्त भी अनिष्ट नहीं किया। २० — तुमने देर क्यों की ?

### वर्तमानकालिक कृत् प्रत्यय

लटः शतृशानचावप्रयमासमानाधिकरणे ।३।२।१२४। तौ सत् ।३।२।१२७।

जब किसी कार्य की समानाधिकरणता या समकालीनता पाई जाती है तब वर्तमान कालिक कृदन्त रातृ एवं शानच् से निष्पन्न शब्दों का प्रयोग होता है। अंग्रेजी की किया (Verb) में Ing लगाकर अथवा हिन्दी में कियमा के साथ 'ता हुआ' लगाकर जिन अयों का बोध होता है, उन अयों की प्रतीति संस्कृत में धातुओं के साथ शतृ और शानच् प्रस्थय लगाने से होती है। इन दोनों को संस्कृत वैयाकरण 'सत्' कहते हैं 'सत्' का तात्पर्य है—विद्यमान, वर्तमान'। किया के जारी रहने का अर्थ सत् प्रत्यमों से स्वित किया जाता है।

परस्मैपदी धातुओं से शतृ प्रत्यय और आत्मनेपदी धातुओं से शानम् प्रत्यय लगाये जाते हैं। धातुओं का वर्तमान काल के अन्य पुरुष के बहुवचन में प्रत्यय लगने के पूर्व जो रूप होता है ( जैसे गच्छन्ति—गच्छ ), उसी में सत् प्रत्यय जो हे जाते हैं। यदि धातु के रूप के अन्त में आ हो तो शतृ ( अत् ) के पूर्व उसका लोप हो। जाता है।

श्राने मुक् । शरा८रा

यदि शानच के पूर्व अकारान्त घातुरूप आवे तो शानच् (आन) के स्थान पर 'मान' जडता है। उदाहरणार्थ---

| <b>भा</b> तु | परस्मै॰ | श्चात्मने॰ | कर्मवाच्य |
|--------------|---------|------------|-----------|
| पट्          | पठत्    |            | पट्यमान   |

| <b>धा</b> तु | परस्मै॰   | श्रात्मने | <b>कमबा</b> च्य       |
|--------------|-----------|-----------|-----------------------|
| <b>कृ</b>    | कुर्वत् ः | कुर्वाण   | क्रियमाण              |
| गम् ·        | गच्छत्    |           | गम्यमान               |
| नी           | नयत्      | नयमान     | नीयमान                |
| दा           | ददत्      | ददान      | दीयमान                |
| बुर्         | चोरयत्    | चोरयमाण   | चोर्यमाण              |
| पिपठिष्      | पिपठिषद्  | पिपठिषमाण | पिपठिष्यमाण (सन्नन्त) |

ईदासः ।७।२।८३।

श्चास् धातु के बाद शानच् त्राने से शानच् के 'श्चान' को 'ईन' हो जाता है।
यथा -श्चास् + शानच् = श्चासीन।

बिदेः शतुर्वेसुः ।७।१।३६।

विद्धातु के अनन्तर शतु प्रत्यय जुड़ता है और शतु के ही अर्थ में विकल्प से 'बसु' आदेश हो जाता है। इस प्रकार विद्+शतु = विदत्, विद्+वसु = विद्रसु। क्रीलिक्ष में विदुषी बनेगा।

पूक्यजोः शानन् ।३।२।१२८।

वर्तमान का ही अर्थ प्रकट करने के लिए पू (पिवत्र करना) तथा यज् धातुओं के बाद शानन् प्रत्यय जुड़ते हैं। यथा—पू + शानन् = पवमानः। यज् + शानन् = यजमानः।

ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषु चानश् ।३।२।१२९।

किसी की आदत, उम्र अथवा सामर्थ्य का बोध कराने के लिए परस्मैपदी तथा आत्मनेपदी दोनों प्रकार की धातुओं में चानश् प्रत्यय जोड़ा जाता है। यथा—

भोगं मुञ्जानः — भोग भोगने की आदत वाला ।

क्वचं बिश्राणः-कवच धारण करने की अवस्था वाला।

शत्रुं निष्नानः—शत्रु को मारने वाला।

शतृ एवं शानच् उभय प्रत्ययों से निम्निर्लिखत अर्थों का भास होता है:—

- (क) अविच्छिनता--यच्छन् बालकः पति ।
- (स्त) स्वभाव, मनोवृत्ति भोगं भुझानः जीवः संसारे श्रमति ।
- (ग) अवस्था या कोई मापदण्ड-शयानाः मुञ्जते पवनाः।
- (घ) योग्यता हरि मजन् मुख्यते ।
- (ङ) क्षमता इन्द्रियाणि जयन् योगी भवति ।

प्रायः शत्रन्त शब्दों के रूप पृक्षिक्ष में धावत के समान, खीलिक्ष में नदी के समान और नपुंसकलिक्ष में जगत के समान होते हैं। शानच् प्रत्ययान्त शब्दों के रूप पृक्षिक्ष में देव के समान, खीलिक्ष में छता के समान और नपुंसकलिक्ष में फल के समान होते हैं।

# कुछ परस्मैपदी धातुओं के शतु प्रस्ययान्त रूप

| धातु   | श्चर्य           | ý.          | ह्मी•             | नपुं•           |
|--------|------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| अस्    | (होना)           | सन्         | सती               | सत्             |
| ञ्चाप् | ( प्राप्त करना ) | श्राप्तुवन् | आप्नुवतो          | श्चाप्तुवद्     |
| क्य्   | (कहना)           | कथयन्       | कथयन्तो           | क्ययत्          |
| कृज्   | ( कूजना )        | कूजन्       | कुजन्ती           | कृजत्           |
| कीड्   | ( खेलना )        | कीडन्       | कोडन्ती           | कीरत्           |
| की     | ( खरोदना )       | कीणन्       | कीणती             | क्रीणत्         |
| कुध्   | ( नाराज होना )   | कुध्यन्     | कुध्यन्ती         | कुष्यत्         |
| गर्ज्  | (गर्जना)         | गर्जन्      | गर्जन्ती          | गर्जत्          |
| गुञ्ग् | (गूंजना)         | गुञ्जन्     | गुजन्ती           | गुझत्           |
| मैं    | (गाना)           | गायन्       | गायन्ती           | गायत्           |
| घ्रा   | (स्ंघना)         | जिन्नन्     | निग्रन्ती         | <b>जि</b> प्रत् |
| चल्    | ( चलना )         | चलन्        | चलन्ती            | चलत्            |
| चिन्द  | (सोचना)          | चिन्तयन्    | चिन्तयन्ती        | चिन्तयत्        |
| दंश्   | ( इसना )         | दशन्        | दशन्ती            | दशत्            |
| दृश्   | (देखना)          | पश्यन्      | पश्यन्ती          | परयद्           |
| नृत्   | ( नाचना )        | नृत्यन्     | <b>नृ</b> त्यन्ती | नृत्यत्         |
| पूज्   | (पूजा करना)      | पूजयन्      | पूजयन्ती          | पूजयत्          |
| रच्    | (बनाना)          | रचयन्       | रचयन्ती           | रचयत्           |
| स्पृश् | ( छ्ना )         | स्पृशन्     | स्पृशती-न्ती      | स्पृशत्         |

इसी प्रकार अन्य परस्मैपदी धातुओं के शतृ प्रत्ययान्त रूप वर्नेगे। भय विस्तार से केवल इतनी ही धातुओं का रूप देना उचित समझा गया।

# आत्मनेपदी धातुओं के शानच् प्रत्ययान्त कप

| -                                                                                           | •                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| (कॉंपना)                                                                                    | कम्पमानः                                                               | कम्पमाना                                                                                                       | कम्पमानम्                                                                                                                                  |  |
| (पैदा करना)                                                                                 | जायमानः                                                                | जायमाना                                                                                                        | बायमानम्                                                                                                                                   |  |
| ( दया करना )                                                                                | दयमानः                                                                 | द्यमाना                                                                                                        | दयमानम्                                                                                                                                    |  |
| ( होना )                                                                                    | वर्तमानः                                                               | वर्तमाना                                                                                                       | वर्तमानम्                                                                                                                                  |  |
| (पाना)                                                                                      | <b>लममानः</b>                                                          | लभमाना                                                                                                         | क्रममानम्                                                                                                                                  |  |
| (सेवा करना)                                                                                 | सेवमानः                                                                | सेवमाना                                                                                                        | सेबमानम्                                                                                                                                   |  |
| सेव् (सेवा करना) सेवमानः सेवमाना सेवमानम् अभ्ययपदी भातुओं के शतु और शानच् प्रत्ययान्त शब्द, |                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                                            |  |
|                                                                                             | ( पैदा करना )<br>( दया करना )<br>( होना )<br>( पाना )<br>( सेवा करना ) | ( पैदा करना ) जायमानः<br>( दया करना ) दयमानः<br>( होना ) वर्तमानः<br>( पाना ) स्वमानः<br>( सेवा करना ) सेवमानः | (पैदा करना) जायमानः जायमाना<br>(दया करना) दयमानः दयमाना<br>(होना) वर्तमानः वर्तमाना<br>(पाना) छममानः छममाना<br>(सेवा करना) सेवमानः सेवमाना |  |

| धातु         | र्पुंल्लिज्ञ | स्री•   | नपुं॰ | शानच्    |
|--------------|--------------|---------|-------|----------|
| छिद् (काटना) | छिन्दन्      | छिन्दती | छिदत  | छिन्दानः |
| ज्ञा (बानना) | जानन्        | जानती   | जानत् | जानामः   |

| नी (ले जाना)     | नयन्    | नयन्ती  | नथत्    | नयमानः        |
|------------------|---------|---------|---------|---------------|
| मू (कहना)        | ब्रुषन् | ब्रुवती | ब्रुवत् | <b>मुवाणः</b> |
| छिष्ट् ( चाटना ) | -       | िहती    | लिहत    | िहानः         |
| घा (रखना)        | द्धन्   | द्धती   | दधत्    | द्धानः        |

## संस्कृत में गतुवाद करो-

१—ऐसा सोचता हुआ ही वह घोड़े से उतर गया। २—जाते हुए वह सोचता जाता था। ३—कार्य करता हुआ वह खेलता है। ४—गवन लोग लेटे लेटे मोजन करते हैं। ५—जो पढ़ रहा है, वह स्थाम है। ६—गीट की समाप्ति के अवसर की प्रतीक्षा करता रहा। ७—दीमकों के घर के शिखरों को वहाता हुआ बड़ी जोर से गरजता रहा। ७—दीमकों के घर के शिखरों को वहाता हुआ बड़ी जोर से गरजता रहा। ८—धीरे-धीरे चलते हुए आविमयों को मैंने सड़क पर देखा। ९—अपने पित के शव को देखती हुई रित बहुत देर तक रोती रही। १०—पुत्र और शिष्य को बढ़ता हुआ देखना चाहे। ११—बिस्तर के पास में बैठे हुए हुई को राजा ने देखा। १२—कृष्ण जब रो रहे थे, तभी कौआ रोटी लेकर उड़ गया। १३— स्पॉद्य होने पर सोने वाले को कच्मी छोड़ देती है। १४—जंगली जानवरों को विनीत करता हुआ वह वन में घूमा। १५—राजा कवच पहनता है, शत्रुओं को मारता है और मोगों को भोगता है। १६—स्यायशास में निपुण होने की इच्छा करता हुआ वह काशी गया। १७—राजकुमार का ध्यान आकृष्ट करते हुए शुकनास ने मंत्रणा दी। १८—यह कहते कहते शकुन्तला का गला भर आया। १९—विद्यार्थी प्रयत्न करता हुआ भी परीक्षा में अनुत्तीण रहा। २०—बालक दौड़ता हुआ गिर पड़ा।

### भविष्यकाल के कृत् प्रत्यय

लुटः सद्धा ।३।३।१४।

करने जा रहा है या करने वाला है, इस धर्म में ख़ृद् को परस्मै॰ में शतु श्रौर आस्मने॰ में शानच् होता है। सृद् के श्रम्य पुरुष के पहुवचन में जो धातु-स्य होता है उसके श्रनन्तर शतृ अथवा शानच् लगाया जाता है। उदाहरणार्थ-

बन्यान् विनेष्यन्तिव दुष्टसस्वान् । करिष्यमाणः सशरं शरासनम्।

इन प्रत्ययों में अन्त होने वाले शब्दों के रूप भी तीनों लियों में अलग २ संज्ञाओं के समान चळते हैं।

### भविष्यत्कालिक इद्युष्त शब्दों के कप

|     | परस्मै•    | <b>यात्मने</b> ॰ | कर्म           |
|-----|------------|------------------|----------------|
| पठ् | पठिष्यत् ः |                  | पठिष्यमाण      |
| T   | करिष्यत्   | करिष्यमाण        | करिंच्युमाण ू- |
| गस् | गमिष्यत्   | • • •            | गसिष्यमाण      |

| नी          | नेष्यत्    | नेष्यमाण    | नेष्यमाण    |
|-------------|------------|-------------|-------------|
| दा          | दास्यत्    | दास्यमान    | दास्यमान    |
| <b>चुर्</b> | चोरयिष्यत् | चोरयिष्यमाण | चोरयिष्यमाण |
| पिपठिष्     | पिपठिष्यत् | (पपठिष्यमाण | पिपठिष्यमाण |

### तुमुन् (तुम्) प्रत्यय

तुमुन्ण्बुलौ कियाया कियार्थायाम् ।३।३।१०।

जिस किया के लिए कोई किया की जाती है, उसकी धातु में भविष्यत् अर्थ प्रकट करने के लिए तुमुन् और ण्वुल् (अक) प्रत्यय जुड़ते हैं। यथा 'बालकं द्रष्टुं दर्शको वा याति।'

जब एक किया के लिए कोई दूसरी किया की जाय तब जिस किया के लिए दूसरी किया होती है उस किया के बाचक धातु-में ही तुमुन प्रत्यय लगता है। यथा:—बालकं द्रष्टुं गच्छिति। (बालक को देखने के लिए जाता है)। यहां देखना और जाना दो कियायें हैं, जाने की किया देखने के निमित्त होती है अतएव देखना (हर्, में तुमुन जोड़कर द्रष्टुं बनाया गया है। तुमुनन्त किया जिस किया के साथ आती है, उसकी अपेक्षा सदा बाद को होती हैं। जैसे उपर्युक्त उदाहरण में देखने की किया जाने की किया के बाद ही सम्भव है। इस प्रकार तुमुनन्त किया दूसरी किया की अपेक्षा भविष्य में होती है।

तुसन प्रत्यय 'के लिए' का अर्थ स्चित करता है और अंग्रेजी के Gerundial Infinitive का सा काम करता है। इस प्रकार तुसुन प्रत्यय सम्प्रदान के अर्थ का बोध कराता है और आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रयोग न कर धातु में कृदन्त प्रत्यय लगाकर संज्ञा बनाकर और उसे चतुर्थी में रखकर काम चला सकते हैं। उदाहरणार्थ—पारसीकांस्ततो जेतुं प्रतस्थे—तब वह फारसदेशनिवासियों को जीतने के लिए चल पड़ा।

यहाँ पर 'जेतुम्' के स्थान पर जयाय करके वाक्य को निम्नलिखित प्रकार से बना सकते हैं---पारसीकानां जयाय प्रतस्ये।

इसी प्रकार स्वेदसिकेन्द्रनातािष पुनः स्नातुमवातरम् । यहाँ पर स्नातुम् = स्नानाय । समानकर्तृकेषु तुमुन् ।३।३।१५८।

जब तुमुनन्त राज्द का एवं प्रधान किया का कर्ता एक ही होगा तभी तुमुन् प्रत्यय का प्रयोग हो सकता है। यदि तुमुनन्त किया का कर्ता कोई दूसरा हो और प्रधान किया का कर्ता कोई दूसरा हो तो तुमुन् प्रत्यय नहीं आ सकता। यथा—

पिनाकपाणि पतिमाप्तुमिच्छति (महादेव जी को अपना पति चाहती है) परन्तु त्वां गन्तुम् अहमिच्छामि-ऐसा प्रयोग कभी नहीं हो सकर्ता क्योंकि 'गन्तुम्' का कर्ता त्वम् है और इच्छामि का कर्ता अहम् है।

कालसमयवेलासु तुमुन् ।३।३।१६७।

समय, काल, वेला, श्रवसर इत्यादि कालवाची शब्दों के साथ समान कर्ता न होने पर भी तुमुनन्त शब्द प्रयोग में श्राता है। यथा—

समयः खलु स्नान-भोजने सेवितुम्—यह नहाने श्रीर खाने का समय है।

# निम्नलिखित अवस्थाओं में भी तुमुन् प्रयुक्त होता है:-

- (१) शक्त्यर्थक धातुओं के योग में भोक्तुम् शक्नोति (खा सकता है)।
- (२) ज्ञानार्थक धातुओं के योग में -गातुं जानाति ( गाना जानता है )।
- (३) प्रयत्नार्थक घातुक्यों के योग में -पठितुं यतते (पढ़ने का यत्न करता है)।
- (४) सहार्यक धातुक्षों के योग में जीष्मे बहिर्गन्तुं न सहे (गर्मी में बाहर जाने के लिए समर्थ नहीं होता)।
- ( ५ ) प्रार्थना और अभ्यर्थना के अर्थ में 'श्रर्ह' धातु के साथ तुमुन् का प्रयोग इदानी वक्तमहीति भवान् ( अब आप बोल सकते हैं )।
- (६) ग्रास्ति, भवति, विद्यते के योग में मोक्तुमन्नमस्ति विद्यते वा (खाने के लिए अन्न है) भोक्तुम् अन्नं भवति (खाने भर के लिए अन्न होता है)।
- (७) पर्याप्त, समर्थ, योग्य इत्यादि अर्थों के वाचक शब्दों के योग में —लिखित-मिंप ललाटे प्रीजिंद्यतुं कः समर्थः (मस्तक में जो लिखा है उसे कौन मिटा सकता है)।
- (८) इच्छार्यक बातुओं के योग में —मोक्तुम् इच्छति (खाना चाहता है)।
- (९) आरम्मार्थक धातुओं के योग में पिठतुम् आरमते (पढ़ना आरम्भ करता है)।
  तुसुनन्त शब्द अव्यय होता है अतः इसका रूप नहीं चलता।

| श्रद        | <b>श</b> तुम्   | काड्        | मान्यम्         |
|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| अर्च्       | श्रचितुम्       | क्षिप्      | न्नेप्तुम्      |
| ञाप्        | ब्राप्तुम्      | खन्         | खनितुम्         |
|             | ईक्षितुम्       | गम्         | गन्तुम्         |
| <b>र</b> स् | हारापुन्        | गै          | गातुम्          |
| कय्         | क्ययितुम्       | प्रह        | प्रहितुम्       |
| क्रम्       | कमितुम्         | घ्रा        | घातुम्          |
| क्रम्प्     | कम्पितुम्       | चर्         | चरितुम्         |
| कूद्        | क्विंतुम्       | चल्<br>चुर् | चलितुम्         |
|             | 5,49.4          | चुर्        | चौरयितुम्       |
| ক্          | क्र्युम्        | छिद्        | छेतुम्          |
| कृप्        | कस्पितुम्       |             |                 |
| कन्द्       | क्रन्दितुम्     | जन्         | जनितुम्         |
| •           |                 | जप्         | जपितुम्         |
| क्रम् ः     | <b>क</b> मितुम् | ढी          | <b>ड</b> ियतुम् |
| 剩           | केतुम्          | तृष् "      | तपितुम्         |

| त्                           | तरितुम्           | रम्         | रन्तुम्            |
|------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| त्<br>त्यज्<br>त्रै          | त्यक्तुम्         | <b>ल</b> म् | सन्धुम्            |
| त्र                          | त्रातुम्          | <b>लिख्</b> | लेखितुम्           |
| दंश्                         | दंग्डुम्          | लिह्        | लेडुम्             |
| दह्                          | दग्धुम्           | वह्         | बोढुम्             |
| दिश्                         | देष्टुम्          | ₹ .         | <b>वार्ययेतुम्</b> |
| दुह्                         | द्रोग्धुम्        | बुष्        | वर्षितुम्          |
|                              | द्रोग्धुंम्       | युष्<br>शक् | शक्तुम्            |
| ध                            | धर्तुम्           | ि           | भ्रयितुम्          |
| नम                           | नन्तुम्           | 3           | श्रोतुम्           |
| हुड्<br>ध<br>नम्<br>पच्      | पक्तुम्           | सह्         | सोढुम्             |
| पद                           | पतुम्             | सिच्        | सेवतुम्            |
| पद्<br><del>चर</del> स       | प्रब्दुम्         | सिष्        | सेवितुम्           |
| प्र <del>च्</del> छ्<br>ब्रू | वक्तुम्           | च           | सर्तुम्            |
| दू<br>भिद्                   | भेतुम्            | सुज्        | स्त्रन्दुम्        |
|                              | मर्तुम्           |             | स्तोतुम्           |
| म्<br>—                      | मोजुम्            | ব্য         | स्त्रन्दुम्        |
| <b>सुच्</b>                  | मोदि <u>त</u> ुम् | स्पृश्      |                    |
| सुद्                         | मर्तुम्           | स्मृ        | स्मर्तुम्          |
| स्                           |                   | 100         | होतुम्             |
| यज्                          | यण्डुम्           | τ           | हर्तुम्            |
| यम्                          | यन्तुम्           |             | हिषेतुम्           |
| युज्                         | <b>गोक्तुम्</b>   | ह्रप्       | 4.49.7             |

### संस्कृत में अनुवाद करो :-

१ — में अपने हृदय को रोक नहीं सकता (हृदयमवस्थापियतुम्)। २ — रानी का मनोरजन करना जानते हो। ३ — में विपत्ति नहीं सहन कर सकता। ४ — उसकी तपस्या लोकों को जला देने के लिए पर्याप्त है। ५ — मुझमें सब कुछ जानने की शिक्ष है। ६ — अग्नि के अतिरिक्त और कौन जलाने में समर्थ होगा। ७ - अपने आपको प्रकट कर देने का अब यह अवसर है। ८ — में इस काम को कर सकता हूँ। ९ — वह कुछ कहना चाहता है। ९० — वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है।

# पूर्वकालिक क्रिया (क्त्वा और स्पप्)

समानकर्तृकयोः पूर्वकाले ३।४।२१। जब एक ही कर्ता कई क्रियाओं का सम्पादन करता है और जब एक क्रिया पहले हो चुकी रहतो है और उसके बाद ही दूसरी किया होती है तब पहले सम्पन्न हो जाने बाली किया के वाचक घातु के साथ करवा या ल्यप् प्रत्यय होता है। यथा—प्रतीहारी समुपद्धत्य सविनयमन्नवीत् (समीप में आकर प्रतीहारी नम्रतापूर्वक बोली)

वैशम्पायनो सुदूर्तमिन ध्यात्वा सादरमत्रवीत् (मानो कुछ देर तक ध्यान कर वैशम्पायन ने श्रादरपूर्वक कहा )

समासेऽनव्पूर्वे क्त्वो ल्यप् ७।१।३७।

यदि धातु के पूर्व में कोई उपसर्ग हो अयथा उपसर्गस्थानीय कोई पद हो तो क्त्वा के स्थान में ल्यप् (य) प्रत्यय होता है, परन्तु नन् के पूर्व होने पर नहीं।

यथा: - गम् + क्ता = गत्वा; किन्तु ।

अवगम् + ल्यप् = अवगत्यः अवगत्वा नहीं।

पठ् + क्त्वा = पठित्वा किन्तु । प्रपठ् + ल्यप् = प्रपठ्य, प्रपठित्वा नहीं ।

क्त्वा और ल्यप् प्रत्ययों के योग से बनने वाले शब्द अव्यय होते हैं, अतः इनके रूप नहीं चलते ।

क्ता-का 'त्वा' प्रायः धातु में जैसा का तैसा हो जोड़ा जाता है। यथा - स्नास्नात्वा; ज्ञा-जात्वा; नी-नीत्वा; मू-भूत्वा; क्र-कृत्वा; घ्-घृत्वा। ऐसी नकारान्त
धातुएँ जिनमें सेट् या वेट् की इ नहीं जुड़ती, न का लीप करके जोड़ी जाती हैं।
यथा:-हन्-हत्वा; मन्-मत्वा; किन्तु जन्-जित्वा; खन्-खिनत्वा। धातु का
प्रथम अक्षर यदि य, र, ल, व हो तो बहुधा क्रम से ह, ऋ, लू, उ हो जाता है।
यथा:-यज्+क्ता = इष्ट्वा, प्रच्छ् +क्ता = पृष्ट्वा; वप् +क्ता = उप्ता। यदि
धातु और प्रत्यय के बीच में इ झा जावे तो पूर्व स्वर को गुण हो जाता। यथा-शी +
कत्वा = श् + ए + इ + त्वा = शे + इ + त्वा = शियत्वा। इसी प्रकार जागरित्वा आदि।

जान्तनशां विमाषा । ३।४।३२।

जान्त एवं नश् धाद्ध के बाद क्त्वा जुड़ने पर विकल्प से 'न' का छोप होता है। यथा—मुञ्ज् + क्त्वा = मुक्ता या मुङ्क्ता; रञ्ज् + क्त्वा = रक्त्वा या रङ्क्ता; नश् + क्त्वा = नष्ट्वा, नंष्ट्वा। इसका नशित्वा रूप भी होगा।

इस्वस्य पिति कृति तुक्। ६।१।७१।

त्यप् के पूर्व यदि हस्त्र स्वर हो तो धातु और त्यप् के 'य' के बीच में त् जुड़ जाता है। यया—निश्चित्य, अवकृत्य, विजित्य; किन्तु आ + दा + त्यप् = आदाय। इसी प्रकार विनीय, अनुभूय इत्यादि क्योंकि दा, नी एवं भू धातुएँ दीर्घस्वरान्त हैं।

आयः नकारान्त धातुत्रों के न का लोग करके त्य जोड़ा जाता है; जैसे अवमत्य, प्रहृत्य, बितत्य; किन्तु प्रखन्य। गम्, नम्, यम्, रम् के म रहने पर अवगस्य आदि स्रोर कोप होने पर अवगस्य आदि दो दो रूप होते हैं।

ल्यपि लघुपूर्वात् । ६।४।५६।

णिजन्त और बुरादि गण की धातुओं की रुपघा में यदि इस्व स्वर हो तो उनमें स्थप् के पूर्व अय् जोड़ा जाता है, अन्यथा नहीं। उदाहर्यार्थ प्रणम् (णिजन्त) + अय् + स्थप् (य) = प्रणमय्य, किन्तु प्रचोर् + य = प्रचोर्थ।

विभाषापः । ६।१।५७।

श्चाप् धातु के अनन्तर जुड़ने पर श्चय् आदेश विकल्प से होता है। यथा— प्र+श्चाप्+ल्यप्=प्राप्य्य, प्राप्य।

श्रलंखल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां क्त्वा । ३।४।१८।

जब अलम् और खलु शब्द के साथ पूर्वकालिक क्रिया (क्स्वान्त तथा स्थवन्त) आती है, तब पूर्वकाल का बोध नहीं कराती है, खिप तु प्रतिवेध (मना करने) का भाव सूचित करती है। उदाहरणार्थ—

श्चनं कृत्वा ( बस. मत करो )। पीत्वा खलु ( मत पियो ) विजित्य खलु ( बस. न जीतो ). श्चवमत्यालम् ( बस. श्चपमान मत करो )।

घटनाओं का वर्णन करते समय किया के रूपों और समुच्चय-बोधक अञ्चर्यों के प्रयोग में लाधव लाने के लिए करवा और त्यप् प्रत्यय बहुत काम देते हैं। 'ऐसा करने' अथवा 'किए जाने के बाद', 'जब' और 'बाद' से आरम्भ होने वाले प्रयोगों के अनुवाद में वत्वा अथवा त्यप् से काम चल जाता है। यथा रावणं हत्वा।

स तत्र गत्वा न किमिप लेमे ( जब बह बहाँ गया तो उसने कुछ भी नहीं पाया )।

|              |           | • • • • • • |              | ~               |                          |
|--------------|-----------|-------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| <b>धा</b> तु | क्ला      | ल्यप्       | धातु 💮       | वरवा            | स्यप्                    |
| <b>अ</b> द्  | जम्बा     | प्रजस्य     | मुष्         | कृद्खा          | संकुष्य                  |
| श्चर्य_      | श्रचित्वा | समर्च       | क्षम्        | क्षमित्वा       | संक्षम्य                 |
| श्रस् (२ प॰) | भृत्वा    | सम्भूय      | क्षिप्       | क्षिप्त्वा      | प्रक्षिप्य               |
| •            | असित्वा   | प्रास्य     | गण्          | गणयित्वा        | विगणस्य                  |
| ञ्चस् (४ प॰) |           |             |              | गीर्त्वा        | <b>उद्गीर्य</b>          |
| ञ्राप्       | ग्राप्ता  | प्राप्य     | ग<br>६       |                 |                          |
| इ            | इत्वा     | प्रेत्य     | प्रस्        | प्रसित्वा       | संप्रस्य                 |
| ईक्          | ईक्षित्वा | समीद्त्य    | प्रह         | <b>गृहोत्वा</b> | संग्रह्म                 |
| फम्<br>-     | कमित्वा   | संकाम्य     | ब्रा         | प्रात्वा        | आप्राय                   |
|              |           | प्रकृष      | चल्          | चिख्रवा         | प्रचल्य                  |
| <b>कूद</b> ् | कूदिखा    | ત્રજૂવ      | •            |                 |                          |
| <del>-</del> | कीर्त्वा  | विकीर्य     | चि           | चित्वा          | संचित्य                  |
| कं<br>कन्द्  | कन्दित्वा | প্সাকন্ব    | <b>ভি</b> ৰ্ | छिश्वा          | <b>ৱব্</b> চ্ <b>ড</b> ৰ |
|              |           |             |              | वनित्ना         | संवाय                    |
| 新            | क्रीत्वर  | विकीय       | जन्          |                 |                          |
| म्रीड        | कीडिखा    | সভীত্য      | বি           | जित्वा          | विजित्य                  |
| 7.1          |           |             |              |                 |                          |

| धातु         | क्त्वा          | ल्यप्           | धातु  | क्त्वा    | ल्यप्      |
|--------------|-----------------|-----------------|-------|-----------|------------|
| जीव्         | जीवित्वा        | संजीव्य         | मिल्  | मिलित्वा  | संमिल्य    |
| हा े         | ज्ञात्वा        | विज्ञाय         | मुच्  | क्त्वा    | विमुच्य    |
| तन्          | त्तनित्वा       | वितत्य          | या    | यात्वा    | प्रयाय     |
| त्           | तीर्त्वी        | उत्तीर्य        | युज्  | युक्त्वा  | प्रयुज्य   |
| दा           | दत्त्वा         | भादाय           | रक्   | रक्षित्वा | संरच्य     |
| दिव्         | देवित्वा        | संदीव्य         | रम्   | रत्वा     | विरम्य     |
| दीप्         | दीपित्वा        | संदीप्य         | स्रप् | लपित्वा   | विलप्य     |
| षा           | हित्वा          | विधाय           | र्खा  | लीत्वा    | निलीय      |
| <b>धा</b> ष् | धाबित्वा        | प्रधाव्य        | वप्   | उप्बा     | समुप्य     |
| ष्ट्         | <b>भृ</b> त्वा  | श्चापृत्य       | व्यध् | विद्ध्वा  | आविध्य     |
| नम्          | नत्वा           | प्रणस्य         | शप्   | शप्वा     | अभिशप्य    |
| नी           | नीत्वा          | श्चानीय         | शम्   | शान्त्वा  | निशम्य     |
| पच्          | पक्त्वा         | संपच्य          | शी    | शथित्वा   | संशम्य     |
| पठ्          | पठित्वा         | संपठ्य          | প্রি  | भित्वा    | याधिन्य    |
| पद           | पतित्वा         | निपत्य          | श्रु  | श्रुत्वा  | संशुत्य    |
| पूज्         | पूजियत्वा       | संपूज्य         | सिव्  | संवित्या  | संसाव्य    |
| बन्ध्        | वद्ध्वा         | आवध्य           | सेव्  | सेवित्वा  | निषेक्य    |
| 耳            | <b>उ</b> क्त्वा | प्रोच्य         | ख     | स्तुत्वा  | प्रस्तुत्य |
| मक्ष्        | भक्षयित्वा      | संमद्य          | स्ना  | स्तारवा   | प्रस्ताय   |
| मज्          | भक्तवा          | विमज्य          | स्मृ  | स्मृत्वा  | विस्मृत्य  |
| भी           | भीत्वा          | संभीय           | स्वप् | सुप्त्वा  | संषुप्य    |
| भुज्         | भुक्त्वा        | <b>उप</b> भुज्य | हन्   | हत्वा     | निहत्य     |
| भ            | भूत्वा          | संभूय -         | हस्   | हसित्वा   | विहस्य     |
| मय्          | मथित्वा         | विमध्य          | हा    | हित्वा    | विहाय      |
| मन्          | भत्वा           | श्रनुमत्य       | 3     | हुत्वा    | श्चाहुत्य  |
| मा           | मित्वा          | प्रमाय          | ह्वे  | द्यत्वा   | बाह्य      |
|              |                 |                 |       |           |            |

## संस्कृत में अनुवाद करो-

१—इन्द्र को आगे रखकर वे लोग ब्रह्मा के स्थान पर गए। २—मुझे खन से पोतकर वृक्ष के नीचे फेंककर, ऋष्यमूक पर्वत पर चले बाओ। ३—चह भाग्य को कोस कर घर को रवाना हो गया। ४—उस पशु को राक्षस समझ कर ब्राह्मण ने डर से उसे पृथ्वी पर फेंक दिया। ५—चहेलिए को आता हुआ देखकर सारे पशु भयमीत

होकर भाग गए। ६ — यह समाचार बता करके तुम कब आए ? ७ — रद कुंकेल करके अपना कार्य आरम्भ करो। ८ — धृतों की बातें सुनकर मूर्ज व्यक्ति ने बकर को पृथ्वी पर रख दिया। ९ — पुस्तकों को हाथ में लेकर विद्यालय की ओर चला गया। १० — दना को उबाल कर पियो। ११ — दुष्ट दुःख देकर सुख का अनुभव करता है। १२ — सज्जन दूसरों का उपकार करके सुखी होते हैं। १३ — शकुन्तला ने लम्बी साँस लेकर करण कथा सुनाई। १४ — अमीष्ट बस्तु को पाकर सभी सुखी होते हैं। १५ — वह छिपकर देखता है।

#### णमुळ् प्रत्यय

आमीक्त्ये णमुल् च । ६।४।२२। नित्य वीप्सयोः । ८।१।४।

बार बार करने का भाव स्चित करने के लिए क्त्या प्रत्ययान्त अथवा णमुल् प्रत्ययान्त शब्द का प्रयोग किया जाता है और इन प्रत्ययों के होने पर शब्द दो बार रखा जाता है। यथा—वह बार-बार याद करके राम को प्रणाम करता है। यहाँ याद करने का किया बार-बार होती है, अतएव संस्कृत में कहेंगे—"सः स्मारं स्मारं प्रणमित रामम्" अथवा "स स्मृत्वा स्मृत्वा प्रणमित रामम्"। याद करने की किया प्रणाम करने की किया के पूर्व होती है। इसी प्रकार—

पायं पायं द्यायवा पीत्वा पीत्वा—पा (पी-पी कर द्यायीत बार-बार पीकर )
मोजं मोजं द्यायवा भुक्त्वा भुक्त्वा स्मुक्त्वा स्मुक्त्वा स्मुक्त्वा स्मुक्त्वा स्मुक्त्वा स्मुक्त्वा स्मुक्त्वा स्मुक्त्वा स्मुक्त्वा स्मुक्ति स्मुक्

णमुल् प्रत्यय का 'श्रम्' धातु में जोड़ा जाता है। श्राकारान्त धातु में णमुल् के श्रम् श्रौर इस श्र के बोच 'य' जोड़ा जाता है। जैसे दायं दायं; इसी प्रकार पायं, पायं स्नायं स्नायं। प्रत्यय में ण् होने के कारण पूर्वस्वर की वृद्धि भी होती है। यथा स्मृ + श्रम् = स्मारम्; श्रु + श्रम् = श्रौ + श्रम् = श्रावम् इत्यादि।

णमुल् प्रत्ययान्त शब्द के रूप नहीं चलते । यह श्रव्यय होता है । कर्मणि दशिबिदोः साकल्ये ।३।४।२९।

दश् एवं विद् धातु के कर्म के बाद दश्+णमुल् = दर्शम्, विद्+णमुल् वंदम्, जोड़ दिया जाता है जब कि उस कर्म का सारी जाति का बोध कराना अभीट होता है। यथा—

कन्यादर्शे बरयति--जितनी कन्याश्चों को देखता है उन सब को बरण कर लेता है। ब्राह्मणंवेदं भोजयति - जितने ब्राह्मणों को जानता है उन सर्वें की खिलाता है। यावति विन्दर्जावीः ।३।४।३०।

'विद्' (पाना ) + णमुल् = वेदम् श्रौर श्रीव् ( जीना ) + णमुल् = जीवम् यावत् के याद साकत्य का हो बोध कराने के लिए जोड़ दिये जाते हैं । जैसे—

याबद्धेदं भुंके—वह जितना पाता है उतना खाता है। यावज्जीवमधीते—वह जब तक जीता है, तब तक अध्ययन करता है।

चर्मोदरयोः पूरे ।३।४।३१।

चर्म और उदर के बाद पूर् + णमुल् = 'पूरम्' जोड़ दिया जाता है। जैसे— उदरपूरं भुंके—पेट भर खाता है। चर्मपूरं स्तुणाति—चमड़े को ढक लेंगे मर को फैलाता है।

शुष्कनूर्णहत्त्वेषु पिषः ३।४।३५।

शुल्क, चूर्ण और रुक्ष शब्दों के बाद पेषम् (पिष् + णमुल्) जोड़ दिया जाता है। इसके साथ ही साथ पिष् (पीसना) धातु मी किसी न किसी लकार में प्रयुक्त होती है। यथा—चूर्णपेषं पिनष्टि—वह यहाँ तक पीसता है कि बिल्कुल चूर-चूर हो जाता है। इसी प्रकार शुक्कपेषं पिनष्टि, रूक्षपेषं पिनष्टि।

समूलाकृतजीवेषु हन्कृन्प्रहः ।३।४।६६।

समूल, अकृत और जीव के बाद 'घातम्' (इन् + णसुल् ), कारम् (कृ + णसुल् ), प्राहम् (प्रह् + णसुल् ) जोड़ दिए जाते हैं और साथ ही साथ हन् , कृ एवं प्रह् धातु भी किसी न किसी लकार में प्रयुक्त होती है। यथा —

समूलघातं हन्ति—वह बिल्कुल जड़ से नाश कर देता है। श्रकृतकारं करोति—वह कमी भी न हुई चीज की कर डालता है। तं जीवप्राहं एकाति—वह उसकी जीता जागता पकड़ खाता है।

इसी प्रकार 'धातम्' ( हन् + णमुल् ) श्रौर 'पेषम्' ( पिष् + णमुल् ) संज्ञा के बार जोड़े जाते हैं श्रौर यह स्चित करते हैं कि वह संज्ञा हन् श्रौर पिष् किया के सम्पादन में साधनभूत हैं। यथा—

पाद्घातं हन्ति—वह पैर से मारता है। उदंपेषं पिन्षि—वह पानी से पोसता है।

उपमाने कुर्मणि च । ३।४।४५।

कमी-कमी तुल्यता या सादश्य का बोध कराने के लिए णमुल् प्रत्यय का प्रयोग छस संज्ञा के बाद होता है जिससे सादश्य दिखलाना होता है। यथा—

अजनारां नष्टः-वह बंकरे के समान नष्ट हो गया। पार्यसंचारं चरति-वह पार्य के समान चलता है।

----

ष्टतिनिधार्यं निहितं जलम् – घी के समान जल रक्खा गया या।

हिंसार्थीनां च समानकर्मकाणाम् । ३।४।४९।

हन , तक् इत्यादि हिंसार्यक धातुओं का णमुलन्त इप संज्ञाओं के बाद अयुक्त होता है यदि णमुलन्त तथा प्रधान किया का कर्म समान हो और कान्त रूप प्रयोग करने की दशा में वह संज्ञा तृतीया में प्रयुक्त होती हो। यथा—

दण्डोपघातं गाः कालयित—गायों को डण्डे से मारकर वह उन्हें एकत्र करता है। ज़जोपरोधं गाः स्थापयित—वह गायों को इस प्रकार रखता है कि सब की सब बाड़े में त्या जाती हैं।

स्वांगेऽध्रुवे । ३।४।५४।

शरीरावयवबोधक शब्दों के बाद अवयव की चंचलता प्रकट करने के लिए णमुलन्त प्रयुक्त होता है। यथा—

भूविचोपं कथयति ( वृत्तान्तम् )—वह अपनी भौ हर दिशा में चलाता हुआ वृत्तान्त कहता है।

परिक्लिश्यमाने च । ३।४।४५।

जब किसी कार्य को सम्पादित करने में शरीर का कोई अवयव आहत हो जाता है अथवा पीढ़ित होता है, तब उस अवयव के बाद णमुकन्त शब्द का प्रयोग कर्मकारक के अर्थ में होता है। यथा—

उरः प्रतिपेषं युष्यन्ते—वे लोग इस प्रकार युद्ध करते हैं कि उनका सारा वक्षःस्थल पीडित हो उठता है।

नाम्न्यादिशिष्रहोः । ३।४।५८।

श्रा + दिश् के साथ एवं प्रह् के साथ णमुल् प्रत्यय 'नामन्' के बाद कर्मकारक के श्रय में श्राता है। यथा---

त्रामप्राई मामाह्ययति —वह मेरा नाम लेकर पुकारता है।

श्रन्ययैवद्भयमित्यंसु सिद्धा प्रयोगश्चेत् ।३।४।२७।

अन्यया, एवं, कथं, इत्यं शब्द जब कु धातु के पूर्व आवें और कु धातु का अर्थ बाक्य में इष्ट न हो और केवल अन्ययों का अर्थ प्रकट करना ही अभीष्ट हो तो भी णमुल् प्रयुक्त होता है। यथा—अन्ययाकारं ब्रुते—वह दूसरी ही तरह बोलता है।

इसी प्रकार एवड्डारं (इस तरह), क्यड्डारं ( किसी तरह ), इत्यड्डारं ( इस तरह )ं।

स्वादुमि णमुल् ।३।४।२६।

स्वादु के अर्थ में कृ धातु में णमुल् प्रत्यय जुड़ता है। यथा — स्वादुक्कारं मुङ्के । इसी प्रकार सम्पन्नकारं, ख्वणकारम् ।

निमूलसमूलयोः कवः ।३।४।३४।

जब निमूल और समूल कष् के कर्म हों तो कष् में णमुल् जुड़ता है। यथा— निमूलकार्ष कषति, समूलकार्ष कषति ( समूल अर्थात् जड़ से गिरा देता है )। समासत्ती।३।४।४०।

यदि धातु के पूर्व आने वाले उपपद तृतीया या सप्तमी विभक्ति का अर्थ प्रकट करते हों तो धातु के बाद णमुल् प्रत्यय लगता है और समस्त पद सामीप्य अर्थ की ध्वनित करता है। यथा—केशप्राहं युध्यन्ते (केशों को पकड़ कर युद्ध कर रहे हैं)।

# कर्त्वाचक छत् प्रत्यय

ण्युल्तुचौ ।३।१।१३३।

किसी भी धातु के बाद ण्युल् ( यु = अक ) और तृच् ( तृ ) प्रत्यय उस धातु से स्वित कार्य के करने वाले ( Agent ) के अर्थ में जोड़े जाते हैं। उदाहरणाय कृ धातु से स्वित अर्थ हुआ 'करना'। करने वाला यह भाव प्रकट करने के लिए कृ + ण्युल् = कृ + अक = कारक शब्द हुआ और कृ + तृच् = कृ + तृ = कृतृं शब्द हुआ। इसी प्रकार पठ् से पाठक, पठितु, दा से दायक, दातु, पच् से पाचक, पक्तुः इ से हारक, हर्तृ इत्यादि। उपर्युक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट हो है कि ण्युल् के पूर्व धातु में वृद्धि तथा तृच् के पूर्व धातु में शुण होता हैं।

स्चना—तुमुन की तरह ण्वुल् प्रत्यय भी कियार्य प्रयुक्त होता है । यथा—बालकं दर्शको याति (बालक को देखने के लिए जाता है )।

नन्दिप्रहिपचादिभ्यो स्युणिन्यचः ।३।१।१३४।

नन्दि आदि ( नन्दि, वाशि, यदि, दृषि, साधि, वर्धि, शोभि, रोचि के णिजन्त रूप ) धातुओं के बाद त्यु ( अन ), प्रहि आदि ( प्राही, उत्साही, स्थायी, मन्त्री, अयाची, अवादी, विषयी, अपराधी इत्यादि ) के बाद णिनि ( इन् ); पच् आदि ( पचः, बदः, चलः, पतः, जरः, सरः, क्षमः, सेवः, त्रणः, सर्पः आदि ) धातुओं के बाद अन् ( अ ) लगाकर कर्तृबोधक शब्द बनाये जाते हैं। यथाः—

नन्द + स्यु = नन्दनः ( नन्द्यतीति नन्दनः )। इसी प्रकार वाशनः, मदनः, दूषणः, साधनः, वर्धनः, शोभनः, रोचनः। गृह्मातीति प्राही ( प्रह + इन् = प्राहिन् )। पच् + श्रच् ( श्र ) = पचः ( पचतीति पचः )। इग्रुपधज्ञाप्रीकिरः कः। ३।१।१३५।

जिन धातुओं की उपधा में इ, उ, ऋ, लू में से कोई स्वर हो, उनके बाद तथा



१. तुमुन्ण्युलौ कियायां कियार्यायाम् ।३।३।१०।

हा (जानना), प्री (प्रसन्न करना) और कृ (बिखेरना) के बाद कर्तृवाचक क (ब्र) प्रत्यय जुड़ता है। यथा—

क्षिप् + क = क्षिपः ( क्षिपतीति क्षिपः - फेंक्कने वाला )।

इसी प्रकार लिखः लिखने वाला ), बुधः (समझने वाला ), कृशः (दुर्वल ), क्रः (जानने वाला ), प्रियः (प्रसन्न करने वाला ), किरः (विलेरने वाला )।

श्चातश्चोपसर्गे ।३।१।१३६।

आकारान्त थातु ( तया ए, ऐ, ओ, औ में अन्त होने वाली जो धातु आकारान्त हो जाती हैं ) के पूर्व भी उपसर्ग रहने पर 'क' प्रत्यय जुड़ता है।

यथा-प्रजानातीति प्रज्ञः ( प्रज्ञा + क )।

कर्मण्यण् ।३।२।१।

कर्म के योग में भातु आने पर कर्तृनाचक आण् (आ) प्रत्यय होता है; यथा कुम्मं करोतीति कुम्मकारः (कुम्म + कृ + आण्);।

भारं हरतीति भारहारः (भार + ह + अण्)। अण् के पूर्व बृद्धि हो जाती है। सूचना—अण् कर्मणि च।

कर्म के योग में अण् प्रत्यय कियार्थ तुसुन की तरह प्रयुक्त होता है। जैसे, कम्बल दायो याति (कम्बल देने के लिए जाता है)।

त्रातोऽतपसर्गे कः ।३।२।३।

परन्तु आकारान्त धातु होने पर और उसके पूर्व कोई उपसर्ग न रहने पर कर्म के योग में धातु के बाद क (अ) प्रत्यय लगता है, अण् नहीं। यथा—गोदः (गो + दा + क) = गां ददाति।

परन्तु गोसन्दायः ( गो + सम् + दा + भ्रण् ) = गाः सन्ददाति । कप्रकरणे मूळविभुजादिभ्य उपसंख्यानम् ( बा॰ )

मूलविभुज, नखमुच, काकप्रह, कुमुद, महीध्र, कुध्र, गिरिध्र आदि शब्दों के बाद भी इसी अर्थ में क प्रत्यय जुड़ता है।

श्चर्हः ।३।२।१२।

कर्म के योग में आई धातु के बाद अच् (आ) प्रत्यय लगता है, अण् नहीं। यथा—पूजामईतीति पूजाई: ब्राह्मणः (पूजा + आई + अच् )।

चरेष्टः ।३।२।१६।

चर् के पूर्व, आधिकरण का योग होने पर धातु से कर्तृवाचक शब्द वनाने के लिए ट (ग्र ) प्रत्यय जोड़ते हैं। यथा---

वु.रुषु चरतीति कुरुचरः ( कुरु + चर् + ट )

भिक्षासेनादायेषु च ।३।२।१८।

. १ मर् के पूर्व भिक्षा, सेना, आदाय शब्दों में से किसी का योग होने पर भी ट प्रत्यय छगता है। यथा—

भिक्षां चरतीति भिक्षाचरः (भिक्षा + चर् + ट )। सेनां चरति (प्रविशतीति ) सेनाचरः । ख्रादाय (गृहीत्वा ) चरति (गच्छतीति ) ख्रादायचरः । कृनो हेतुताच्छीत्यानुस्रोम्येषु । ३।२।२०।

कृ घातु के पूर्व कर्म का योग होने पर और हेतु आदत (ताच्छील्य) अथवा अनुकूलता (आनुलोम्य) का बोध होने पर ८ प्रत्यय लगता है, अण् नहीं। यथा— यशः करोतीति यशस्करी विद्या—यश पैदा करने बाली विद्या। (यहां विद्या यश की हेतु है, इसलिए ट प्रत्यय हुआ)।

इसी प्रकार श्रार्डं करोतीति श्राद्धकरः (श्राद्ध करने की श्रादत वाला)। वचनं करोतीति वचकरः (वचनानुकूल कार्यं करने वाला)। दिवविभरिनशाप्रभा-भास्करान्तानन्तादिबहुनान्दीकिलिपिलिबिबलिभिक्तर्तृचित्रक्षत्रसंख्याजङ्घाबाह्वहर्यत्तद्वनुर-रुखु। ३।३।२२।

यदि कृ धातु के पूर्व दिवा, विभा, निशा, प्रभा, भास्, अन्त, अनन्त आदि, बहु, नान्दी, किं, लिपि, लिवि, बलि, भक्ति, कर्तृ, ।चत्र, क्षेत्र, संख्या (संख्यावाचक शब्द,), जहा, बाहु, अहर् (अहस्), यत् , तत् , धनुर् (धनुष्), अहष् आदि कर्मरूप में आवें तो ट प्रत्यय जुड्ता है, अण् नहीं। यथा—दिवाकरः, विभाकरः, निशाकरः, बहुकरः, एककरः, धनुष्करः, अष्टक्करः, यत्करः, तत्करः इत्यादि।

एजेः स्रश् ।२।२।८।

णिजन्त एज् धातु के पूर्व कर्म का योग होने पर खश् (अ) प्रत्यय लगता है।
यथा - जनम् एजयतीति जनमेजयः (जन + एज् + खश्)।

श्रवर्द्धिषदजन्तस्य मुम् ।६।३।६७।

अरुष्, द्विषत् तया अजन्त शब्द (यदि वे अव्यय नहीं हैं) के बाद खित् अत्यय में अन्त होने वाला शब्द आने पर बीच में एक मू आ जाता है। यया जन + मू + एजयः = जनमेजय ।

यहां जन शब्द अकारान्त है, इसके बाद एजयः शब्द प्रयुक्त हुआ है जिसमें खश् प्रत्यय जुड़ा है जो खित् है अतः बोच में म् आया है।

नासिकास्तनग्रीकादिटोः ।३।२।२९।

ध्मा और घेट् के पूर्व यदि नासिका और स्तन कर्मरूप में हों तो इनके आगे खश् प्रत्यय जुड़ता है। यथा —

नासिकां भ्यायतीति नासिकन्धमः, स्तनं धयतीति स्तनन्धयः।

स्चना — खित्यनव्ययस्य ।६।३।३९।

खिदन्त राज्दों के आगे आने पर पूर्वपद का दीर्घस्वर हस्त हो जातां है और तब मुमागम होता है। इसीलिए नासिका में 'का' का आकार अकार में बदल गया।

उदिकले रुजिवहोः। ३।२।३१।

उत्पूर्वक क्ज और वह धातुओं के पूर्व यदि 'कूल' शब्द कर्म रूप में हो तो खश् प्रत्यय लगता है। यया-

कूल + उत् + रूज् + खश् = कूलमुद्रुजः । इसी प्रकार कूलमुद्रहः ।

बहाब्रे लिहः ।३।२।३२।

लिह के पूर्व यदि वह (स्कन्ध) और अन्न कर्मरूप में हों तो खशु प्रत्यय जुड़ता है। यथा — वहं ( स्कन्धं ) लेढीति वहंलिहो गौः। इसी प्रकार अर्थलिहो वायुः।

विष्वस्वीस्तदः ।३।२।३४।

तुद् के पूर्व यदि विधु और अरुप् कर्मरूप में हों तो खश् प्रत्यय जुड़ता है। यया — विश्वं तुदतीति विश्वन्तुदः । इसी प्रकार अवन्तुदः ।

श्रसूर्यललाटयोर्दशितपोः ३।२।६६।

यदि दश् के पूर्व असूर्य हो और तप के पूर्व ललाट हो तो खशु प्रत्यय जुड़ता है। श्रसूर्य में नव् का सम्बन्ध दश् धातु के साथ होता है। यया —

सूर्यं न पश्यन्तीति असूर्यपश्याः ( राजदाराः )। इसी प्रकार कलाटन्तपः सूर्यः ।

प्रियवशे वदः खच्। ४।२।३८।

वद् धातु के पूर्व यदि प्रिय और वश शब्द कर्मरूप में आवें तो वद् धातु में खब् ( अ ) प्रत्यय जुड़ता है। यथा-

प्रियं बद्तोति प्रियंवदः (प्रिय + म् + बद् + खच् )। वशंवदः ( वश + म् + वद् + खच् )।

संज्ञायां मृतृवृजिधारिसहितपिदमः । ३।२।४६। गमश्च । ३।२।४७।

म, तु, दु, जि, भू, सह् , तप्, दम् धातुओं के योग में तया गम् धातु के योग में कर्मरूप कोई शब्द आने पर और पूरा शब्द किसी का नाम होने पर खब् ( अ ) प्रत्यय जुड़ता है। यथा---

विश्वं बिमर्तीति विश्वम्मरा (विश्व + म् + मृ + स्वन् + टाप् ) - पृथ्वी का नाम । रयं तरतीति रयन्तरम् ( रय + म् + तृ + खन् ) —साम का नाम । पति बरतोति पर्तिबरा - कन्या का नाम । शत्रुज्ञयतीति शत्रुज्जयः -- एक हायी का नाम ।

युगन्धरः-पर्वत का नाम।

रार्त्रसहः - राजा का नाम ।

परन्तपः—राजा का नाम । श्रारिन्दमः—राजा का नाम ।

द्विषत्परयोस्तावेः । ३।२।३९।

यदि ताप् के पूर्व द्विषत् और पर शब्द कर्मरूप में आवें तो ताप् धातु के आगे खब्
प्रत्यय जुड़ता है। यथा द्विषन्तं परं वा तापयतीति द्विषन्तपः, परन्तपः।

वाचि यमो व्रते। ३।२।४०।

यदि त्रत का अर्थ प्रकट करना हो तो वाक् शब्द के उपपद होने पर यम् धातु के आगे खब् लगता है। यथा--

वाचं यच्छतीति वाचंयमो मौनवती इत्यर्थः।

चोमप्रियमद्रेऽण च्। ३।२।४४।

यदि ज्ञेम, प्रिय और मद्र शब्द उपपद हों तो कृ धातु के आगे खन् लगता है और अण् भी। यया—ज्ञेमहरः, ज्ञेमकारः, प्रियहरः, प्रियकारः, मद्रहरः, मद्रकारः। त्यदादिषु दशोऽनालोचने कत् च। ३।२।६० समानान्ययोश्चेति वाच्यम्। वा०।

क्सोऽपि बाच्यः। वा०।

हरा धातु के पूर्व यदि तयद् , तद् , यद् , एतद् , इदम् , अदस् , एक, हि, युष्मद्, अस्मद् , भवत् , किम् , अन्य तथा समान शब्दों में से कोई रहे और दश् धातु का अर्थ देखना न हो तो उसके बाद कम् (अ) प्रत्यय लगता है तथा विकल्प से किन् भी। यथा—तद् + दश् + कम् = तादशः। इसी प्रकार त्यादशः, यादशः, एतादशः, सदशः, अन्यादशः। किन् का लोप हो जाता है और धातु में कुछ नहीं जुड़ता है।

इसो अर्थ में क्स भी लगता है, क्स का सु जुड़ता है। यथां— तादश् ( तद् + दश् + क्स )। तादस् ( तद् + दश् + क्स )। अन्यादश् ( अन्य + दश् + किन् )। अन्यादस् ( अन्य + दश् + क्स ) इत्यादि।

सत्स्द्रिषद्गुहबुहबुजविद्भिदच्छिदजिनीराजामुपसर्गेऽपि क्विप् । ३।२।६१।

सुकर्मपापसन्त्रण्येषु कृञः ।३।२।८९।

सक्त (बैठना), सू (पैदा करना), द्विप् (बैर करना), द्वृह् (द्रोह करना), द्वृह् (द्वृहना), युज् (जोड़ना), विद् (जानना होना), भिद् (भेदना, काटना), छिद् (काटना, दुकड़े करना), जि (जीतना), नी (ले जाना) और राज् (शोभित होना) भातुओं के पूर्व कोई उपसर्ग रहे, इनके अनन्तर किप् प्रत्यय लगता है।

कृ धातु के पूर्व सु, कर्म, पाप, मन्त्र तथा पुण्य शब्दों के कर्महम में आने पर भी किए प्रत्यय जुड़ता है। किए का कुछ भी नहीं रहता, सब लोप हो जाता है। यथा— धुसुत (स्वर्ग में बैठने बाला —देवता ), प्रस्ः (माता ), द्विट् (शत्रु ), मित्र ध्रुक् (मित्र से द्रोह करने वाला ), गोधुक् (गाय दुहने वाला ), अश्वयुक् (घोड़ा जोतने बाला ), वेदवित (वेद जानने बाला ), गोत्रभित (पहाड़ों को तोड़ने वाला—इन्द्र ), पक्षिच्छत् (पक्ष काटने वाला—इन्द्र ), इन्द्रजित (भेघनाद ), सेनानी (सेनापति ), सम्राट् (महाराज ), सुकृत , कर्मकृत् , पापकृत् , मन्त्रकृत् ।

कुछ अन्य घातुओं के बाद भी किए प्रत्यय जुड़ता है। जैसे-

चि—श्राग्निचत् , स्तु—देवस्तुत् , कृ—टीकाकृत् , दश् – सर्वदश् , स्पृश— मर्मस्पृश् , सन्—विश्वसन् श्रादि ।

व्रह्मश्रूण कृत्रेषु क्षिप् ।३।२।७८।

ब्रह्म, भ्रूण तथा सूत्र शब्दों के कर्म-रूप में हन धातु के पूर्व होने पर क्षिप् प्रत्यय जुड़ता है। जैसे---ब्रह्म + हन् + क्षिप् = ब्रह्महा।

इसी प्रकार, भ्रणहा, बुत्रहा।

सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये। ३।२।७८। साधुकारिण्युपसंख्यानम्। वा॰। ब्रह्मणि वदः। वा॰। जातिवाचक संज्ञा (ब्राह्मण, इंस, गो ब्रादि) के ब्रातिरिक्त यदि कोई अन्य सुवन्त (संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण) किसी धातु के पहले ब्रावे ब्रारे ताच्छील्य (ब्रादत) का भाव स्वित करना हो तो उस धातु के बाद णिनि (इन्) प्रत्यय लगता है। यथा—

उष्णं भोक्तुं शीलमस्य उष्णभोजी (उष्ण + भुज् + णिनि) – गरम-गरम स्ताने की जिसकी त्यादत हो।

यदि ताच्छील्य न स्चित करना हो तो यह प्रत्यय नहीं लगेगा। परन्तु कृ तथा वद् के पूर्व क्रमशः साधु तथा ब्रह्मन् शब्द होने पर ताच्छील्य अर्थ के अभाव में भी णिनि प्रत्यय जुड़ता है। यथा —साधुकारी, ब्रह्मनादी।

क्रमारशीर्पयोणिनिः ।३।२।५१।

यदि इन् धातु के पूर्व कुमार और शीर्ष उपपद हो तो णिनि प्रत्यय जुड़ता है। यथा कुमारघाती। शिरस् शब्द का 'शीर्ष' भाव हो जाता है। इस प्रकार शीर्षधाती शब्द बनेगा।

मनः । ३।२।८३ ।

मन् के पूर्व सुबन्त रहने पर भी णिनि जुड़ता है, चाहे आदत का भाव स्वित करना हो या न करना हो। यथा—

पण्डितमात्मानं मन्यते इति पण्डितमानी (पण्डित + मन् + णिनि )।

आत्ममाने खब ।३।२।८३।

अपने आप को उछ मानने के अर्थ में खश् प्रत्यय भी होता है। खिदन्त शब्द के पूर्व म् आ जाता है। यथा—परिण्डतम्मन्यः।

सप्तम्यां जनेर्डः ।३।२।९७।

अधिकरण पूर्व में रहने पर जन् धातु के बाद प्रायः उ (अ) प्रत्यय जुड़ता है।
यथा—प्रयागे जातः प्रयागजः; मन्दुरायो जातो मन्दुरजः।

पंत्रम्यामजाती ।३|२।९८।

जाति-वर्जित पश्चम्यन्त उपपद होने पर भी उ जुड़ता है। यथा-

संस्काराञ्चातं — संस्कारजः ।

उपसर्गे च संज्ञायाम् ।३।२।९९।

पूर्व में उपसर्ग होने पर भी जन् में उ लगता है ( यदि बना हुआ शब्द किसी का नाम विशेष हो तो )। यथा—प्रजा ( प्रजन् + ड + टाप् )।

भानी कर्मणि ।३।२।१००।

अनुपूर्वक जन् धातु के पूर्व कर्म उपपद होने पर भी यदि उ प्रत्यय जुड़ता है। यथा—पुंमासमनुकथ्य जाता पुमनुजा।

श्रान्येष्वपि दश्यते ।३।२।१०१।

श्रन्य उपपदों के पूर्व में होने पर भी जन् में उलगता है। यथा—श्रजः, द्विजः इत्यादि। श्रन्तात्यन्ताध्वदूरपारसर्वानन्तेषु उः ।३।२।४८। सर्वश्रपत्रयोद्वपसंख्यानम्। बा॰ । उरसो लेपश्व। वा॰ । सुदुरोधिकरणे। बा॰।

अन्त, अत्यन्त, अध्व, दूर पार, सर्व, अनन्त, सर्वत्र, पश्च, उरस् और अधि-

करण अर्थ में सु तथा दुः के बाद गम् धातु में उ प्रत्यय लगता है। यथा-

श्चन्तगः, श्रत्यन्तगः, श्रध्यगः, दूरगः, पारगः, सर्वगः, श्चनन्तगः, सर्वत्रगः, पत्तगः, टरगः, (सर्पः) सुगः ( सुक्षेन गच्छत्यन्नेतिः), दुर्गः ( दुःखेन गच्छत्यन्नेति )। स्वना— टरस् के स् का लोप हो जाता है।

शील-धर्म-साधुकारिता वाचक कत्

(१) आक्नेस्तंच्छील्तदर्भतत्सायुकारिषु ।३।२।१३४। तृन् ।३।२।१३४।

शील, धर्म तथा भली प्रकार सम्पादन—इनमें से किसी भी बात का भाव लाने के लिए किसी भी बात के बाद-तृन (तृ) प्रत्यय प्रयुक्त होता है यथा—कृ + तृन् = कर्तृ—कर्ता कटम् (जो चटाई बनाया करता है अथवा जिसका धर्म चटाई बनाना है अथवा जो चटाई भली प्रकार बनाता है)।

(२) अलक् कुम्निराक्तम्प्रजनोत्पचोत्पतोन्मद् क्च्यपत्रपवृतुष्धुसहचर इष्णु

म्। ३।२।१३६। श्रुलंक, निराकः, प्रजन्, उत्पन्, उत्पन्, उत्पन्, उत्पन्, स्त्, श्रुण्-प्रप्, स्त्, १६, सह, चर् धातुओं के बाद उपर्युक्त अर्थ में ही इच्छुन् (इच्छु) प्रत्यय लगता है। जैसे—

अलड्डरिक्युः ( अलंकृत करने वाला ); निराकरिष्णुः ( अपमान करने वाला )

प्रवित्रा ( पैदा करने वाला ); उत्पिचिष्णुः ( पकाने वाला );

वत्पतिष्णुः ( ऊपर वठाने वाला ); उन्मदिष्णुः ( उन्मत्त होने वाला ); रोचिष्णुः ( श्रच्छा लगने वाला ); श्रपत्रिपणुः ( लजा करने वाला ); वर्तिष्णुः ( विद्यमान रहने वाला ); वर्धिष्णुः ( बढ़ने वाला ); सहिष्णुः ( सहनशील ); चरिष्णुः ( श्रमरशील )।

(३) निन्दहिंसिक्छशस्त्रादिनाशपरिक्षिपपरिरटपरिवादिव्याभावास्यो कुम् । ३।२।१४६। निन्द, हिंस, क्लिश्, खाद्, विनाश, परिक्षिप्, परिरट्, परिवाद्, ब्ये, भाष्, अस्य धातुत्र्यों के बाद उपर्युक्त ही भावों को छाने के छिए बुम् ( अक् ) प्रत्यय स्वगता है। यया—

निंदकः, हिंसकः, क्लेशकः, खादकः, विनाशकः, परिचेपकः, परिरटकः, परिवादकः, क्यायकः, भावकः, श्रासूयकः।

(४) चलनशब्दर्शादकर्मकायुच्। ३।२।१४८। कुषमण्डायेभ्यसः। ३।२।१५१। चलना, शब्द करना अर्थ वाली अकर्मक धातुओं के बाद तया कोध करना, आम्बित करना अर्थों वाली धातुओं के बाद शील आदि अर्थ में युच् (अन ) प्रत्यय स्माता है। यया—

चलितुं शीलमस्य सः चलनः ( चल् + युच् )।

- (५) जल्पिक्षकुछलुण्टबुङः पाकन् ।३।२।१५५। जल्प् , भिक्ष् , कुछ, लुण्ट् (लूटना) और द्व (चाहना) के बाद शील, धर्म और साधुकारिता का चीतक पाकन् (आक) प्रत्यय प्रयुक्त होता है। यथा—जल्पाकः (बहुत बोलने वाला), भिक्षाकः (भिलारी), कुष्टाकः (काटने वाला), लुण्टाकः (लूटने वाला), वराकः (वेचारा)।
  - (६) स्पृहिगृहिपतिद्यिनिदातन्द्राश्रद्धाम्यः श्रालुच् । ३।२।१५८ ।

शीवने वाच्यः । वा॰ । स्पृद्, प्रर्, पत्, दय्, शी धातुर्झो के बाद तथा निद्रा, तन्द्रा, श्रद्धा के बाद श्वालुच् (श्वालु ) जोड़ा जाता है । यथा—स्पृद्दयालुः, गृहयालुः, पत्यालुः, दयालुः, रयालुः, रायालुः, निद्रालुः, तन्द्रालुः, श्रद्धालुः ।

( ७ ) सनाशंसभिक्ष उः । ३।२।१६८ ।

सक्षन्त ( इच्छावाची ) धातु तया आशंस् और भिक्ष् के बाद उ प्रत्यय प्रयुक्त होता है । यथा---

कर्तुमिच्छति चिकीर्षुः, आशंसुः, भिक्षः।

(८) भ्राजमासधुर्वियुतीर्जिष्ट्रप्रावस्तुवः किय् । ३।२।१७७ । अन्येभ्योऽपि दरयते । ३।२।१७८ ।

भ्राज, मास्, धुर्, बियुत्, ऊर्ज, पू, जु, भ्रावस्तु तथा श्रम्य धातुओं के भी बाद किए प्रयुक्त होता है। यथा--

विश्राद्, भाः, धूः, वियुद्ध, ऊर्क्, पूः, ज्रः, प्रावस्तुद्ध, दित्, श्रीः, घीः, प्रतिभूः इत्यादि ।

# भावार्थ कृत् प्रत्यय

(१) भावे ३।३।१८।

भाव का अर्थ स्चित करने के लिए धातु के बाद घन् ( अ) प्रत्यय जोड़ा जाता है। यथा—पाकः ( पच् + घन्) पक जाना ।

इसी प्रकार लामः, कामः भादि।

(२) एरच् ।३।३।४६। भयादीनामुपसंख्यानाम् (वा॰)। इकारान्त धातुओं में अच् (अ) जोड़ा जाता है। यथा— जि + अच् = जयः, नी + अच् = नयः, भिः + अच् = भयम्।

(३) ऋदोरप्।३।३।५७।

ऋकारान्त और उकारान्त धातुओं में अप् लगता है। यथा—

कृ + अप् = करः (विखेरना)। गृ + अप् = गरः (विष)।

यु + अप् = यवः (जोड़ना)। ल् (ज्) + अप् = लवः (काटना)।

स्तु + अप् = स्तवः (प्रशंसा, स्तुति। पू (ज्) + अप् = पवः (पवित्र करना)।

प्रह्युद्दिनिश्चिगमञ्ज । ३।३।५८। विश्वरण्योक्पसंख्यानम्। वा०।

प्रह्, द्यु, द, निश्चि, गम्, वश, रण् में भी अप् जुड़ता है। यथा—प्रहः, वरः, दरः,
निश्चयः, गमः, वशः, रणः।

(४) यजयाचयतिच्छप्रच्छरक्षी नङ् । २१२।९०। यज्, याच्, यद्, विच्छ् (चमकना), प्रच्छ्, रक्ष में नङ् (न) जुड्ता है। यथा—यज्ञः, याच्या, यतन, विश्नः, प्रश्नः, रद्याः।

( प्र ) उपसर्थे घोः किः । ३।३।९२ । कर्मण्यधिकरणे च । ३।३।९३ ।

उपसर्ग सहित घुसंज्ञक घातुओं ( [द्व] दा (ज्)—देना, दाण्—देना, दो—खंडन करना, दे—प्रत्यर्पण करना, रक्षा करना, घा—घारण करना, घे—पीना ) के बाद कि (इ) जुड़ता है। यथा—ऽधिः = प्रधा + किः। अधिकरणवाचक शब्द बनाना हो तो भी घु घातुओं में कर्म के योग में 'कि' प्रत्यय जुड़ता है। यथा—जलधिः (जलानि धीयन्ते अस्मिन्निति), नौरधिः।

(६) क्रियां किन् ।३।३।९४।

श्रीलिक्स भाववाचक शब्द धातुओं में किन् (ति) जोड़कर बनाए जाते हैं। यथा— कृतिः, धृतिः, मतिः, स्तुतिः चितिः।

ऋत्वादिभ्यः तिःन्निष्ठावद्वाच्यः । वा० ।

अकारान्त धातुर्थों तथा लू आदि धातुर्थों के बाद ति जोड़ने पर वही विकार होता है जो निष्ठा प्रत्यय जोड़ने में होता है। यथा—कू + ति (किन्) = कीणिः। इसी प्रकार गीणिः, लूनिः, धूनिः इत्यादि।

(७) सम्पदादिभ्यः किप्। वा०। क्तिम्नपीध्यती वा०।

सम्पद् , विपद् , श्रापद् , प्रतिपद्, परिषद् में किप् श्रौर किन् दोनों प्रत्यय जुड़ते हैं । यथा—सम्पत् , विपत् , श्रापत् , प्रतिपत् , परिषत् , सम्पत्तिः, विपत्तिः, श्रापत्तिः, प्रतिपत्तिः, परिपत्तिः ।

(८) अ प्रत्ययात् ।३।३।१०२।

जिन धातुओं में कोई प्रत्यय (सन, यह आदि) पहले से ही लगा हो, उनमें स्नीलिक के भाववाचक शब्द बनाने के लिए 'अ' प्रत्यय जोड़ा जाता है। उदाहरणार्थ कि से सन् लगाकर चिकीर्प धातु उससे भाववाचक 'अ' प्रत्यय जोड़ने पर चिकीर्प शब्द बना, फिर लीलिक का टाप् (आ) प्रत्यय लगाकर चिकीर्ष (करने की इच्छा) बना। इसी प्रकार जिगमिया, युभुक्षा, पिपासा, पुत्रकाम्या आदि।

गुरोख हलः ।३।३।१०३।

यदि धातु इलन्त हो किन्तु उसमें कोई गुरु श्रक्षर हो, तब मी किन् न लगकर 'श्र' लगता है; जैसे—ईह् से ईहा; ऊह् से ऊहा इत्यादि ।

(९) चिन्तिपृजिकथिकुस्बिचर्चश्च ।३।३।१०४। आतश्वीपसर्गे ।३।३।१०६।

चिन्तं, पूज्, कय्, कुम्ब्, चर्च् घातुंओं में तथा उपसर्ग सहित आकारान्त धातुःओं में श्रक् प्रत्यय जोड़कर स्नीलिक्न माव बाचक राज्द बनाया जाता है। यथा— चिन्ता, पूजा, कथा, कुम्बा, चर्चा, प्रदा, उपदा, श्रद्धा, श्रन्तर्था।

(१०) ण्यासथ्रन्यो युन् ।३।३।१०७। श्रष्टिवन्दिविदिभ्यश्वेति वाच्यम् । वा० । णिजन्त धातुर्यो में तथा स्नास् , अन्य , घट, वन्द् , विद् में भावार्य स्नीलिङ्क प्रत्यय युन्च (स्नन ) लगता है । यथा—कारणा ( कृ + णिन् + युन् + टाप् )।

इसी प्रकार हारणा, दारणा । श्रास् + युच् + टाप् = श्रासना ।

इसी प्रकार श्रन्थना, घटना, वन्दना, वेदना।

( ११ ) नपुंसके भावे कः ।३।३ ११४। त्युट् च ।३।३।११४।

नपुंसक लिश्न भावनाचक शब्द बनाने के लिए धातुओं में कृत् प्रत्यय 'क्त' (निष्ठा) या ल्युट् ( अन ) जोड़ा जाता है.। यथा—हसितम् , हसनम् , गतम् , गमनम् , कृतम् , क्ररणम् , हतम् , हरणम् इत्यादि ।

( १२ ) पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण ।३।३।११८। गोचरसम्बरवहन्त्रज्ञयजापणनिवमास्य ।३।३।११९।

पुंत्लिज नाम शब्द बनाने के लिए प्रायः धातुओं में 'घ' प्रत्यय जोड़ा जाता है यथा—स्वाक्त + घ = स्वाक्तरः (खान ), स्वाखनः (फावड़ा ) स्वापणः (बाजार ) निकपः (कसौटी ), गोचरः (चरागाह ) सद्वरः (मार्ग ) वहः (स्कन्ध ), प्रवः (बाड़ा ) व्यजः (पंखा ), निगमः (वेद ) स्वादि ।

हलक्ष ।३।३१२१।

हलन्त थातुओं में धम जुड़ता है, घ नहीं । उदाहरणार्थ रम् से रामः, इसी प्रकार अपामार्गः (एक श्रोषधि का नाम )।

# बालर्थं कृत् प्रत्यय

# (१) ईषद्दुःसुषुकृच्छार्थेषु खल् ।३।३।१२६।

कठिन और सरल के भाव का बोध कराने के लिए धातुओं के बाद खल् (अ) प्रत्यय जोड़ा जाता है। इस भाव को प्रदर्शित करने के लिए सु और ईषत शब्द (सुक्षार्थ) तथा दुर् (दुःक्षार्थ) घातु के पूर्व जुड़ रहते हैं। यथा—सुक्षेन कर्तु योग्यः सुकरः (सुक + खल्)—सुकरः कटो भवता = चटाई आप से आसानी से वन सकती है। ईषत्करः—ईषत्करः कटो भवता=चटाई आप से अनायास ही बन सकती है। दुःखेन कर्तुयोग्यः दुष्करः (दुष्क + खल्)—दुष्करः कटो भवता—चटाई आप से मुश्किल से (दुःख से) वन सकती है।

## (२) आतो युच् ।३।३।९२८।

श्राकारान्त धातुश्चों के बाद खल् के अर्थ में युच् प्रत्यय जुद्ता है। यथा— मुखेन पार्तुं योग्यः मुपानः, ईषत्पानः। इसी प्रकार दुष्पानः।

भाषारां शासियुधिदशिष्टिषयिष्यो युज्वाच्यः । वा० ।

इसी प्रकार दुःशासनः, दुर्योधनः, दुर्वहः, ध्रवहः, ध्रवहः इत्यादि तथा झीलिक्न दुष्करा, दुर्वहा त्रादि तथा नपुं॰ दुष्करं, दुर्वहं श्रादि रूप होते हैं।

# उणादि प्रत्यय

उणादि का अर्थ है—उण् आदि प्रत्यय । अर्थात् उस वर्ग के प्रत्यय जिनका पहला उण् है ।

उणादयो बहुलम् । ३।३।१।

उणादि का प्रयोग बहुल है—कमी किसी अर्थ में, कमी किसी अर्थ में। उदाहरणार्थ—

कृत्वापाविभिस्वदिसाध्यशूभ्य उण्। उणादि, स्त्र १।

करोतीति 'काकः' ( कृ + वण् ) शिल्पी कारकथ ।

बातीति 'बायुः' पिबत्यनेनेति 'पायुः' गुदम्' 'जयित रोगान् इति 'जायुः' श्रौषधम्, मिनोति प्रक्षिपति देहे कष्माणमिति 'मायुः' पित्तम्, स्वदते रोचते इति 'स्वादुः', साध्नोति परकार्यमिति 'सायुः', श्रश्रुते इति 'श्रायुः' श्रीप्रम्।

पृनदिकलिभ्य उषच्।

् परुषम् (पृ + उषच् ), नहुषः ( नह् + उषच् ), कलुषम् (कल् + उषच् ) इत्यादि ।

# संस्कृत में अनुवाद करो -

१—शकुन्तला रित को भी भात करती है। २—हृदय शोक से क्षुन्त्र होने पर विकाप से ही संभन्नता है। ३—विषयों का अन्त दुःखद होता है। ४—परिश्रमी व्यक्ति के लिए कुछ भी किन नहीं है। ५—उसने राष्ट्रिपता महात्मा गांधी से भेंट की। ६—मधुर आकृति वालों के लिए क्या मण्डन नहीं हैं? ७—जीवन में उत्यान-पतन तो लगा ही रहता है। ८—चटाई बनाना पुकर है। ९—जगत् में सौन्दर्य पुलम है, गुण का अर्जन करना किन है। १०—महान पुरुषों की इच्छा ऊँवी होती हैं। ११—इच्छाओं के लिए दुछ भी अगम्य नहीं हैं। १२—अविवेक आपत्तियों का घर है। १२—सरसिज सिवार से घरा हुआ भी युन्दर लगता है। १४—मरना मनुध्य का स्वभाव है। १४—पर्वत त्फान में भी निष्कम्य रहते हैं। १६—यह काम गुप्त रूप से करना किन है। १७—शिकारियों के लिए सुग पकड़ना किन नहीं है। १८—विया यशस्करी है। १९—सन्तान न होने के कारण दशरथ दुःखित हुए। २०—में ने माता के द्वारा दिए हुए पैसे को खर्च कर दिया। २१—आंखें चार होने से मुह्ज्वत हो ही जाती हैं। २२—इस अकार वह कया समाप्त हुई। २३—बह निद्रा के अधीन हो गया। २४—गुप्त प्रेम परीक्षा करके ही करना चाहिए। २५—कायर निन्दा की प्राप्त होता है।

# द्वादशं सोपान तद्वित-विवेचन

शब्दों के परे जिन प्रत्ययों के लगाने से फिर शब्द बनते हैं, उनकी तदित कहते हैं भीर जो शब्द बनते हैं ये तदितान्त कहलाते हैं।

'तिदित राज्य का अर्थ है—तेम्यः प्रयोगेभ्यः हिताः इति तिदिताः—ऐसे प्रत्यय जो भिन्न-भिन्न प्रयोगों के काम में आ सर्के। तिदित प्रत्ययों को प्रयुक्त करते समय निम्निलिखित नियमों का ध्यान अवश्यमेव रखना चाहिए—

## (१) तद्धितेष्वचामादेः । ७।२।१९७।

तिहत प्रत्यय में यदि ज् श्रयवा ण् इत् हो तो जिस शब्द में ऐसा प्रत्यय लगाया जायेगा, उस शब्द में जो भी प्रथमा स्वर श्रावेगा उसको वृद्धि हो जायेगी।

टदाहरणार्थ – दिति + ण्य ( य ) = द् + इ + ति + य = द् + ऐ + त्य = दैत्य इत्यादि ।

किति च । ७।२।११८।

यदि ऐसा प्रत्यय हो जिसमें क् इत् हो, तब भी यही विधि होगी।

जैसे, वर्षां + ठक् (इक) = व् + श्र + र्षा + इक = व + श्रा + र्ष् + इक = वार्षिकः ।

(२) स्वर अथवा य से आरम्भ होने वाले प्रत्ययों के पूर्व, शब्दों के छन्तिम स्वर में विकार उत्पन्न होते हैं—आ, आ, इ, ई का तो लीप होता ही है, उ और क के स्थान में ओ हो जाता है तथा ओ और औ के साथ साधारण सन्धि के नियम लगते हैं। यथा—

अकारान्त कृष्ण + अण् = कार्ष्ण ( कृष्ण के आ का लोप )
धाकारान्त वर्षा + ठक् (इक ) = वार्षिक ( वर्षा के आ का लोप )
इकारान्त गणपति + अण् = गाणपतम् ( गणपति की इ का लोप )
ईकारान्त गमिणी + अण् = गामिणम् ( गर्भिणी की ई का लोप )
उकारान्त शिशु + अण् = शैशवम् ( शिशु के उ के स्थान में गुण रूप थ्रो ),
अकारान्त वधू + अण् = वाधवम् ( वधू के क के स्थान में गुण रूप थ्रो ),
ओकारान्त गो + यत् + टाप् = ग् + अव् + या = गव्या
धौकारान्त नौ + ठक् = न् + आव् + इक = नाविक ।

(३) किसी व्यक्षन से प्रारम्भ होने वाले प्रत्ययों के सामन शब्दों के अन्तिम न्

राजन् + बुस् ( अक ); राज् + अक = राजकम् ।

यदि प्रत्यय स्वर से अथवा यू से आरम्भ होते हों तो न के साथ पूर्ववर्ती स्वर का भी कभी-कभी लोप हो जाता है। यथा—

आत्मन् + ( ईय ) = आत्म् + ईय = श्रात्मीय ।

(४) ठस्येकः । ७।३।५०।

प्रत्यय में आए हुए ट् के स्थान में इक हो जाता है यथा टक = इक।

(५) युवोरनाकौ । ७।१।१।

प्रत्यय के यु, बु के स्थान में कमशः 'अन' और 'अक' हो जाते हैं।

जैसे-ल्युट् = यु ( अन ), बुल् = अक ।

(६) स्रायनेयीनीयियः फटखळघां प्रत्ययादीनाम् । ७।१।२।

अत्यय के आदि में आए हुए फ, ढ, ख, छ, घ के स्थान में कम से आयन् , एय् , ईन, ईय् , इय् हो जाते हैं।

#### व्यवस्यार्थ

तस्यापत्यम् । ४।१।९२।

अपत्य राब्द का अर्थ है—सन्तान, पुत्र अयवा पुत्री । इस अधिकार में ऐसे प्रत्ययों का विचार किया जायेगा, जिनको संझाओं में जोड़ने से किसी पुरुष अयवा स्त्री की सन्तान का बोध होता है ।

अपत्यं पौत्रप्रमृतिगोत्रम् । ४।१।१६ २।

इन प्रत्ययों में गोत्र शब्द का ज्यवहार पौत्र आदि अपत्य के अर्थ में किया गया है। कुछ मुख्य नियम निम्नलिश्चित हैं---

(१) अत इज्। ४।१।९४।

अपःय का अर्थ बतलाने के लिए श्यकारान्त प्रातिपदिक के बाद इन् प्रत्यय जुड़ता है। यथा---

दशरय + इम् = दाशरथिः ( दशरय का पुत्र )

दक्ष + इज् = दाक्षिः ( दक्षस्य अपत्यम् )।

(२) स्त्रोभ्योदक् । ४।१।१२०।

स्त्री प्रत्यय से युक्त प्रातिमदिकों में श्रापत्य का अर्थ बतलाने के लिए ढक् ( एय् ) लगाना चाहिए । यथा—

विनता + ढक् = वैनतेयः (विनता का पुत्र)।

भगिनी + ढक् = भागिनेयः ( भाञ्जा )। इत्यादि ।

द्वय् चः । ४।१।१२१।

इतरचानियः । ४।१।१२२।

जिन प्रातिपदिकों में केवल दो स्वर हों और स्त्री प्रत्ययान्त हों और जो प्रातिपदिक दो स्वर वाले तथा इकारान्त हों, उनमें अपत्य का अर्थ बतलाने के लिए हक् प्रत्यय समाया जाता है। यथा— दत्ता + ढक् = दात्तेयः ( दत्तायाः श्रपत्यं पुमान् ) । श्रात्रि + ढक् = श्रात्रेयः ( श्रात्रेरपत्यं पुमान् )

(३) श्रश्वपत्यादिभ्यश्च । ४।१।८४।

अश्वपति आदि ( अश्वपति, शतपति, धनपति, गणपति, राष्ट्रपति, कुलपिति, गृहपति, पशुपति, धान्यपति, धन्वपति, सभापति, प्राणपति, चेत्रपति ) प्रतिपदिकों में अपत्य का अर्थ बताने के लिए अण् प्रत्यय लगाया जाता है। यथा—

गणपति + भ्रण् = गाणपतम्।

(४) राजश्वसुरासत् । ४।१।१३७।

राजन् और श्वसुर शब्द के बाद अपत्यार्थ में यत (य) प्रत्यय जुड़ता है।
सुया—राजन् + यत् = राजन्यः (राजवंश वाले, क्षत्रिय)।

श्वसुर + वत् = श्वसुर्यः ( साला )। राज्ञो जातावेवेति वाच्यम् । वा॰ ।

राजन् शब्द में यत् प्रत्यय जाति के ही अर्थ में प्रयुक्त होता है।

## मत्वर्धीय

. हिन्दी के 'वान', 'वाला' आदि अर्थ का बोध कराने वाले प्रत्ययों की मत्वर्यीक (मतुप् प्रत्यय के अर्थ वाले) कहते हैं।

(१) तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्। ४।२।९४। भूमनिन्दा प्रशंसासु नित्ययोगेऽति-

शायने । सम्बन्धेऽस्ति विवक्षायां भवन्ति मतुबादयः । वा॰ ।

किसी वस्तु का होना किसी दूसरी वस्तु में स्वित करने के लिए जिस वस्तु का सूचित करना हो—उसके बाद मनुप् (मत्) प्रत्यय प्रयुक्त होता है। यथा—

गो + मतुप् = गोमान् ( गावः श्रस्य सन्ति इति )।

किसी वस्तु के बाहुल्य, निन्दा, प्रशंसा, नित्ययोग, श्रधिकता श्रयवा सम्बन्ध का बोघ कराने के लिए प्रायः मत्वर्यीय प्रयोग में लाए जाते हैं। यथा—

गोमान् ( बहुत गायों वाला )। ककुदावर्तिनी कन्या (कुबढ़ो लड़की )। (मत्वर्यीय इनिः) रूपवान् ( अच्छे

क्ष्म वाला )।

क्षीरी बृक्षः (जिसमें नित्य द्वध रहता हो )। (मत्वर्थीय इनिः ) उदिरणी कन्या (बड़े पेट बाली लड़की ) ( " " ) दण्डी (दण्ड के साथ रहनेवाला साधु ) ( " " ) विशेषकर गुणवाची शब्दों के बाद हो मतुप् प्रत्यय लगता है। यथा---

गुणवान्, रसवान् इत्यादि ।

मादुपधायाश्च मतीवोंऽयवादिभ्यः ।८।२।९। झयः ।८।२।९०। मतुप् प्रत्यय के पूर्व ऐसे शब्द होने पर जो म् अथवा अ आ अथवा पांचों वर्गों के प्रथम चार वर्णों में अन्त होते हों या जिनकी उपधा म्, अ अयदा आ हो तो मतुप् के म् के स्थान में व् हो जाता है। यथा—विद्यानान्, रूदमीनान्, यशस्तान्, विद्युत्वान्, तिंडत्वान्। किन्तु यव आदि कुछ शब्दों में यह नियम नहीं रूपता।

(२) अत इनि ठनौ।४।२।११४। अकारान्त शब्दों के वाद इनि (इन्) और ठन् (इक्) भी लगते हैं। यया— दण्डी (दण्ड + इनि), दण्डिकः (दण्ड + ठन्)।

(३) तदस्य सञ्चातं तारकादिभ्य इतच् । १। २। २६।

तारंका आदि (तारका, पुष्प, मंजरी, सूत्र, मूत्र, प्रचार, विचार, कुड्मल, कण्टक, मुकुल, बुसुम, किसलय, पल्लव, खण्ड, वेग, निद्रा, अद्धा, मुद्रा, बुभुक्षा, पिपासा, अन्न, पुलक, द्रोह, सुख, दुःख, उत्कण्टा, भर व्याधि, वर्मन्, वण, गं.रव, शास्त्र, तरङ्ग, तिलक, चन्द्रक, अन्धकार, गर्व, मुकुर, हर्ष, उत्कर्प, रण, कुबलय, क्षुष, सीमन्त, ज्वर, रोग, पण्डा, कज्जल, तृष्, कोरक, कल्लोल, फल, कञ्जुल, श्वज्ञार, अंकुर, बकुल, कल्ड, कर्दम, कन्दल, मूच्छी, अङ्गार, प्रतिविम्ब, प्रत्यय, दीक्षा, गर्ज आदि ) शब्दों के बाद 'यह उत्पन्न (प्रकट) हो गया है जिसमें'—इस अर्थ को स्वित करने के लिए इतच् (इत् ) प्रत्यय जोढ़ते हैं। यथा —

तारका + इतच् = तारिकत (तारे निकल आए हैं जिसमें ) पिपासित (प्यास है जिसमें ) इसी प्रकार पुष्पित, कुसुमित आदि बनते हैं।

## मावार्थ तथा कर्मार्थ

तस्य भावस्त्वतलौ । ४।१।११९ । किसी शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए उस शब्द में त्व अथवा तल्(ता) जोड़ दिया जाता है। त्व में अन्त होने वाले शब्द सदा नर्भुसक्लिक्न होते हैं और तल् में अन्त होने वाले स्रीलिक्न । यथा—

गो + त्व = गोत्वम्, गो + तल् = गोता, शिशु + त्व = शिशुत्वम्, शिशु + तल् = शिशुता।

#### (१) प्रथ्वादिभ्य इमलिज्बर ।।।१।१२२।

पृथु श्रादि (पृथु, मृदु, महत्, पदु, तत्तु, लघु;, बहु, साधु, श्रायु, वरु, गुरु, बहुल, खण्ड, दण्ड, चल्ड, श्रक्किन, बाल, होड, पारु, वत्त, मन्द, स्वादु, हस्व, दीर्घ, प्रिय, कृष, ऋजु, क्षिप्र, (क्षुद्र) शन्दों के बाद भाव का अर्थ प्रकट करने के लिए इमनिच् (इमन् ) प्रत्यय भी विकल्प से प्रयुक्त होते हैं।

र ऋतो हलादेर्लघोः । ६।४।१६१।

जिस शब्द में उपर्युक्त प्रत्यय प्रयुक्त होता है, वह यदि व्यक्षन से आरम्भ हो श्रीर उसके बाद ऋकार ( मृदु, पृथु आदि ) आवे तो उस ऋकार के स्थान में र हो जाता है। इमनिच् प्रत्ययान्त शब्द पुंक्तिश्न होते हैं। यथा—

पृथु + इसनिच् = प्रथिमन् ( महिमन् की तरह रूप चन्नेगा ), पृथुत्वम् , पृथुता; म्रादिमन् , महिमन् , परिमन् , तनिमन् , लिघमन् , बहिमन् थ्यादि ।

(२) वर्णद्वादिभ्यः व्यव् च ४।१।१२३।

वर्णवाची शब्द (नील, शुक्ल, आदि) के बाद तथा हट आदि (हढ, बढ, परिवृढ, धूश, कृश, वक, शुक्क, चुक, धाम्र, कृष्ट, लवण, ताम्र, शीत, उच्ण, जड, विधर, पण्डित, मधुर, मूर्क, मृक, स्थर) के बाद भाव का अर्थ प्रकट करने के लिए इमिन्च् अथवा च्यव् प्रयोग में लाये जाते हैं। यथा—शुक्लस्य भावः शुक्लिमा, शौक्ल्यम् (अथवा शुक्लत्वं, शुक्लता) इसी प्रकार—

माधुर्यम् , मधुरिगा, दाढर्गम् , इिंडमा, दहत्व, दहता आदि ।

ध्यम् प्रत्ययान्त शब्द नपुंसकलिक होते हैं।

(३) गुणवचन ब्राह्मणादिम्य कर्मणि च ।५।१।१२४।

गुणवाची तथा व्राह्मण आदि (व्राह्मण, चोर, धूर्त, ख्राराधय, विराधय, ख्रपराधय, छपराधय, एकभाव, द्रिभाव, त्रिभाव, ख्रन्यभाव, संवादिन, संवेशिन, संभाषिन, बहु-माषिन, शीर्षधातिन, विधातिन, समस्य, विश्रमस्य, परमस्य, मध्यस्य, ख्रनीश्वर, कुशल, चपल, निपुण, पिशुन, कुत्हल, बालिश, ख्रलस, दुष्पुचय, कापुक्ष, राजन, गण-पति, अधिपति, दायाद, विषम विपात, निपात आदि ) शब्दों के बाद कर्म या भाव ख्रथं सूचित करने के लिए ध्यञ् (य) प्रत्यय प्रयुक्त किया जाता है। यथा—

द्राह्मणस्य भाव कर्म वा = ब्राह्मण्यम् । इसी प्रकार---

चौर्यम् , धौर्त्यम् , आपराध्यम् , ऐकमान्यम् , सामस्य्यम् , कौशल्यम् , चापल्यम् , नैपुण्यम् , पैशुन्यम् , कौतुहल्यम् , बालिश्यम् , आलस्यम् , राज्यम् , आधिपत्यम् , दायाग्यम् , जाड्यम्-मालिन्यम् , मौद्यम् आदि ।

(४) इगन्ताच्य लघुपूर्वात् । १११११३१।

इ. उ. ऋ अथवा तः में अन्त होने वाले शब्दों के वाद (यदि पूर्व वर्ण में लघु अक्षर हो; यथा —शुचि, मुनि आदि —पाण्डु नहीं) कर्म अथवा भाव अर्थ सूचित करने के लिए अन् (अ) प्रत्यय प्रयुक्त किया जाता है। यथा —शुचेर्मावः कर्म वा शौचम्; मुनेर्मावः कर्म वा गौनम्।

(५) तेन तुल्यं किया चेद्वतिः ।५।१।११५। यदि किसी के तुल्य किया करने का ऋर्य हो तो जिसके समान किया की जाती है,

उसके बाद बित ( बत् ) प्रत्यय जुड़ता है । यथा— ब्राह्मणेन तुल्यमधीते = ब्राह्मणवत् अधीते ।

(६) तत्र तस्येव ।४।१।१ १६।

यदि किसी में अथवा किसी के तुल्य कोई वस्तु हो, तब भी विति प्रत्यय प्रयुक्त होता है। यथा — इन्द्र प्रस्थे इव प्रयागे दुर्गः = इन्द्रः प्रस्थवत् प्रयागे दुर्गः । चैत्रस्य इव मैत्रस्य गावः = चैत्रवन्मैत्रस्य गावः (जैसी गाएँ चैत्र की हैं, वैसी ही मैत्र की हैं)।

( ७ ) इवे प्रतिकृतौ । ४।३।९६।

यदि किसी के तुल्य किसी की मूर्ति अथवा चित्र हो या किसी के स्थान पर कोई रख लिया जाय तो उस शब्द के बाद इस अर्थ का बोध कराने के लिए कन् (क) प्रत्यय जोड़ा जाता है। यथा—

श्चरव इव प्रतिकृतिः = श्चरवकः ( श्वरव के तुल्य मूर्ति श्रयवा चित्र है जिसका ) पुत्रकः ( पुत्र के स्थान पर किसी वृक्ष श्वयवा पक्षी को पुत्र मान लेना )।

## समूहार्थ

तस्य समूहः ।४।२।३७। भिक्षादिभ्योऽण् ।४।२।३८।

किसी वस्तु के समूह का अर्थ बतलाने के लिए उस वस्तु के बाद अण् (अ)

प्रत्यय प्रयुक्त होता है। यथा—

बकानां समूहः = बाकम् ।

काकानां समूहः = काकम् ।

कृकाना समूहः = वाकम् ( मेडियां का समूह )

इसी प्रकार मायूरम् , कापीतम् , मेक्षम् , गार्मिणम् ।

प्रामजनबन्धुभ्यस्तल् ।४।२।४३। गजसहायाभ्यां चेति वक्तव्यम् । वा॰ ।

प्राम, जन, बन्धु, गज, सहाय शब्दों के बाद समूह के अर्थ के लिए तत् (ता )

प्रत्यय प्रयुक्त होता है। यथा—

प्रामता ( प्रामों का समूह ), जनता, बन्धुता, गजता, सहायता ।

## सम्बन्धार्थं व विकारार्थं

तस्येदम्।४।३।१२०।

'यह इसका है'— इस आर्थ को स्वित करने के लिए जिसका सम्बन्ध बताना
हो उसके बाद अण् प्रयुक्त करते हैं। यथा—

उपगोरिंदम् ( उपगु + अण् ) = औपगवम् ।

देवस्य अयम् = दैवः।

प्रीष्म + अण् = प्रेष्मम्।

अण् प्रत्ययान्त शब्दों का लिज्ञ सम्बद्ध वस्तु के लिज्ञ के अनुसार बदलता है।

(१) हलसोराट्ठक्।४।३।१२४।

सम्बन्ध आर्थ स्वित करने के लिए हल और सीर शब्द के बाद ठक् ( इक )

हगता है। यथा—हालिकम् , सैरिकम्।

(२) तस्य विकारः ।४।३।१३४।

जिस वस्तु से निर्मित (विकार स्वरूप) कोई दूसरी वस्तु दिखानी हो तो उसके बाद अण् प्रत्यूय जोड़ा जाता है। यथा—

भस्मनो विकारः = भास्मनः ( भस्म से बना हुआ )

मात्तिकः ( मिट्टी से बना हुआ, मिट्टी का विकार )

(३) श्रवयवे च प्राण्योषधिवृत्तेभ्यः ।४।३।१३४।

प्राणिनाचक, श्रोषिनाचक श्रोर बुक्षवाचक शब्दों के बाद यही प्रत्यय विकार बताने के साथ ही साथ 'श्रवयन' का भी श्रर्थ स्चित करता है। यथा—

मयूरस्य विकारः अवयवी वा = मायूरः ।

मर्कटस्य " " = मार्कटः।

मूर्वाचाः ,, ,, = मोवे काण्डम् , भस्म वा ।

विष्यंत्रस्य 🔐 🚚 = पैप्पतः ।

(४) छोरन् ।४।३।१३९।

उ, ऊ में अन्त होने वाले शब्दों के बाद अवयव का अर्थ बतलाने के लिए अभ् (अ) प्रत्यय प्रयुक्त होता है। यथा—

## देवदार + अम् = दैवदारम्।

( ५ ) मयड्वैतयोर्भाषायामभच्याच्छादनयोः ।४।३।१४३

विकार अथवा अवयव का अर्थ बतलाने के लिए विकल्प से मयट् प्रत्यय भी प्रयुक्त हो सकता है, परन्तु खाने पहनने की वस्तुओं के बाद नहीं। यथा—

श्वरसनः विकारो श्रवयवो वा = श्वारसनम् , श्वरसमयम् वा । इसी प्रकार भारमनम् अस्ममयम् वा, सौवर्णम् चुवर्णसयम् वा ।

### परिमाणार्थ तथा संख्यार्थ

परिमाणार्थ प्रत्यय परिमाण बताने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं।

(१) यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वृतुष् । ४।२।३९। किमिदंभ्यां वो घः । ४।२।४०।

यत्, तत्, एतत् के बाद बतुप प्रत्यय प्रयुक्त होता है। बतुप् का व 'घ' (य) में परिवर्तित हो जाता है। यथा—कियत्, इयत् आदि।

(२) प्रमाणपरिमाणाभ्यां संख्यायाधापि संशये मात्रज्वक्तव्यः । वा॰ ।

प्रमाण, परिमाण और संख्या का संशय इटाकर निश्वय स्थापित करने के लिए भात्रच् प्रत्यय प्रयुक्त होता है। यथा-

रामः प्रमाणम् = राममात्रम् ( निश्चय ही राम प्रमाण है )।

सेरमात्रम् ( सेर ही मर )।

पश्रमात्रम् ( पाँच ही )।

(३) पुरुषहस्तिभ्यामण् च । ४। २। ३८।

पुरुष और हस्तिन् के बाद अण् प्रत्यय प्रयुक्त कर प्रमाण बताया जाता है। यथा-

पौरुषम् (जलमस्यां सरिति) = इस नदी में आदमी मर (आदमी के इसने पर) जल है।

इसी प्रकार हास्तिनम् ( जलम्)

(४) किमः संख्यापरिमाणे उति च ।५।२।४१।

किम् शब्द के बाद उति ( अति ) लगाकर संख्या और परिमाण का भी बोध कराया जाता है। यथा—किम् + उति = कित ( कितने )।

( ५ ) संख्याया अवयवे तयप् । १। २। ४२।

संख्या शब्द के बाद तयप् प्रयुक्त कर संख्या समूह का बोध कराया जाता है। यथा द्वितयम् , त्रितयम् आदि ।

द्वित्रिभ्यां तयस्यायञ्चा ।५।२।४३।

उपर्युक्त अर्थ में दि और त्रि के बाद अयन् भी प्रयुक्त होता है। यथा— द्वयम् , त्रयम् ।

हिवार्थ

तस्मै हितम् ।४।१।४।

जिसके हित की कोई वस्तु हो, उसके बाद छ (ईय) प्रत्यय प्रयुक्त होता है। यथा—वरसेभ्यः हितं दुग्धम् = वरसीयम् तुग्धम् (बछड्रों के लिए दूध)।

शरीरावयवाच ।४।१।६। उगवादिभ्यो यत् ।४।१।२।

इसो अर्थ में शरीर के अवयव वाची शब्दों के बाद, तथा उकारान्त एवं गो आदि (गो, हिवस, अक्षर, विष, विहिंस, अष्टका, युग, मेथा, नाभि, श्वन, कूप, दर, खर, अधुर, वेद, बीज) के बाद 'यत' प्रयुक्त होता है। यथा—दन्तेभ्यः हिता (श्रीषथिः) = दन्त्या (दन्त + यत्)। इसी प्रकार कर्ण्याः गोभ्यः हितं = गव्यम् (गो + यत्), शरवे हितं = शरव्यम् (शक् + यत्) शून्यम्, शून्यम्, अधुर्यम्, वेशम्, बीज्यम् आदि।

🛚 कियाविशेषणार्थं

(१) पश्चन्यास्तिसिल् । १।३। १। पर्यभिभ्यां च । १।३। ९। सर्वोभयार्थाभ्यामेव । बा॰ । पश्चमी विभक्ति के अर्थ में संज्ञा, सर्जनाम तथा विशेषण के बाद तथा परि ( सर्वार्थक ) और अभि ( टभयार्थक ) उपसर्गों से बाद तिसल् ( तस् ) प्रयुक्त होता है । इस प्रत्यय के पूर्व तथा निम्निलिखित प्रत्ययों के पूर्व सर्वनाम के रूप में कुछ परिवर्तन हो जाता है । यथा—

त्वत्तः मत्तः, युष्पत्तः, अस्मत्तः, अतः, यतः, ततः, मध्यतः, परतः, कृतः, सर्वतः, इतः, अमुतः, उभयतः, परितः, अभितः।

(२) सप्तम्याञ्चल् । ४।३।१० ।

सप्तमी विमक्ति के अर्थ में सर्वनाम तथा विशेषण के बाद त्रल् प्रत्यय लगता है। जैसे — तत्र, यत्र, बहुत्र, सर्वत्र, एकत्र इत्यादि। इदमो हः । १।३।११।

इदम् में त्रल्न लगकर 'ह' लगता है और 'इह' रूप बनता है।

(३) सर्वैकान्यकियत्तदः काले दा । १।३।१४।

क्रम, जब आदि अर्थ प्रकट करने के िकए सर्व, एक, अन्य, किम् , यद् तथा तद् शब्दों के अनन्तर 'दा' प्रयुक्त होता है। यथा—

सर्वदा, एकदा, श्रन्यदा, कदा, यदा, तदा।

दानी च । १। १। १८।

इसी श्रर्य में 'दानीम्' भी प्रयुक्त होता है। यथा—कदानीम्, यदानीम्, तदानीम्, इदानोम् आदि।

(४) प्रकार वचने थाल् ।४।३।२३।

ं प्रकार, अर्थ को बताने के लिए थाल् (या) प्रत्यय प्रयुक्त होता है। जैसे :— यथा, तथा आदि।

इदमस्यमुः । ५।३।२४। किमक्ष । ५।३।२५ ।

इदम्, एतद् तथा किम् में 'यमु' प्रयुक्त होता है । यथा-

कथम् . इत्यम् ।

(५) दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पश्चमी प्रथमाभ्यो दिग्देशकालेष्वस्तातिः ।५।३।२॥ आगे, पीछे आदि शब्दों का अर्थ बताने के लिए पूर्व आदि दिशावाची शब्दों के बाद प्रथमा, पश्चमी तथा सप्तमी के अर्थ में अस्ताति (अस्तातः) प्रत्यय जुड़ता है। यथा—

पूर्व + श्रस्ताति = पुरस्तात्।

इसी प्रकार अधस्तात् , अवस्तात् , अवरस्तात् , उपरिष्ठात् । एनबन्यतरस्यामद्रेऽपद्यम्याः । ४।३।३४ । पश्चात् । ४।३।३२।

उत्तराधरदक्षिणादातिः । ५।३।३४।

प्रथमा और सप्तमी का अर्थ बताने के लिए एनप् भी प्रयुक्त होता है। यथा— दक्षिणेन, उत्तरेण. अधरेण, पूर्वेण, पश्चिमेन। 'आति' भी प्रयुक्त होता है। यथा— पश्चात्, उत्तरात्, अधरात्, दक्षिणात्।

(६) संख्याया क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वपुच् । १। १। १७।

'बार' शब्द का अर्थ बताने के लिए संख्यावाची शब्दों के बाद कृत्वसुच् (कृत्वस् ) अत्यय जोड़ा जाता है। यथा—

पबकृत्वः भुङ्के ( पाँच बार खाता है )।

इसी प्रकार - षट्कृत्वः, सप्तकृत्वः श्रादि ।

द्वित्रिचतुर्भ्यः सुच् ।४। १।१८।

इसी अर्थ में द्वि, त्रि, चतुर् के बाद सुच् (स) जुड़ता है। यथा-

द्धिः ( दो बार ), त्रिः ( तीन वार ), चतुः ( चार वार ) ।

एकस्य सकृच्च । १।४।१९।

इसी अर्थ में 'एक' में भी अन् प्रदुक्त होता है और 'एक' के स्थान में 'सकृत' आदेश हो जाता है। यथा--

एक + सुच् = सकृत् + सुच् = सकृत् । विभाषा बहोर्घाऽविश्वकाले ५।४।२०।

इसी अर्थ में बहु के बाद कृत्वसुच् और घा दोनों उत्यय प्रयुक्त होते हैं। यथा— बहुकृत्वः, बहुधा—बहुत बार।

### शंविक

जिन अयों का बोध अपत्यार्थ, चातुर्रायक, रक्ताद्यर्थक प्रत्ययों से नहीं होता, वे तदित अर्थ 'शेष' शब्द से बतलाये गए हैं।

शेषे । ४ २।९२।

'शेष' तादेत श्रयों के लिए श्रण् ग्रादि जोडे जाते हैं । यया---

चक्षुषा गृहाते ( रूपं ) = चाक्षुषम् ( चक्षुप् + अण् )।

अवणेन अयते ( शब्दः ) = आवणः (अवण + अण् )।

श्ररवैश्वाते ( रयः ) = आखः।

चतुर्भिष्यते ( शक्टम् ) = चातुरम् ।

चतुर्दश्यां दश्यते ( रक्षः ) = चातुर्दशम् ।

(९) प्रामायस्रवी ।४।२।९४।

प्राम शब्द के बाद शैषिक शत्यय 'य' श्रौर 'खब्य्' ( ईन ) होते हैं । यथा--प्राम्यः, श्रामीणः ।

युप्रागपागुद्दस्प्रतीची यत् ।४।२।१०१।

यु, प्राच्, अपाच्, उदच्, प्रतीच् शब्दों के बाद 'यत' होता है। यया-

दिव्यम् , प्राच्यम् , अपाच्यम् , उदीच्यम् , प्रतीच्यम् ।

श्रव्ययात्यप् ।४।२।१०४। श्रमेहकतिसित्रेम्य एव । वा० । त्यब्नेर्घुंव इति वक्तव्यम् । वा० । श्रमा, इह, क के बाद तथा नि के बाद, तिस-प्रत्यवान्त एवं त्रल् प्रत्ययान्त शब्दों के बाद त्यप् (त्य ) प्रत्यय प्रयुक्त होता है । यथा—

श्चमात्यः, इहत्यः, इत्यः, नित्यः, ततस्त्यः, यतस्त्यः, कुत्रत्यः, तत्रत्यः, श्चन्नत्यः श्चादि ।

(२) वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद् वृद्धम् । त्यदादीनि च ।१।२।७३-७४ ।

जिस शब्द के स्वरों में प्रथम स्वर, आ, ऐ, औं हो, उन शब्दों को तथा त्यद् आदि (श्यद्, तद्, यद्, एतद्, इदम्, अदस्, एक, द्वि, युष्मद्, अस्मद्, भवत्, किम्) शब्दों को पाणिनि ने 'युद्ध' की संज्ञासे अभिद्वित किया है। इन शब्दों के अनन्तर छ (ईय) प्रत्यय लगता है। यथा—

शाला + छ = शालीयः माला + छ = मालायः तद् + छ = तदीय । इस प्रकार यदीय, एतदीय, युष्मदीय, श्रस्मदीय, भवदीय श्रादि । (३) युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खद्य. १४१३१९। तिस्मन्तिण च युष्माकास्माकौ १४१३१२। युष्मद् और अस्मद् शब्दों के अनन्तर उपयुक्त आर्थ में 'छ' के अतिरिक्त अण् और खल् मी विकल्प से प्रयुक्त होते हैं, परन्तु इनके प्रयुक्त होने पर युष्मद् और अस्मद् के स्थान में युष्माक और अस्मांक तथा एकवचन में तवक और समक आदेश हो जाते हैं। यथा —

युष्मद् — युष्माक ( + अण् ) = योष्माक ।

युष्माक + खन = योष्माकीण ।

तवक + अण् = तावक ।

तवक + खन् = तावकीन ।

युष्मद् + छ = युष्मदीय ।

अस्मद् — अस्माक + अण् + आस्माक ।

अस्मक + अण् = मामक ।

ममक + अण् = मामकीन ( मेरा ) ।

(४) कालाट्ठम् ।४।३।११।

कालवाची राब्दों के बाद रौषिक ठम प्रत्यय प्रयुक्त होता है। यथा - मास + ठम् ( इक ) = मासिक । इसी प्रकार सांवःसरिक सार्यप्रातिक, पौनःपुनिकः आदि ।

सन्धिवेलायृतुनक्षत्रेभ्योऽण् । ४।३।१६।

सन्धिवेताराब्द, सन्ध्या, श्रमावस्या, त्रयोदशो, चतुर्दशी, पौर्णमासो, प्रतिपद् तया ऋतुवाचो शब्द (प्राध्म आदि) श्रोर नक्षत्रवाचा शब्द के बाद अण् प्रयुक्त होता है। नया—

सान्धिवेळम् , सान्ध्यम् , श्वामावास्यम् , त्रयोदशम् , चातुर्दशम् , पौर्णमासम् , प्रातिपदम् , प्रैन्मम् , शारदम् , हैमन्तम् , शशिरम् , वासन्तम् , पौषम् श्वादि ।

(५) सायं चिरंपाइंप्रगेडब्ययेभ्यष्टयुटणुळी तुट् च । ४।३।२३ ।

सार्य, निरं, प्राइं, प्रगे शब्दा के बाद तथा अन्त्रया के बाद तथिक ट्यु-ट्युल् (अन) प्रयुक्त होता है तथा शब्द और प्रत्यय के बीच में त् भी आता है। यथा — सार्य + त् + ट्युल् (अन) सायन्तनम्।

इसो प्रकार चिरन्तनम् , प्राह्वतनम् , प्रगेतनम् , दोशातनम् , दिवातनम् , इदानी-न्तनम् , तदानीन्तनम् इत्यादि ।

(६) द्विचनविभज्योपपरे तरबाय उनौ । ४।३। १ श्र तेशायने तमविष्ठनौ । ४।३।३४। दो में से एक का अतिशय दिखाने के लिए तरप् और ईय उन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है और दो से अधिक में से एक का अतिशय दिखाने के लिए तमप् और इष्ठन् । यया—

बो के लिए—लबु से लबीयस् , लबुतर ।

दो से अधिक के लिए—छिषष्ठ, लघुतम ।

(७) किमेसिङ व्ययचादाम्बद्व्यप्रकृषे । ५।४११।

किम्, एत् प्रन्ययान्त (प्रगे आदि), अव्यय तथा तिङन्त के बाद तमप् + आसु ( = तमाम्) प्रत्यय लगाया जाता है। यथा---

किन्तमाम् , प्राइतमाम् , उच्चैस्तमाम् ( ख्व केंचा ), पचिततमाम् ( ख्व अच्छी तरह पकाता है ) । इसी प्रकार नीचैस्तमाम् , गच्छितितमाम् , दहतितमाम् आदि ।

द्रव्यसम्बन्धी प्रकर्प स्चित होने पर 'श्रामु' नहीं लगता है। यथा- यण्नैस्तमः तदः।

(८) ईषदसमाप्ती कल्पब्देश्यदेशीयरः ।४।३।१७।

कुछ कमी का प्रदर्शन करने के लिए कल्पप् ( कल्प), देश्य, देशीयर् ( देशीय ) प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। यथा—

विद्रत्कल्पः विद्रद्देश्यः विद्रदेशीयः—कुछ कम विद्रान् पुरुष ।
पञ्चवर्षकल्पः पञ्चवर्षदेश्यः पञ्चवर्षदेशीयः—कुछ कम पांच बरस का । यजतिकल्पम्—
जरा कम यज्ञ करता है ।

( ९ ) श्रनुकम्पायाम् ।५।३।०६।

श्रतुकम्पा का बोध कराने के लिए कन् (क) प्रत्यय स्नगाते हैं। यथा — पुत्रकः (वेचारा लड़का , भिक्षुकः (वेचारा भिसारी)।

(१०) क्रभ्वस्तियोगे सम्पग्नकर्तिरे चित्रः । ४।४।४०। आम्ततद्भाव इति वक्त-च्यम् । वा० ।

ग्रस्य रवी ।७।४।३२। रवी च ।७।४।२६।

जब कोई वस्तु कुछ से कुछ हो जाए; जो पहले नहीं थी, वह हो जाय, तो चिव प्रत्यय जोड़कर इस अर्थ का बोध कराया जाता है। यह प्रत्यय केवल कृ, भू और अस् धातु के ही योग में प्रयुक्त होता है।

चिन का लोप हो जाता है परन्तु पूर्व पद का अकार अथवा आकार ईकार में परिवर्तित हो जाता है और यदि अन्य स्वर पूर्व में आवें तो वह दीर्घ हो जाता है। यथा—

श्च कुरणः कुरणः क्रियते = कुरण + स्वि + क्रियते = कुरण् + ई + क्रियते = कुर्ण्या-कियते ।

श्रवद्या ब्रह्मा भवति 'ब्रह्मोभवति'।

श्रमन्ना गन्ना स्यात् 'गन्नीस्यात्'।

इसी प्रकार शुचीभवति, पद्दकरोति इत्यादि ।

(११) भ्यदि किसी वस्तु में परिणत हो जाना प्रदर्शित करना हो तो चिन के खातिरिक्त साति (सात् ) प्रत्यय भी प्रयुक्त होते हैं। यथा :—

१. विभाषा साति कात्स्न्ये ।५।४।५२।

कृत्स्नं इन्धनम् अग्निर्मवित = इन्धनम् 'अग्निसात्' भवति, वा (ईन्धन आगः हो जाता है)।

अग्निः भस्मसात् भवति वा = आग भस्म हो जाती है।

### प्रकीर्णक

पूर्वोक्त अर्थों के अतिरिक्त निम्नलिखित अर्थों के लिए भी तदित प्रयुक्त होते हैं—

(१) तत्र सबः ।४।३।५३।

यदि किसी वस्तु में दूसरी वस्तु की सत्ता हो तो जिस वस्तु में सत्ता होती है, उसके बाद अण् प्रत्यय प्रयुक्त होता है। यया—

सुष्त + अण् = स्रीप्नः ( सुष्ते भवः ) — सुष्त में वर्तमान है।

दिवादिभ्यो यत् । शरीरावयवाच्च । ४।३।४४-४४।

उपर्युक्त अर्थ में रारीर के अवयवों में तथा दिश्, वर्ग, पूग, पक्ष, पथिन, रहस्, उखा, साक्षिन, आदि, अन्त, मेध, यूय, न्याय, धरा, काळ, मुख और जवन राज्दों में यत् (य) जोड़ा जाता है। यथा—

दन्त्य, मुख्य , नासिक्य, दिश्य, पून्य, बर्ग्यः (पुरुषः ), पच्यः (राजा ), रहस्त (सन्त्रः ), सख्यम् , साच्यम् , खाद्यः (पुरुषः ), खन्त्य, मेष्य, यूध्य, न्याय्य, वंश्य, कास्य, मुख्य (सेना आदि के अन्न के अर्थ में ), जधन्य (नीच )। इनका छिन्न विशेष्य के अनुसार होता है।

अव्ययीभावाच्य । ४।३।५९।

उपर्युक्त भ्रयं में कुछ श्रव्ययीमाव समासों के बाद 'ञ्य' ( य ) जुड़ता है । यथा— परिसुखं भवम 'पारिसुख्यम्' ।

(२) सोऽस्य निवासः ।४।३।८९। अभिजनक्ष ।४।३।९०।

यदि किसी में किसी मनुष्य का निवास ( अपना अथवा पूर्वजों का ) हो और यह सुनित करना हो कि यह अमुक स्थान का निवासी हैं, तो स्थानवाचक शब्द में अण् अमुक्त होता है। यथा—

मधुरायां निवासः श्रमिजनी वाऽस्य- माधुरः, भाटनागरः।

विषयो देशे ।४।२।४२। तस्य निवासः ।४।२।६९।

यदि किसी देश के जनविशेष के निवास अथवा अन्य किसी सम्बन्ध से स्वित करना हो तो जनवाची शब्द के बाद अण् प्रयुक्त करते हैं। यथा—शिबीनां विषयो देशा--शैबः देशः (शिबि लोगों के रहने का देश)।

(३) तत श्रागतः ।४।३।७४।

बिद किसी वस्तु, स्यान अथवा मनुष्य आदि से कोई वस्तु आवे और यह दिखाना हो कि यह अमुक स्थान, अमुक वस्तु अथवा मनुष्य से आयी है तो स्थान बावक शब्द के बाद आयः अण् प्रयुंक है। यथा— स्रुप्नादागतः स्रोपनः ।

ठगायस्थानेभ्यः ।४.३।७५।

श्रामदनी के स्थान ( दुकान श्रादि ) के बाद ठक् ( इक ) होता है । यथा — श्रुल्क-शालायाः श्रागतः शौल्कशालिकः ।

विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यो बुब् ।४।३।७७।

जिनसे विद्या अथवा योनि का सम्बन्ध हो, बुष् ( श्रक ) होता है। यथा — उपाध्यायादागता विद्या औपाध्यायिका, पितामहादागतं धनं पैतामहक्तम्।

ऋतष्टम् ।४।३।७८। पितुर्यच्य ।४।३।७९।

उपर्युक्त अर्थ में ऋकारान्त शब्दों के अनन्तर ठब् प्रत्यय प्रयुक्त होता है। यथा — आतृकम्, होतृकम्। 'पितृ' शब्द के बाद 'यत्' और 'बुब्' दोनों जुब्ते हैं। यथा — पित्र्यम्, पैतृकम्।

(४) तेन दोव्यतिखनतिजयतिजितम् ।४।४।२। तरित । ४।४।४। चरित ।४।४।८। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु से जुद्धा- खेले. कुछ खोदे, कुछ जीते, तैरे, चले तो उस वस्तु के बाद ठक् प्रयुक्त कर उस व्यक्ति का बोध कराया जाता है । यथा—

अक्षेदीं व्यति आक्षिकः ( अक्ष + ठक् ) — ऐसा मनुष्य जो अक्ष ( पाँसे ) से जुआ

खेलता है। इसी प्रकार अन्ना खनित आन्निकः —फावे है से खीरेने वाला।

ग्रक्षेर्जयित ग्राक्षिकः --पाँसी से जीतने वाला।

डहुपेन तरित श्रौहुपिकः —डॉगो से तैरने वाला ।

हस्तिना चरति हास्तिकः— —हायी के साथ चलने वाला। ( ५ ) त्रस्तिनास्तिदिष्टं मितः ।४।४।६०। प्रहरणस् । ४।४।५७। शीलम् ।४।४।६१।

तत्र नियुक्तः । ४।४।६९।

श्रास्त, नास्ति, दिष्ट इनके बाद मित अर्थ में, प्रहरणवाची शब्दों के अनन्तर 'यह प्रहरण इसके पास हैं इस अर्थ में, जिस काम के करने का स्वभाव हो उसके बाद एवं जिस काम पर नियुक्त किया गया हो उसके बाद, मनुष्य का बोध कराने के लिए उक् प्रत्यय लगता है। यथा—

अस्ति परलोकः इति मितिर्यस्य सः आस्तिषः ( अस्ति + ठक् )

नास्ति परलोकः इति मतिर्यस्य सः नास्तिकः।

दिष्टमिति मतिर्यस्य सः देष्टिकः ।

अपूरभक्षणं शीलमस्य आपूरिकः ( जिसको पुषा खाने की आदत हो )

श्राकरे नियुक्तः - श्राकरिकः ( खजांची )।

(६) वशं गतः ।४।४।८६। धर्मपय्यर्थन्यायादनपेते ।४।४।९२। हृदयस्य प्रियः ।

४।४।९६। तत्र साधुः ।४।४।९८।

वश के बाद 'वरा में आया हुआ' के अर्थ में, अनुकूल के अर्थ में धर्म, पथ, अर्थ और न्याय के अनन्तर, प्रिय अर्थ में हद् (हदय) के बाद तथा यदि किसी वस्तु के लिए श्रच्छा श्रौर योग्य कोई हो तो उस वस्तु के श्रनन्तर यत् प्रत्यय जुड़ता है। यथा—

वश + यत् = वश्यः ( वशं गतः )। धर्म्यम् ( धर्मादनपेतम् )— धर्मानुकूल ।

इसी प्रकार पथ्यम् , अर्थ्यम् , न्याय्यम् इदयस्य प्रियः 'हराः ( प्रिय ), रार्णे साधुः 'शरण्यः' ( शरण लेने के लिए अच्छा ), कर्मणि साधुः 'कर्मण्यः' ( काम के लिए अच्छा )।

(७) तदहीत । १।१।६३।

जिस वस्तु के जों योग्य होता है, टस मनुष्य का बोध कराने के लिए उस वस्तु के बाद टम् आदि प्रत्यय लगाए जाते हैं। यथा—

प्रस्थमहीति ( असौ याचकः ) 'प्रास्थिकः' ( प्रस्थ + ठल् ) — प्रस्थमर अन्त के योग्य ।

( द्रोणमर्हित ) 'द्रौणिकः' ( द्रोण + ठम् )। श्वेतच्छत्रमर्हित 'श्वेतच्छत्रिकः' ( श्वेतछत्र + ठक् )

दण्डादिभ्यः ।५।१।६६।

उपर्युक्त अर्थ में ही दण्ड आदि ( दण्ड, मुसल, मधुपर्क, कशा, आर्घ, मेघ, मेघा, सुपर्ण, उदक, वघ, युग, गुहा, भाग, इम, भक्त ) शब्दों के बाद यत् प्रत्यय लगता है। यथा—

दण्डच, सुसल्य, मधुपक्ये, द्यार्थ, मेच्य, मेच्य, वच्य, युग्य, गुह्म, भाग्य, इभ्य भंग्य द्यादि ।

(८) प्रयोजनम् ।४।१।१०९।

प्रयोजन के अर्थ में ठब् लगता है।—

इन्द्रमहः प्रयोजनसस्य 'ऐन्द्रमाहिकः' (पदार्थः)—इन्द्र के उत्सव के छिए। प्रयोजन का अर्थ फळ अथवा कारण दोनों है।

( ९ ) तेन रक्तं रागादः ।४।२।१।

जिस रंग से रँगी हुई बस्तु हो, उस रक्षवाची शब्द के आनन्तर आण् प्रत्यय जोड़ते हैं। यथा--

कवाय + अण् = कावायम् ( वस्रम् )।

मित्रेष्ठा + अण् = मात्रिष्ठम् ।

काक्षारोचनात् ठक् ।४।२।२। शक्ककर्दमाभ्यामुपसंख्यानम् ( वा॰ )।

इसी अर्थ में लाक्षा, रोचन, शकल, कर्दम के बाद ठक् जुड़ता है। लाक्षिक, रौचन निक, शाकलिक, कार्दमिक।

नील्या अन् । वा०।

इसी भार्य में नीली के अनन्तर भनं जुड़ता है। यथा — नीली + अन = नील । पीतास्कन् । वा० । पीत के बाद इसी अर्थ में कन् जुड़ता है। यथा-पीतक्रम्। हरिद्रामहारजनाभ्यामय (वा॰)। हरिद्रा और महारजन के बाद इसी अर्थ में अब् स्रगता है। यथा-हारिद्रम्, माहारजनम् । ( १० ) नक्षत्रेण पुक्तः कालः ।४।२।३। नक्षत्र से युक्त समयवाची शब्द बनाने के लिए नक्षत्रवाची शब्द में भ्रण् जोदा जाता है। यथा-चित्रया युक्तः मासः = चैत्रः। पुष्येण युक्ता रात्रिः = पौषी ( रात्रिः ) इत्यादि । ( ११ ) संस्कृतं भक्षाः ।४।२।१६। दध्नष्ठक् ।४।४।३। जिस वस्तु में खाने की वस्तु तैयार की जाए तो यह बोध कराने के लिए कि अमुक बस्त तैरयार हुई है, उस बस्त के बाद अण् जोड़ती हैं। यथा--श्राप्ट्रं संस्कृताः ( यवाः ) श्राप्ट्राः ( भाद में भुने हुए जौ )। प्यसि संस्कृतं ( भक्तम् ) पायसम् । दूध में बना हुआ भात )। पयसा संस्कृतं पायसम् ( दृष से बनी चीज )। परन्तु दिय शन्द के बाद ठक् प्रत्यय जुदता है। यथा-दिन संस्कृतम् दाधिकम् ( दही में बनी चीज )। द्भा संस्कृतम् दाधिकम् ( दही से बनी वस्तु )। किसी वस्त ( मिर्च, घी खादि ) से संस्कार की हुई वस्तु के अनन्तर ठक् लगता है । यथा---तेंलेन संस्कृतम् तेंलिकम् ( तेल से बनी वस्तु ) घातिकम् ( घी से बनी ), मारी-विकम् ( मिर्च से छौंकी हुई )। ( १२ ) तदस्यां प्रहरणमिति कीडायां णः ।४।२।५७। जिस फ़ीडा में कोई प्रहरण प्रशेग में लाया जाए तो उस खेल का बोध कराने के लिए प्रहरणवाची राज्द के बाद ण ( अ ) प्रत्यय जोड़ते हैं। यथा-दण्डः प्रहरणमस्यां क्रीटायां सा 'दाण्टा; ( डण्डेबाबी ) । मुष्टिः प्रहरणमस्यां क्रीडायां सा 'मौष्टा' ( मुक्तेषाजी ) । कोर्र चीज पढ़ने वाले या जानने वाले का बोध कराने के लिए म ( प्र ) जीवृते

र्रे । यथा — व्याकरणमधीते वेद वा = वैयाकरणः ( व्याकरण + अ )। ( १३ ) तद्स्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि ।४।२।६७। तेन निर्वृत्तम् ।४।२।६८। तस्य निवासः ।४।२।६९। श्रद्रमवश्च ।४।२।७०।

"इसमें वह वस्तु है" "उससे यह बनी है" "इसमें उसका निवास है", "यह उससे दूर नहीं है"—इनका बोध कराने के लिए अण् प्रत्यय लगाते हैं। यथा—

उदुम्बराः सन्त्यस्मिन् देशे 'श्रौदुम्बरः' देशः ।

कुशाम्बेन निर्वृत्ता 'कौशाम्बी' (नगरी)।

शिवीनां निवासी देशः शैवः देशः।

विदिशायाः श्रदूरभवं ( नगरम् ) 'वैदिशम्' ।

उपर्युक्त चार अर्थों के बोधक प्रत्ययों को चातुर्रायक तदित प्रत्यय कहते हैं।

जनपदे लुप् । ४।२।८१।

यदि जनपद के अर्थ का बोध कराना हो तो चातुर्रार्थक श्र्ययों का लोप हो जाता है। यथा —

पञ्चालानां निवासो जनपदः = पश्चालाः । इसी प्रकार कुरवः, वङ्गा, कलिङ्गाः श्वादि ।

जनपदवाची शब्द सदा बहुवचनान्त होते हैं।

नद्यां मतुष् ।४।२।८५।

इ, ई, उ, क अन्त में होने वाले शब्दों में चातुर्शिक मतुप् प्रत्यय जुड़ता है। . उदाहरणार्थ इक्षुमती।

संस्कृत में अनुवाद करो-

१ - दाशरिथ रामने जामदग्न्य राम को उत्तर दिया। २ - वासुदेव ने कुन्ती के पुत्र अर्जुन का सारिय होना स्वीकार किया। ३--राधा के पुत्र कर्ण ने द्रोण-पुत्र अश्वत्यामा से कहा । ४— चित्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा होने पर चैत्र मास नाम पड़ा है। ५--संन्यासी गेक्या वस्त्र पहनता है। ६--वेदान्ती वेदान्त पढ़ता है, वैयाकरण व्याकरण को। ७ —विद्यालयों में त्रैमासिक, पाण्मासिक और वार्षिक परीक्षाएँ होती हैं। ८-धनवान को अपने धन का अभिमान होता है और बलवान को अपने बल का। ९--गुणी अपने गुणों से विश्य को उपकृत करते हैं। १० - इस विषय में में पूज्य आपको प्रमाण मानता हूं। ११—क्रम से लड़कों को मिठाई बांटी। १२--जगत् में मानव के सत्कर्म ही उसे गौरव देते हैं। १३--सन्तान-हीनता दुःखद है। १४ — अच्छे स्वास्थ्य के लिए पद्यगब्य का सेवन करना चाहिए। १५ — जुआड़ी पांसों से जुआ खेलता है। १६ -- श्याम आठ वर्ष का है। १७ -- अग्नि समस्त वस्तुओं को मस्मसात् कर देती है। १८ -सभी घर जलकर राख हो गए। १९-स्वधर्म परधर्म से बढ़कर है। २०-मोहन गोविन्द से अधिक बड़ा है। २१-वालक बालिका से छोटा है। २२—इस बिषय में वह दुरा नहीं मानेगा। २३—उसने मुक्केबाजी के लिए ईरवर से प्रार्थना की। २४ — मेधावी अपनी मेधा से दूसरों का पय-प्रदर्शन करते हैं। १५ - तुम्हारी बस्तु तुम्हें भेट करता हूँ।



# त्रयोदश सोपान

## लिङ्गानुशासन

संस्कृत में समस्त संज्ञाएँ पुंल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग—इन तीन लिङ्गों में विभक्त हैं किन्तु इसमें किहाँ का वर्गीकरण विल्कुल मनमाना है। हाँ, जहाँ पुरुप स्रौर स्त्री विल्डुरू स्पष्ट मालूम पड़ते हैं और पुरुष तथा स्त्री का श्रन्तर स्वामाविक है, वहां संज्ञात्रों में किन्हीं विशेष नियमों का पालन किया गया है। चटकः (नर गौरैया), चटका ( मादा गौरैया ) । इसी प्रकार 'हंसः हंसी,' 'श्रजः श्रजा' इत्यादि ।

लिङ्ग के विषय में कितना मनमानापन है — इसका भान तो इसी से हो सकता है कि 'स्री' के बोधक संस्कृत में 'दार', 'कलत्र' ग्रौर 'भार्यो' ये तीन शब्द हैं ग्रौर तीनों

भिन्न-भिन्न लिप्त में हैं-- 'दार' पुं॰ है।

'क्लत्र' नर्पुं॰ है, मार्या झी॰ है। अत एव लिक्स का अध्ययन प्रायः कोष से किया जाना चाहिए।

न्याकरण के कुछ नियम हैं, उनसे भी कुछ सहायता ली जा सकती है।

## वुंश्चिङ्ग

(१) घन्, घ, अन् ग्रीर अप् प्रत्ययान्त शब्द पुंल्लिक्न होते हैं। यया—पाकः, करः, विस्तरः, चयः इत्यादि (परन्तु भय, लिङ्ग, भग खौर पद शब्द नपुंसकलिङ्ग होते हैं )।

(२) नक् प्रत्ययान्त शब्द पुंल्लिङ्ग होते हैं। यथा यज्ञः, यत्नः, किन्तु यात्रा स्त्री-

लिज है।

(३) कि प्रत्ययान्त शब्द पुंत्लिङ्ग होते हैं। यथा जलधिः, विधिः निधिः (परन्तु

इषुधिः पुं॰ व स्त्री॰ दोनों हैं।

(४) 'रु' और 'तु' प्रत्ययान्त शब्द पुंल्लिज होते हैं। यहा मेरुः, सेतुः श्रादि। ( परन्तु 'दार', 'कसेरु' ( एक प्रकार का पौघा ), जत्रु (कण्ठ की दोनों स्रोर की हिं?यां), 'बस्तु', 'मस्तु' ( कदी का जलीय अंश ) नर्पुं॰ है । )

( ५ ) इमन् प्रत्ययान्त शब्द पुंल्लिष्ठ होते हैं। यथा — लिघमन् , महिमन् , गरिमन् ,

·र्नालिमन् आदि ।

( ६ ) राजन् , आत्मन् , युवन् , श्वन् , मधवन् आदि सभी नकारान्त शब्द पुंल्लिक होते हैं। (परन्तु चर्मन् (चमड़ा). वर्मन् (कवच), शर्मन् (कल्याण), जन्मन् (जन्म ), नामन् (नाम ), बहान् (ब्रह्म ), धामन् (घर ) श्चादिः दुख राज्द नप्सकिका होते हैं।)

# ( ७ ) निम्नलिखित शब्दों के पर्यात्र पुंक्तिक होते हैं-

देवः ( देवता ), सुरः, भ्रमरः, निर्जरः, विबुधः, त्रिदश श्रादि । परन्तु 'देवता स्रीलिह है। मनुष्यः (श्रादमी), नरः, मनुष्यः, पुरुषः, पुमान् , ना श्रादि । श्रपुरः (श्रपुर), दनुजः, दानवः, दितिजः आदि । समुद्रः ( समुद्र ), सिन्दुः, आन्धिः, पयोधिः, रत्नाकरः, पारावारः, सागरः आदि । गिरिः (पहाड् ), पर्वतः, अचलः, आदिः, सानुमान् , भूधरः ग्रादि । नखः ( नह ), करजः ग्रादि । केराः ( केरा ), करः, शिरोवहः आदि । दन्तः ( दाँत ), द्विजः, दशनः, रदः, रदनः आदि । मेघः ( मेघ ) पयोधरः, वारिधरः, वारिदः, श्रम्बुदः, श्रम्बुधरः, जलधरः, वारिवाहः, पयोदः श्रादि। परन्तु अभ्रम् नपुं॰ है। अग्निः, ( आग ), वहिः, पावकः, दहनः, अनलः आदि। वायुः ( हवा ), पवनः, मरुत् , मारुतः, श्रानितः, श्वसनः श्रादि । किरणः ( किरण ) मयूखः, रश्मिः, करः, श्रंशुः श्रादि । परन्तु, 'दीधिति' स्त्री॰ है तथा दिन, श्रहन् न्युं॰ है। रारः, सायकः आदि, परन्तु 'इषुः' पुं॰ व स्त्री॰ दोनों है तथा वाण और काण्ड उभयलिक्न हैं। खक्नः ( तलबार ), श्रासिः, करवालः, चन्द्रहासः श्रादि । वृक्षः ( पेड् ), तरः, महीरुहः, शास्त्रो, विटपी, दुमः, भूरुहः आदि । स्वर्गः (स्वर्गः ), सुरालयः, देवलोकः, नाकः आदि, परन्तु 'दिव्' शब्द स्त्री॰ तथा 'त्रिविष्टप' नपुं॰ है। खाः (पक्षी), पक्षी, विः, गगनचरः आदि। पङ्कः (कीचड्), कर्दमः आदि। कण्डः (कण्ठ), गलः, शिरोधरः श्रादि । भुजः (भुजा ) श्रादि पुंक्षिप्त हैं परन्तु 'बाहुः' पुं तंया स्त्री॰ है।

- (८) ऋतु, (यह ), पुरुष, कपोल (गाल ), गुल्फ (गडा ) श्रीर मेघ पर्याय-बाची शब्द पुंक्षिक्क होते हैं।
- (१) उकारान्त शब्द पुंक्षित्र होते हैं। यथा—प्रभुः (स्वामी), विभुः, (व्यापक), साधुः (स्वामी), वायुः, विधुः (चन्द्रमा) श्चादि। परन्तु धेतुः (गाय), रज्जुः (रस्ती), कुद्धः (कोयल की बोली, श्रमावस्या), सरयुः (एक नदी), ततुः (शरीर), रेणुः (धूल), प्रियङ्कः (एक पौधा) ये सभी शब्द स्त्री हैं श्चौर रमधु (दान्ती), जातु (घुटना), स्वादु, श्चश्च, जतु (लाह), त्रपु (टीन), तालु तया वधु (धन) नपुं० हैं। मद्गु (एक प्रकार का पक्षी), मधु (मदिरा, शहद,), शीधु (मय), सातु (पर्वत की समतल भूमि), कमण्डलु (कमण्डल) ये दृंक्लिक श्चौर नपुं० हैं।
- (१०) अकारान्त ककारोपध (जिनके अन्त में अकार हो और उसके पूर्व ककार हो) ऐसे शब्द पुंक्लिक होते हैं। यथा स्तवकः (गुच्छ), नाकः (स्वर्ग), नरकः, तर्कः आदि। परन्तु चित्रुक (उड्डी), शालुक (जायफल), प्रातिपदि (शब्द), अंशुक (महीन कपड़ा), उत्सुक (अंगार) ये शब्द नपुं हैं। छण्टक (काँटा), अनीक (सेना), मोदक (लड्डू), चषक (शराब का प्याला), मस्तक, पुस्तक, तडाव

( तालाब ), त्रयो निष्क, शुष्क, वर्चस्क (चमकीला), पिनाक (धनुष ), भाण्डक (बर्तन )। कटक (शिभिर, एक प्रकार का आभूषण ), दण्डक, पिटक (फोड़ा ), तालक, फलक (चौकी ), पुरुक (रोमाश्र ) ये शब्द नपुं॰ है।

- (११) अकारान्त टकारोपथ (जिनके अन्त में अकार और उसके पूर्व टकार हो) शब्द पुंल्लिक्ष होते हैं। यथा—घटः (घड़ा), पटः (वल्र), नटः आदि। परन्तु किरीट, सुकुट, सलाट, लोष्ट शब्द नपुं० हैं और कपट, विकट आदि पुं० और नपुं० हैं।
- (१२) अकारान्त शब्द, जिनके अन्त्य अकार के पूर्व 'ण' हो, पुँक्लिक होते हैं। यथा—गुणः, गणः ( समूह ), कणः, शोणः ( एक नदी ), द्रोणः ( काक ) आदि । परन्तु अउण ( कर्ज ), खवण ( नमक ), तोरण ( मेहराब ), पर्ण ( पत्ता ), धुवर्ण, चर्ण, चूर्ण, तृण ( घास ) शब्द उभयस्ति ( पुं० और नपुं० ) है।
- (१३) अकारान्त यकारोप शब्द पुंक्लिक्क होते हैं। यथा—रयः। परन्तु तीर्य, यूय (दल) नपुं॰ हैं।
- (१४) अकारान्त नकारोपध शब्द पुंल्लिक्ष होते हैं। यथा फेनः। परन्तु तुहिन (पाला, वर्फ ), कानन (वन ), विपिन (जंगल ), वेतन, शासन, श्मशान, मिधुन, रत्न, निम्न, चिह्न शब्द पुं० और नपुं० हैं।
- (१५) अकारान्त पकारोपध शब्द पुंल्लिक होते हैं। यथा दीप, दर्प आदि। परन्तु पाप, रूप, शिल्प, गुष्प, शक्प, समीप, अन्तरीप शब्द नुपं॰ हैं।
- (१६) अकारांन्त मकारोपध शब्द पुंल्लिक होते हैं। यथा स्तम्मः (संमा), कुम्मः, दम्मः आदि ।
- (१७) श्रकारान्त मकारोपध शब्द पुंल्लिङ्ग होते हैं। यथा सोमः (चन्द्रमा), भीमः (भयानक), कामः, घर्मः (घाम, पसीना) श्रादि। परन्तु श्रध्यात्म, कुछुम शब्द नपुंसकलिङ्ग हैं।
- (१८) श्रकारान्त यकारोपथ शब्द पुंल्लिक्ष होते हैं। यथा ह्यः (घोड़ा), समयः (काल), जयः (जीत), रयः (वेग), नयः, (नीति), लयः (नाश) श्रादि किन्तु भय, किसलय (पल्ल्य), हृदय, इन्द्रिय, उत्तरीय नर्पुं॰ हैं।
- (१९) अकारान्त रकारोपध शब्द पुंल्लिक होते हैं। यथा वरः (बूल्हा ), अङ्करः नरः, करः (हाथ, किरण), चरः (गुप्तचर), ज्वरः, भारः (बोझा), भारः (कामदेव) आदि। परन्तु द्वारः अप्र, चक्र, क्षिप्र, छिद्र, तीर, नीर, दूरः कृच्छू, रन्ध्र, उदर, अजल (निरन्तर), शरीर, कन्दर (कन्दरा), पञ्जरः जठर इत्यादि कई शब्द नपुं॰ हैं।
- (२०) अकारान्त वकारोपघ शब्द पुंस्लिक्ष होते हैं। यया—वृक्षः, यक्षः, वृषः (बैल ) आदि । परन्तु पीयूष (असत ), पुरीष (विष्ठा ) शब्द नपुं हैं।

(२१) श्रकारान्त सकारोपघ शब्द धुंल्लिक होते हैं। यथा राक्षसः, वत्सः (बछड़ा), वायसः (कौवा) श्रादि। किन्तु पनस (कटहल) श्रौर साहस शब्द नपुं० है।

(२२) दार (स्त्री॰), ऋक्षत, ऋषु (प्राण), लाज (लावा) शब्द पुंल्लिक्स

श्रीर बहुवचनान्त हैं।

(२३) नाडी, श्राप, जन शब्द के बाद क्रमशः व्रण, श्रंग, पद शब्द पुंक्लिक होते हैं। यथा नाडीव्रणः (शैनघाव), श्रापातः (कटाक्ष), जनपदः (राष्ट्र)।

(२४) मस्त् (वायु), गरुत् (पंञ्च), ऋस्मिज् (यज्ञ कराने वाला), ऋषि, राशि (ढेर), अन्य (गांठ), कृमि (क्षीड़ा), ध्वनि, बलि, मौलि (मस्तक, ललाट), कृपि, मुनि, ध्वज (पताका), गज (हायी), इस्त, दूत, धूर्त, सूत (सार्यी) इत्यादि शब्द पुंल्लिक हैं।

(२४) ऐसे समासान्त पद जिनके अन्त में अह, 'अह', 'रात्र' शब्द हों वे पुंत्सिक होते हैं। यथा पूर्वाइः (दोपहर के पूर्व वाला समय), मध्याहः, अर्द्वरात्र' शब्द नपुंसकलिक होता है। यथा द्विरात्रम् (दो रात), त्रिरात्रम् (तीन रात), पश्चरात्रम्

(पांच रात)।

## खीलिङ्ग

(१) किन् प्रत्ययान्त शब्द स्त्रीलिङ्ग होते हैं यथा, गतिः, मतिः, वृद्धः, सिद्धः, श्रुद्धः, दृष्टिः, वृद्धः, सुद्धः, सुद्धः, सुदिः, नृतिः (प्रणाम ), स्रुतिः (मार्ग ), श्रुतिः, भृतिः आदि ।

(२) आकारान्त शब्द प्रायः स्त्रीलिङ्ग होते हैं। यथा माया, द्या, लज्जा, श्रद्धा, लता, कृपा, कृष्णा, श्रद्धा, क्रिया, विद्या, चर्या, मृगया, सेवा, प्रजा, वाटिका, पुस्तिका, बाला, बालिका, माला, मालिका, गङ्गा, भार्या, वपला, शोभा, चिन्ता आदि। परन्तु विश्व पा (भगवान्), हाहा (गन्धर्व का नाम) शब्द पुंत्लिङ्ग है।

(३) सन्नन्त से बनी संज्ञाएँ स्त्रीलिज होती हैं । यथा पिपासा (प्यास ), जिज्ञासा (ज्ञान की इच्छा ), बुभुक्षा (भोजनेच्छा ), लिप्सा (लेने की इच्छा), चिकित्सा, मीमांसा,

जिहीर्था. मुमूर्षा ( मरने की इच्छा ), दिस्का ( देखने की इच्छा ) आदि ।

(४) ईकारान्त शब्द प्रायः स्त्रीलिङ्ग होते हैं । यथा—श्रीः (लच्सी), धीः (बुद्धि), हीः (लज्जा), सरस्वती, नदी श्रादि। परन्तु सुधीः, प्रधीः (पण्डित),

सेनानीः (सेनापति ) अप्रणीः पुं॰ है।

(५) अकारान्त शब्द प्रायः स्त्रीलिक्ष होते हैं। यथा श्रूः (भौं), भ्रूः (पृथ्वी), वश्रूः (बहु), प्रस्ः (माता), चम्रूः (सेना) द्यादि। परन्तु खलप्ः (खलिहान साफ करने वाला), प्रलूः (अच्छी प्रकार काटने वाला), प्रतिभूः, वर्षाभूः (मेडक), स्वयम्भः (ब्रह्मा), हुद्दूः (गन्धर्व) आदि कुछ शब्द पुं० हैं।

- (६) ऋकारान्त मातृ (माता). दुहितृ (वेटी), स्वस् (बहिन), यातृ (जेठानी), ननान्द (ननद्) शब्द स्रीलिङ्ग हैं।
- (७) तल् (ता) प्रत्ययान्त शृब्द खीलिक्ष होते हैं। यथा पदुता, स्वुता, लघुता, महत्ता, युन्दरता, चतुरता, सभ्यता, गुक्ता, मूर्खता, विद्वता श्रादि।
- (८) संख्यावाची शब्दों में 'ऊर्नावेशतिः' (९९) 'नवनवितः' (९९) पर्यन्त समस्त शब्द स्त्रीलिङ्ग हैं—
  - ( ९ ) निम्निलिखित ज्ञब्दों के पर्याय प्रायः स्नीलिज्ञ होते हैं—
  - ( अ ) ह्नी :- वामा, ललना, वनिता, महिला, योषित् , योषा आदि ।
  - ( व ) पृथ्वी :—धरा, धरित्री, धरणी, विश्वस्मरा, स्थिरा, श्रनन्ता, श्रचला, मेदिनी भू श्रादि ।
  - (स) नदी: -- सरित् , निम्नगा, स्रोतिस्वनी, तटिनी, स्रोतस्वती आदि ।
  - (द) विवाद: चंघला, चपला, विवाद, सौदामिनी आदि।
  - ( य ) लता :- बल्ली, लतिका, व्रतिः आदि ।
  - (र) रात्रि:--निशा, दोषा, क्षपा, त्रियामा, तमिस्रा, रजनी।
  - ( ल ) बुद्धि:-धीः, धिषणा, मतिः, प्रज्ञा, संवित् आदि ।
  - (व) वाणी: —गीः वाक्, वाणी, सरस्वती, भारती आदि।

#### नपुंसकिङ्ग

(१) भावार्यक ल्युट् (अन), क (त) तदितीय 'त्व' और 'ध्यण्' प्रत्ययों से बने. हुए शब्द नपुंसकलिक्ष होते हैं। यथा—

ल्युट्-( अन )- पठनम् , गमनम् , दर्शनम् , शयनम् आदि ।

क्तं — श्रुतम् , पितम् , चलितम् आदि ।

त्व --प्रभुत्वम् , महत्त्वम् , मूर्खत्वम् , पद्धत्वम् श्रादि ।

ध्यण् - सौख्यम् , मान्यम् , जाडर्यम् , दार्ब्यम् आदि ।

(२) भावार्यक प्यत् (कृत प्रत्यय), तन्य, अनीय, यत् , क्यप् प्रत्ययान्त शब्द नपुंसकल्जिन्न होते हैं। यथा—

प्यत् - कार्यम् , हार्यम् धार्यम्, भोज्यम् श्रादि ।

तब्य—कर्तव्यम् , द्रष्टव्यम् , गन्तव्यम् , दातव्यम् आदि ।

अनीय-पटनीयम् , स्मरणीयम् , दर्शनीयम् , रमणीयम् , गमनीयम् आदि ।

यत्—देशम् , गेयम् स्नादि । क्यप्—कृत्यम् , सस्यम् स्नादि ।

(३) जिनके अन्त में अकारान्त 'ल' हो वे नपुंसकित होते हैं। यथा—क्लम्, (तट), कुलम् (वंश ', जलम्, सलम्, सलम्, हलम्, स्थलम् आदि। परन्तु त्ल (रूई), उपल (पत्यर), कम्बल इत्यादि पुं॰ हैं और शील, मूल (जड़), मङ्गल, कमल, तल, मुसल, कुण्डल, मृणाल, बाल, अखिल, शब्द उभयिल (पुं॰ और नपुं॰) हैं।

- (४) मांस, युद्ध, मुख, नयन, वन, धन, स्वर्ण और रुधिर के पर्याय प्रायः न्युंसफलिक्ष होते हैं। परन्तु अप्(पानी) राज्द स्नोलिङ्ग व॰ व॰ होता है। अर्थः (धन), विभवः (धन) पुं॰ है।
  - ( ५ ) 'त्र' में अन्त होने वाले शब्द नपुंसक्रिक्क होते हैं । यथा-

पात्रम् , पत्रम् , गात्रम् ( श्रङ्ग ), नेत्रम् , जेत्रम् , स्तोत्रम् , मित्रम् , छत्रम् श्रादि । परन्तु यात्रा, मात्रा श्रादि शब्द स्त्रो॰ हैं ।

- (६) 'अस्', 'इस्', 'उस्', में अन्त होने वाले शब्द प्रायः नपुंसकिक होते हैं। यथा तपस् (तप), यशस्, मनस्, पयस्, सरस्, अम्मस्, हविष्, धनुष् आदि।
  - (७) दो स्वर वाले मन् प्रत्ययान्त शब्द नपुंसकिक होते हैं। यथा-

चर्मनं , कर्मन् , नामन् आदि । परन्तु ब्रह्मन् शब्द पुं० भी है । यथा ब्रह्मा, ब्रह्म ।

- (८) एक से नवनवितः पर्यन्त तया 'कोटि' के अतिरिक्त सत आदि संख्या-वाचक शब्द नर्थुंसकिलक्त होते हैं। यथा शतम् , सहस्रम् , अयुतम् , स्वस्म् आदि ।
- (९) फल जातिवाचक शब्द प्रायः नर्पु॰ होते हैं। यथा आसम्, आमलकम्, पनसम्, बदरम्(देर)।
- (१०) छाया शब्द के साथ षष्ठी बहुवचन पद का समास होने पर उसका समस्त पद नर्पुं० होता है। यथा—बृक्षाणां छाया = बृक्षच्छायम् (पेड्रॉ की छाया)।
- (११) समाहार द्वन्द्व, समाहार द्विगु तथा श्रव्ययीभाव समास नर्पुं॰ होते हैं। यथा—समाहार द्वन्द्व—पाणिपादम्, श्रहिनकुळम्, पणवस्दक्तम्। समाहार द्विगु— पश्चपात्रम्, त्रिभुवनम्, चतुर्युगम्।

श्चन्ययोभाव समास—उपरामम् ( राम के पास ), चतुर्युगम् । स्त्री प्रत्यथ

जिन प्रत्ययों के लगाने से पुंल्लिङ शब्द श्रीलिङ हो जाते हैं उनको श्री प्रत्यय कहते हैं। श्रीलिङ शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं:—

#### टाप'

#### (१) श्रजायतष्टाप् ।४।१।४।

श्रजादिगण पठित ( श्रजा, एडका, कोकिला, चटका, श्रश्वा, मृषिका, बाला, होडा, पाका, बत्सा, मन्दा, विलाता, पूर्वापिहाणा, श्रपरापहाणा, क्रुश्वा, उल्लिहा, देवविशा, ज्येष्ठा, किनला, मध्यमा, दंग्ट्रा ) शब्दों के श्रनन्तर तथा श्रकारान्त शब्दों में श्लोबोधक टाप् प्रत्यय प्रयुक्त होता है। यथा—

अज + आ = श्रजा, एडक + आ = एडका, अश्व + श्रा = श्रश्वा । बाल + आ = बाला, उच्चिह् + श्रा = उच्चिहा, देवविश् + श्रा = देवविशा ।

१. टाप प्रत्यय में ट् झौर प् की इत्संज्ञा होती है, केवल आ रहता है।

भुञ्जान + आ = भुञ्जाना, गंग + आ = इत्यादि ।

(२) प्रत्ययस्यात्कापूर्वस्यात इदाप्ययुपः १७।३।४४। मामकनरकयोश्पर्याख्यानम् । त्यक्त्यपोरच । वा • ।

टाप् प्रत्यय होने से प्रत्यय के ककार से पूर्व आकार के स्थान में इकार हो जाता है। परन्तु यह नियम तभी लगता है जब 'क' किसी प्रत्यय का हो और टाप् के पूर्व सुप प्रत्ययों में से कोई न लगे हों। यथा —

मूषक + टाप् ( आ ) = मूषिक + आ = मूषिका; कारक + टाप् ( आ ) = कारिक + आ = कारिका;

सर्वक + टाप् ( आ ) = सर्विक + आ = सर्विका;

मामक + टाप् (श्वा ) मामिका।

इसी प्रकार दाक्षिणात्यिका, पाश्चास्यिका ।

यदि क किसी प्रत्यय का न होगा तो यह नियम नहीं लगेगा । यथा— राष्ट्र + श्वा = राश्चा । यहाँ 'क' धातु का है, किसी प्रत्यय का नहीं ।

#### सीप

(१) ऋन्नेभ्यो डोप् ।४।१।४।

अकारान्त और नकारान्त पुंक्लिक शब्दों के कीप् (ई) प्रत्यय प्रयुक्त कर स्त्रीलिक शब्द बनाया जाता है। यथा—

. दातृ~दात्री, कर्तृ-कर्त्री, स्वामिन्-स्वामिनी, गुणिन्-गुणिनी, दण्डिन्-दण्डिनी, राजन्-राज्ञी ।

- (२) टिड्डाणभ्रयसज्दध्नप्रमात्रच्तयप्ठक्ठभ्कय्करपः ।४।१।१४। क्त्रीलिज्ञ बनाने के लिए निम्नलिखित राज्दों के अनन्तर कीप् प्रयुक्त होता है।
- ( श्र ) कर में श्रम्त होने वाक्ते —यथा भोगकरः भोगकरो । नद, चोर, देव, प्राह, गर, प्लव — नदो, चोरो, देवी, प्राही, गरी, प्लवी ।
- (ब) ढक्, आण, अञ्, इयसच्, दण्नन्, मात्रच्, तयप्, ठक्, ठम, क्ष्म् और करप् प्रत्ययों में अन्त होने वाले शब्द। यथा—सुपर्णी सौपर्णेयो, इन्द्र-ऐन्द्रो, उत्स—औरसी। इसी प्रकार कहृत्यसी, कहद्द्यी, कह्मात्री, प्रस्तयी, आसिकी, कावणिकी, यादशी, इन्वरी।
  - (३) वयसि प्रथमे । ४।१।२०। वयस्यचरम इति वाच्यम् ।

प्रथम वयस् का बोध कराने वाले शब्दों के श्रानन्तर बीप् जुड़ता है। यथा— कुमारः—कुमारो। इसो प्रकार किशोरी, वधूटो इत्यादि। किन्तु बुदा, स्थविरा। क्लीब

(१) षिद्गौरादिभ्यव ४।१।४१।

ित् शब्दों ( नर्तक, खनक, पथिक खादि ) तथा गौरादि गण में पठित शब्दों ( गौर, सनुष्य, हरिण, आमलक, बदर, उभय, भृष्ठ, अनदुह्, नट, मृष्ठल, मण्डल,

बुहत् आदि ) के बाद कीप् (ई) जोड़ा जाता है । यथा-सगाक्ष - सगाक्षी, मुन्दराक्ष — मुन्दराक्षो, गौर —गौरी, मुन्दर — मुन्दरी, नर्त्तक — नर्त्तकी । इसी प्रकार ं मण्डलो, मञ्जलो इत्यादि ।

(२) पुंयोगादाख्यायाम् ।४।१।४८। पालकान्तान्न । वा० ।

जातिवाचक अकारान्त पुंल्लिङ शब्दों के बाद स्त्रीलिङ बनाने के लिए बीव जोड़ा जाता है। यथा-

गोपः - गोपो, शुद्रः--शुद्री ।

किन्तु पालक आदि शब्दों के बाद ई नहीं होता है। यथा--पालक—पालिका, श्रश्वपालक—श्रश्वपालिका, गोपालिका इत्यादि । इन्द्रवरुणभवशर्वरद्रमुडिहमारण्ययवयवनमातुलाचायाँणामानुक् ।४।१।४९ा

हिमारण्ययोर्महस्त्रे । यवाहोषे । यवनाल्लिप्याम् । वा॰ ।

इन्द्र, वरुण, भव, शर्व, रुद्र और मुख शब्द के अनन्तर कीष् लगाने के पूर्व आनुक् ( आन् ) जोड़ दिया जाता है। यदा-

इन्द्रस्य हत्री इन्द्राणो । भवस्य स्त्री—भवानो । इसो प्रकार वरुणानी, ख्राणी,

श्वीणो, मृडानी।

हिम और अरण्य शब्द के बाद महत्त्व भर्ष में कीष् लगाने के पूर्व आनुक् बोड़

दिया जाता है। यथा-

हिम-हिमानी (बहुत पाला), अरण्य- अरण्यानी (बड़ा वन) यव शब्द है दुष्ट अर्थ में और यवन से लिपि अर्थ में आनीष् (आनी) होता है। यथा—दुष्टः यवः यवानी, यवनानां लिपिः यथनानी ।

मातुल और उपाञ्याय शब्द के बाद विकल्प से आनीष् और ई होता है। यथा-

मातुलस्य स्त्री—मातुलानी, मातुली । वपाध्यायस्य स्त्री वपाध्यायी, वपाध्यायानी ।

(१) बोतो गुणवचनात् ।४।१।४४।

उकारान्त गुणवाची शब्दों के बाद स्त्रोलिङ बनाने के लिए विकल्प से कीव् जोड़ा जाता है। यथा-- मृदु से मृदुः अथवा मृद्धी।

पद्ध-पटबी, पद्धः । क बावहर की प्रस्मयान गर्स

| क्षक बायल्य | MI MAALO DA                                     |                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| स्त्री०     | र्व•                                            | स्त्री॰                                                     |
| नायिका 🕝    | स्रवर                                           | स्रचरी                                                      |
| गायिका      | बलबर्द                                          | बलवंती                                                      |
| वैश्या      | कुरुवर                                          | कुरुचरी                                                     |
| किशोरी      | यादरा                                           | यादशी                                                       |
| स्वामिनी    | कुम्भकार                                        | कुम्भकार्र                                                  |
|             | स्त्री॰<br>नायिका<br>गायिका<br>नैस्या<br>किशोरी | नायिका स्तवर<br>गायिका बलबद<br>वैश्या कुरुवर<br>किशोरी यादश |

| पुं॰      | <b>स्</b> त्री •       | g'o      | ₹त्रो॰                 |
|-----------|------------------------|----------|------------------------|
| गुणिन्    | गुणिनि                 | जलमय     | जलमयो                  |
| वैष्णव    | बैच्णची                | अरण्य    | अरण्यानी               |
| थुद्धिमत् | मुद्धिमती 🔻            | पाचक     | पाचिका                 |
| मन्दर     | सुन्दरी                | पाठक     | पाठिका                 |
| युवन्     | युवतिः                 | क्षत्रिय | क्षत्रिया, क्षत्रियाणी |
| ग्रर्थकर  | अर्थकरी                | कुमार    | कुमारी                 |
| विद्रस्   | विदुषी                 | सिख      | संखी                   |
| श्वपुर    | श्वभाः                 | पुत्रबद  | पुत्रवतो               |
| कुर्वत्   | कुर्वती                | करिष्यत् | करिष्यन्ती             |
| चन्द्रमुख | चन्द्रमुखा, चन्द्रमुखो | सुकेश    | सुकेशा, सुकेशी         |
| भौत्स     | श्रौत्सी               | कोहश     | कीदशी                  |
| पति       | पत्नी                  | भागिनेय  | भागिनेथी               |

#### संस्कृत में अनुवाद करो

१—देवता और राक्षस परस्पर युद्ध किया करते थे। २—नाचने वाली ने अपने कौशल से सभा को प्रसन्न कर दिया। ३—मन्दिर में इनुमान हैं। ४—एक छोटी उम्नवाला बालक दौड़ रहा है। ४—धैर्य बढ़ा भारी गुण है। ६—यह मेरी बहन की लड़की है। ७—यह पुम्हारी दुष्टता है। ८— उपाध्याय की स्त्री लड़कियों को पढ़ा रही है। ९—इसी वट की छाया में विधाम करता हूँ। १०—मेरे मामा की स्त्री अच्छे लक्षणों वाली है। ११—यह फूल सुन्दर है। १२—अपाला पढ़ी लिखो स्त्री यो। १३— पुम्हारा क्या नाम है १ १४— तप करती हुई पार्वती ने शिव को प्रसन्न किया। १५— मुख पर घूँघट डाले हुए यह स्त्रों कीन है १

# चतुर्वश सोपान

## अव्यय-विचार

अञ्चय राष्ट्र तीनों लिहों, सातों विभक्तियों और तीनों वचनो में एक समान रहते हैं अर्थात् इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता।

श्रव्यय के चार भेद हैं -

(अ) उपसर्ग (इसका वर्णन पहले किया जा चुका है)। (व) कियाविशेषण (स) समुच्चयवोधक शब्द (Conjunction)। (द) मनोविकारसूचक शब्द। इनके अतिरिक्त प्रकर्णक भी हैं।

#### क्रियाविशेषण

कुछ कियाविशेषण स्वः आदि श्रव्ययों में पठित शब्द हैं, यथा—पृथक् , बिना, वृथा आदि; कुछ सर्वनामें से बनते हैं, यथा— इदानीम् , यथा, तथा आदि; कुछ संख्यावाची शब्दों से बने हैं, जैसे एकथा, द्विः आदि एवं कुछ संज्ञाओं में तदित प्रत्यय क्याकर बनाये जाते हैं। यथा पुत्रवत् , मस्मसात् आदि ।

मुख्य-मुख्य कियाविरोषण निम्नलिखित हैं जो अकारादि कम से दिए गए हैं :-

| अक्स्मात् .         | इकबारगी              | <b>अपरे</b> खुः     | दूसरे दिन       |
|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| अप्रतः              | ा श्रामे 🚎 🗀 🖂       | ः षधुना 💛           | <b>অ</b> ৰ      |
| अप्रे               | पहले                 | श्रनिराम्           | निरन्तर         |
| अचिरम्              |                      | अन्तरेण             | .बारे में, बिना |
| अचिराद              | शीव्र                | धन्तरा              | विना, बीच में   |
| अविरेण              |                      | भन्तरे .            | बीच में         |
| श्रजसम्<br>श्रन्तर् | निरन्तर              | श्रम्यच्य           | श्रीर           |
| भवः<br>भवः          | श्रन्दर<br>इसलिए     | ग्रन्थत्र           | दूसरी जगह       |
| <b>भ</b> तीव        |                      | . <b>ध</b> न्यया    | दूसरी तरह       |
| चत्र                | <b>ब</b> हुत<br>यहाँ | श्रमितः             | ं चारों ओर पास  |
| श्रथ                | तव, फिर              | श्रभी इणम्          | निरन्तर         |
| <b>अयक्रिम्</b>     | हाँ, तो क्या         | श्रवीक              | पहले            |
| <b>अयः</b>          | मान ं                | शलम्                | बस, पर्याप्त    |
| अधः }               |                      | <b>अ</b> सकृत्      | कई बार          |
| अधस्ताद 🕽           | भीचे                 | असम्प्रति           | श्चनुचित        |
| व्यवस्य             | भौर ं                | <b>च</b> साम्त्रतम् | श्चनुचित        |
| •                   |                      |                     |                 |

| <b>थारात्</b> | बूर्, समीप     | कुतः              | कहाँ से                      |
|---------------|----------------|-------------------|------------------------------|
| इतः           | यहाँ से ·      | कुत्र             | कहाँ                         |
| इतस्ततः       | इधर उधर        | <b>কু</b> त्रचित् | कहीं                         |
| इति           | इस प्रकार      | कृतम्             | बस, हो गया                   |
| इत्थम्        | इस प्रकार      | केबलम             | क्रेवल                       |
| इदानीम्       | इस समय         | 新                 | कहाँ                         |
| इह            | यहाँ           | क्षचित्           | कहीं                         |
| ईपत्          | कुछ, थोड़ा     | सलु               | निश्चय करके                  |
| उच्चैः        | ऊचे            | चिरम्             | देर तक                       |
| <b>डमयतः</b>  | दोनों श्रोर    | <b>जा</b> तु      | कमी भी                       |
| ऋतम्          | सव             | झटिति             | शीघ्र                        |
| ऋते           | विना           | तत्               | इसलिए                        |
| एकत्र         | एक जगह         | ततः               | फिर                          |
| एकदा          | एक बार         | বঙ্গ              | वहाँ                         |
| एकथा          | एक प्रकार      | तदा               | तब                           |
| एकपदे         | एक साथ         | तदानीम्           | त <b>र</b><br>उस त <b>रह</b> |
| एतहि          | छन             | तया               | उत्त तर <b>्</b><br>जैसे     |
| एव            | ही             | तयाहि             |                              |
| एवम्          | इस तरह         | तस्मात्           | इसलिए                        |
| करिचत्        | क्या १         | तर्हि             | तव, तो                       |
| कच्चन्        | क्या ?         | तिरः              | तिछॅ                         |
| क्यम्         | बैसे ?         | तिर्यक्           | নিউ                          |
| क्यधन         | किसी प्रकार    | त्रणीम्           | चुपचाप                       |
| क्यश्चित्     | किसी प्रकार    | दिवा              | दिन में                      |
| कदा           | दुव            | दिष्टचा           | सौभाग्य से                   |
| कदाचित्       | कभी, शायद      | दूरम्             | रूर<br>रात की                |
| कदापि         | कभी            | दोषा              | शीघ्र, फौरन                  |
| कदापि न       | कमी नहीं       | द्राक्            |                              |
| किम           | श्रीर          | घुरम्             | निध्य ही<br>रात की           |
| किन्तु        | लेकिन          | नक्तम्            |                              |
| किम्          | क्या ? क्यों ? | न                 | नहीं                         |
| किसुत         | भ्यौर कितना ?  | न बरम्            | परन्तु                       |
| किम्बा        | या             | नाना              | हर प्रकार से                 |
| क्लि          | सचमुच          | नाम               | नाम बाला, नामक               |
|               |                |                   |                              |

## अनुवाद-रत्नाकर

| निकथ              | निकट              | Great          |                  |
|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| न <del>ीचैः</del> | ग <del>ी</del> चे | सिच्या         | स्ट              |
| नूनम्             | निश्चित           | मुधा           | वेकार            |
| नो<br>नो          |                   | गुहुः          | वारःवार          |
|                   | नहीं              | <b>स्वा</b>    | झूठ, बेकार       |
| परम्              | फिर, परन्तु       | यत्            | जो, क्योंकि      |
| परमः              | परसों             | यतः            | क्योंकि          |
| परितः             | चारों ग्रोर       | यत्र           | जहाँ             |
| परेबुः            | दूसरे दिन (क्ल )  | यथा            | जैसे             |
| पर्याप्तम्        | काफी              | यथा तथा        | जैसे-तैसे        |
| प्यात्            | पीछे              | यथा यथा        | जैसे-जैसे        |
| पुनः              | फिर               | यदा            | जब               |
| पुरतः ]           |                   | यावतः          | সৰ বন্ধ          |
| पुरः }            | भ्रागे 🤃          | युगपत्         | साय, इकबारगी     |
| 9ुरस्तात् 🕽       |                   | विना           | बिना             |
| पुरा              | पहले              | वृया           | बेकार            |
| पूर्वेद्युः       | पहले दिन ( कल )   | वै             | निश्चय           |
| पृथक्             | श्रलग-श्रलग       | शनैः           | धीरे-धीरे        |
| प्रका <b>मम्</b>  | यथेष्ट, बहुत      | रनः            | कल (आनेवाला दिन) |
| प्रतिदिनम्        | हर रोज            | शस्वत्         | सदा              |
| प्रत्युत          | <b>उ</b> त्तरे,   | सर्वया         | सब प्रकार से     |
| प्रसह्य           | जबर्दस्ती         | सर्वदा         | सबदिन            |
| प्राक्            | पहले              | सह             | साय              |
| <b>प्रातः</b>     | सबेरे             | सहसा           | इकवारगी          |
| प्राय <u>ः</u>    | श्रक्सर           | सहितम्         | साथ              |
| प्रेत्य           | गरकर, दूसरी       | साक्रम्        | साथ              |
|                   | दुनियाँ में       | <b>सुकृ</b> त् | एकबार            |
| बलात्             | जबर्दस्ती         | सततम्          | बराबर, सम्रदिन   |
| गहिः              | <b>बाहर</b>       | सदा            | हमेशा            |
| बहुधा             | बहुत प्रकार से    | सद्यः          | तुरन्त, शीघ्र    |
| भूयः              | फिर-फिर अधिक      | समन्तात्       | चारों श्रोर      |
| भृशम्             | बार-बार, अधिका-   | समम्           | वरावर-वरावर      |
|                   | धिक               | •              | निकट             |
| Tale.             |                   | समया           |                  |
| मनाक्<br>भियः     | योदा              | समीपे, समीपम्  | निकट             |
| 1 44.             | परस्पर            | समीचीनम्       | ठीक              |

| सम्प्रति | इस समय, श्रमी | सुष्टु   | भ्रच्छी तरह      |
|----------|---------------|----------|------------------|
| सम्मुखम् | सामने         | स्वस्ति  | <b>आशीर्वाद</b>  |
| सम्यक्   | मली प्रकार    | स्वयम्   | अपने आप          |
| सर्वतः   | चारों श्रोर   | हि       | <b>इ</b> सलिए    |
| सर्वत्र  | सब कही        | साक्षात् | आँखों के सामने   |
| साम्अतम् | श्रब, उचित    | सार्घम्  | साव              |
| सायम्    | शाम को        | द्धाः    | कल (बीता हुआदिन) |

#### समुच्चयबोधक शब्द

अय, अयो, अय च-तब (वाक्य के बादि में बाते हैं।)

तु-तो ( वाक्य के आदि में नहीं आता । )

किन्तु, परन्तु, परव — लेकिन

वा—या (इसका प्रयोग प्रत्येक शब्द के उपरान्त भ्रयका दोनों के उपरान्त होता है।)

अथवा - या ( वा की तरह प्रयुक्त होता है।)

च—श्रौर प्रत्येक राज्य के उपरान्त श्रथना दोनों के उपरान्त होता है। स्था रामो श्यामक्ष, रामक्ष श्यामक्ष।)

चेत् , यदि - यदि, अगर ( वाक्य के आदि में नहीं प्रयुक्त होता। )

नोचेत्--नहीं तो।

यदि, तर्हि = यदि, तो

तत्—इसलिए

हि-क्योंकि

यावत्-तावत्-जब तक तब तक

यदा-तदा--जब-तव

इति-वाक्य के अन्त में समाप्तिसूचक

#### मनोविकार सुचक अध्यय

इनका बाक्य से कोई सम्बन्ध नहीं रहता।

इन्त - हर्षस्चक, खेदस्चक ।

थाः, हुम् , हम्-कोधस्चक ।

हा, हा हा, इन्त-शोकस्चक ।

वत-द्यास्चक, खेदसूचक।

किम् , धिक्-धिक्कार स्चक ।

आह, अवि, अवे, भो:-आदर सहित बुलाने के लिए काम में आते हैं।

श्चरे, रे, रे रे-श्ववज्ञा से बुलाने में।

ब्रहो, ही-विस्मयस्वकः।

#### प्रकीर्णंक अन्यय

कई तिद्धत-प्रत्ययान्त, कई कृदन्त तथा कुछ समासान्त शब्द श्रव्यय होते हैं। उन्हें प्रकीर्णक श्रव्यय कहते हैं।

तिहतां वे—तिसल् प्रत्ययान्त, त्रल्-प्रत्ययान्त, दा-प्रत्ययान्त, दानीम् प्रत्ययान्त, व्रान्तम् प्रत्ययान्त, व्रान्तम् प्रत्ययान्त, व्रान्तम् प्रत्ययान्त, व्रान्तम्, किंह्, यिः, तिः, स्वः से लेकर उत्तरेषुः तक (१।३।२२), थाल् प्रत्ययान्त, विक् व्यौर कालवाचक पुरः, पश्चात् , उत्तरा, उत्तरेण श्रादि , धा प्रत्ययान्त (एकधा श्रादि ), शस् प्रत्ययान्त (बहुशः, श्राल्यशः श्रादि ), चित्र- प्रत्ययान्त (मस्मीभूष, श्राक्लीभूय श्रादि ), साति प्रत्ययान्त (श्राग्निसात् , त्रह्मसात् श्रादि ), कृत्वसुन्-प्रत्ययान्त (हिक्कत्वः, त्रिकृतवः) तथा इसके श्रर्थ में श्राने वाले (हिः, त्रिः)

कृदन्तीं में —म् में अन्त होने वाले, यथा — णमुल्-प्रत्ययान्त (स्मारं स्मारम् आदि), तुमुन् प्रत्ययान्त (गन्तुम्) तथा ए, ऐ, ओ, औ में अन्त होने वाले, यथा गन्तुम्, जीव से, पिषध्ये तथा करवा ( श्रोर क्त्वार्थ ल्यप्), तो सुन् और क्रुमुन् प्रत्ययों में अन्त होने वाले शब्द; यथा —कृत्वा, उदेतोः, विस्पः। अव्ययीभाव समास — अधिहरि, यथाशिक इत्यादि।

#### अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग

(१) अथ :--इसका अयोग निम्नलिखित अर्थों में किया जाता है।

( अ ) मंगल के लिए: — अथातो ब्रह्मिक्तासा ( अब इसके आगे ब्रह्म के विषय में विचार।)

(व) किसी वक्तव्य या कथन के प्रारम्भ में —श्रथेदमारभ्यते द्वितीयं तन्त्रम्

( अब दूसरा तन्त्र प्रारम्भ होता है।)

- (स) बाद, अनन्तर, पीछे के अर्थ में अय प्रजानामधिपः प्रभाते बनाय धेर्नुं. मुमोच (इसके बाद राजा ने प्रातःकाल गाय को बन जाने के लिए छोड़ दिया।)
  - (द) यदि के अर्थ में -अथ आप्रहश्चेदावेदयामि (यदि आप्रह है तो कहता हुँ।)
  - (य) प्रश्न पूछने में अथ शक्तोऽसि तत्र गन्तुम् (क्या वहाँ जाश्रोगे १)
- (र) 'और' तथा 'भी' अर्थ में भीमोऽथार्जुन (भोम और अर्जुन), गणितमय कलां कौशिकाम् (गणित और कौशिको कला भी।)
- ( क्र ) 'साकल्य' और 'पूर्णता' अर्थ में अय धर्मे व्याख्यास्यामः ( हम पूरा-पूरा धर्म-वर्णन करेंगे । )
- ( व ) सन्देह और अनिश्वय में —शब्दो नित्योऽयानित्यः ( शब्द नित्य है या अनित्य । )

१. तदितस्रासर्वे विभक्तिः ।१।१।३८।

रं. कृत्मेजन्तः ।१।१।३९।

३. क्त्वातोष्ठतोष्ठन् कष्ठनः ।१।१।४०।

४. अन्ययीभावस्य ।१।१।४१।

- (२) अथिकम् 'हां,' 'ऐसा हो,' 'क्या' इन अयाँ में प्रयुक्त होता है। यथा— शकारः - चेट प्रवहणमागतम् (क्या गाड़ी आ गई।) मृत्यः — अथि किम् (हां।)
- (३) अथवा—'वा', 'या', 'ऐसा क्यों' इन अयों में विभाजक की तरह या पूर्व के कयन में परिवर्तन या संशोधन के लिए प्रयुक्त होता है। यथा—दीयें कि न सहस्र-धाहमयबा रामेण कि तुम्करम् (मैं हजारों दुकड़ों में क्यों नहीं फट जाती अथवा राम के द्वारा किस काम का किया जाना कठिन है।)

श्रायक्षा ममेरं कर्त्तव्यमिदमधुना (ऐसा क्यों यह तो स्वयं मेरा इस समय कर्तव्य है)

(४) श्रिप-यह श्रव्यय निम्नलिखित श्रयों में प्रयुक्त होता है :--

( अ ) यदापि, चाहे - सेवितोऽपि महाजनैः ( यदापि बहे छोगों से सेवित हुआ।)

(व) भी, और—अपि सिज अपि स्तुहि (पटायो भी और स्तुति भी करो।) आपदामापतन्तीनां हितोऽप्यायाति हेतुताम् (हितेच्छु भी आने वाली आपत्तियों का कारण वन जाता है।)

(स) सम्भावना - अपि स बुद्धवा महाराक्तिराहिनमपि तं वयेत् (सम्भव है

उस महाराकिशाली की भी प्रपनी बुद्धि से जीत ले।)

( द ) प्रश्न पूछने में — अप्येतत्तपोधनम् ( क्या यह तपोवन है ।)

( य ) आशा, प्रतीक्षा — अपि उत्तरेत् स इमामिनपरीक्षाम् ( आशा है इस अपिन परीक्षा में वह उत्तीर्ण हो जाय । )

(र) सन्देह, अनिरचय — अपि रयामः आगती भवेत (हो सकता है, रयाम आ

गया हो।)

( प्र ) श्रधिकृत्य — बारे में — श्रय कतमं पुनर्श्वतुमधिकृत्य गास्यामि ( किस श्रद्ध के नारे में गार्ज ? ) कतमं पुननिषयमधिकृत्य वरिष्यामि (किस विषय के सम्बन्ध में कहूँ।)

(६) उद्दिश्य-धारे में, तरफ्-स्वपुर मुद्दिश्य प्रतस्थे (बह अपने नगर की ओर चल पदा.।) किसुद्दिश्यामी ऋषयो मत्सकाक्षशं प्रेषिताः स्युः (किस उद्देश्य से ये ऋषि मेरे पास भेजे गए होंगे।)

(७) अकस्मात् - अचानक - सः अकस्मात् पतितः (वह अचनानक गिर गया।

(८) अप्रतः, अप्र—आगे, पहले—दुधः तवाप्रत एव पलायितः ( दुष्ट तेरे सामने ही से श्रयवा पहले ही भाग गया । )

(९) अविराद-तुरंत-स अविरादेव गमिष्यति (वह तुरंत ही जायगा )

(१०) द्यतः — इसीलिए — त्वमतीवराठः श्रतस्त्वां निस्सारयाभि (त् श्रस्यन्त शर है इसलिए तुक्षे निकाल रहा हूँ।)

(११) अये -- आरचर्य -- अये भगवत्यक्रमती (श्रो हो, यह तो पूज्य अक्न्धती जी है।)-- खेद, भय-- अये महत बुःखमापतितम् (हा बदा बुःख आ पदा 🗠)

- ( १२ ) ऋहह इसका प्रयोग निम्निखिलित मावों में किया जाता है :---
- ( अ ) हर्ष, आश्चर्य अथवा विस्सय—अहह महतां निःसोमानः चरित्र विभूतयः ( ओ हो, महापुरुषों के चरित्र की विभूति असीमित होती है । )
- ( ब ) शोक अथवा बलवती वेदना—अहह दारुणो बज़निर्घातः ( हा कप्ट, यह तो महामयंकर बज़ प्रहार है। ) अहह कप्टमपंडितता विषेः ( हाय रे ब्रह्मा की मूर्खता। )
- (१३) खहो यह सम्बोधन का शब्द है। श्रया श्रहो राजानः ऐ राजाओ। इसका प्रयोग निम्नलिखित श्रयों में किया जाता है: —

हर्ष अथवा विषादस्चक 'आ हा' या' 'क्या ही' के अर्थ में — आहो मधुरमासां कन्यकानाम् दर्शनम् ( आहा, इन कन्याओं का दर्शन क्या ही सुखकर है।) आहो सर्वा-स्वबस्थास्वनवद्यता रूपस्य ( आहा, हरदशा में सौन्दर्य की अनिन्द्यता।) आहो विपादः ( आहो, अवस्था का यह परिवर्तन।)

- (१४) आः—इसका प्रयोग निम्नलिखित भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है:—
  - ( अ ) हर्ष-आः स्वयं मृतोऽसि ( श्रहा ! श्राप ही तू मरगया । )
  - ( ब ) दुःख--आः शीतम् ( श्रो हो कैसा जाड़ा है । )
- (स) क्रोध—आः नाधुनापि त्वं त्यक्तवान् स्वस्य शास्त्रम् (श्रोः अव तक तू ने अपनी शठता नहीं छोड़ी।)
- (१५) स्राम्—स्वीकारः हां—स्रां तत्र गत्वा मया इदमानीतम् (हां, वहां जाकर मैं यह लाया।)

अतीत घटना को स्मरण करने में — किं नाम इंडकेयम् — ( सर्वतो विलोक्य ) — आम् ( क्या सच मुच यह इंडकारण्य है। ( चारों और देखकर ) हाँ हाँ ( अब मुझे स्मरण आ रहा है। )

- ( १६ ) इति—यह निम्नलिखित ऋर्यों में प्रयुक्त होता है :--
- ( अ ) यह—राम इति नाम कृतवान् ( राम यह नाम रखा )
- ( न ) इसी से, इसलिए—ब्राह्मणोऽसीति प्रणमामि ( ब्राह्मण हो, इसलिए प्रणाम करता हूँ । )
- (स) इस प्रकार इति बुवाणां तां दृष्ट्वा (इस प्रकार बोल्स्ती हुई उसको देखकर)
- (द) इस प्रकार से--रामाभिधानी बालकः इत्युवाच (राम नामक बालक ने इस प्रकार कहा।)
- ्र (य) इस कारण से दरिह इति सदयनीयः (दरिह होने के कारण दया का पात्र है।)
  - ( र ) समाप्ति इति प्रथमोऽष्यायः ( पहला ऋष्याय समाप्त हुआ । )
  - ( १७ ) इब-यह निम्नलिखित अर्थों में प्रयुक्त होता है :--

- ( अ ) उपमा देने में चैनतेय इव विनतानन्दजननः ( वह वैनतेय के समान या जो कि विनता को सुख देते थे।
- ( च ) योदा सा, कुछ कुछ—कहार इवायम् ( वह योदा थोदा ( कुछ कुछ ) चितकवरा है । )
- (स) मानों मृगानुसारिणंपिनािकनिमव पश्यामि (मानो मृग का अनुसरण करने वाले पिनाकी की देख रहा हूँ।)
- (द) सम्भवतः, बस्तुतः परायतः श्रीतेः कथिनव रसं वेसु पुरुषः (सम्भवतः पराधीन पुरुष कैसे सुखंका आनन्द जाने।)

किमिन हि मधुराणां मण्डनं नाक़तीनाम् ( वस्तुतः सुन्दर आकृति वालों के लिए कौन सी वस्तु खलक्षार नहीं बन जाती।)

(१८) उत - सन्देह, अनिश्वय-त्वं कार्री गमिष्यसि उत प्रयागम् (तू कार्रा) जायगा या प्रयाग ।)

कभी-कभी उत के स्थान पर उताही या आहोस्वित भी प्रयुक्त होता है। यथा— न जाने किमदं वल्कलानां सदशमुताहो जटानां समुचितं किं तपसोनुरूपमाहोस्वित् धर्मोपदेशांगमिदम् (मेरी समझ से नहीं आ रहा है कि यह तुम्हारे वल्कलबज़ों के लिए उचित है अथवा तुम्हारी जटाओं के योग्य है .....।)

( १९ ) एव-( अ ) ठीक-एवमेव ( ठीक ऐसा ही । )

( व ) वही - पुरुषः स एव ( वही पुरुष है । )

(स) केवल — सा तथ्यमेवामिहिता भवेन (शिव द्वारा उसकी सच्ची बात मात्र बतला दी गई।)

( द ) तःक्षण—उपस्थितयं कल्याणी नाम्नि कोर्तित एव यत् ( चूँकि वह श्री यहाँ है, श्रतएव जिसी क्षण ( ज्यो हो ) उसका नाम लिया गया । )

(२०) एवम्—साधारणतया 'एवम्' का ऋषं 'ऐसा' या 'इस प्रकार' होता है। इसका सम्बन्ध किसी पूर्व कथित वस्तु अथवा वाद में आने वाली वस्तु में होता है अथवा किसी कार्य को करने के लिए आदेश देने में यह शब्द प्रयुक्त होता है। यथा—

्वमुक्तः कर्पिजलः प्रत्थवादीत् ( मुझसे इस प्रकार कहे जाने पर कपिश्चल ने इत्तर दिया । )

'श्राच्छा' 'हां' 'ठीक है' इनका भी बीध कराने में यह प्रयुक्त होता है। यथा— एवमेतत् ( हाँ, यह ऐसा ही है।)

एवं क्रमः ( हाँ, हम लोग ऐसा करेंगे । )

(२९) क्रिवित् — इस अव्यय से बक्ता द्वारा व्यक्त की गई हुई किसी आशा का बोध होता है और -इसका अर्थ होता है "मैं आशा करता हूँ कि"। वस्तुतः यह प्रश्न-वाचक हुआ करता है। यथा -- शिवानि वस्तीर्थजलानि किचत् ( आप के तीर्थजल विध्नरहित ती हैं ? अर्थात् में आशा करता हुँ कि आपके तीर्थ जल विध्नरहित हैं।)

(२२) कामम् — यह बात ठीक है, यह मैं मानता हूँ — काम न तिष्ठति मदानन-

संमुखी सा ( यह ठांक है कि वह मेरे सामने नहीं ठहरती।)

अपनी इन्छा भर, यथेष्ट—कामं मृषा वदतु किन्तु न कार्य सिद्धिः ( अपनी इच्छा भर, यथेष्ट झूठ बोल हो किन्तु इससे कुछ काम सधने को नहीं।) भले ही—कामं सन्तु सहस्रशो नृपतयः ( भले ही हजारों राजा रहें।)

कामम् के साथ थाक्य में 'तु' या 'तथापि' अवश्य आता है।

(२३) किम्—(श्रा) प्रश्न करने में — तन्नेव किं न चपले प्रलयं गतासि (ऐ. चपल देवि, तू उसी स्थान पर नष्ट क्यों नहीं हो गई।)

( भ ) खराब, कुत्सित अर्थ में —स कि सखा साधु न शास्ति योऽधिपम् ( जो स्वामी को उचित राय नहीं देता वह क्या मित्र है अर्थात् वह द्वरा मित्र हैं।)

(स) 'कि '' या' अर्थ में ज्ञायतां किमेतदारण्यकं प्राम्यं वेति (इसका पता लगा लिया जाय कि वह पशु जंगली है या पालत्।

(२४) 'किसु-( ख्र) 'क्या कहना है' अर्थ में —एकैकमप्यनर्थाय किसु यत्र चतु-ष्ट्यम्—(एक भी अनर्थकारी है, जहाँ चारों हों वहाँ तो कहना ही क्या है।)

(ब) सन्देह—किमु विष विसर्दः किमु मदः (यह विष का प्रकार है या अत्यन्त

मद । )
(२५) कृते — लिए — परोपकारस्य कृते जीवनमिप त्यजेत् (परोपकार के लिए
जीवन को दे देना चाहिए । )

(२६) किल ( अ ) 'निश्चय ही' अर्थ में — अर्हति किल कितव उपद्रवम् ( निश्चय

ही इस शठ का उपद्रव होना उचित है।)

(ब) 'कहते हैं', 'लोग कहते हैं' अर्थ में — बभूव योगी किल कार्तवीर्थः (लोग कहते हैं कि कार्तवीर्थ नामक एक योगी या)।

(स) नकलो काम को दोतित करने के लिए-प्रसह्य सिंहः किल तां चकर्ष (एक

नक्ली सिंह ने उसे जुब्देस्ती खींच लिया।)

(द) आशा पकट करने के लिए पार्यः किल विजेध्यति कुरून (मैं आशा करता हूँ कि पार्य कुक्जों को जीत लेगा।)

( २७ ) खलु — इसका प्रयोग निम्नलिखित अर्थों में किया जाता है : —

(अ) वस्तुतः, निश्चय ही — मार्गे पदानि खलु ते विषयीमवन्ति (सचमुच तेरे कदम रास्ते में अंट शण्ट पढ़ते हैं।)

( ब ) प्रार्थनासूचक शब्द के तौर प्र-न खलु न खलु बाणः सिन्नपात्योऽय-

मस्मिन् ( इसके ऊपर बाण न छोड़ा जाय।)

(स) शिष्टतापूर्ण तथा मृदुलतापूर्ण प्रश्न करने में—न खलु तामभिक्कुदो गुढ़-(मैं जानना चाहता हूँ कि क्या गुढ़ जी उससे कुद हो गए ?)

- (द) निषेधार्यक क्लान्त राब्दों के साथ—निर्धारितेऽयें लेखेन खलूक्ला खलु वाचिकम् (जब कोई मामला पत्र द्वारा निर्णीत किया जाता हो तो मौखिक सन्देश मत जोड़ दो प्रर्थात मौखिक सन्देश कहना आवश्यक है।)
- (य) कारण न विदीयें कठिनाः खलु क्रियः (में दुकडे-दुकडे नहीं हो जाती हूँ क्योंकि क्रियाँ कठोर होती हैं।)

कमी-कमी यह केवल वाक्यालंकार के तौर पर प्रयुक्त होता है।

(२८) क्षणात् — क्षण भर में, जल्द — क्षणादूष्ये न जानामि विधाता किं करि-ष्यति (क्षण भर में न मालूम विधाता क्या करेगा।)

स क्षणात् मृतः ( वह जल मर गया । )

- ( २९ ) अणम् योद्धी देर क्षणं तिष्ठ ( थोद्धी देर ठहर । )
- (२०) च यह संयोजक समुच्चयबोधक अव्यय है और शब्दों अथवा वक्तव्यों को जोड़ता है। यह कभो-भी वाक्य के आदि में नहीं आता है। वाक्य के आदि में रखने के अतिरिक्त 'च' को कहीं भी रखा जा सकता है। यथा — काकोऽ-प्युड्डीय वृक्षमारूढः मन्यरख जर्ल प्रविष्टः (कौआ भी उड़कर पेड़ पर चढ़ गया और मन्यर पानी में घुस गया।)
- (अ) जब 'च' 'न' के साथ प्रयुक्त होता है, तब उसका अर्थ 'न तो' या 'न' होता है। यथा—न च न परिचितो न चाप्यगम्यः (न तो वह अप्रसिद्ध ही है, न अगम्य ही है।)
- (व) कभी-कभी 'च' तथापि, परन्तु श्रादि के श्रर्थ में विरोधात्मक माव लेकर प्रयुक्त होता है। यथा — शान्तमिदमाश्रमपदं स्फुरति च बाहुः (यह आश्रम तो शान्त है, तथापि मेरी भुजा फड़क रही है।)
- (स) कुछ स्थलों पर इसका अर्थ 'सचमुच', 'बस्तुतः' होता है। श्या—अतीतः पंथानं तव च महिमा वाङ्मनसयोः (आप की महिमा वस्तुतः वाणी और मन के मार्ग से परे है।)
- (द) कभी-कभी 'शर्त' सूचित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यथा— जीवितं चेच्छसे मूढ हेर्तुं मे गदतः श्र्णु अर्थात् जीवितिमच्छसे चेत् ।
- (य) यह वाक्यालङ्कार की तरह श्रयवा रहीक का पाद पूरा करने के लिए भी श्राता है—भीमः पार्थस्तथैन च।
- (र) अन्वाचय (किसी आश्रित घटना या इतिवृत्त को किसी प्रधान घटना या इतिवृत्त के साथ जोड़ना), समाहार (सामृहिक ऐक्य), इतरेतर (पारस्परिक सम्बन्ध), समुख्यय (समृह) के अर्थ में भी 'च' प्रयोग में लाया जाता है। यथा—

अन्वाचय-भिक्षामट गां चानय ( मोख माँगने जाओ और गाय लेते आना )। समाहार-पाणी च पादौ च पाणिपादम् ( हाय-पैर को समष्टि )। इतरेतर-रामथ छत्त्मणथ रामलक्मणौ।

समुच्चय-पचित च पठित च।

- ( ल ) दो घटनाओं का साथ होना अथवा अधिलम्ब से होना सूचित करने के लिए 'च' प्रयुक्त होता है। यथा—ते च प्रायुक्दन्वन्तं बुबुधे चादिपूरुषः ( ज्यों ही लोग समुद्र पर पहुँचे त्यों ही आदि पुरुष ( विष्णु ) जाग पड़े। )
- (३१) चिरम्, चिरेण—दोर्घकाल से, तक—चिरं खलु गतः मैत्रेयः (मैत्रेय बहुत पहले जा चुका है।)
- (३२) जातु—एकदम से, सम्मवतः, कदाचित् , कभी, शायद न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति (विषयों के उपभोग से कामनायें कभी पूरी नहीं होतीं ।)

न जातु तेन जाते न ( सम्भवतः उसके जन्म लेने सं क्या लान ? )

न जातु बाला लभते स्म निर्शृतिम् (उस कुमारी ने जरा भी सुख न भोगा) पाणिनि के कथनानुसार जातु का प्रयोग नहीं मानना के अर्थ में विधिलिङ् के साथ किया जाता है। यथा—

जातु यत्त्वादशो हरिं निन्देच मर्थयामि (मैं नहीं मानता कि आप का सा व्यक्ति हरि की निन्दा करेगा)।

- (३३) तद्—सर्दनाम तथा कियाविशेषण श्रव्यय भी है। कियाविशेषण की दशा में इसके निम्नलिखित श्रर्थ हैं:—
- ( द्य ) इस कारण से, इसिकए राजपुत्रा वयं, तिह्रप्रहं श्रीतुं नः कुत्हरूमस्ति ( हम लोग राजपुत्र हैं, इसिकिए, हमें संप्राम के विषय में सुनने की इच्छा है। )
- (व) तो, उस दशा में तदेहि विमर्दक्षमां भूमिमवतरावः (तो श्राश्रो, युद्ध के लिए उपयुक्त किसी स्थान पर चर्छे।)
- (३४) ततः—(अ) तब, इसके बाद, बाद में, वहां सें—ततो लोभाकृष्टंन केनचित् पान्थेनालोचित्म (बाद में लोभाभिभृत किसो पथिक ने सोचा।)

ततः प्रतिनिद्दत्य श्रत्र स्थास्यामि ( वहाँ से छौटकर यहाँ ठहरूँगा । )

- ( ब ) इस कारण से, इसलिए, फलस्वरूप—नाराधितो यदि हरिस्तपसा ततः किस् ( यदि भगवान् की आराधना नहीं की तो तप से क्या लाभ १ )
- (स) उसके परे, आगे, इसके आतिरिक्त—ततः परती निर्मानुषमरण्यम् (उसके परे एक निर्जन वन है।)

ततः परं किं वक्तव्यम् ( इसके श्रतिरिक्त श्रौर क्या कहना है ? )

- (२५) ततस्ततः फिर इसके आगे, कहते चिलए, आगे कहिए राक्षसः -उसयोरप्यस्थाने प्रयत्नः । ततस्ततः (राक्षस-दोनों का प्रयत्न अनुचित था, अच्छा तो आगे क्या हुआ, कहते चिलए।)
  - (३६) तया इसका प्रयोग निम्नलिखित अयों में होता है-

- ( च ) इस प्रकार, वंसा ही तथा मां वंचियत्वा ( इस प्रकार मुझे घोखा देकर । ) स्तस्तथा करोति ( सारिय वैसा ही करता है । )
- ( ब ) और भी, इसी प्रकार से यह भी—श्रनागतिबधाता च प्रत्युत्पन्नमितस्तया ( जो भविष्य के लिए व्यवस्था करता है और भी जो प्रत्युत्पन्न मित होता है । )
- (स) हाँ, ऐसा ही हो, इसी प्रकार होगा—तथेति निष्कान्ता (ऐसा कहती हुई निकल गई।)
- ( द ) इतने निष्धयपूर्वक जितने यथाहमन्यं न चिंतये तथायं पततां परायुः ( जितना यह निष्धय है ( सत्य है ) कि मैं किसी भी दूसरे पुरुष के बारे में नहीं सोचता हूँ उतने ही निरचयपूर्वक यह घटना भी घटे कि वह व्यक्ति मर जाय । )

(३७) तथाहि—क्योंकि, देखिए, कहा है—धर्मशास्त्रेऽपि एतदुक्तम् , तथाहि (धर्मशास्त्रे ऐसा कहा है, देखिए।)

- ( ३८ ) तावत् निम्नोक श्रयों में इसका प्रयोग होता है :---
- (अ) पहिले, कुछ करने के पहिले प्रिये इतस्तावदागम्यताम् (मेरी प्यारी पहिले इघर तो आओ।)

आहादगस्य तावरचन्द्रकरथन्द्रकान्तमिय—( पहिले तो मुझे प्रसन्न करो जैसे चन्द्रमा की किरण चन्द्रकान्तमणि को प्रसन्न करती है।)

- (व) रही बात, इसी बीच में, तब तक सबे ह्यर प्रतिबन्धो भव। आई ताबत् स्वामिनश्वित्तवृत्तिमनुवर्तित्वे (मित्र विरोध करने में दढ़ बने रही, रही बात मेरी, में तो अपने स्वामी की इच्छा के अनुसार भाचरण कहेंगा।)
  - (स) अमी-गच्छ तावत् (अभी जाखो।)
  - (द) बस्तुतः—त्वमेव तावत् प्रथमो राजद्रोही (तू ही पहिला राजद्रोही है।)
- (य) रही, विषय में एवं कृते तब तावत् प्राणयात्रा क्लेरां विना भविष्यति (रही बात तुम्हारी, सो ऐसा हो जाने पर, तुम्हारी जीविका बिना किसी कष्ट के ही जाया करेगी।)
- (३९) तु—परन्तु, इसके विरद्ध—स सर्वेषां धुखानां प्रायोऽन्तं ययौ, एकं तु धुत-मुखदर्शनमुखं न लेमे (वह सभी मुखं को पूर्ण रूप से भोगता था, परन्तु उसने (पुत्रमुख-दर्शन का मुख कभी भी नहीं भोगा।)
- ( व ) और अब, अब तो—एकदा तु नातिब्रोदिते सहस्रमरीचिमास्तिन प्रतिहारी समुपस्त्यात्रवीत् ( अब, एक बार, जब सहस्रकिरणधारी भगवान स्येदेव बहुत ऊँचे नहीं चढ़े थे, कि इतने में ही द्वारपाल ने समीप आकर कहा।)

श्रवनिपतिस्तु तामनिमेषलोचनो ददर्श (महाराज तो उसकी तरफ टकटको समाकर देखने कमे । )

(स) कभी कभी विभिन्नता या उत्तमतर गुण स्चित करता है। यथा-

मृष्टं पयो मृष्टतरं तु दुग्धम् ( पानी निर्मल होता है, परन्तु दूध और भी निर्मल होता है।)

(द) कभी कभी बल देने के लिए भी प्रयुक्त होता है। यथा— भीमस्तु पाण्डवानां रौद्रः (भोम पाण्डवों में सब से भयंकर हैं।)

( ४० ) तूष्णीम्--चुप--तूष्णीं भव ( चुप रहो )।

( ४१ ) दिवा-दिन में-दिवा मा स्वाप्तीः ( दिन में मत सीख्री : )

(४२) दिष्टचा—हर्ष की बात है, मैं प्रसन्न हुँ, सौभाग्य की बात है, भगवान् को धन्यबाद है—दिष्टचा प्रतिहतं दुर्जातम् (हर्ष की बात है कि टल गया।)

दिष्ट्याकीपव्याजेन देव्यापरित्रातीभवान ( मगवान की धन्यवाद है कि आप महारानी द्वारा क्रोध के बहाने बचा लिए गए । )

महाराना द्वारा काथ के बहान बचा । उट्ट गए । )
प्रायः दिष्ट्या दृष् धातु के साथ आता है । दिष्टया दृष् का अर्थ है – बधाई देना ।
यथा — दिष्ट्या महाराजो विजयेन वर्षते (में श्रीमान को आप की विजय पर वधाई
देता हूँ ) दिष्ट्या मुंहद्बुद्ध्या विषतोऽसि (आपके मित्र मूर्च्छा से उठकर होश में
आए, इस पर मैं आपको बधाई देता हूँ ।)

( ४३ ) न- नहीं-नेदमुक्तं मया ( मैंने यह नहीं कहा । )

(४४) नाम - निम्नोक अर्थों में प्रयुक्त होता है-

( ग्रा ) नामक के अर्थ में -- पुष्पपुरी नाम नगरी ( पुष्पपुरी नामक नगरी है । )

( ब ) वस्तुतः, निश्चय हो—विनीतवेषेण प्रषेष्टव्यानि तपोवनानि नाम ( अवश्य ही, आश्रमों में बहुत सीघा-सादा वस्त्र पहनकर घुसना चाहिए )

(स) बहाना करने के अर्थ में - कातीन्तिकी नाम भूत्वा ( ज्योतिषी का बहाना करके।)

(द) ग्रारचर्य - ग्रन्थो नाम पुस्तकं पठित ( ग्रन्था पुस्तक पड़ता है।)

(ंय) क्रोध—यमापि नाम दशाननस्य परैः परिभवः ( ऐं, क्या मुझ रावण की भी दूसरों से पराजय । )

(र) सन्भावना — अपि नाम कुलपतेरियमसवर्णक्षेत्रसम्भवा स्यात् (क्या शकुन्तला कुलपति कृष्व की स्रान्य वर्ण की स्री से पैदा हुई हो सकती है ?)

(४५) नतु--निम्नलिखित अर्थों में प्रयुक्त होता है-

(अ) 'क्या वस्तुतः यह बात नहीं है कि, अवश्य ही यह ऐसी ही बात है— यदाऽमे—भाविनी शिष्योपदेशं मिलनयति तदाचार्यस्य दोषो नन्तु (जब मन्दबुदि शिष्या उपदेश को नष्ट कर देती है तो क्या वस्तुतः आचार्य का दोष नहीं ?

(व) सम्बोधन करने में -- ननु मूर्खाः कि कुरुत (रे मूर्खों क्या करती हो ?)

(स) 'प्रार्थना करता हूँ', 'कृपया' अयों में—नजु मां प्रापय पत्युरन्तिकम् (कृपया मुझे (मेरे) पतिदेव के पास पहुँचा दीजिए।)

(द) प्रश्न करने में - नजु समाप्तकृत्यो गौतमः (क्या गौतम ने अपना कार्य समाप्त कर दिया।)

- (य) तार्किक शास्त्रों में आपित अथवा विरोधी सिद्धान्त उपस्थित करने में नजु एकाधिक हरेज्ज्येष्ठः इति वचनेन विषमो विभागः दशित इति ( अब यह आपित की जा सकती है कि ज्येष्ठ पुत्र को दो भाग मिलना चाहिए इस वचन से पैतृक सम्पत्ति का विभाग विषम है।)
- (४६) नितराम्—श्रात्यन्त—नितरामसौ निर्वोधः दरिद्रश्च (यह ग्रात्यन्त दरिद्र स्वौर मूर्ख है।)
- (४७) तु—( श्र ) प्रश्न करने में प्रयुक्त होता है और सन्देह श्रयवा श्रनिश्वय स्चित करता है। यथा — स्वप्नो तु माया तु मतिश्रमो तु (क्या वह स्वप्न या श्रयवा मस्तिष्क का पागळपन ?)
  - ( ब ) "सम्भवतः" "वस्तुतः" अर्थो को धोतित करता है। यथा -

कि न्वेतत स्यात किमन्यदितोऽयवा (यह सम्भवत क्या हो सकता है ? अथवा इसके अतिरिक्त अन्य दूसरा क्या हो सकता है ? )

कर्यं न गुणवद् निन्देयं कलत्रम् ( सचमुच में गुणवती स्त्री केंसे पाऊ ? )

(४८) नूनम्-निम्नोक अर्थों में प्रयुक्त होता है।---

निश्चय ही, वस्तुतः, अवस्य ही—स नूनं तब पाशांश्कुत्स्यति (वह अवस्य ही कुम्हारे जालों को काट देगा । )

अवापि नूनं हरकोपनिहस्त्विय ज्वलित (निश्चय हो हर की क्रोधाग्नि तुममें आज भी जल रही है।)

- ( ४९ ) पुनः फिर-पुनः जलं पातुमिच्छति ( फिर पानी पीना चाहता है । )
- (व) किन्तु, इसके प्रतिकृत इमानि मधुराणि फलानि, इदं गुस्तादु भोजनम् मम पुनर्दुर्माग्यस्य रोगिणो भाग्ये किमिप नास्ति (ये भीठे फल हैं, यह गुस्तादु भोजन है किन्तु मुझ स्थमागे रोगी के माग्य में कुछ नहीं बदा है।)
- (स) 'पुनः पुनः' अकेल 'पुनः' की अपेक्षा अधिक बलशाली होता है। इसका अप है 'बार बार'। यथा—स्वपाठान पुनः पुनर्वाचय (अपने पाठाँ की बार बार पहाँ।)
- ( ५० ) पुरः, पुरस्ताद , पुरतः सामने नीरसतहरिह विलसति पुरतः ( स्का पेड् मामने है। )
- ( ४९ ) पुरा-पहले- आसीत् पुरा चन्द्रगुप्तो नाम राजा ( प्राचीन समय में चन्द्रगुप्त नामक राजा था। )
- (४२) प्राक् पहले, आगे, पूर्व दिशा--- प्रागुक्तमेतत् (यह पहले कहा जा चुका है।)
- ( ५३ ) प्रायः, प्रायेण—साधारणतया प्रायो सत्यास्त्यजन्ति प्रचिक्षतिविभवं स्वामिनं स्वमानाः ( स्वामी की सम्पत्ति नष्ट हो जाने पर साधारणतया उसकी सेवा करने वाले नौकर उसको त्याग देते हैं । )

प्रायणित रमणविरहेष्कं गनानां विनोदाः (प्रायः अपने प्रोमियों से वियोग हो जाने पर क्रियों के ये ही मनीरंजन हुआ करते हैं।)

( ४४ ) प्रत्य-परहोक, मरकर - प्रत्य च दुःखम् ( परलोक में भी दुःख है। )

(४५) बत - निम्निसिखत अर्थों में प्रयुक्त होता है:-

(आ) शोकं दुःख अथवा करणा प्रकट करने के लिए—आहो बत महत् पाप करने जा कर्ते ज्यवसिता वयम् (हाय, शोक की बात है कि हम लोग कैसा बढ़ा पाप करने जा रहे हैं।)

( व ) हुई अथवा आश्वर्य प्रकट करने के लिए—अहो बत महच्चित्रम् ( यहा !

वदा आवर्य है।)

( ५६ ) बलवत — बड़े जोरों से, अत्यन्त हो, ख्ब — शिव इन्द्रियक्षीमं बलवन्तिक-प्राह ( शिव जी ने बड़े जोरों से अपनी इन्द्रियों के क्षोम को दबाया । )

बलबदस्वस्थरारीरा राकुन्तला ( राकुन्तला की तबीयत बहुत ही खराब है। )

( ५७ ) मा-मत-मा प्रयच्छेश्वरे धनम् ( धनी को धन मत दो । )

(५८) मिच्या, मृषा—झूठ—मृषा वदति लोकोऽयं ताम्बूरूं मुखभूषणम् (लोग . झूठ कइते हैं कि मुख की शोमा पान है।)

( ९ ) सुहु:--(अ) प्रायः -- बाली सुहुः रोदिति ( बच्चा प्रायः रोया करता है । )

( च ) किसी समय, दूसरे समय, कभी कभी—मुहुर्श्वरयद्वीजा मुहुरिप बहुप्रापितफला ( एक समय तो उसके बीज लुप्त होते हुए मालूम पड़ते हैं, दूसरे समय वह बहुत से फल देती है।)

(६०) यत्—(अ) कि —त्वं किं कामोऽसि यदत्र प्रतिदिनमागच्छिसि (तू क्या

चाहता है कि प्रतिदिन यहाँ आता है।)

(ब) क्योंकि - प्रियमाचरितं लते त्वया मे यदियं पुनर्भया दृष्टा (ऐ लते, तुमने मेरी एक मलाई की है क्योंकि यह मेरे द्वारा एक बार फिर देख ली गई।)

(स) जो-तस्य मनसि किं वर्तते यदेवमनुचितं सर्वदा करोति ( उसके मन में

क्या है जो बराबर ऐसा अनुचित करता है।)

(६१) यतः जहां से, जिससे—यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी (जहां से यह पुरातन सृष्टि चली।)

( ब ) क्योंकि - यतोऽयं पुण्यकर्मणा धुरीणः हिरण्यको नाम मूर्षिकराजः ( क्योंकि

यह पुण्यात्माओं में अव्रगण्य हिरण्यक नामक मृषिकराज है।)

(६२) यत्सत्यम्—निश्चय ही, श्रवश्य ही, सच पूछिये तो - श्रमंगलाशंसयास्य वो वचनस्य यत्सत्यं कम्पितमिव मे इदयम् (तुम्हारे श्रमंगलस्चक वचन से, सब पूछिये तो मेरा इदयं कॉपता है।)

( ६३ ) यथा-निम्नलिखित अर्थों में प्रयुक्त होता है-

( अ ) जैसा-यया दिशति भवान् ( जैसी आपकी आज्ञा । )

- ( व ) तुल्य, समान—आसीदियं दशरयस्य गृहे यथा श्रीः ( यह दशरय के घर में छत्त्मी के समान थी। )
- (स) ताकि, जिसमें स्वं दर्शय तमाततायिनं यथा तं मार्यामि (त् उस आत-तायी को दिखला ताकि मैं उसको मारूँ।)
- (द) निम्नोक्त प्रकार से—यथानुश्रूयते (जैसा कि निम्नलिखित प्रकार से सुना जाता है।)
- ( १४ ) यथा-तथा ( अ ) जैसा वैसा— यथा वृक्षस्तथा फलम् ( जैसा वृक्ष वैसा फल । )
- ( ब ) इस प्रकार कि यदि वामनुमतं तथा वर्तेयां यथा तस्य राजपेंरनुकम्पनीया भवामि ( यदि आप इसका अनुमोदन करें तो इस प्रकार आचरण वहें कि मैं राजिंष जी की दया का पात्र बन जाऊ । )
- (स) चूँकि इसलिए- यथायं चलितमलयाचलशिलासंचयः प्रचण्डो नमस्वास्तथा तर्फयामि आसन्नीमृतः पक्षिराजः (चूकि मलयपर्वत पर स्थित प्रस्तर-समृह को हिला देने वाली यह हवा बड़ी प्रचण्ड है, इसलिए मैं समझता हूँ कि पक्षिराज आ गए हैं।)
- (६५) यथा यथा तथा तथा (जितना जितना उतना उतना, जितना ही — उतना ही - यथा यथा त्रियं बदित परिभूयते तथा तथा (ज्यों ज्यों (जितना ही) पुरुष मीठा बोलता है त्यों २ (उतना ही) तिरस्कृत होता है।)
- ( ६६ ) यावत् ( घ्र ) जहां तक, तक--स्तन्यत्यागं यावत् पुत्रयोरवेक्षस्य ( इन पुत्रों कां तब तक देख रेख करो जब तक ये स्तन का दूध पीना छोड़ न दें। ) कियंतमविधे यावदस्मच्चिरितं चित्रकारेणालिखितम् ( चित्रकार द्वारा इमारी जीवन-घटना कहाँ तक चित्रित की गई है ? )
- ( व ) श्रभी, तां तद् यावद् गृहिणीमाहूय संगीतकमनुतिष्ठामि ( तो श्रपनी स्त्री की बुळाकर में संगीत प्रारम्भ करता हुँ।)

याविदमां छायामाधित्य प्रतिपालयामि ताम् ( इस छाया का सहारा लेकर मैं उसकी प्रतीक्षा करता हूँ । )

- (६७) यावत् तावत्-(ध्र) जब तक, तब तक—तावद् भयाद्वि भेतव्यं यावद् भयमनागतम् (जब तक भय नहीं त्राया हो, तभी तक भय से डरना चाहिए।)
- ( ब ) ज्यों ही त्यों ही, जब तब यावत् सरः स्नातुं प्रविशति तावन्महापङ्के पिततः पलायितुमक्षमः ( ज्यों ही सरोवर में स्नान के लिए प्रविष्ट हुन्ना त्यों ही ब पे भारो पैक में फंसकर भागने में असमर्थ हो गया । )
- (स) सब, सम्पूर्ण—यावत्पिंठतं ताबद्धिस्मृतम् (सम्पूर्ण (जो कुछ) पदा सी भूक गया।)
- ( ६८ ) यावज पहिले ही, पूर्व ही तद् यावज कानवेला चलति तावदागम्यतां देवेन ( तो लग्न काल के टल जाने के पूर्व ही श्रीमान भावें। )

- (६९) युगपत् एक साथ युगपदेव सुखमोही समुपस्थिती ( सुख और मोह एक साथ आ गए।)
- (७) बरम् अच्छा है याच्या मोघा वरमिधगुणे (गुणवान् से की गई याचना व्यर्थ मो हो जाय तो भी अच्छी है।)
- (७१) बरम् न अच्छा है "न कि, अच्छा है "परन्तु नहीं वरं कन्या जाता न चाविद्वांस्तनयः (अच्छा है कि कन्या पैदा होवे, परन्तु मूर्छ पुत्र नहीं।)

वरं प्राणत्यागी न पुनरधमानामुपगमः ( प्राण छोड़ देना घटछा है, परन्तु नीचों का सम्पर्क अच्छा नहीं।)

- ( ७२ ) बा--- निम्निस्तिखतं अयों में प्रयुक्त होता है---
- (भ) या-रामो गोविन्दो वा (राम या गोविन्द)
- ( य ) और भी—पत्रलेखे कथय महारवेतायाः कादम्बर्याश्च कुशलं कुशली वा सक्तः परिजन इति ( पत्रलेखा, मुझसे बताओ कि महारवेता और कादम्बरी सकुशल तो हैं और यह भी बताओ कि सारा मृत्यवर्ग सकुशल तो है।)
- (स) समान और इव के अर्थ में जातां मन्ये तुहिनमिथतां पितनी वान्यक्ष्पाम् (मैं उसे पाले से मारा हुई कमिलनी के समान विकृत आकार वाली समझता हूँ।)
- (द) सम्भवतः के अर्थ में मृतः को वा न जायतें (सम्भवतः कौन सा मरा हुआ व्यक्ति फिर से पैदा नहीं होता।)
- (७३) वा "वा -- 'या तो "या' -- उमे एव क्षमे वोहुमुयोर्वी जमाहितम् । सा वा राम्मोस्तदीयं वा मूर्तिर्जलमयी मम (हम दोनों के वीर्य को केवल दो ही धारण करने में समर्थ हैं, या तो राम्मु जी के वीर्य को पार्वती, या मेरे वीर्य को उनकी जलमयी मूर्ति।
- (७४) शर्नेः शर्नैः —धीरे धीरे —शर्नैः शर्नैहपगद्छन् स महापट्वे नियग्नः (धीरे-धीरे जाता हुमा वह महापंक में नियग्न हो गया।
  - (७५) सद्यः तत्क्षण-सद्य एव ममार सः (वह तत्क्षण मर गया।)
- (७६) सहसा -एकदम सहसा विदधीत न कियाम् (कोई कार्य एकदम नहीं करना चाहिए।)
- . (७७) स्थाने ज्यायतः, भौचित्यतः, यह सर्वथा उचित ही है कि स्थाने प्राणाः कामिनां दूर्यधीनाः (यह उचित ही कहा गया है कि प्रेमियों का प्राण दूतियों के अधीन होता है।)

स्थाने तथी दुश्वरमेतदर्थमपर्णया पेलवयापि तप्तम् (यह सर्वथा उचित ही है कि कोमलाड्री होते हुए भी अपर्णा ने उन (शिव जी) के लिए बहुत ही कठिन तपस्या की।)

(७८) अस्याने — अनुपयुक्त, अनवसर — अस्थाने द्वयोरिप प्रयत्नः (दोनों का अनत्सर अनवसर अयवा अनुपयुक्त था।)



( ७९ ) इंत--निम्नलिखित अयों में प्रयुक्त होता है--

- (अ) हर्ष अथवा आक्षर्य के अर्थ में जिसे हिन्दी में 'आरे' और 'आहा' शब्दों हारा प्रकट किया जाता है। यथा—हंत प्रवृतं संगीतकम् (अरे, संगीत आरम्भ हो गया।)
- ( व ) अनुकम्पा, खेद पुत्रक, हंत ते धानाकाः ( ऐ पुत्र, खेद का विषय है कि तुम्हारे पास केवल धानाक हैं।)
- (स) विषादसूचक श्रोह या हाय—हंत, धिङ् मामधन्यम् (हाय, मुझ श्रामाणे को धिककार है।
- (द) कभी कभी वाक्यारम्भ के लिए प्रयुक्त होता है। यथा हंत ते कविय-च्यामि (अच्छा, श्रव में श्राप से कहुँगा।)
- (८०) हा—(म्र) शोक विषाद, खेद, व्यया, वेदना धर्म में—हा प्रिये जानकि (हाय प्यारी जानकी)

हा हा देवि स्फटित हृदयम् - ( हाय, देवी मेरा हृदय विदीर्ण होता है । )

- (व) आधर्य स्चित करने के लिए—हा कर्य महाराजदशस्य धर्मदाराः प्रियसर्वा में कौसल्या (ध्रो हो, यह तो क्स्तुतः महाराज दशस्य की धर्मपत्नी मेरी प्रिय संबो कौसल्या है।)
- (८१) हि—नाक्य के प्रारम्भ में यह कदापि नहीं प्रयुक्त होता है। यह निम्नोक अर्थों में प्रयुक्त होता है।
- ( च ) क्योंकि—आग्निरिहास्ति धूमो हि दश्यते ( यहाँ आग है क्योंकि धुमाँ दिखाई पदता है। )
- ( व ) वस्तुतः, सत्यतः—देव, प्रयोगप्रधानं हि नाट्यशास्त्रं किमत्र वाग्व्यवहारेण ( महाराज, नाट्यशास्त्र में वस्तुतः प्रयोग ही प्रधान वस्तु होता है, इस विषय में मौखिक बाद विवाद से क्या लाभ ? )

(स) उदाहरणार्य — सहस्रगुणमुख्यष्टुमादत्ते हि रसं रिवः ( उदाहरणार्य भगवान सर्य देव सहस्र गुना करके लौटाने के लिए जल का आदान करते हैं।)

(द) केवल-जाज्ञानिनो हि माययाऽभिभूयन्ते (केवल जाज्ञानी माया से जाभिभूत होते हैं।)

#### हिन्दी में अनुवाद करो-

- ( १ ) ऋषि क्रियार्थे युलमं समित्कुरां जलान्यपि स्नानविधिक्षमाणि ते । अपि स्वशक्त्या तपिस प्रवर्तसे शरीरमायं खलु धर्मसाधनम् ॥(कुमार॰ ४।३३)
- (२) सरसिजमनुविदं शैवज्ञेनापि रम्यं मिलनमि हिमांशोर्लेच्म लच्नी तंनोति । इयमिक्मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमपि हि मधुराणां मण्डनं नाक्नतीनाम् ॥ ( शकुं॰ १ )
- (३) ब्रहो सर्वास्ववस्थायु चास्ता शोमां पुष्यति । ( मालविका॰ २ )

- (४) किमित्यपास्याभरणानि यौवने घृतं त्वया वार्घकशोभि वल्कलम् । (कुमार० ५।४४)
- ( ५ ) विकारं स्रतु परमार्थतोऽज्ञात्वाऽनारम्मः प्रतीकारस्य । ( शकु॰ ३ )।
- (६) वयस्य मया न साधु सर्मायतमापत्प्रतीकारः किल प्रमदवनोद्यानप्रवेश इति ॥ (विक्रमो०)
- (७) न जातु कामः कामानामुपमोगेन शाम्यति । इविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्दते ॥ (म नु०२।९४)
- (८) प्रखमापतितं सेव्यं दुःखमापतितं तथा। चक्कवत्परिवर्तते दुःखानि च मुखानि च॥ (हितोप०)
- (९) न खलु न खलु बाणः सिंबपात्योऽयमस्मिन्
  मृदुनि भृगशारीरे तूलराशाविवागिनः ॥ (शकुं १)
- (१०) दिष्टचा धर्मपत्नोससागमेन पुत्रमुखदर्शनेन चायुष्मान्वर्धते । ( शकुं० ७ )
- (११) सिंख स्वंगिके दिष्टचा बर्द्धसे । ननु भणामि प्रतिवृद्ध एव ते प्रियवयस्यः प्रतिपन्नचेतनो महाभागो मकरन्द इति । ( मास्रती॰ ४ )
- (१२) आ परितोषादिदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम् । बल्बदिपि शिक्षितानामात्मन्यप्रत्ययं चेतः ॥ (शक्टं॰ १)
- (१३) ततो याबदसौ पांयस्तद्वचिस प्रतीतो लोभान्सरिस स्नातुं प्रविशति ताबन्महा-पङ्केनिमग्नः पलायितुमक्षमः (हितोप॰)
- (१४) यया यथेयं चपला दीप्यते तथा तथा दीपशिखेव कज्जलमलिनमेव कर्म केवल-मुद्रमति । (काद॰)
- (१५) श्रर्थेन तु विहीनस्य पुरुषस्यास्यमेधसः । कियाः सर्वा विनश्यंति त्रीध्मे कुसरितो यथा ॥ (हितोप॰ )
- (१६) यावरस्वस्यमिदं कलेवरगृहं यावच्च दूरे .जरा यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत्सयो नायुषः । श्रात्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् प्रोद्दीप्ते भवने तु कृपखननं प्रत्युचमः कीटशः ॥ ( मर्तृहरि॰ ३।८८ )
- (१७) इन्त मोः रावुन्तकां पतिकुलं विस्ज्य लब्धमिदानीं स्वास्थ्यम् । ( शकुं० ४ )
- (१८) वरं मौनं कार्दे न च वचनमुक्तं यदमृतं वरं क्लैट्यं पुंसां न च परकलत्राभिगमनम् । वरं प्राणत्यागो न च पिशुनवाक्येष्वभिश्चि-वरं भिक्षाशित्वं न च परधनास्वादनमुखम् ॥ हितोप० )
- (१९) स्थाने खलु अत्याद्देशविमानिताप्यस्य कृते शकुन्तला क्लाम्यति । (शकु॰ ६)
- (२०) हंत वर्षते संरंभः। स्थाने खलु ऋषिजनेन सर्वदमन इति कृतनामधेयोऽसि।

( হাকু০ ৩ )

- (२९) यथैव श्लाप्यते गंगा पदेन परमेष्ठिनः । प्रभवेण द्वितीयेन तथैवोच्छिरसा ख्रया ॥ ( कुमार० ६।७० )
- (२२) बहुबह्मभा राजानः अ्यंते । तद्यथा नौ प्रियसक्षी बंधुजनशोचनीया न भवति तथा निर्वाहय । (शकु॰ ३)
- (२३) यथा यथा यौवनमतिचकाम तथा तथा श्रनपत्यताजन्मा महानवर्धतास्य संतापः (काद०)।
- (२४) श्रयि कठोरयशः किल ते श्रियं किमयशो नतु घोरमतः परम् । किमभवद्विपिने हरिणीदशः कथमनाय कथं वत मन्यसे ॥ उत्तर् ३ )
- (२५) सत्योऽयं जनप्रवादो यत् संपत् संपद्मनुबन्नातीति । (काद )
- (२६) ग्रहो वतासि स्पृहणीयवीर्यः । ( कुमार ३।२० )
- (२७) त्यजत मानमलं बत विग्रहैः । ( रघु॰ ९।४७ )
- (२८) त्रानियंत्रणानुयोगो नाम तपस्विजनः । ( शकुं॰, ६ )
- ( २९) अलं विदत्वा । नजु भवतीभ्यामेव हियरीकर्तव्या शकुन्तला । ( शकुं॰ ४ )
- (२०) इयं ललनाजनं सजता विधात्रा नूनमेषा घुणाक्षरन्यायेन निर्मिता। (दशकु० १।५)
- (३१) आर्य ततः कि विलंब्यते । त्वरितं प्रवेशय । (उत्तरं १)
- (३२) अनागतविधाता च प्रत्युत्पन्नमतिस्तया (पंचतत्र १।१३)
- (३३) तथापि यदि महत् कुत्हलं तत् क्ययामि । (काद॰)
- (३४) मिय नांतकोऽपि प्रमुः प्रहर्ते किसतान्यहिंसाः । ( रघु० ३।६२ )
- (३५) कामं न तिष्ठति मदाननसंमुखी सा भ्यिष्ठमन्यविषया न तु दिष्ठरस्याः ।

## संस्कृत में अनुवाद करो-

- (१) ऐ विद्वान् महापुरुष, माणवक को पदाइए।
- (२) धनी पुरुषों का तृण से मी काम पड़ जाया करता है, फिर बाणी तथा हायों से युक्त मनुष्य का क्या कहना है।
  - (३) मेरे हृदय में इनके प्रति सगों जैसा स्नेह भी है।
  - (४) आशा करता हूँ कि वह राजकुमार जी जाय।
  - ( ५ ) राजाओं को सभी से मतलब रहता है।
  - (६) ऐ प्राणनाय, क्या तुम जीवित हो ?
  - ( ७ ) दु:ख है, महाराज के चरणकमलों के सेवक की यह दशा है।
  - (८) हा कष्ट, यह तो महाभयंकर बजा प्रहार है।
  - ( ९ ) श्रो हो, श्रवस्था का यह परिवर्तन ।
  - ( १० ) अच्छा, तो बात ऐसी थी।
- (११) मुझे राजा के साले द्वारा आज्ञा मिली है कि हे स्थावरक, यादी लेकर उद्यान में जाखो।

- ( १२ ) चूँकि में अनजान (वैदेशिकः) हूँ अतः पूछता हूँ कि यह महाराय कौन हैं ?
- ( १३ ) पृथिबी, जल, तेज, बायु, खाकाश, काल, दिशाएं, भात्मा श्रौर मन ये द्रव्य हैं।
- (१४) सीता से वियुक्त श्री रामचन्द्र जी की, सम्भवतः, क्या वस्तु दुःखदायी न होगी।

( १५ ) मनुष्य को एक हो वस्तु अभीष्ट होती है, या तो राज्य या आश्रम ।

( १६ ) यह तो होवेगा ही।

( १७ ) इस प्रकार कहे जाने पर उसने उत्तर दिया ?

( १८ ) आप के तीर्यजल विष्नरहित तो हैं।

- ( १९ ) अपने स्नगाए हुए कृशों के प्रति तो स्नेह उत्पन्न ही हो जाता है, फिर अपनी सन्तानों के प्रति तो कहना ही क्या है।
- (२०) सरस्वती की महिमा वाणी और मन के मार्ग से परे हैं ।
- ( २१ ) यदि यह पकड़ लिया गया तो क्या होगा ?

(२२) अमी जाओ।

( २३ ) वह शत्रुक्यों में सबसे मर्थकर है।

- ( २४ ) मैं आपको परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर बधाई देता हूँ ।
- ( २५ ) बोगियों को कोई भी भय नहीं है।
- ( २६ ) रावण नामक लड्डा का राजा था।
- ( २७ ) क्यों ? खाप मेरे सामने हैं ?
- ( २८ ) वह अवस्य ही तुमको संकटों से मुक्त करेगा ।
- ( २९ ) यहां बात बार बार कही।
- (३०) ऐ बादलो, खब जल दो।
- (३१) तुम ऐसा क्यों कहते हो ? बड़ा मारी अन्तर है क्योंकि कर्पूर द्वीप साक्षात स्वर्ग है।

( ३२ ) जहाँ-अहाँ धुद्धाँ रहता है वहाँ-वहाँ द्याग रहत है, जैसे रसोई घर में ।

- (३३) यदि अपने पतिदेव के प्रति मेरे आचरण में मनसा, वाचा, कर्मणा कोई भी बुराई न हो, तो ए प्रथ्वी देवी, कृपा कर मुझे अपने अन्दर ले ले।
- (३४) जब तक मनुष्य अर्थोपार्जन के योग्य रहता है, तब तक उसका परिवार उसमें अनुरक्त रहता है।
- (३५) ज्यों ही मैंने एक विपत्ति का पार पाया त्यों ही मेरे ऊपर दूसरो आपत्ति आ उपस्थित हुई।
  - ( ३६ ) प्राण छोड़ देना अच्छा है, परन्तु नीचां का सम्पर्क नहीं।
  - (३७) तुम्हारा प्रयत्न अनुपयुक्त है।
  - (३८) सचमुच तुम कैसे जास्रोग ?
  - (३९) वस्तुतः कमलिनो को देखकर हाथी प्राह की परवाह नहीं करता।
  - (४० केन्स्स मूर्ख पुरुष कामदेव स सताया जाता है।

## पश्चदश सोपान

## वृत्त-परिचय

छन्द — संस्कृत में रचना प्रायः दो प्रकार को होती है — गय और पय । छन्दरहित रचना को गय और छन्दोबद रचना को पय कहते हैं । जो रचना अक्षर, मात्रा, गति, यि आदि के नियमों से युक्त होती है, उसे छन्द की संज्ञा से अभिहित करते हैं । जिन प्रन्यों में छन्दों के स्वरूप तथा प्रकार आदि की विवेचना की जाती है, उन्हें छन्द-शाझ कहते हैं ।

वर्ण या अक्षर—छन्द-शाल की दृष्टि से अवेला स्वर या व्यञ्जन-सहित स्वर अक्षर कहलाता है। केवल व्यञ्जन (क् ख् आदि) अक्षर या वर्ण नहीं कहलाते। 'आ' 'का' और 'काम' में छन्द-शाल की दृष्टि से एक ही अक्षर हैं क्योंकि उनमें स्वर केवल एक 'आ' ही है। छन्द में अक्षरों की गणना करते समय व्यञ्जनों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है।

अक्षरों के दो भेद हैं—लघु और गुढ़। इस्व अक्षरों (आ, इ, उ, ऋ, लृ) को लघु और दीर्घ अक्षरों (आ, ई, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ) को गुढ़ कहते हैं। इसी प्रकार क, कि आदि लघु अक्षर हैं और का, की आदि गुढ़ हैं।

अनुस्वारयुक्त, दोर्घ, विसर्गयुक्त और संयुक्त अक्षरों से पूर्व वर्ण गुरु होता है। छन्द के पाद या चरण का अन्तिम अक्षर आवश्यकतानुसार लघु या गुरु माना जा सकता है।

"सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गो च गुरुर्भवेत् । वर्णः संयोगपूर्वश्च तथा पादान्तगोऽपि वा ॥"

इस प्रकार 'कंस' में 'कं' 'काल' में 'का', 'दुःख' में 'दुः' भौर 'युक्त' में 'यु' गुरु अक्षर हैं। गुरु का चिक्र (2) है भौर लघु का (1) है।

गण - तीन-तीन श्रक्षरों के समूह को गण कहते हैं। गणों के नाम, स्वस्य तथा उदाहरण निम्नलिखित हैं—

|   | गणनाम | संक्षिप्त | नाम स्वरंग          | संकेत | उदाहरण   |
|---|-------|-----------|---------------------|-------|----------|
| 9 | सवण   | म         | तीनों श्रक्षर गुरु  | 222   | विग्रायी |
| 8 | नगण   | न         | तीनों श्रक्षर छष्ट  | 111   | सरळ      |
| ą | भगण   | भ         | प्रथम अक्षर गुरु    | 112   | भारत     |
| k | यगण ' | य         | प्रथम श्रक्षर लघु   | 122   | यशोदा    |
| ¥ | जगण   | ল         | मध्यम ऋक्षर गुरु    | 121   | जिगीषु   |
| Ę | रगण   | र         | मध्यम अक्षर लघु     | 212   | राधिका   |
| 9 | सगण   | स         | अन्तिम अक्षरं गुरुं | ils   | क्सक     |
| 6 | - तगण | <b>त</b>  | श्रन्तिम अक्षर लेखु | 122   | माकाश    |

गणों का स्वरूप याद रखने के लिए निम्नलिखित श्लोक की कण्ठस्थ कर लेना चाहिए---

मस्त्रिगुविश्वलघुश्च नकारी भादिगुदः पुनरादिलघुर्यः। जो गुवमध्यगतो रलमध्यः सोऽन्तगुरुः, कथितोऽन्तलघुस्तः॥

( यगण में तोनों गुर, नगण में तोनों लघु, भगण में आदि अक्षर गुरु, यगण में आदि का लघु, जगण में मध्यम गुरु, नगण में मध्यम लघु, सगण में अन्तिम गुरु और तगण में अन्तिम लघु होता है।)

मात्रा—हस्व या लघु अक्षर के उत्थारण में जितना समय लगता है उसे एक मात्रा कहते हैं और दीर्घ या गुरु के उच्चारण-काल को दो मात्रा। अतएव छन्दों में मात्राओं की गणना करते समय लघु की एक और गुरु की दो मात्राएँ गिनी जाती हैं।

गति छन्दों में गति अर्थात् लय या प्रवाह का भी ध्यान रखना पड़ता है। मात्रिक छन्दों में इसकी और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहती है।

यति—जिन छन्दों के एक-एक चरण में श्रक्षरों या मात्राश्चों की संख्या थोड़ी होती है उन्हें पढ़ने में तो कोई कठिनाई नहीं होती परन्तु छम्वे चरणों के पाठ में बोच में चक्ना ही पढ़ता है। उस विश्राम-स्थल को ही यति या विराम कहते हैं।

चरण-प्रायः छन्दों में चार चरण, पाद या पंक्तियाँ होती हैं परन्तु कभी कभी छन्द न्यूनाधिक चरणों के भी दिखाई देते हैं।

छन्दों के मेद — छन्दों के मुख्य दो मेद हैं — वाणिक छन्द और मात्रिक छन्द। वाणिक छन्दों में वर्णों की संख्या और गणकम पर विशेष ध्यानं रहता है एवं मात्रिक छन्दों में मात्राओं की संख्या और गति पर। मात्रिक छन्द की जाति छन्द की भी संज्ञा से अभिहित करते हैं। वर्ण हतों के चरणों में गुरु: छघु कम प्रायः सनान होता है परन्तु मात्रिक छन्द में इस प्रकार का कोई बन्धन नहीं रहता है। उपर्युक्त दोनों मेदों के तोन-तीन अवान्तर मेद मी हैं —

सम छन्द, अर्द सम छन्द श्रीर विषम छन्द ।

सम छन्दों के चारो चरणों में वर्णों या मात्राञ्चों की संख्या समान होती है, आई. सम छन्दों में प्रथम और तृतीय चरणों की तथा द्वितीय और चतुर्थ चरणों की अक्षर या मात्रा-संख्या समान होती है। विषम छन्द उपर्युक्त विभागों के अन्तर्गत नहीं आते। अब संस्कृत के कतिपय छन्दों का परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है। विस्तृत

भ्राध्ययन के लिये छन्दःशास्त्र, वृत्तरत्नाकर, छन्दोमञ्जरी आदि प्रन्थ द्रष्टव्य हैं।

( अ ) वर्णवृत्त, समछन्द प्रतिचरण ८ अक्षरवाले छन्द अन्दुप्

समाण — रलोके वहं गुरुं होयं, सर्वत्र लघु पद्मसम् । दिचतुःपादयोईस्यं, सप्तमं दीर्धमन्ययोः॥ (इस छन्द के प्रत्येक पाद का पाँचवाँ वर्ण लघु होता है और छठा गुरु। सम (द्वितीय तथा चतुर्थ) चरणों का सातवाँ वर्ण लघु होता है और विपम (प्रथम तथा तृतीय) चरणों का सातवाँ वर्ण गुरु। शेष वर्णों के विषय में लघुगुरु की स्वतंत्रता है।)

उदाहरण —(१) यदा यदा हि धर्मस्यः ग्लानिर्भवति भारत । अभ्युत्थानमधर्मस्यः तदात्मानं स्लाम्यहम् ॥

(२) बागर्थाविव संप्रुक्ती बागर्थप्रतिपत्तये । प्रतिचरण ११ श्रक्षरवाले छन्द

(अ) इन्द्रवज्रा

स्राण-स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः। (इन्द्रवज्रा के प्रत्येक चरण में दो तगण, जगण और गुरु के कम से ११ वर्ण होते हैं।)

> तगण तगण जगण ग ग ऽऽ। ऽऽ। ।ऽ। ऽ ऽ

उदाहरण—(१) गोष्ठे गिर्दि सव्यक्तरेण घृत्वा क्टंन्द्रवज्राहतिमुक्तबृष्टौ । यो गोकुलं गोपकुलं च सुस्यं चक्रे स नो रक्षतु चक्रपाणिः॥

(२) ये दुष्टदैत्या इह मर्त्यलोके

(३) मैं जो नया प्रन्य विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है। देख्ं उसे मैं नित बार-बार मानो मिला मित्र मुझे पुराना॥

(व) उपेन्द्रवज्रा

स्थ्रण-उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ।

( तपेन्द्रवज्रा के प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण तथा दो गुरु होते हैं।)

जगण तगण जगण ग ग ।ऽ। ऽऽ। ।ऽ। ऽऽ

उदाहरण —( १ ) जितो जगत्येष मवत्रमस्तैर्गुरूदितं ये गिरिशं स्मरन्ति । उपास्यमानं कमलासनाग्रैरुपेन्द्रवज्रायुधवारिनायैः ॥

(२) बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजै, परन्तु पूर्वापर सोच लीजै। विना विचारे यदि काम होगा कसी न अच्छा परिणाम होगा॥

## (स) उपजाति

लक्षण-अनन्तरोदीरितलक्ष्ममाजौ

पादौ यदीयाञ्चपजातयस्ताः।

(जिस छन्द के कुछ चरण इन्द्रवज़ा के हों धौर कुछ उपेन्द्रवज़ा के, उसे उपजाति कहते हैं।)

१८। ८८। १८। ८८

उदाहरण—(१) ग्रथप्र जानाम थिपःप्र माते,

जायात्र तिप्राहि तगन्ध माल्याम्।

- (२) यो गोकुलं गोपकुलं च चके सुस्यं स मे रक्षतु चक्रपाणिः।
- (३) उत्साहसम्पन्नमदोर्घसूत्रं, (इन्द्र०)
  कियाविधिज्ञं व्यसनेष्वसक्तम्। (उपे०)
  शूरं कृतश्चं दृढसौहृदं च, (इन्द्र०)
  अन्तमीः स्वयं वाञ्छति वासहेतोः॥ (उ०)
- (४) इच्छान मेरी कुछ भी बन्तें मैं कुबेर का भी जग में कुबेर । इच्छा मुक्षे एक यही सदा है, नये नये उत्तम ग्रंथ देखें ॥

## प्रतिचरण १२ अक्षरवाळे छन्द

## ( अ ) वंशस्थ

लक्षण-जतौ तु वंशस्यमुदोरितं जरौ।

(वंशस्य छन्द के प्रत्येक पाद में जगण, तगण, जगण और रगण के कम से १२ अक्षर होते हैं।)

> जगण त्रगण जगण रगण १८१ ८८। ।ऽ। ऽ।ऽ

उदाहरण-(१) नृपः पराकान्तिभुजा महीभुजाम्।

- (२) जनस्य तीव्रातपर्जार्तवारणा जयन्ति सन्तः सततं समुद्धताः । सितातपत्रप्रतिमा विभान्ति ये विशालवंशस्यतया गुणोचिताः ॥
- (३) हितं मनोहारि च दुर्लमं वचः।
- (४) निमीलितास्रोव भियाऽमरावती ।
- ( ५ ) नमो नमो वाष्ट्रमनसाऽतिभूतये।

- (६) कमाद्मं नारद इत्यबोधि सः।
- (७) प्रियेषु सौभाग्यफला हि चास्ता।
- (८) स्वरूप होता जिसका न भव्य है, न बाक्य होते जिसके मनोज्ञ हैं। अतीव प्यारा बनता सदैव है, मनुष्य सो भी गुण के प्रभाव से ॥

( ब ) द्रुतविलम्बत

लक्षण - द्वतिवलम्बतमाह नमौ भरौ।

( द्वतविलम्बित के प्रत्येक चरण में नगण, भगण, भगण और रगण के कम से १२ अक्षर होते हैं।)

रगण तराण संगण 212 112 112 111

उदाहरण-(१) जनपदे न गदः पदमादधौ

- (२) उपकृतं बहु तत्र किमुच्यते
- (३) किसु दधौ वडवा बडवानलात् ।
- (४) तरुणिजा-पुलिने नवबस्रवी परिषदा सह केलिकतहलात ।। **हतविलम्बितचारविहारिणं** हरिमहं हृदयेन सदा बहे ॥
- ( ५ ) मन ! रमा रमणी रमणीयता, सिल गई यदि ये विधि योग से। पर जिसे न मिली कविता-सुधा रसिकता सिकता-सम है उसे ॥ (स) भुजङ्ग प्रयात

लक्षण-भुजंगप्रयातं भवेद् यैश्चतुभिः।

( मुजंगप्रयात के प्रत्येक चरण में चार यगण के कम से १२ वर्ण होते हैं।)

यराण सराण यराण यगण 125 122 155

उदाहरण—(१) ऋछं तीर्ययानैः फलं किं वितानैः

- (२) धनेभ्यः परो बान्धवो नास्ति लोके धनान्यर्जयष्वम् धनान्यर्जयध्वम् ।
- (३) अजन्मा न आरम्भ तेरा हुआ है, किसी से नहीं जन्म तेरा हुआ है। रहेगा सदा अन्त तेरा न होगा, किसी काल में नाश तेरा न होगा।

## प्रतिचरण १३ अक्षर वाले छन्द

#### प्रदर्षिणी

लक्षण--आशाभिमनजरगाः प्रदृषिणीयम् ।

(प्रहर्षिणी के प्रत्येक पाद में मगण, नगण, जगण, रगण श्रौर गुरु के कम से १२ वर्ण होते हैं।) पुनश्च तीसरे श्रौर दसर्वे श्रक्षर पर यति होती है।

मगण नगण जगण रगण गुर ऽऽऽ ।।। ।ऽ। ऽ।ऽ ऽ

- उदाहरण—(१) सम्राजश्चरणयुगं प्रसादलभ्यम्
  - (२) ते रेखाध्वजङ्गलिशातपत्रचिह्नं,
  - (३) प्रस्थानऽणतिभिरंगुलीषु चकुः मौलिसक्च्युतमकरन्दरेणुगौरम्।
  - (४) मानो जू, रंग रहि प्रेम में तुम्हारे प्राणा के, तुमिंह अधार ही हमारे। वैसो ही, विचरह रास हे कन्हाई मावै जो, शरदप्रहर्षिणी जुन्हाई।। प्रतिचरण १४ ग्रक्षरवाला छन्द

## (अ) घसन्ततिज्ञका

लक्षण — उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः

(वसन्तितिलका के प्रत्येक पाद में तगण, भगण, जगण, जगण और दो गुरु के कम है १४ वर्ण होते हैं।)

> तगण भगण जगण जगण गुरू गुरू ऽऽ। ऽ।। ।ऽ। ।ऽ। ऽ ऽ

वदाहरण-(१) कृष्णात् परं किमिप तत्त्वमहं न जाने

- (२) जाडयं धियो हरति सिघति वाचि सत्यं, मानोष्ठति दिशति पापमपाकरोति । चेतः प्रसादयति दिश्च तनोति छीतिं, सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम् ॥
- (३) न्याय्यात् पयः प्रविचलन्ति पदं न धीराः।
- (४) दानाम्युसेक्युभगः सततं करोऽभूत् ।
- ( ५ ) सोऽयं न पुत्र कृतकः पदवीं मृगस्ते ।
- ( ६ ) रोगी दुखी विपत-श्रापत में पढ़ की, सेवा श्रानेक करते निज हस्त सं थे। ऐसा निकेत त्रज में न मुझे दिखाया कोई जहाँ दुःखित हो पर वे न होवें॥

## प्रति २ रण . ५ अक्षर वाला छन्द मालिनी

लक्षण-ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोदीः।

( मालिनी के प्रत्येक चरण में नगण, नगण, मगण, यगण तथा यगण होते हैं। इसमें आठवें तथा सातवें अक्षर के वाद यति होती है।)

नगण नगण सगण यगण यगण

- उदाहरण-(१) कलयति च हिमांशोनिष्कलंकस्य लक्सीम्
  - (२) मनसि वचिस काये, पुण्यपीयूषपूर्णा-स्त्रिभुवनभुपकारश्रेणिभिः श्रीणयन्तः । परगुणपरमाणून्, पर्वतीकृत्य नित्थं निजहृदि विकसन्तः, सन्ति सन्तः क्रियन्तः ॥
  - (३) न खलु न खलु बाणः सन्निपात्योऽयमस्मिन्।
  - (४) मलिनमिप हिमांशोर्लच्म लच्मी तनोति ।
  - (५) सहदय जन कें जो, कंठ का हार होता, मुदित मधुकरी का, जीवनाधार होता। बह कुसुम रंगीला, धूल में जा पड़ा है, नियति नियम तेरा, भी बड़ा हो कड़ा है॥ प्रतिचरण १७ वर्ण वाले छन्द

( अ ) शिखरिणी

लक्षण-रसै स्दैशिङ्जा यमनसभला गः शिखरिणी।

222

122

(शिखरिणी छन्द के प्रत्येक चरण में यगण, मगण, नगण, सगण, भगण और लघु-गुरु के क्रम से १७ अक्षर होते हैं। ६ और ११ अक्षर के बाद यति रहती है।)
यगण मगण नगण सगण भगण ल गु

- 11S

उदाहरण—( १ ) तृणे वा स्त्रैणे वा मम समदशो यान्ति दिवसाः

- (२) महन्मन्दंमन्दं दलितमरविन्दं तरलयन्
- ( ३ ) करे श्लाध्यस्त्यागः शिरसि गुरुपादप्रणयिता,
  मुखे सत्या बाणी, विजयि भुजयोर्वीर्यमतुलम् ।
  इदि स्वच्छा बृत्तिः, श्रुतमधिगतं च श्रवणयोविनाप्यैश्वर्येण, प्रकृतिमहतां मण्डनमिदम् ॥

111

(४) श्रनाधातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहै-रनाविद्धं रत्नं मधु नवमनास्वादितरसम् । श्राखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं न जाने भोकारं कमिह समुपस्यास्यति विधिः ॥

## (व) हरिणी

लक्षण- नसमरसलागः षड्वेदैईयैईरिणी मता।

( हरिणी छन्द के प्रत्येक पाद में नगण, सगण, मगण, रगण, सगण श्रौर लघु-गुरु के कम से १७ श्रक्षर होते हैं। छठे, दसवें श्रौर सत्रहवें श्रक्षर के बाद विराम होता है।)

नगण सगण मगण रगण सगण लघु गुरु

उदाहरण-(१) कनकनिकषस्निग्धाविद्युत्प्रिया न ममोर्वशी

- (२) वहित भुवनश्रंणी शेष फणाफलकस्यितां कसरुपतिना मध्येपृष्ठं सदा स च धार्यते । तमि क्रस्ते क्रोडाधीनं पयोधिरनादरा— दहह महतां निःसीमानश्चरित्रविभृतयः ॥
- (३) प्रबलतम्यामेवं प्रायाः शुमेषु हि बृत्तयः ।
- (४) कृतमनुमतं दर्धं वा येरिदं गुरुपातकम्।

## (स) मन्दाकान्ता

स्थाण - मन्दाकान्ताम्बुधिरसनगैयों भनौ तौ गयुग्मम्।

(मन्दाकान्ता छन्द के प्रत्येक चरण में मगण, भगण, नगण, दो तगण और दो गुरु के कम से १७ अक्षर होते हैं। चार छः और फिर सात अक्षरों पर यति होती है।)

सराण भराण नगण तगण ग ग ऽऽऽ ऽ।। ।।। ऽऽ| ऽऽ। ऽ ऽ

उदाहरण-(१) केषां नैषाकथय कविताकौमुदी कौतुकाय

- (२) मौनान्मूकः प्रवचनपद्धनीचको जल्पको वा, धृष्टः पार्श्वे भवति च वसन् दूरतोऽद्य प्रगल्भः । क्षान्त्या भीक्येदि न सहते प्रायशो नामिजातः सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः ।।
- (३) नोचैर्गचछत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण।
- (४) उद्देशोऽयं सरसकदलोशंणशोभातिशायी ।
- (५) जो लेवेगा, नृपति मुझ से, दण्ड दूँगी करोड़ों, लोटा याली, सहित तनके बल्ल भी बेंच दूँगी। जो माँगगा, हृदय वह तो, काट दूँगी उसे भी। बेटा तेरा गमन मथुरा, मैं न खाँखों लखूँगी॥

## प्रतिचरण १९ वर्ण वाला छन्द शार्टू लिक्कीडित

लक्षण-सूर्याश्वेर्मसजस्तताः सगुस्नः शार्द्वविकोडितम् ।

(शार्बूल बिकोडित छन्द के प्रत्येक पाद में मगण, सगण, जगण, सगण, दो तगण और गुरु के कम से १९ वर्ण होते हैं। बारहवें अक्षर के बाद पहिली गति, सातवें अक्षर के बाद दसरी गति होती है।)

मगण सगण नगण सगण तगण तगण ग ऽऽऽ ।।ऽ ।ऽ। ।।ऽ ऽऽ। ऽऽ। ऽ

- उदाहरण—(१) यस्यान्तं न विदुः भ्रुराभुरगणा देवाय तस्मै नमः।
  - (२) केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्षजाः । वाण्येका समलक्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम् ॥
  - (३) यः कौमारहरः स एव हि वरस्ता एव चैत्रक्षपाः
  - (४) पार्तुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या, नादत्ते प्रियमण्डनाऽपि भवतां स्नेहेन या पस्त्वयम् । श्राये वः कुसुमप्रस्तिसमये यस्या भवत्युत्सवः, सेयं याति शकुन्तला पतिग्रहं सर्वेरनुज्ञायताम् ॥ प्रति चरण २१ वर्णं वाला स्वन्द

#### (अ) सम्बरा

लक्षण — स्रभ्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता सम्बरा कीर्तितेयम् । ( सम्बरा छन्द के प्रत्येक चरण में मगण, रगण, मगण, नगण और तीन यगण के कम से २१ अक्षर होते हैं । इसमें सात-सात अक्षरों पर यति होती है । )

मराण राज भगण नगण यगण यगण यगण ऽऽऽ ऽ।ऽ ऽ।। ।।। ।ऽऽ ।ऽऽ ।ऽऽ

- उदाहरण—(१) प्राणाघाताकिवृत्तिः, परधनहरणे संयमः, सत्यवावयं, काले शक्त्या प्रदानं, युवतिजनकयामूकभावः परेवाम् । तृष्णास्रोतोविभंगो, गुरुषु च विनयः सर्वभूतानुकम्पा, सामान्यं सर्वशास्त्रेष्वनुपहतविधिः श्रेयसामेष पन्याः ॥
  - (२) प्रीवाभङ्गाभिरामं मुहुरनुपतित स्यन्दने दत्तदृष्टिः
    पश्चाद्धेन प्रविष्टः शरपतभयाद् भूयसा पूर्वकायम् ।
    दभैरद्वावलोदैः अमिवष्टतमुखत्रंशिभिः कीर्णवर्त्मी
    पश्योदप्रसुत्तत्वाद् वियति बहुतरं स्तोकमुन्यां प्रयाति ॥

## ( ब ) वर्णवृत्त, अर्द्ध सम छन्द पुष्पिताम्रा

लक्षण—श्रयुजि नयुगरेफतो यकारो, युजि च नजौ जरगाश्व पृष्पितामा।

पुष्पितामा के विषम चरणों में दो नगण, रगण और यगण के कम से १२-१२ अक्षर तथा सम चरणों में नगण, दो जगण, रगण और गुरु के कम से १३-१३ अक्षर होते हैं।

नगण नगण रगण यगण प्रथम तथा तृतीय पाद ।।। ।।। ऽ।ऽ ।ऽऽ नगण जगण जगण रगण रगु द्वितीय तथा बतुर्थ पाद ।ऽ। ।ऽ। ।ऽ। ऽ।ऽ

उदाहरण—(१) श्रथ मदनवधूरूपप्लवान्तं
व्यसनक्शा परिपालयाम्बभून ।
शशिन इव दिवातनस्य लेखा
किरणपरिक्षयधूसरा प्रदोषम् ॥

(२) करतलगतमं यमूल्यचिन्तामणिमवधीरयतीक्षितेन मूर्खः । कथमहमपहाय युद्धरत्नं जयित धनी गुणवांश्च पण्डितश्च ।।

## (स) विषम छन्द

#### उव्गता

स्थ्रण—सजसादिमे सलघुकौ च नसजगुक्केष्वथोद्गता । त्र्यङ्घ्रिगतभनजला गयुताः सजसा जगौ चरस एकतः पठेत् ॥

|       |                  | -       |        | _   |
|-------|------------------|---------|--------|-----|
| सगण   | जगण              | स्रगण   | , ल    |     |
| LIS   | 121              | 115     | 1      |     |
| तिहतो | ज्ज् <b>न</b> लं | लदरा    | হি!−   |     |
| नगण   | सगण              | ज्यण    | · ჟ    |     |
| 111   | 112              | 121     | S      |     |
| मनिश  | मुदहा            | रंबन्धु | रम्    |     |
| भगण   | नमण              | जगण     | स्र    | ग   |
| 211   | 111              | 121     | L,     | S   |
| घोरघ  | नरसि             | तमीश    | घ      | नुः |
| सगण , | जुराण            | सगण     | जगण    | . 1 |
| 211   | 151              | 112     | 121    | S   |
| कृपया | क्यापि           | . बहती  | यसुद्ग | ता  |

## (द) मात्रिक व जाति छन्द आर्या (विषम छन्द)

लक्षण —

यस्याः पादे प्रथमे, द्वादशमात्रास्तया तृतीयेऽपि । श्रष्टादश द्वितीये, चतुर्यके पश्चदश सार्या ॥

( आर्या छन्द के प्रयम और तृतीय चरण में १२-१२ मात्रार्ये, द्वितीय में १८ तथा चतुर्थ में १५ मात्राएँ होती हैं।)

उदाहरण —

- (१) अधरः किसलयरागः कोमलविटपानुकारिणौ बाह्न । कुसुममिव लोभनीयं यौवनमङ्गेषु सङ्गद्धम् ॥
- (२.) सिंहः शिशुरिप निषतित,

  मदमिलनकपोलभितिषु गजेषु ।

  प्रकृतिरियं सत्त्वनता,

  न खलु वयस्तेजसां हेतुः॥

## षोड्या सोपान

## (अ) वाग्व्यवहार के प्रयोग

भिवतन्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र —होनहार होकर ही रहती है। भाग्यक्रमेण हि धनानि भवन्ति यान्ति —भाग्य से ही धन मिळता है और नष्ट होता है।

यक्रावि तक्रवतु—चाहे जो हो।

नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चकनेमिकमेण—मनुष्य का भाग्य रय-चक के समान कमी नीचे जाता है और कमी कपर ।

तिष्ठतु ताबत्-तिनक विकये।

अयुतं कीरमोजनम् - दूषयुक्त मोजन अमृत है।

इदं ते पादोदकं मविन्यति—यह अल आप के पैर धोने का काम देगा।

अयों हि कम्या परकीय एव-कन्या पराया धन है।

न में बुद्धिनिश्चयमियच्छति—मेरी बुद्धि कुछ निश्चय नहीं कर पा रही है। धनर्गत्वप्रवापेन विद्वतां सध्ये गमिष्यास्यपद्वास्यताम्—व्यर्थ को वक्तवाद से विद्वानों

में मेरा उपहास होगा।

छायेद तां भूपतिरन्वगच्छत्—दिलीप छाया को तरह उसके पोछे चला।

संगच्छव्यं संबद्ध्वम्-मिलकर चलो, मिलकर बोलो।

कृतापराधिमवात्मानमवगच्छामि—मैं स्वयं को चपराधी सा समझ रहा हूँ।

न सत्ववगच्छामि--मैं भापको बात नहीं समझा ।

रचयति रेखाः सिक्ते यस्तु खले चरित सत्कारम् —दुष्ट का सत्कार करने वाला जक में रेखा सीचता है।

आनमपि हि मेथानो जबनल्लोक आचरेत् —विद्वान् व्यक्ति जानते हुए भी जड़ के तुल्य क्लोक में व्यवहार करे।

श्रलं निर्वन्धेन-हठ मत करो।

असमतिविस्तरेण-वात बहुत मत बढ़ाओ।

अनुचरित शशाक्षं राहुदोषेऽपि तारा—चन्द्रमा के राहु से प्रस्त होने पर भी रोहिणी उसके पीछे चलती है।

धर्मे बर-धर्म करो।

अतं अमेण-अम से यह काम सिद्ध नहीं होगा।

अवसुपहांसेन-हँसी मत करो ।

दिवं विगाहते—आकारा मे चूमता है।

जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्घृवं जन्म मृतस्य च—जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु अवश्य होगी और जो मरेगा, उसका जन्म अवश्य होगा।

श्राज्ञा गुरूणां हाविचारणीया-गुरुश्रों की श्राज्ञा पर तर्क-वितर्क नहीं करना

चाहिए।

भवन्ति नम्रास्तरवः फक्षागर्मैः—फक्ष श्वाने पर यक्ष श्चक जाते हैं।
गिमिष्याम्युपहास्यनाम्—मेरी हँसी होगी।
परं मृत्युर्न पुनरपमानः—मरना श्रेष्ठ है, श्वपमान सहना श्रच्छा नहीं।
श्रविनीता रिपुर्भार्यो—श्रविनीत स्त्री रिपु के समान है।
सीदन्ति गात्राणि—श्रंग व्याकुळ हो रहे हैं।

क्रिया हि बस्तूपहिता प्रसीदति—उचित पात्र में रक्खी हुई, किया शोभित होती है।

मा विवीदत -- दुःखित न होह्ये।

प्रत्यासीदति गृहगमनकालः—घर जाने का समय हो रहा है। मनोरयाय नाशंसे—में मनोरय की खाशा नहीं करता।

निरीक्षते केलिवनं प्रविष्टः क्रमेलकः कण्टकजालमेव—फंट क्रीडोयान में जाकर भी काँटे ही हुँदता है।

पुत्रेण किम्, यः पितृदुःखाय वर्तते—ऐसे पुत्र से क्या स्नाम, जो पिता को दुःख दे।

लौकिकानां हि साधूनामये नागनुनर्तते — लौकिक सत्युख्यों की नाणी अर्थ के पीछे

चलती है।

काव्यं यशसेऽर्यकृते व्यवहारिवदे शिवेतरसतये—काव्य, यश के लिए, धन के लिए, व्यवहारज्ञान के लिए और कल्याण के लिए होता है।

यंग्रदाचर्ति श्रेष्ठो क्रोकस्तदनुवर्तते -श्रेष्ठ पुरुष जैसा करता है, लोग उसका ही

श्रनुसर्ण करते हैं।

न कामवृत्तिर्वचनीयमीक्षते — अपनी इच्छानुसार कार्य करने वाला व्यक्ति निन्दा की परवाह नहीं करता है।

न कालमपेक्षते स्नेहः—स्नेह समय की अपेक्षा नहीं करता है। दैवमिष पुरुषार्यमपेक्षते—भाग्य भी पुरुषार्य की अपेक्षा करता है। अतः परीच्य कर्तव्यं विशेषाद् संगतं रहः—अच्छी तरह परीक्षा करके हो ग्रुप्त

प्रेम करना चाहिए।

तेजसां हि न वयः समीद्यते—तेजस्वियां की आयु नहीं देखी जातो है। , दिष्ट्या पुत्रमुखदर्शनेन वर्षते भवान—पुत्र मुख-दर्शन के लिए आपको बधाई। तीद्यादुद्विजते लोक:—लोग उप्र पुरुष से डरते हैं। लोकापवादाद सर्थ मे—मुसे लोक-निन्दा से भय है। किमेकाकी मन्त्रयसे — तुम अकेले क्या गुगगुना रहे हो ?
रमते न मरालस्य मानसं मानसं विना— हंस का मन मानसरोवर के बिना
नहीं लगता।

श्रतिपरिचयादवज्ञा—श्रति परिचय से श्रपमान होता है।
सन्ततगमनादनादरी भवति—िकसी के यहाँ अधिक जाने से श्रनादर होता है।
हदीरेक्यात स्नेहः संजायते—हो हदयों की एकता से प्रेम होता है।
श्रक्षमोऽयं काळहरणस्य—इसमें तिनिक भी विलम्ब मत करो।
इदं किलाव्याजमनोहरं चपुः—कृत्रिमता के श्रमाव में भी यह शरीर सुन्दर है।
शासने तिष्ठ भर्तुः—पति के शासन में रहना।
श्राल्या इव श्रूयते—बातचीत सी सुनाई देती है।
श्राज्याप इव श्रूयते—बातचीत सी सुनाई देती है।
श्राज्यापयतु, को नियोगोऽनुष्ठीयताम्—श्राज्ञा दें, क्या काम करें।
पुत्रीकृतोऽसौ वृषमम्बजेन—इसे शिव ने पुत्रवत माना है।
श्रमुष्य विद्या रसनाप्रनर्तकी—इसकी विद्या जिह्ना के श्रम्य माग पर रहती है।
श्रास्पस्य हेतोर्वह हातुमिच्छन, विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वम्—थोड़े के लिए बहुत

मनोरयानामगतिर्न विद्यते—मनोरय के लिए कुछ भी श्राम्य नहीं है।
नैतदनुरूपं सवर्तः—यह श्रापके योग्य नहीं है।
सदशमेवैतद् स्नेहस्य—यह स्नेह के योग्य ही है।
कापि महती वेला तवादप्रस्य—श्रापको न देखे हुए बहुत दिन हो गए।

पर्धमें जीवन हि सदाः पतित जातितः—परधर्म की अपनाकर जीवित रहनेवाला शीघ्र ही जाति से पतित हो जाता है।

श्रहो, महद् व्यसनमापिततम् श्रोह, विपत्ति श्रा पदी है। सिंहः शिशुरिप निपतित गजेषु — सिंह छोटा होने पर भी हाथियों पर दृटता है। सिंते प्रहारा निपतन्त्यभीदणम् — चोट पर ही चोट बार-बार लगती है। न मे वचनयन्यया भवितुमईति — मेरी बात झूठी नहीं हो सकती है। न मामये गणयित — यह मुझे कुछ भी नहीं समझता है।

सागरं वर्जियत्वा कुत्र या महानव्यवतरित समुद्र की छोड़कर महानदी श्रौर कहाँ उतरती है।

निस्तीर्णा प्रतिज्ञासरित — प्रतिज्ञा रूपी नदी पार कर ही।
विजयते भवान — आपकी विजय हो।
विस्वस्ते नातिविस्वसेत् — विश्वासी पर भी अधिक विश्वास न करे।
विद्वस्तु गुणान् श्रद्धति — विद्वानों में गुणों की श्रद्धा करते हैं।
अपरादोऽस्मि गुरोः — मैंने गुढ़ के प्रति आपराध किया है।

एकाव्री हि वहिर्शृतिनिष्टतस्तत्त्वमीक्षते—बाह्यविषयों से निष्टल श्रौर एकाव्यवित्त अञ्चय तत्त्व की देख पाता है।

एको हि दोषो गुणसिक्षपाते निमज्जतीन्दोः किरणेखिवाङ्कः—गुणों के समृह में एक दोष इसी प्रकार छिप जाता है, जैसे चन्द्रमा कि किरणों में उसका कल्कः ।

एके एवं मन्यन्ते - कुछ लोग ऐसा मानते हैं।

मुवि पत्रये—संतार में प्रसिद्ध हुआ।

त्यजन्त्यसूत् शर्म च मानिनो वरं, त्यजन्ति न त्वेकमयाचितव्रतम् — यानी लोग हर्ष से अपने प्राण और सुख छोड़ देते हैं, पर न माँगने के व्रतको नहीं छोड़ते।

विषादं मा गाः-विषाद मत करो।

धृतिमावह - धैर्ध धारण करो।

न मे सुखमावहति - मुझे सुख नहीं देता।

क्यमपि दिनान्यतिवाहयति - किसी प्रकार दिन बिता रहा है।

व्यपनेष्यामि ते गर्वम् -- तुम्हारे गर्व की दूर कर दूंगा।

शशिना सह याति कौमुदी-चन्द्रमा के साथ चाँदनी चली जाती है।

शुअवस्व गुरून्—अपने से बढ़ों की सेवा करो।

हिताच यः संभ्र्णुते स किंप्रमुः — जो हित की बात नहीं सुनता वह नीच स्वामी है।

न मे वचनावसरोऽस्ति -मेरे कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है।

आपातरम्या विषयाः पर्यन्तपरितापिनः सांसारिक विषय कपर से सुन्दर लगते हैं। पर अन्त में दुःखद होते हैं।

सर्वे दैवायत्तम् — सब कुछ भाग्य के अधीन है।

समानशीलव्यसनेषु सल्यम् —समानशील श्रीर् व्यसन वाला में मित्रता होती है।

वर्णपरिचयं करोति — अक्षराभ्यास कर रही है।

करिच्यामि वचस्तव—मैं तुम्हारा बहना मानुँगा।

परिणतप्रायमहः--- (दल लगभग ढल गया है।

किं ते भूयः प्रियमुपकरोमि —मैं तुम्हारा और अधिक क्या उपकार कहें ?

उत्सविशया राजानः--राजाओं को उत्सव श्रिय होता है।

नलः स भूजानिरभूद्गुणाद्भुतः — अद्भुत गुणां से युक्त नल पृथ्वी का पति था।

एवमेव स्यात् — अच्छा ऐसा ही सही।

राकुन्तलामधिकृत्य ब्रवीमि—मैं शकुन्तला के विषय में कह रहा हूँ।

बुवते हि फलेन साधवो न तु कण्ठेन निजययोगिताम् सज्जन कार्य से अपनी उपयो-

गिता बताते हैं, न कि मुँह से।

को न याति बशं लोके मुखे पिण्डेन पूरितः—खिलाने से कौन वश में नहीं आ जाता ।

परवानयं जनः -- मैं पराधीन हूँ।

स्वाधीनकुरालाः सिद्धिमन्तः—सिद्धि-सम्पन्न महात्मात्र्यों की कुरालता अपने हाय में होती है। श्रपि प्रावा रोदित्यिप दलति वजस्य इदयम्—पत्थर मी रो पड़ते हैं श्रौर वज का मी इदय फट जाता है।

यस्यार्थास्तस्य मित्राणि—जिसके पास धन होता है, उसके मित्र हो जाते हैं। संपत् सम्पदमजुबब्बाति विपद् विपदम्—सम्पत्ति के पीछे सम्पत्ति चलती है श्रौर विपत्ति के पीछे विपत्ति।

महान् महत्स्वेव करोति विक्रमम् - बढ़ा आदमी बढ़े आदमी पर ही अपना पराक्रम दिखाता है।

भवन्तमन्तरेण कीदशस्तस्या दृष्टिरागः—आपके बारे में उसका प्रेम कैसा है ? निविशते यदि शूकशिखा पदे सुजति ताबदियं कियतीं व्यथाम्—यदि कील की नोक पैर में जुभ जाती है तो कितना दुई हो जाता है।

पश्य स्र्यंस्य भासम्—स्र्यं को शोभा को देखो ।
निर्शुद्धिः क्षयमेति—मूर्खं क्षय को प्राप्त होता है ।
दारिद्रधाद् हियमेति—दरिद्रता से मनुष्य लजा को प्राप्त होता है ।
शशिनं पुनरेति शर्वरी—चन्द्रमा को चाँदनी फिर मिल जाती है ।
अवेहि मां किंकरमध्मूतें:— मुझे शिव का नौकर जानो ।
अपेहि पापे—नीच यहाँ से हट ।
उद्योगिनं पुरुषींसहमुपेति लज्मीः— उद्योगी पुरुष को लज्मी प्राप्त होती है ।
एतदासनमास्यताम्—आप इस आसन पर वैठिए ।
परिहीयते गमनवेला—जाने के समय में देर हो रही है ।

न रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि तत्— रत्न किसी को खोजता नहीं, वह स्वयं खोजा जाता है: ।

कतम उपालभ्यते—किसको ताना दिया जा सकता है।

श्रवसरोऽयमात्मानं प्रकाशियतुम्—श्रपने आपको प्रकट करने का यह अवसर है।

एष एवात्मगतो मनोरयः—यह तो तुम्हारी अपनी इच्छा है।

राजेति का गणना मम—मैं राजा को कुछ नहीं समझता।

सुखसुपदिश्यते पश्य — पर उपदेश कुशल बहुतेरे।

हेम्नः संलक्ष्यते हारनी विद्युद्धिः श्यामिकाऽपि वा—आग में ही सोने की स्वच्छता और कालिमा दीखती है।

युवानो विस्मरणशीकाः—युवक भुलक्कद होते हैं। कालुष्यमुपयाति—कलुवित हो जाती है। सा मैंवीः—सत डरो।

गुणाः पुजास्थानं गुणिषु न च लिक्षं न च वयः—गुणवानों के गुण पूजा के योग्य हैं, चिह्न और आयु नहीं।

सदाऽसिमानैकवना हि मानिनः—स्वाभिमानियों का स्वाभिमान ही धन होता है।

शिवास्ते सन्तु पन्यानः -- तुम्हारा मार्ग शुभ हो ।

सुमनसां श्रीतिर्वामदक्षिणयोः समा—श्रन्छे चिन्छाती का श्रन्छे श्रीर शुरी पर समान श्रेम होता है।

विद्वानेव विजानाति विद्वज्जनपरिश्रमम्—विद्वान् हो विद्वानों के परिश्नम को जानता है।

इति तेन समयः कृतः—उससे यह शर्त स्नाई।
सम्यातुबोधितोऽस्मि—अच्छी याद दिलाई।
सदैवाधीनः कृतः—उसको भाग्य पर छोड़ दिया।
भवत्यपाये परिमोहिनी मितः—विनाश के समय बुद्धि अष्ट हो जाती है।
संहतिः कार्य साधिका—एकता से कार्य सिद्ध होते हैं।
नान्या गितः—और कोई चारा नहीं है।
कां वृत्तिमुपजीवत्यार्यः—आप क्या काम करते हैं।

पुरन्ध्रीणां चित्तं कुमुममुकुमारं हि भवति—सधवा क्षियों का चित्त पुष्प की तरह कोमल होता है।

सतां हि सन्देहपदेषु धस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रष्टनयः—सञ्जनों के सन्देहास्पद विवर्यों में उनके अन्तःकरण की दृतियाँ ही प्रमाण हैं।

अरसिकेषु कवित्वनिवेदनं शिरसि मा लिख-अरसिकों को कविता धुनाना भेरे भाग्य में मत लिखना।

सुदुर्छभाः सर्वमनीरमा गिरः — सबके मन को रुचिकर बात कहना कठिन है। सुलमा रम्यता लोके दुर्लमं हि गुणार्जनम् — संसार में सुन्दरता सुलम है गुणों का अर्जन करना कठिन है।

श्रविवेकः परमापदां पदम्—श्रविवेक बड़ी श्रापत्तियों का घर है।
हर्षस्थाने श्ररूं विषादेन—हर्ष के स्थान पर दुःख न करो।
क ईप्स्तिर्थारियरिवर्ध मनः—हर् निश्चय पाले मन को कौन रोक सकता है।
गण्डस्योपरि पिटिका संबत्ता—पहिले श्रनर्थ के ऊपर यह एक श्रीर नया अनर्थ
श्राक्त अपस्थित हो गया।

गुणास्तावत्तस्य नैव विद्यते — गुण तो उसमें एक भी नहीं है। आपतित हि संसारपथमवतीर्णानामेते दलांताः—इस प्रकार की घटनाएँ संसारी मगुल्यों के ऊपर पड़ती हैं।

विच्छेदमाप कथाप्रयन्धः—कथा में मह हो गया । अप्रस्तुतं किमिति श्रनुसंधीयते – क्यों गोलमांक गर्ते करते हो ! सूचिमेशं तमः—घना श्रंघकार । द्रांघसूत्री विनश्यति—बहुत देर लगाने वाला नाश को प्राप्त होता है । शिष्य उददेशं मिलनयति—शिष्य करदेश की बदनामी करता है ।

अवणगोचरे तिष्ठ-ऐसे स्थान पर खडे होश्रो जहाँ बात सनाई पडे। कुत्हलेन तस्य चेतसि पदं कृतम् — उसके हृदय में उत्सुकता पैदा हो गई। तत्कार्य साधयितुमलं सः - वह इस कार्य को करने में समर्थ है। अप्रयोधाय सा सुच्चाप-वह सदा के लिए सी गई। दृष्टदोषा मृगया -शिकार के दोष विदित है। सचेतसः सस्य मनों न दूयते-किस फोमल इदय व्यक्ति का मन दुःखी नहीं होता। बात्मानं मृतवत्संदर्शयामास--अपने को मरा हुआ सा दिखला दिया। स्रिलप्टमेतत्—यह ठीक जेंचता है। महतां पदमनुविधेयम् - बढ़ां के मार्ग का अनुसरण कीजिये। अधुना मुख शय्याम् — अब बिस्तर छोड़ दीजिए। शुचो वशं मा गमः - शोक मत करो। यौबनपदवीमारूढः- बहु युवाबस्या की प्राप्त ही गया। त्रिरांकरिवांतरा तिष्ठ - त्रिरांक को तरह बीच हो में लटके रही। बाहो दारुणो दैवदुर्विपाकः हाय रे दुर्भाग्य। ्ड्ति कर्णपरम्परया श्रुतमस्माभिः—इमनं लोगों के मुखों से यह बात सुनी हैं। ं मांतुषीं गिरमदोरयामास-मनुष्य की सी बोली दोला। बहासायुर्धे प्राप्तः - बहा में लीन हो गया । जानको करणस्य मूर्तिः जानकी करुण रस की साक्षात अवतार है। बुद्धिर्यस्य बलं तस्य-बुद्धि ही बल है। कतिपयदिवसस्यायिनी यौवनश्रीः—जवानी की शोभा केवल थोड़े दिन रहती है। विषयसुर्खिततो जीवितमस्यवाहयद् - विषय वासनाधौं से रहित जीवन विताया। शान्ते पानीयवर्षे - वृष्टि शान्त हो जाने पर । मतुष्याः रखळनशोलाः - मनुष्य से त्रृटियाँ होती ही हैं। श्रत्मन्यया गृहीत्वा - मेरे विषय में गलत धारणा न करो। अणु पर्वतीकरोति - वह राई का पर्वत बना देता है। मुर्धानं चालयति-अपना सिर हिलाता है। प्रकाशं निर्गतः-प्रकाशित हो गया। स्थिरप्रतिवैधो भव —विरोध करने में इड रहो। तद्भययापि घटते --यह दोनें। प्रकार से सम्भव है। शासनात् करणं श्रेयः - कहर्ने से करना प्रच्छा । प्रस्त्यतां विवादवस्त — शगहे वाला मामला बताओ । किं निमित्तं ते संतापः - तुम्हारे दुःख का क्या कारण है ? आपद्रमें धनं रचेत् -आपित काल के लिए धन को बचा रखना चाहिए। तहचो सम इष्ये शस्यं जातम् चे बातें मेरे इदय में काँटे के समान चुमती हैं।

वाक्यानि प्रतिसमाद्धाति—क्यनों का समाधान करता है।
किमिप साजुकोशः कृतः - वह कुछ कोमळ पडा।
कियद्वशिष्टं रजन्याः—कितनी रात बाकी रह गई है?
विषयेषु मनो मा संनिवेशय—विषयों में मन मत लगाओ।
गुणा विनयेन शोमन्ते—गुण की शोमा विनय से होती है।

केन वान्येन सह साधारणीकरोमि दुःखम्-किस दूसरे पुरुष के साथं अपना शोक बटाऊँ।

सोदित में हृदयम्— मेरा हृदय बैठा जाता है। संशयस्य जीवित तस्य — उसके प्राण संकट में थे। चित्त भयं जनयति—मन में भय पैदा करता है। यदि नवसीदित गुरु प्रयोजनम्—यदि किसी बड़े कार्य की हानि न हो। कयं जीवित धारियध्यामि—में कैसे जिलंगा ?

गमयति रजनीं विषाददीर्घतराम् – शोक के कारण बहुत बड़ी क्याने वाली रात्रि की विताता है।

नगरगमनाय मति न करोति - नगर में जाने का मन नहीं करता है। सहस्य मासद्वयम् — दो मास तंक प्रतीक्षा की जिए। घारासारैमेहती वृष्टिर्वभूष-मूसलाधार पानी बरसा। हृदयं संस्पृष्टमत्कंटया — हृदय उत्कण्ठा से प्रभावित हो गया। कि स्वातंत्र्यमवलम्बसे--क्या तम मनमानी कर रहे हो ? त्वं मम जीवितसर्वस्वीभृतः-तुम मेरे जीवन के सर्वस्व हो। अनुरूपमर्तगामिनी-अपने अनुरूप पति वाली। मित्राणां तत्त्वनिकषप्रावा विपत् - विपत्ति मित्रता की कसौटी है। समवायो हि दस्तरः—मेल में शक्ति है। किमत्र चित्रम् — इसमें कोई आवर्य नहीं है। लघुसंदेशपदा सरस्वती-संक्षिप्त संदेश। अपत्यमन्योन्यसंश्लेषणं वित्रोः - सन्तान माँ बाप का पारस्परिक बन्धन है। कालानुवर्तिन् — समय देखकर काम करने वाला। चारचक्षुषो महीपालाः -- राजा लोग गुप्तचरी द्वारा देखते हैं। क्येव नास्ति-क्या कहना हैं। भर्तः प्रतीपं मास्म गमः-पति के विरुद्ध न होना । ततः परं क्यय-शागे कहो।

(ब)

## संस्कृत स्कियों का हिग्दी अनुवाद

अङ्गांकृतं सुकृतिनः परिपालयन्ति — श्रेष्ठजन अङ्गीकृत वचन को पूरा करते हैं। अतिलोभो न कर्तव्यः — अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए। श्रति सर्वत्र वर्जयेत्-सव वार्तो में 'श्रति' त्याज्य है।

श्चनाश्रया न शोभन्ते पण्डिता वनिता छताः — विद्वान्, क्षियाँ, श्रीर छताएँ श्राधय के बिना शोभा नहीं देतीं।

अनुत्सेकः खलु विक्रमालङ्कारः — नम्नता शौर्य का भूषण है।

श्रापि धन्वन्तरिर्वेद्यः किं करोति गतायुषि—श्रायु समाप्त हो जाने पर वैद्य धन्यन्तरि भी कुछ नहीं कर सकता ।

अपुत्रस्य गृहं शून्यम्-पुत्रहीन व्यत्ति के लिए घर सूना होता है।

अपेक्षन्ते हि विपदः कि पेळवमपेलवम्—विपत्तियाँ छच्य की कोमलता व कठोरताः नहीं देखती ।

श्वनला यत्र प्रनला--जहाँ स्त्री सबल हो।

श्रमृतं शिशिरे पहिः—बाह्यं में श्राप्त श्रमृत है।

अर्थमनर्थं भावय नित्यं, े चुन को दुःखरूप समझो, बस्तुतः

नास्ति ततः धुस्रलेशः सत्यम् तिनक मी सुख नहीं।

अर्घो घटो घोषमुपैति नूनम् — अधजंल गगरी छलकत जाए ।

श्राल्परच कालो बहुवरच विष्नाः —समय थोड्रा है श्रौर विष्न बहुत ।

श्रविद्याजीवनं शून्यम् -- श्रविद्यापूर्ण जीवन सूना है।

श्रस्थिरं जीवितं लोके- जगत् में जीवन श्रस्थिर है।

श्रस्थिरे धनयौवने धन और यौवन श्रस्थिर हैं।

श्राचारः प्रथमो धर्मः —श्राचारं सर्वोत्तम धर्म है।

आर्जवं हि कुटिलेषु न नीतिः—दुष्टों के साय सरलता का व्यवहार नीति नहीं है।

आलस्योपहता विद्या — आलस्य विद्या का विनाशक है।

इतो अष्टस्ततो अष्टः - न इधर रहे न उधर के रहे।

ईर्ष्या हि विवेकपरिपन्थिनी -ईर्ष्या विवेक को शत्रु है।

उदारस्य तृणं वित्तम् उदार व्यक्ति के क्षिए धन तृण तुल्य है।

वद्योगः पुरुषलक्षणम्—उद्योग ही पुरुष-क्रा लक्षण है।

उच्णो दहित चान्नारः शीतः कृष्णायते करम्—गर्म अन्नार हाथ को जळाता है, ठण्डा कलुषित करता है।

ऋणकर्ता पिता रात्रुः—ऋण लेने वाला पिता राष्ट्र है।

क उष्णोदकेन नवमिल्लिकां सिम्नति—नवमिल्लिकां के पीघे को गर्भ जल से कौन सीचता है ?

कर्मणी गहना गतिः कर्म की गति गहन है।

फलासीमा काव्यम् — कला की सीमा काव्य है।

कष्टः खेलु पराश्रयः - दूसरे का मरोसा दुःखदायक होता है।

कस्य नेष्टं हि यौवनम्--यौवन किसे अच्छा नहीं लगता।

कान्ता रूपवती शत्रुः— युन्दर पत्नी शत्रु है।
कामिनश्च कुतो विद्या — कामी को विद्या कहाँ ?
कायः कस्य न वरूअमः— रारीर किसे प्यारा नहीं होता ?
काळस्य कुटिला गतिः— काळ की चाळ टेड़ी होती है।
किं हि न भवेदीश्वरेच्छया— ईश्वर को इच्छा से क्या नहीं हो सकता ?
कुरूपता शोलतया विराजते — युन्दर शीळ से कुरूपता भी खिळ उठती है।
कुरूपी बहुचेष्टिकः— कुरूप मनुष्य बहुत चेष्टायें करता है।
कुवस्त्रता शुश्रतया विराजते — पटे पुराने वस्त्र भी स्वच्छ रहने से श्रच्छे
छगते हैं।

कृशे कस्यास्ति सौहृदम्—ि नर्बल से कौन मित्रता करता है ?
कोऽितमारः समर्थानाम्—वल्वानों के लिए कोई भी भार अधिक नहीं है ।
काश्रयोऽिस्त दुरात्मनाम्—दुष्टों को आश्रय कहाँ ?
क्षान्तितुल्यं तयो नास्ति—क्षमा के तुल्य कोई तप नहीं ।
क्षीणा नरा निष्करणा भवन्ति—निर्धन लोग निर्दय बन जाते हैं ।
यतस्य शोचनं नास्ति—बीती बात का शोक व्यर्थ है ।
चकास्ति योग्येन हि योग्यसंगमः—योग्य से ही योग्य का मेल अच्छा लगता है ।
चिन्ता जरा मनुष्याणाम्—चिन्ता मनुष्यों का बुढ़ापा है ।
चिन्तासमं नास्ति शरीरशोषणम्—चिन्ता के समान शरीर को कोई भी नहीं
सुखाता ।

जलिंग्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः — वृँद वृँद करके घड़ा भर जाता है।
जामाता दशमो प्रहः — दामाद दसवां प्रह है।
जीवो जांवस्य जीवनम् — जीव जीव का जीवन है।
दिरता धीरतया विराजते — निर्धनता धैर्य से शोमा पाती है।
दूरतः पर्वता रम्याः — दूर के ढोल सुहावने।
न कामसदशो रिपुः — काम के समान शत्रु नहीं।
न तोधात परमं सुखम् — संतोष से बड़ा सुख नहीं।
न मूतो न भविष्यति — न हुआ है न होगा।
नवा वाणी मुखे मुखे — प्रत्येक मुख में वाणी नई होती है।
न हि सर्वविदः सर्वे — सब लोग सब कुछ नहीं जानते।
नारीणां भूषणं पतिः — पति श्रियों का भूषण है।
नास्ति मोहसमो रिपुः — मोह के समान कोई शत्रु नहीं।
निःसारस्य पदार्यस्य प्रायेणाडम्यरो महान् — प्रायः निकम्मी वस्तु का खाडम्यर
बहुत होता है।
निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि दुमायते — युक्षहोन देश में रेंद् भी युक्ष माना जाता है।

निर्धनता सर्वापदामास्पदम् --दिदता सभी दुःखों का कारण है। निर्वाणदीपे किस तैलदानम् —दीपक दुझ जाने पर तेल डालने से क्या ? निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम्—राग-रहित के लिए घर हो तपोवन है। पयोगते कि खलु सेतुवंघः --बाढ़ के उतर जाने पर बाँध-बाँधने से क्या लाम ? परोपकाराय सतां विभतयः - सज्जनों को सम्पत्तियाँ परोपकार के लिए होती हैं। बरूं मुर्जस्य मौनित्वम्-मौन मुर्ख का बल है। बहुरत्ना वसुन्धरा -पृथ्वी में बहुत रत्न हैं। मतिरेव बळाद गरीयसी—बल स बुद्धि बड़ी है। मधपस्य कुतः सत्यम्-शरावी में सत्य कहाँ ?

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः—मन ही मनुष्यों के बन्धन श्रीर मुक्ति कां कारण है।

मात्रा समं नास्ति शरीरपोषणम् नाता के समान शरीर का पोषक कोई नहीं। मुर्बस्य हृद्यं शून्यम् मुर्ख का हृद्य विचार रहित होता है। मौनं विधेयं सततं सधीभिः – बुद्धिमानों की निरन्तर चुप रहना चाहिए। मौनं सर्वार्यसाधकम् - मौन सं सब काम सिद होते हैं। यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति —जहाँ रूप है वहाँ गुण भी हैं। यया देशस्तया भाषा —जैसा देश वैदी भाषा । याचनान्तं हि गौरवम् याचना गौरव को समाप्त कर देती है। वनेऽपि दोषाः प्रभवन्ति रागिणाम्—वन में भी दोष राग युक्तों को दवा लेते हैं।

विकात करिणि किमकुशे विवाद: हाथी के वेच देने पर अक्कुश के बारे में विवाद कैसा ?

विद्या रूपं कुरूपिणाम् — कुरूप लोगों का रूप विद्या है। विना मलयमन्यत्र चन्द्रनं न प्ररोहित -चन्दन मलय पर्वत के सिवाय कहीं नहीं उगता।

विरक्तस्य तृणं भार्यां-विरक्त को पत्नी तृण सम लगती है। वीरो हि स्वाम्यमर्हति वीर ही स्वामी बनने के योग्य होता है। बृद्धस्य तरुणी विषम् — बृद्धें के लिये युवती विष हैं। युद्धा नारी पतिवता - युद्ध स्त्री पतिवता होतो है। शरीरमार्यं खलु धर्मसाधनम् —धर्म का प्रथम साधन शरीर ही है। सर्वः कालवरोन नश्य त-समय पाकर सब नष्ट होते हैं। सुखारिनः कुतो विद्या-सुख चाहने वाले की विद्या कहाँ ? स्तोत्रं कस्य न तुष्टये-प्रशंसा से कौन प्रसन्न नहीं होता ? स्त्री विनश्यति रूपेण—स्त्री रूप से नष्ट होती है।

हरति मनो मधुरा हि यौदनश्री: --यौवन की मधुर शोभा मन की हर लेती है। हितोपदेशो मूर्खस्य कीपायँव न शान्तये—हितकारी उपदेश मूर्ख की कृपित करता है, शान्त नहीं।

## (स) हिन्दी सक्तियों के संस्कृत पर्याय

श्रंगूर खट्टे हैं - श्रलभ्यं हीनमुच्यते, दुष्प्रापा द्राक्षा श्रम्लाः । श्रंधा - क्या चाहे ? दो श्राँखें - इष्टलामः परं सुखम् । द्यंधे के हाथ बटेर लगना-अन्धस्य वर्तकीलाभः। श्रंधों में काना राजा-निरस्तपादपे देशे एरण्डोअप द्रमायते । श्राक्ल बड़ी कि भैंस ?—मितरिव बलाद गरीयसी। श्चपना हाथ जगनाथ - स्वातन्त्र्यमिष्टत्रैदम् । श्चपनी करनी पर उतरनी - कृत्यैः स्वकीयैः खलु सिद्धिलिब्धः । अपनी गली में कता भी शेर होता है-निजसदननिविष्टः श्वा न सिंहायते किम ? श्रव पछताये होत क्या जब चिडियाँ चुग गई खेत-गते शोको निरर्यकः। भ्ररहर की टही गुजराती ताला—पाषाणे सृगमदलेपः। श्राँखीं के श्रन्धे नाम नयनसुख - वित्तेन हीनी नाम्ना नरेशः। श्रागे कृत्राँ पोछे खाई—इतः कूपस्ततस्तटी। आधी छोड़ सारी को धावे । —यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवाणि निषेवते । ऐसा इवे याह न पावे ॥—ध्रवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रवं नष्टमेव हि ॥ आम के आम गुठलियों के दाम-एका किया द्वर्यकरी प्रसिद्धा । इट का जवाब पत्थर से — शठे शाठण समाचरेद । कथी सन माने की बात-तस्य तदेव हि मधुरं यस्य मनी यत्र संलग्नम्। उल्टे बाँस बरेली को - गन्नां हिमाचलं नयति। कंठ के मुँह में जीरा —दाशेरस्य मुखे जीरः। कॅंची दूकान फीका पकवान -- निस्सारस्य पदार्थस्य प्रायेणाडम्बरी महान्। एक अनार सौ बीमार-एकः कपोतपोतः रयेनाः शतशोऽभिधावन्ति । एक तो करेला दूने नीम चढ़ा-श्रयमपरी गण्डस्योपिर स्फोटः। एक पंथ दो काज — एका किया द्वर्यकरी प्रसिद्धा । काला श्रक्षर भैंस बरावर—निरक्षरमद्याचार्यः। चार दिन को चाँदनी और फिर खेंघेरा पाख—तिष्ठत्येको निशां चन्द्रः श्रीमान् संपूर्णमण्डलः ।

जो गरजते हैं वे बरसते नहीं—नोचो बदति न कुरुते, बदति न साधुः करोत्येव । थोया चना बाजे घना—गुणैविहीना बहु जल्पयन्ति । बूर के ढोल यहावने—द्रतः पर्वता रम्याः ।
बन्दर क्या जाने अदरक का स्वाद—किमिष्टमत्रं खरस्कराणाम् ।
बिन घरनी घर भूत का ढेरा — मार्याहीनं गृहस्थस्य शून्यमेव गृहं मतम् ।
मैंस के आगे बीन बजावे मैंस खड़ी पगुराय—अन्धस्य दीपः ।
मन के हारे हार है मन के जीते जीत—जिते चित्तं जितं जगत् ।
मन चंगा तो कठौती में गंगा—निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम् ।
माँगन गए सो मर गए — याचनान्तं हि गौरवम् ।
लालच खुरी बला है—नास्ति तृष्णासमो व्याधिः ।
लोभ पार्गे की खान — लोभः पापस्य कारणम् ।

साँच बराबर तप नहीं झूढ़ बराबर पाप—नहि सत्यात्परो धर्मः, नामृतात् पातकं परम्।

सार सार को गहि रहे थोया देय उड़ाय - सारं एकन्ति पण्डिताः।
सारी जाती देखकर आधा लेग बटाय सर्वनाशे समुत्पन्ने, आर्ड त्यजित पण्डितः।
सीख न दीजे बानरा जो बए का घर जाय—उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न

सीधी उँगलियों से घी नहीं निकलता —शाम्येत् प्रत्यपकारेण नोपकारेण दुर्जनः ।

## (द)

## अंग्रेजी लोकोक्तियों के संस्कृत पर्याय

A bad descendent destroys the line— कुपुत्रेण कुरूं नष्टम् ।

A bad workman quarrels with his tools— कुञ्चुकमेव निन्दिति
शुम्कस्तनी नारो ।

A bird in hand is better than two in the bush—बरमब

क्योतो न श्वो मयूरः, ब्राध्नुवातु ध्रुवं वरम् ।

A drop in the ocean-दाशेरस्य मुखे जीरः।

A figure among cyphers — निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि हुमायते ; यत्र विद्वज्जनो नास्ति रस्ताध्यस्तत्राल्पधीरपि ।

A fog cannot be dispelled by a fan—न तारालोकेन तमिस्रनाशः, प्रालेयलेहाच त्याविनाशः।

A friend in need is a friend indeed—स सुद्धद व्यसने यः स्याद ।

A light purse is a heavy curse—दारिद्र यदोषो गुणराशिनाशी, कष्टं निर्धनिकस्य जीवितम्हो दारैरिप त्यज्यते ।

An empty vessel makes much noice—झर्घो घटो घोषगुपैति न्नम् । A nine day's wander—तिष्ठत्येकां निशां चन्द्रः श्रीमान् संपूर्णमण्डलः । A variane is the root of all evils—नास्ति तृष्णासमी व्याधिः। As you sow so shall you reap—यो यद्वपति बीजं हि अमते सोऽपि तत्पत्तम्

A wolf in lamb's clothing-विषक्तमं पयोसुखम् ।

Barking dogs seldom bite—ये गर्जन्ति मुहुर्मुहुर्जन्धरा वर्षन्ति नैतादशाः। Birds of the same feather flock together—सृगा स्गै: सन्नमनु-

व्रजन्ति ।

Calamity is the touch-stone of brave mind—अश्नुते स हि कल्याणं व्यसने यो न मुझति ।

Christmas comes but once a year — कस्पात्यन्तं सुखमुपनतं दुःसमे-कान्ततो वा।

Coming events cast their shadows before—आयुखापाति कल्याणं कार्यसिद्धिं हि शंसति ।

Content is happiness—संतोषः परमं मुख्य ।

Cry is the only strength of a child-पालानां रोदनं बलम्।

Cut your coat according to your cloth—हिताहितं बीच्य निकास-साचरेत ।

Death forgives none—मरणं प्रकृतिः शरीरिणाम् ।

Dependence is indeed painful—कष्टः खलु पराध्यः।

Diligence is mother of good luck—उद्योगिनं पुरुषसिंहसुपैति लक्ष्मीः।

Distance lends each ancement to the view - दूरस्याः पर्वता रम्याः ।

Do at Rome as the Romans do-वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति मनोषिणः।

Do what the great men do-महाजनो येन गतः स पन्याः ।

East or west home is the best—जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।

Every cock fights best on its own dung-hill—निजसदननिविष्टः स्वा न सिंहायते किस् !

Every potter praises his own pot—सर्वः कान्तमात्मीयं पश्यति ।
Example is better than percept—परोपदेशे पाण्डित्यं सर्वेषां सुकरं
नृणाम् । धर्मे स्वीयमनुष्ठानं कस्यिचित् महात्मनः ॥

Familiarity breads cantempt - श्रतिपरिचयादवज्ञा भवति ।
Fortune favours the brave-- उगोगिनं पुरुषसिंहसुपेति लक्ष्मीः ।

Gather thistles and expect pickles—यादशसुप्यते बीजं तादशं फरुमाप्यते ।

God's will be done—इश्वरेच्छा बलीयसी।

Good men prove their usefulness by deeds not by words
--- नीचो वदति न कुस्ते, बदति न साधुः करोत्येव।

Great cry, litle wool—निःसारस्य पदार्थस्य प्रायेणाडम्बरो महान्। Half a loaf is better than no bread—श्रभावादल्यता बरा।

If the sky falls we shall catch lasks न मुनिः पुनरायाती न चासौ वर्षते गिरिः।

It is a great sin to harm a person who comes for shelter — श्रद्धमारुश सुप्ते हि इत्वा किं नाम पौरुषम्।

It is of no use to cry over spilt milk—निर्वाणदीपे किस तैलदानम्।
It is too late to lock the stable door when the steel is
stolen—न कपखननं यक्तं प्रदीप्ते बहिना गृहे।

It is wise to take refuge under the great—कर्तन्यो महदाश्रयः। It takes two make a row—एकस्य हि विवादोऽत्र दश्यते न तु प्राणिनः।

Let by gone, be by gone-गतस्य शोचनं नास्ति ।

Light sorrows speak but deeper ones are dumb—श्रगाध-जलसञ्जारी न गर्वे याति रोहितः।

Little knowledge is dangerous thing— अल्पविद्या भगेकरी।

Many a little makes a mickle — जलविन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः।

Might is right—वीरमोग्या वसुन्घरा।

Missortunes never come alone— छिद्रेष्वनर्या बहुत्रीभवन्ति ।

New lords new laws-नवाहनानां नव एव पन्याः ।

No pity without mercy—को धर्मः कृपया विना ।

No pains no gains-न हि सुखं दुःखैनिना सम्यते।

None would like to be friend of a wicked person—अपन्यानं तु गच्छन्तं सोदरोऽपि विसुञ्चति ।

One trying for better got worst—रत्नाकरो जलनिधिरित्यसेपि धनाशया । धनं दूरेऽस्त बदनसपूरि कारवारिभिः ॥

Out of the frying pan into the fire—बन्धनश्रष्टो गृहक्योतस्विभ

Prevention is better than cure—प्रश्नालनादि पंद्वस्य दूरादस्परीनं वरम्।

Pride goeth before a fall - श्रतिद्पे इता लड्डा।

Slow and steady wins the race—शनैः पन्याः शनैः कन्या शनैः पर्वतलङ्गनम् ।

The king is the strength of the weak—दुर्वेकस्य बलं राजा। There are men and men—जवा वाणी मुखे मुखे।

The virtuous make good their promise—श्रद्धीकृतं सुकृतिनः परिपालयन्ति ।

Those palmy days are gone—हा हन्त सम्प्रति गतानि दिनानि तानि । Time once past cannot be recalled—गतः काळो न चायाति । Tit for tat—कण्टकेनैव कण्टकम् ।

To kill two birds with one stone—एका किया द्वर्यकरो प्रसिद्धा ।
Two of the trades seldom agree—याचको याचकं दृष्वा श्वानवद्
गुर्गुरायते ।

Wealth is the root of all calamities—ग्रार्थमनर्थं भावय नित्यम्।
Wealth is great attraction—को न याति वशं लोके मुखे पिण्डेन
पुरितः।

When good cheer is lacking, the friends will be pacifing

— एतन् मां दहति नष्टथनाश्रयस्य यत्सौहदादिष जनाः शिक्तिभवन्ति ।

When there is peace at home, there is no need of judge
— यत्र चौरा न विद्यन्ते तत्र कि स्याकिरीक्षकैः।

Wicked persons commit fault and good men suffer— बलः करोति दुर्शनं तदि फलति साधुषु ।

#### (य)

#### अंग्रेजी संस्कृत शब्दावली

| Academy        | शिक्षालयः      | Agitation       | ब्रान्दोलनम्  |
|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| Accountant     | संख्यातृ       | Air-Conditioned | नियन्त्रितताप |
| Acknowledgment | प्राप्तिपत्रम् | Application     | आवेदनपत्रम्   |
| Act            | श्रधिनियमः     | Appointment     | नियुक्तिः     |
| Administration | प्रशासनम्      | Assembly        | सभा           |
| Administrator  | प्रशासकः       | Ballot-Box      | मतपेद्रिका    |
| Adult          | वयस्कः         | Bank            | अधिकोषः       |
| Agency         | श्रधिकरणम्     | Biology         | जीवविशानम्    |
| Agenda         | कार्यस्वी      | Blood-Pressure  | रक्तवापः      |

#### अनुवाद-रत्नाकर

| Board District मण्डलमण्डली Control हिरा हिरा हिरा हिरा हिरा हिरा हिरा हिरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Board            | मण्डली                    | Continent   | महाद्वीपः-पम्          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------|------------------------|
| Board Municipal नगरमण्डली Convention हिः Bond बन्धपत्रम् Copy प्रतिलिपिः-प्रति Broad-cast प्रसारणम् Copy-right प्रकाशनाधिकारः Budget ग्रायन्यकम् Council परिपद् Bye-Election चपनिर्वोचनम् Court न्यायालयः Cabinet मन्त्रिमण्डलम् Culture संस्कृतिः Cadet सैन्यच्छात्रः Declaration चोषणा Calendar तिथिपत्रम् Decree प्रातिः Casting vote निर्णायक सतम् Defence प्रतिरक्षा Census जनगणना Delegate प्रतिनिधिः Century शती Democracy लोकतन्त्रम् Chairman समापति Direction निर्वोचनम् Chancellor कुल्पति Election निर्वोचनम् Chancellor, Vice उपकृळपतिः Elector निर्वोचकः Charge-Sheet प्रारोपपत्रम् Emigration परावासः Chief-judge सुख्यन्यायाधियतिः Financial वित्ताय Chief-justice सुख्यन्यायाधियतिः Financial वित्ताय Chief-minister सुख्यमंत्रिन् Function कृत्यम् Circular परिपत्रम् Germ कीटाणुः Civilization सभ्यता Government शासनम् Code संहिता Governor राज्यपालः, शासकः Commerce वाणिज्यम् Grant श्रायुक्तः, शासकः Commossioner श्रायुक्तः House सदनम् Commossioner श्रायुक्तः House सदनम् Commonwealth राष्ट्रमण्डलम् Institution संस्था Complaint श्रामेशनः Law विधिः Constituency निर्वोचनकेत्रम् Major Constituency निर्वोचनकेत्रम् Major Constituency निर्वोचनकेत्रम् Major Constituency निर्वोचनकेत्रम् Majority बहुसतस्, बहुसंख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Board District   | मण्डलमण्डली               | Control     | नियन्त्रणम्            |
| Bond बन्धपत्रम् Copy प्रतिक्षिपः-प्रति Broad-cast प्रसारणम् Copy-right प्रकाशनाधिकारः Budget श्रायच्यकम् Council परिपद् Bye-Election वर्णनिर्वाचनम् Court न्यायाकयः Cabinet मन्त्रमण्डलम् Culture संस्कृतिः Cadet सैन्यच्छात्रः Declaration घोषणा Calendar तिथिपत्रम् Decree श्राज्ञप्तः Casting vote निर्णायक मतम् Defence प्रतिनिधिः Census जनगणना Delegate प्रतिनिधिः Century राती Democracy कोक्तन्त्रम् Chairman समापति Direction निर्वेचनम् Chancellor कुरुपति Election निर्वेचनम् Chancellor, Vice यग्डुरुपतिः Elector निर्वेचकः Charge-Sheet श्रारोपपत्रम् Emigration परावासः Chief-judge सुख्यन्यायाधीशः Finance वित्तम् Chief-justice सुख्यन्यायाधीशः Finance वित्तम् Chief-minister सुख्यमंत्रित्र Function कृत्यम् Civilization सञ्यता Government शासनम् Civilization सञ्यता Government शासनम् Code संदिता Governor राज्यपाछः, शासकः Commossioner वाणिज्यम् Grant अञ्चदानम् Commossioner श्रायुकः Handicrafts हस्तशिल्यम् Commossioner श्रायुकः Handicrafts स्त्रारोल्यम् Commossioner श्रायुकः House सदनम् Commossioner सम्रोहनः Industry उद्योग Complaint सम्यवादः Institution संस्था Conterence सम्येकनम् Major च्यस्कः Constituency निर्वोचनन्त्रम् Majority बहुसतम्, बहुसंख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                           | Convention  | रूढिः                  |
| Broad-cast प्रसारणम् Copy-right प्रकाशनाधिकारः Budget श्रायच्ययकम् Council परिपद् Bye-Election वर्णनिर्वाचनम् Court न्यायाळ्यः Cabinet मन्त्रमण्डलम् Culture संस्कृतिः Cadet सैन्यच्छात्रः Declaration घोषणा Calendar तिथिपत्रम् Decree श्रात्तिः Casting vote निर्णायक मतम् Defence प्रतिरक्षा Census जनगणना Delegate प्रतिनिधिः Century राती Democracy लोक्तन्त्रम् Chairman समापति Direction निर्वेचनम् Chancellor कुल्पति Election निर्वेचनम् Chancellor, Vice यग्दुलपतिः Elector निर्वेचकः Charge-Sheet श्रारोषपत्रम् Emigration परावासः Chief-judge मुख्यन्यायाधीशः Finance वित्तम् Chief-minister मुख्यमंत्रित् Function कृत्यम् Chief-minister मुख्यमंत्रित् Function कृत्यम् Civilization सभ्यता Government शासनम् Civilization सभ्यता Government शासनम् Code संदिता Governor राज्यपाळः, शासकः Commossioner वाणिज्यम् Grant अनुदानम् Commossioner सम्वितः Immigrant श्रावासिन Commossioner सम्वितः Immigrant श्रावासिन Communism साम्यवादः Institution संस्था Complaint सम्यवादः Institution संस्था Conterence सम्येळनम् Major च्यस्कः Gonstituency निर्वोचनन्यम् Majority बहुससम्, बहुसंस्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                |                           | Сору        | प्रतिलिपिः-प्रति       |
| Budget व्यवस्थित Council परिपद् Bye-Election वर्षनिर्वाचनम् Court न्यायाळयः Cabinet मन्त्रिमण्डलम् Culture संस्कृतिः Cadet सैन्यच्छात्रः Declaration षोषणा Calendar तिथिपत्रम् Decree त्राह्मिः Casting vote निर्णायक मतम् Defence प्रतिरक्षा Census वनगणना Delegate प्रतिनिधिः Century राती Democracy लोकतन्त्रम् Chairman समापति Direction निर्देशः Chancellor कुल्पति Election निर्वाचनम् Chancellor, Vice उपकुल्पतिः Elector निर्वाचनम् Charge-Sheet बारोपपत्रम् Emigration परावासः Chief-judge सुल्यन्यायाधीशः Finance वित्तम् Chief-justice सुल्यन्यायाधीशः Financial वित्तीय Chief-minister सुल्यन्यायाधीशः Function कृत्यम् C. I. D. ग्रुप्तचरिक्षमयः Gazette राजपत्रम् Circular परिपत्रम् Germ कीटाणुः Civilization सञ्यता Government सासनम् Code संदिता Governor राज्यपाढः, रासकः Commossion बायोगः Handicrafts हस्तिशिल्पम् Commossioner बायुकः House सदनम् Committee समितिः Immigrant बाबासिन् Commonwealth राष्ट्रमण्डलम् Industry उद्योग Complaint बास्यादः Institution संस्था Comference सम्येखनम् Major वयस्य Constituency निर्वाचनक्षेत्रम् Majority बहुसतम्, बहुसंख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                           | • •         | प्रकाशनाधिका <b>रः</b> |
| Bye-Election वर्षनिर्वाचनम् Court न्यायाळयः Cabinet मन्त्रिमण्डलम् Culture संस्कृतिः Cadet सैन्यच्छात्रः Declaration घोषणा Calendar तिथिपत्रम् Decree आज्ञितः Casting vote निर्णायक मतम् Defence प्रतिरक्षा Census जनगणना Delegate प्रतिनिधिः Century राती Democracy लोकतन्त्रम् Chairman समापति Direction निर्वेचनम् Chancellor ग्रुल्पति Election निर्वेचनम् Chancellor, Vice व्यक्त्रक्षपतिः Elector निर्वोचनः Charge-Sheet आरोपपत्रम् Emigration परावासः Chief-judge मुख्यन्यायाधीशः Finance वित्तम् Chief-justice मुख्यन्यायाधीशः Financial वित्तीय Chief-minister मुख्यमंत्रिन् Function ज्ञत्यम् C. I. D. ग्रुप्तचरिमायः Gazette राजपत्रम् Civilization सभ्यता Government राज्यपाद्यः, रासकः Code संदिता Governor राज्यपाद्यः, रासकः Commerce वाणिज्यम् Grant अञ्जदानम् Commossion आयोगः Handicrafts द्वत्तिशल्पम् Commossioner आयुक्तः House सदनम् Commonwealth राष्ट्रमण्डलम् Industry उद्योग Communism सम्यवादः Institution संस्या Complaint सम्यवादः Institution संस्या Comference सम्येखनम् Major वयस्य Gonstituency निर्वोचनचेत्रम् Majority बहुसतम्, बहुसंख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | •                         |             | परिपद्                 |
| Cabinet मन्त्रिमण्डलम् Culture संस्कृतिः Cadet सैन्यच्छात्रः Declaration घोषणा Calendar तिथिपत्रम् Decree आज्ञितः Casting vote निर्णायक मतम् Defence प्रतिरक्षा Census जनगणना Delegate प्रतिनिधिः Century राती Democracy लोकतन्त्रम् Chairman समापति Direction निर्देशः Chancellor कुल्पति Election निर्वाचनम् Chancellor, Vice उपकुळ्णतिः Elector निर्वाचकः Change-Sheet आरोषपत्रम् Emigration परावासः Chief-judge मुख्यन्यायाधीशः Finance वित्तम् Chief-judge मुख्यन्यायाधिपतिः Financial वित्तीय Chief-minister मुख्यमंत्रिन् Function कृत्यम् C. I. D. गुप्तचरविभागः Gazette राजपत्रम् Civilization सञ्यता Government सासनम् Civilization सञ्यता Government सासनम् Code संदिता Governor राज्यपाळः, सासकः Commerce वाणिज्यम् Grant अनुदानम् Commissin आयोगः Handicrafts हस्तिशल्यम् Commonwealth राष्ट्रमण्डलम् Industry उद्योग Communism साम्यवादः Institution संस्था Complaint समिवाः Law विधिः Constituency निर्वाचनक्षेत्रम् Major चयस्क Constituency निर्वाचनक्षेत्रम् Majority बहुसतम्, बहुसंख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | •                         | Court       | न्यायालयः              |
| Cadet सैन्यच्छात्रः Declaration घोषणा Calendar तिथिपत्रम् Decree आहितः Casting vote निर्णायक सतम् Defence प्रतिरक्षा Census जनगणना Delegate प्रतिनिधिः Century शती Democracy लोकतन्त्रम् Chairman समापति Direction निर्देशः Chancellor कुल्पति Election निर्वाचनम् Chancellor, Vice उपकुल्पतिः Elector निर्वाचकः Charge-Sheet प्रारोपपत्रम् Emigration परावासः Chief-judge सुख्यन्यायाधीशः Finance वित्तम् Chief-justice सुख्यमंत्रिन् Function कृत्यम् Chief-minister सुख्यमंत्रिन् Function कृत्यम् C. I. D. ग्रुकरिबागः Gazette राजपत्रम् Civilization सभ्यता Government शासनम् Code संहिता Governor राज्यपाळः, शासकः Commerce वाणिज्यम् Grant अनुदानम् Commossioner आयोगः Handicrafts हस्तिशिल्यम् Commossioner सम्बन्धः House सदनम् Commonwealth राष्ट्रमण्डकम् Industry उद्योग Complaint सभ्योगः Law विधिः Conterence सम्मेळनम् Major वसस्क Constituency निर्वाचनचेत्रम् Majority बहुमतम्, बहुसंख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | •                         | Culture     | संस्कृतिः              |
| Casting vote Gensus जनगणना Delegate प्रतिनिधिः Century श्रती Democracy छोकतन्त्रम् Chairman समापति Direction निर्देशः Chancellor डुळ्पति Chancellor, Vice उपडुळपतिः Charge-Sheet प्रारोपपत्रम् Chief-judge Unief-judge Unief-justice Unief-justice Unief-minister Un |                  |                           | Declaration | घोषणा                  |
| Casting vote Gensus  Gensus  Gentury  एती  Delegate  प्रतिनिधिः  Democracy  छोकतन्त्रम्  Chairman  समापति  Chancellor  ठुळ्पति  Chancellor, Vice  उपकुळपतिः  Charge-Sheet  द्यारोपपत्रम्  Chief-judge  Chief-judge  Chief-justice  பூळ्यन्यायाधिपतिः  Finance  Chief-minister  பூळ्यन्यायाधिपतिः  Gazette  Chief-minister  Chief-minister  Chief-minister  Gircular  Circular  Circular  Circular  Circular  Code  सिहता  Government  Code  सिहता  Cowernor  Commissin  द्यापोषः  Handicrafts  हस्तशिल्पम्  Commissin  द्यापोषः  Handicrafts  हस्तशिल्पम्  Commissin  द्यापोषः  Handicrafts  हस्तशिल्पम्  Commissin  द्यापोषः  Handicrafts  हस्तशिल्पम्  Commissin  प्राप्तमम्  Commissin  प्राप्तमः  Handicrafts  हस्तशिल्पम्  प्रमण्डसम्  Law  विधिः  Communism  साम्यवादः  Institution  संस्या  Complaint  प्रमण्डसम्  Major  वस्क  Constituency  निर्वाचनक्रेम्  Majority  वहुमतम्, बहुसंख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Calendar         | तिथिपत्रम्                | Decree      | त्र्याज्ञिः            |
| Census जनगणना Delegate प्रतिनिधिः Century शती Democracy छोस्तन्त्रम् Chairman समापित Direction निर्देशः Chancellor इल्पित Election निर्वाचनम् Chancellor, Vice उपकुळपितः Elector निर्वाचकः Charge-Sheet मारोपपत्रम् Emigration परावासः Chief-judge मुख्यन्यायाधियाः Finance वित्तम् Chief-justice मुख्यन्यायाधियाः Financial वित्तीय Chief-minister मुख्यमंत्रिन् Function इत्यम् C. I. D. ग्रुप्तचरिमागः Gazette राजपत्रम् Circular परिपत्रम् Germ कीटाणुः Civilization सभ्यता Government शासनम् Code संहिता Governor राज्यपाळः, शासकः Commerce वाणिज्यम् Grant अनुदानम् Commissin स्रायोगः Handicrafts हस्तशिल्यम् Commossioner स्रायुक्तः House सदनम् Commonwealth राष्ट्रमण्डलम् Industry उद्योग Communism साम्यवादः Institution संस्था Complaint समिवोगः Law विधिः Constituency निर्वाचनकेत्रम् Major वसस्क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Casting vote     |                           | Defence     | प्रतिरक्षा             |
| Chairman समापति Direction निर्देशः Chancellor कुल्मित Election निर्वाचनम् Chancellor, Vice उपकुल्मितः Elector निर्वाचनम् Charge-Sheet प्रारोषपत्रम् Emigration परावासः Chief-judge मुख्यन्यायाधिशः Finance वित्तम् Chief-justice मुख्यन्यायाधिपतिः Financial वित्तीय Chief-minister मुख्यमंत्रिन् Function कृत्यम् C. I. D. गुप्तचरविभागः Gazette राजपत्रम् Circular परिपत्रम् Germ कीटाणुः Civilization सभ्यता Government शासनम् Code संहिता Governor राज्यपाखः, शासकः Commerce बाणिज्यम् Grant श्रन्तुदानम् Commiossin श्रायोगः Handicrafts हस्तशिल्यम् Commossioner श्रायुक्तः House सदनम् Commonwealth राष्ट्रमण्डस्म् Industry अधानिन् Communism साम्यवादः Institution संस्था Complaint श्रमियोगः Law विधिः Conterence सम्मेखनम् Major वयस्क Constituency निर्वाचनचेत्रम् Majority बहुसतम्, बहुसंख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | •                         | Delegate    | प्रतिनिधिः             |
| Chancellor, Vice उपकुळपतिः Elector निर्वाचनम् Chancellor, Vice उपकुळपतिः Elector निर्वाचनः Charge-Sheet ब्रारोपपत्रम् Emigration परावासः Chief-judge मुख्यन्यायाधिशः Finance वित्तम् Chief-justice मुख्यन्यायाधिपतिः Financial वित्तीय Chief-minister मुख्यमंत्रिन् Function कृत्यम् C. I. D. ग्रुप्तचरिभागः Gazette राजपत्रम् Circular परिपत्रम् Germ कीटाणुः Civilization सम्यता Government शासनम् Code संहिता Governor राज्यपाळः, शासकः Commerce बाणिज्यम् Grant श्रुद्धानम् Commiossin श्रायोगः Handicrafts हस्तशिल्यम् Commossioner श्रायुक्तः House सदनम् Commonwealth राष्ट्रमण्डळम् Industry उद्योग Communism साम्यबादः Institution संस्था Complaint श्रमियोगः Law विधिः Conterence सम्मेळनम् Major वयस्क Constituency निर्वाचनन्तन्नम् Majority बहुसतम्, बहुसंख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Century          | शती                       | Democracy   | <b>छोक्त</b> न्त्रम्   |
| Chancellor, Vice उपकुळपतिः Elector निर्वाचकः Charge-Sheet झारोपपत्रम् Emigration परावासः Chief-judge मुख्यन्यायाधीशः Finance वित्तम् Chief-justice मुख्यन्यायाधिपतिः Financial वित्तीय Chief-minister मुख्यमंत्रिन् Function कृत्यम् C. I. D. गुप्तचरविभागः Gazette राजपत्रम् Circular परिपत्रम् Germ कीटाणुः Civilization सभ्यता Government शासनम् Code संहिता Governor राज्यपाछः, शासकः Commerce वाणिज्यम् Grant भाग्रतः, शासकः Commissin भाग्राः Handicrafts हस्तशिल्पम् Commossioner भाग्रकः House सदनम् Commostice समितिः Immigrant भाग्रासिन् Commonwealth राष्ट्रमण्डलम् Industry उद्योग Communism साम्यवादः Institution संस्था Complaint भाग्राः Law विधिः Conference सम्मेळनम् Major वयस्क Constituency निर्वाचनचेत्रम् Majority बहुसतम्, बहुसंख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Chairman         | समापति                    | Direction   | निर्देशः               |
| Charge-Sheet द्वारोपपत्रम् Emigration परावासः Chief-judge मुख्यन्यायाधीशः Finance वित्तम् Chief-justice मुख्यन्यायाधिपतिः Financial वित्तीय Chief-minister मुख्यमंत्रिन् Function कृत्यम् C. I. D. गुप्तचरविभागः Gazette राजपत्रम् Circular परिपत्रम् Germ कीटाणुः Civilization सभ्यता Government शासनम् Code संदिता Governor राज्यपाखः, शासकः Commerce वाणिज्यम् Grant श्रानुदानम् Commissin शायोगः Handicrafts हस्तशिल्पम् Commossioner श्रायुक्तः House सदनम् Committee समितिः Immigrant श्रावासिन् Commonwealth राष्ट्रमण्डलम् Industry उद्योग Complaint श्रामेवोगः Law विधिः Conference सम्मेखनम् Major वयस्क Constituency निर्वाचनचेत्रम् Majority बहुसतम्, बहुसंख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Chancellor       | <b>कुलपति</b>             | Election    | निर्वाचनम्             |
| Chief-judge मुख्यन्यायाधियाः Finance वित्तम् Chief-justice मुख्यन्यायाधियाः Financial वित्तीय Chief-minister मुख्यमंत्रिन् Function कृत्यम् C. I. D. गुप्तचरविभागः Gazette राजपत्रम् Circular परिपत्रम् Germ कीटाणुः Civilization सभ्यता Government शासनम् Code संहिता Governor राज्यपाछः, शासकः Commerce बाणिज्यम् Grant अनुदानम् Commiossin आयोगः Handicrafts हस्तशिल्यम् Commossioner आयुक्तः House सदनम् Committee समितिः Immigrant आवासिन् Commonwealth राष्ट्रमण्डकम् Industry उद्योग Communism साम्यवादः Institution संस्था Complaint समियोगः Law विधिः Conference सम्मेळनम् Major व्यस्क Constituency निर्वाचनचेत्रम् Majorं व्यस्क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Chancellor, Vice | उपकुरूपतिः                | Elector     | निर्वाचकः              |
| Chief-justice मुख्यन्यायाधिपतिः Financial वित्तीय Chief-minister मुख्यमंत्रिन् Function झृत्यम् C. I. D. ग्रुप्तचरविभागः Gazette राजपत्रम् Circular परिपत्रम् Germ कीटाणुः Civilization सभ्यता Government शासनम् Code संदिता Governor राज्यपाछः, शासकः Commerce वाणिज्यम् Grant श्रजुदानम् Commissin श्रायोगः Handicrafts इस्तशिल्यम् Commossioner श्रायुक्तः House सदनम् Committee समितिः Immigrant श्रावासिन् Commonwealth राष्ट्रमण्डलम् Industry उद्योग Communism साम्यवादः Institution संस्था Complaint श्रमियोगः Law विधिः Conference सम्मेळनम् Major वसस्क Constituency निर्वाचनचेत्रम् Majority बहुसतम्, बहुसंख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Charge-Sheet     | श्चारोपपत्रम्             | Emigration  | परावासः                |
| Chief-minister मुख्यमंत्रिन Function कृत्यम् C. I. D. गुप्तचरविभागः Gazette राजपत्रम् Circular परिपत्रम् Germ कीटाणुः Civilization सभ्यता Government शासनम् Code संहिता Governor राज्यपाळः, शासकः Commerce वाणिज्यम् Grant अनुदानम् Commissin आयोगः Handicrafts हस्तशिल्पम् Commossioner आयुक्तः House सदनम् Committee समितिः Immigrant आवासिन Commonwealth राष्ट्रमण्डलम् Industry उद्योग Communism साम्यवादः Institution संस्था Complaint अभियोगः Law विधिः Conference सम्मेळनम् Major वसस्क Constituency निर्वाचनचेत्रम् Majority बहुसतम्, बहुसंख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Chief-judge      | <b>मुख्यन्यायाधी</b> शः   | Finance     | वित्तम्                |
| C. I. D. गुप्तचरविभागः Gazette राजपत्रम् Circular परिपत्रम् Germ कीटाणुः Civilization सभ्यता Government शासनम् Code संहिता Governor राज्यपालः, शासकः Commerce वाणिज्यम् Grant श्रानुदानम् Commissin श्रायोगः Handicrafts हस्तशिल्पम् Commossioner श्रायुक्तः House सदनम् Committee समितिः Immigrant श्रावासिन Commonwealth राष्ट्रमण्डलम् Industry उद्योग Communism साम्यवादः Institution संस्था Complaint श्रामेबोगः Law विधिः Conference सम्मेलनम् Major वसस्क Constituency निर्वाचनचेत्रम् Majority बहुमतम्, बहुसंख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Chief-justice    | <b>मु</b> क्यन्यायाधिपतिः | Financial   | वित्तीय                |
| Circular परिपन्नम् Germ कीटाणुः Civilization सभ्यता Government शासनम् Code संहिता Governor राज्यपाळः, शासकः Commerce बाणिज्यम् Grant श्राद्धानम् Commissin श्रायोगः Handicrafts हस्तशिल्पम् Commossioner श्रायुक्तः House सदनम् Committee समितिः Immigrant श्रावासिन Commonwealth राष्ट्रमण्डळम् Industry उद्योग Communism साम्यबादः Institution संस्था Complaint श्रामेशेनाः Law विधिः Conference सम्मेळनम् Major वसस्क Constituency निर्वाचनचेत्रम् Majority बहुमतम्, बहुसंख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Chief-minister   | <b>मुख्यमंत्रिन्</b>      | Function    | कृत्यम्                |
| Civilization सभ्यता Government शासनम् Code संहिता Governor राज्यपाळः, शासकः Commerce बाणिज्यम् Grant श्राद्धनम् Commissin श्रायोगः Handicrafts हस्तशिल्पम् Commossioner श्रायुक्तः House सदनम् Committee समितिः Immigrant श्रावासिन Commonwealth राष्ट्रमण्डळम् Industry छ्वोग Communism साम्यबादः Institution संस्था Complaint श्रामेशनम् Major वस्क Constituency निर्वाचनचेत्रम् Majority बहुमतम्, बहुसंख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C. I. D.         | गुप्तचरविभागः             | Gazette     | राजपत्रम्              |
| Code संहिता Governor राज्यपाळः, शासकः Commerce बाणिज्यम् Grant श्रनुदानम् Commissin श्रायोगः Handicrafts हस्तशिल्पम् Commossioner श्रायुक्तः House सदनम् Committee समितिः Immigrant श्रावासिन Commonwealth राष्ट्रमण्डळम् Industry उद्योग Communism साम्यवादः Institution संस्था Complaint श्रमियोगः Law विधिः Conference सम्मेळनम् Major वसस्क Constituency निर्वाचनचेत्रम् Majority बहुमतम्, बहुसंख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | परिपत्रम्                 | Germ        | कीटाणुः                |
| Commerce बाणिज्यम् Grant श्रञ्जदानम् Commiossin श्रायोगः Handicrafts हस्तशिल्पम् Commossioner श्रायुक्तः House सदनम् Committee समितिः Immigrant श्रावासिन Commonwealth राष्ट्रमण्डलम् Industry उद्योग Communism साम्यवादः Institution संस्था Complaint श्रमियोगः Law विधिः Conference सम्मेलनम् Major वसस्क Constituency निर्वाचनचेत्रम् Majority बहुमतम्, बहुसंख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Civilization     | सभ्यता                    | Government  | शासनम्                 |
| Commiossin आयोगः Handicrafts हस्तशिल्पम् Commossioner आयुक्तः House सदनम् Committee समितिः Immigrant आवासिन Commonwealth राष्ट्रमण्डलम् Industry उद्योग Communism साम्यवादः Institution संस्या Complaint अभियोगः Law विधिः Conference सम्मेलनम् Major वसस्क Constituency निर्वाचनचेत्रम् Majority बहुमतम्, बहुसंख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Code             | संहिता                    | Governor    | राज्यपालः, शासकः       |
| Commossioner आयुक्तः House सदनम् Committee समितिः Immigrant आवासिन Commonwealth राष्ट्रमण्डलम् Industry उद्योग Communism साम्यवादः Institution संस्था Complaint अभियोगः Law विधिः Conference सम्मेलनम् Major वयस्क Constituency निर्वाचनचेत्रम् Majority बहुसतम्, बहुसंख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Commerce         | वाणिज्यम्                 | Grant       | अनुदानम्               |
| Committee समितिः Immigrant आवासिन<br>Commonwealth राष्ट्रमण्डलम् Industry उद्योग<br>Communism साम्यवादः Institution संस्था<br>Complaint अभियोगः Law विधिः<br>Conference सम्मेखनम् Major वसस्क<br>Constituency निर्वाचनचेत्रम् Majority बहुमतम्, बहुसंख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Commiossin       | श्रायोगः                  | Handicrafts | इस्तशिल्पम्            |
| Commonwealth राष्ट्रमण्डलम् Industry उद्योग<br>Communism साम्यवादः Institution संस्था<br>Complaint अभियोगः Law विधिः<br>Conference सम्मेळनम् Major वयस्क<br>Constituency निर्वाचनचेत्रम् Majority बहुमतम्, बहुसंख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Commossioner     | <b>आ</b> युक्तः           | House       | सदनम्                  |
| Communism साम्यबादः Institution संस्था Complaint अभियोगः Law विधिः Conference सम्मेखनम् Major वसस्क Constituency निर्वाचनचेत्रम् Majority बहुससम्, बहुसंख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | समितिः                    | Immigrant   | <b>आवासिन</b>          |
| Complaint समियोगः Law विधिः Conference सम्मेखनम् Major वयस्क Constituency निर्वाचनचेत्रम् Majority बहुमतम्, बहुसंख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | राष्ट्रमण्डलम्            | Industry    | <b>उ</b> चोग           |
| Constituency निर्वाचनचेत्रम् Major व्यस्क<br>Constituency निर्वाचनचेत्रम् Majority बहुमतम्, बहुसंख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | साम्यबादः                 | Institution | संस्था                 |
| Constituency निर्वाचनचेत्रम् Majority बहुमतम्, बहुसंख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                | अभियोगः                   | Law         | विधिः                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | सम्मेखनम्                 | Major       | वयस्क                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                | निर्वाचनचेत्रम्           | Majority    | बहुमतम्, बहुसंख्या     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Context          | सन्दर्भः, प्रकरणम्        | Member      |                        |

| Nation          | राष्ट्रम्          | Rule           | नियमः                  |
|-----------------|--------------------|----------------|------------------------|
| Nationalisation | राष्ट्रीयकरणम्     | Session        | सत्रम्                 |
| Nationality     | राष्ट्रीयता        | Suspension     | निलम्बनम्              |
| Notice          | स्चना, स्चनापत्रम् | Tax            | करः                    |
| Office          | कार्यालयः          | Technology     | शिल्पविज्ञानम्         |
| Ordinance       | <b>अ</b> ध्यादेशः  | Theory         | सिद्धान्तः             |
| Organization    | संघटनम्            | Training       | प्रतिक्षणम्            |
| Pact            | वचनपत्रम्          | Tribe          | जन्जातिः               |
| Passport        | पारपत्रम्          | Union          | संघ                    |
| Patron          | संरक्षकः           | Unit           | एककम्                  |
| Petition        | याचिका             | Vacency        | रिकस्थानम्             |
| Portfolio       | संविभागः           | Vice President |                        |
| Publicity       | प्रचा <b>रः</b>    | Vote           | मतम्                   |
| Recommendat     | ion अनशंसा         | Voter          | मतदातृ                 |
| Representative  | _                  | Warrant        | अधिपत्रम्              |
| Republic        | गणराज्यम्          | Will           | इच्छापत्रम्            |
| Revenue         | •                  | Writ           | भादेशलेखः<br>भादेशलेखः |
| ACCACHING       | राजस्वम्           | 1176           | आ प्राण्या             |

# सप्तदंश सोपान संस्कृत-च्यावहारिक-श्रव्द

#### अञ्च वर्ग

प्रियंगुः-- बाजरा । अणुः--वासमती चावल । मसूरः--मसूर। श्रन्तम् शन्त । माषः---उद्द । आढको - अरहर। मिश्रचूर्णम् — मिस्सा श्राटा । कलायः--मटर । कोद्रवः - कोदो । मुद्गः - मूग ।-यवः—जौ । गोधूमः---गेहुँ । यवनालः--ज्वार ? चणकः--चना । रसबती - रसोई। चणकचूर्णम्-वेसन । वनमुद्गः — लोभिया । चूर्णम्—बाटा । तण्डुलः— चावल । ब्रीहिः-धान । शस्यम् — श्रन्न (खेत में विद्यमान)। तिलः---तिल । श्यामाकः--सावां । द्विदलम्—दाल। सर्वपः-सरसो। धान्यम्--धान ।

#### संस्कृत में अनुवाद करो --

१—बाजार में गेहुँ, चना, दाल, चावल, जो, मटर, जवार और वाजरा की द्कानें हैं। २— मुझे अरहर की दाल अच्छी लगती है, उद्द की दाल नहीं। ३— मूँग की दाल और मस्र की दाल स्वादिष्ठ होती है। ४— आजदल गेहुँ का आटा आसानी से नहीं मिलता है। ४— जाड़े में गेहुँ का आटा और वेसन की रोटी अधिक स्वादिष्ठ लगती है। ६— बासमती चावल का ही भात अच्छा होता है, कोदो और सावां का नहीं। ७— भात और दाल एक साथ खाया जाता है। ८— आज रसोई में अरहर और उद्द की दाल नहीं बनी हैं। ९— पंजाब के लोग भात की अपेक्षा रोटी अधिक पसन्द करते हैं। ९०—तिल से तेल निकलता है। १९— मटर की दाल स्वादिष्ठ नहीं होती, इसलिए मूँग की दाल खानी चाहिए। १२— आजकल अनाज का भाव बढ़ गया है।

आयुधवर्ग

त्रायुषम्—शस्त्रास्त्र । त्रायुषागारम्—शस्त्रागार । त्राह्वः— युद्ध । स्मन्धः — घढ् । करवालिका—गुप्ती। कारा—जेल। कार्मुकम्—धनुष। कौत्तेयकः—कृपाण।

| गदा-गदा।          |       | वर्मन्-कवच ।           |
|-------------------|-------|------------------------|
| छुरिका — चाक् ।   |       | विशिखः—बाण ।           |
| जिष्णुः—विजयी ।   |       | वैजयन्ती-पताका।        |
| तूणोरः—तूणीर ।    |       | शरन्यम् - स्ट्य ।      |
| तीमरः—गंदासा।     |       | शल्यम्—बर्छी ।         |
| धन्विन्धनुर्धर ।  |       | सार्युंगीनः — रणकुशस्त |
| प्रहरणम् – शक्ष । |       | सादिन् – घुड्सवार ।    |
| प्रासः — भाला ।   |       | हस्तिपकः—हायोवान       |
|                   | A 107 |                        |

#### संस्कृत में अनुवाद करो-

१—रणकुशल विजयी कवच धारण कर हाथों में धनुष और बाण लेकर शत्रुक्षों की परास्त करते हैं। २—दुर्गा ने तलवार, बर्छी, माले लेकर राक्षसों की नष्ट किया। ३— उसने शत्रुक्षों की हराकर अपनी विजय-वैजयन्ती फहरायी। ४—प्राचीनकाल में लोग घोड़ों पर, हाथियों पर और रखों पर बैठकर युद्ध करते थे। ५—उर्वशी इन्द्र का हथियार है। ६—बदमाश लोग अपने पास खुरी और गुप्ती रखते हैं। ७— पंजाब के लोग कृपाण धारण किए रहते हैं। ८—मोम गदा से युद्ध करते थे, अर्जुन धनुष और बाण धारण किया करते थे। ९—पराजित शत्रुक्षों को जेल में बन्द कर दिया जाता है। १०—अब गेंड़ासा से युद्ध नहीं किया जाता। ११—राणा प्रताप का भाला शत्रुक्षों के बक्षस्थल में घुस जाता था। १२—उसके युद्ध-कौशल की प्रशंसा नहीं की जा सकती। १३—राखागार की देखमाल करो। १४—तुम्हारे अतिरिक्त और किमी ने मेरे शक्षों को नहीं सहा है। १५—जो हायी पर चलता है उसे हायीबान कहते हैं। १६—चुड्सवार घोड़े पर चलता है।

कुषि वर्ग

डर्नरा—उपजाक ।

ऊषरः—ऊसर ।
किंगिशः—बास ।
केंगिशः—धुर्मुश ।
कृषिः—खेती ।
कृषियन्त्रम्—खेती का श्रौजार ।
कृषीवलः—िकसान ।
क्रेत्रम्—खेत ।
सिनंत्रम्—पायदा, कुदाल ।
सिनंग्रम्—सिलंहान ।
सायम्—साद ।
जुषः—मृसी ।

तीत्त्रम्—चायुकः ।
दात्रम्—दरांती ।
पलालः—परालः ।
फालः—हरू की फालः ।
युसम्—मूसा ।
मृत्तिका—मिद्दो ।
लाक्तलम्—हलः ।
लोष्टम्—ढेला ।
लोष्टम्—डेला ।
युधा — पृथ्वी ।
शाद्वलः—शस्य-स्थामलः ।
सीता—जुती मृमि ।

## संस्कृत में अनुवाद करो-

१—भारतवर्ष कृषि-प्रधान देश है। २—खेती हमारा मुख्य व्यवसाय है। ३—िकसान हलसे खेत जीतता है। ४— जुती हुई भूमि के ढेलों को मुँगरी में पीटकर खोर पटरा चलाकर सम करता है। ५—इसके बाद बील बीता है। ६—फसल तैयार होने पर दरांती में बालों को काट लेता है। ७—कभी कभी फसल को जड़ से ही काट लेते हैं। ८—इस प्रकार किसान खेती करता है। ९—हरे-भरे खेतों को देखकर चिन प्रसन्न होता है। १०—आजक्छ ट्रैक्टर से भी जुताई होती है। ११—गाय खोर बैल भूसा खाते हैं। १२—इसारे देश की भूमि उपजाल है। १३—कुशल खोर फावड़ा खेती के बौजार हैं। १४—िकसान चायुक से बैलों को मारता है। १५—हल की फाल लम्बी होती है। १६—भूसी मैंसों को दो जाती है। १७—खाद डालने से फसल अच्छी होती है। १८—िकसान खेत में परिश्रम करके श्रनेक प्रकार के अन्न पैदा करता है जिससे प्राणो जीवित रहते हैं। १९—श्रतएव प्रामीण किसान धन्य हैं।

#### क्रीडासन वर्ग

श्रासन्दिका—कुर्सी ।
उपस्करः—फर्नीचर ।
कन्दुकः—गेंद ।
काष्ठपरिष्करः—रैकेट ।
काष्ठमञ्जूषा—श्रकमारी ।
काष्ठासनम्—वेद्य ।
कोडाप्रतियोगिता— मैच ।
केपककन्दुकः—वालीबाल ।
खट्वा—खटिया ।
जालम्—नेट ।
निर्णायकः—रेफरी ।
निवारः—निवाह ।
पत्रिन्—चिडिया ।

पत्रिकोडा — बैडिमिण्टन ।

पर्यः — चारों स्रोर मुड़ने वाली कुर्सी ।

पर्यक्रः — सोफा ।

पादकन्दुकः — फुटवोल ।

पुस्तकाधावम् — दुकरैक ।

प्रक्षिप्त- कन्दुक-कीडा — टेनिस का खेल ।

फलकम् — मेज ।

मञ्जूषा — सन्दूक ।

यष्टि-कोडा — हाकी का खेल ।

लेखनपीडम् — डेक्क ।

संवेशः — स्टूल ।

## संस्कृत में अनुवाद करो-

१ — ग्रंत्रेजी खेळों में (ग्रांग्लकीडासु) फुटबाल, वैट्सिण्टन, वार्ला बाल, हाकी और टेनिस के खेळ प्रसिद्ध हैं। २ — पलंग निवाड़ से धुनो जाती हैं ( क्यते )। २ — ग्राज विद्यालय में हाकी का मैच है। ४ — मैच में रेफरी को निष्पक्ष होना चाहिए। ५ — हाकी गेंद से, बैद्धमिण्टन चिद्धिया से और टेनिस गेंद से खेले जाते हैं। ६ — पाठशाला की कक्षाओं में भेज, कुर्सियाँ, डेस्क और बेंच होती हैं। ७ — वर में

श्रलमारी, सोफा, पर्लग, खटिया, कुर्सी, टेबुल श्रीर श्राराम कुर्सी श्रादि होते हैं। ८—पुस्तकालय में बुक रैक है। ९—कार्यालयों में मुक्ते काली कुर्सियाँ होती हैं। १०—धनवान लड़के ही टेनिस खेल सकते हैं क्योंकि यह याद्या खेल है। १९—केंडिमण्टन का रैकेट हल्का श्रीर टेनिस का रैकेट भारी होता है। १२—इस विद्यालय में फर्नीचर नहीं है। १३—विद्यार्थी के लिए पढ़ाई की मेल (लेखनफलकम्) श्रावश्यक है। १४—धनी श्रादमी डाइनिंग टेबुल (मोजनफलकम्) पर ही मोजन रखकर खाते हैं। १४—मेरे पास एक श्रावश्य सेफ (लैहमञ्जूषा) है।

#### गृह वर्ग

श्चर्गलम् — श्चर्मला ।
श्चरमचूर्णम् — सीमेण्ट ।
क्याटम् — किवाद ।
क्या — कमरा ।
काचः — काँच ।
क्रिलः — चटकती ।
कुट्टिमम् — फर्श ।
खर्परः — खपढा ।
खर्पराचृत्तम् — खपढेल का ।
गवाक्षः — खिड़की ।
छदिः — छत ।
नृणम् — कृस ।
न्रपुः — दीन ।

त्रपुफलकम्—टीन की बहर।
दाव—लकड़ी।
नागदन्तः—ख्टी।
पटलगवायः—स्काईलाइट।
प्रकोष्ठः—पोटिको।
प्रणालिका—नाली।
प्रलेपः—प्लास्टर।
महाकक्षः—हाल।
लघुककाः—कोठरी।
लौहफलम्—लोहे की बहर।
वरण्डः—बरामवा।
स्तम्भः—खम्बा।

## संस्कृत में अनुवाद करो-

१—निवास के लिए घरों की आवश्यकता पहती है। २—आचीन काल में घर फूस के या खपडेल के दोते थे। २—आजकल भी प्रामों में अधिकांश घर फूस और खपडेल के ही होते हैं। ४—-शहरों में मकान पक्की ईटों के (पक्वेष्टकानिर्मितानि) होते हैं। ५—उनमें पक्की ईटों को छतें भी होती हैं। ६—उनमें स्काईलाट, परामदा, चटकनी, किवाइ, फर्श और खिड़कियाँ भी होती हैं। ७—कपड़े टाँगने के लिए खटियाँ भी होती हैं। ८—पक्के घरों में सीमेण्ट का फास्टर होता है। ९—कुछ मकानों में एकड़ा और काँच का अधिक प्रयोग किया जाता है। १०—कुछ मकानों में एकड़ा और काँच का अधिक प्रयोग किया जाता है। १०—कुछ मकानों पर टीन या लोहे की चट्रें भी स्माई जाती हैं। १९—खिड़कियों के बन्द होने पर भी रोशनी अन्दर आ सके इसीलिए कमी-कमी काँच अधिक प्रयुक्त होता है। १२—आगन में खम्दे भी खड़े किए जाते हैं। १३—गर्मी के मौसम में पक्के सकान की अपेका खपडेल का मकान आधिक गुलकर होता है। १४—गर्न्द पानी की निकासी के लिए नालियों की भी आवश्यकता गुउशी है।

#### दिकाल वर्ग

अपराहः - तीसरा पहर। पूर्वाहः-दोपहर के पहले का समय उदीची उत्तर। (A. M.) कला-मिनट । प्रत्युषः--प्रातः । काष्टा---दिशा। प्रदोषः--स्यस्ति-समय। घटिका -- घडी । प्रतीची - परिचय । दक्षिणा-दक्षिण। प्राची-पूर्व । दिवसः---दिन । प्रावृष्—वर्षा-काल । दिया-दिन में। मध्याहः - दोपहर का समय। नक्तम् - रात में। रात्रिन्दिवम् - दिन-रात । बादनम्-वजे। निदाघः--प्रोध्म ऋत । विकला - सेकण्ड । निशीयः--ग्राधी रात । विभावरी - रात । पराहः-दोपहर के बाद का समय वेला---समय । (P. M.) i होरा- घण्टा ।

संस्कृत में अनुवाद करो—
१—पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चार दिशाएँ हैं। २—उसम विद्यार्थी सबेरे
हैं। ३— नौ बजे विवालय जाता है, होएडर को लाता लाता है। ४—फिर

ग—पून, पश्चम, उत्तर आर दक्षिण चार दिशाएं है। २—उत्तम विद्याया सवर उठता है। २—नौ बजे विद्यालय जाता है, दोपहर को खाना खाता है। ४—फिर तोसरे पहर फलाहार करता है। ४—शाम को नदी के किनारे घूमता है। ६—रात में पढ़ता है और फिर १—बजे सो जाता है। ७—वह कभी आधीरात में नहीं जागता। ८—परीक्षा के दिनों में वह रात-दिन अध्ययन में जुटा रहता है। ९—एक वण्टे में साठ मिनट होते हैं और एक मिनट में साठ सेकण्ड। १७— उत्तर प्रदेश में प्रीप्म ऋतु में गर्मी अधिक पड़ती है। ११—वर्षा ऋतु में ख्व पानी बरसता है। १२—इस समय क्या बजा है ? १३—आज शाम को पाँच बजे मेरे यहाँ सत्यनारायण की कथा होगी। १४— स्वर्गस्त का समय बढ़ा ही मुहावन होता है। १५—रात बीत गई अब जाग। १६—यह घड़ी ठीक समय नहीं बताती।

देववर्ग

अच्युतः—विष्णु ।
असुरः—राक्षस ।
कृतान्तः—यम ।
कृतान्तः—यम ।
कृतानुः—अस्ति ।
व्यम्बदः—शिव ।
नाकः—स्वर्ग ।
पविः—यम्र ।
पीयूषम्—असृत ।
पुष्पधन्वन्—कामदेव ।
पौक्षोमी—इन्द्राणी ।

प्रचेतस्—वरूण ।

मजुष्यधर्मन्—कुवेर ।

मातरिश्वन्—वायु । :...

छन्न्मीः— छन्न्मो ।

वेधस्— ब्रह्मा ।

शतक्तुः—इन्द्र ।

शर्वाणी—पार्वती ।

सुरः—देवता ।

सेनानीः—कार्तिकेय ।

---

### संस्कृत में अनुवाद करो-

१—देवता स्वर्ग में निवास करते हैं। २—प्राचीन काल में देवों और अधुरों में घोर संप्राम हुआ। ३—इन्द्र ने वज से राक्षसों का विनाश किया। ४—अमृत पीकर देवता अमर हो गए। ५—इन्द्र ने इन्द्राणी की, विष्णु ने लच्मी को और शिव ने पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। ६— कुवेर धनाधिपति हैं। ७—विष्णु का शंख पांचजन्य हैं। ८—इन्द्र की नगरी अमरावती है। ९—असा सृष्टि-कर्ता है। १०—असा स्वाचा का प्राण हरता है। १०—अस्व जल के स्वामी हैं। १२—असि वन को जलाती है। १३—कामदेव का बाण फूल है। १४—कार्तिकेय शिव के पुत्र हैं। १५—गणेश विष्नों को नष्ट करते हैं। १६—उच्चैः अवा इन्द्र का घोड़ा है। १७—विष्णु सुदर्शन चक धारण किए रहते हैं। १८—दधीचि की दिल्डयों का बज बनाकर देवताओं ने राक्षसों का संहार किया था। १९—मारतभूमि में जन्म लेने के लिए देवता भी इच्छा करते हैं। २० - इन्द्र ने पर्वतों के पंखों को काट बाला था। २९—नारायण ने वामन का रूप धारण किया था।

### नाट्यवर्ग

श्चनरोहः — नतार । श्चारोहः — नदाव । कोणः — मित्रराव । जलतरङ्गः — जलतरंग । डिण्डिमः — टिटोरा । डौलकः — डोलक । तन्त्रीकवाद्यम् — पियानो । तानप्रः — तानप्रा । तारः — तीत्रस्वर । त्र्यम् — तुरही सहनाई । दुन्दुभिः — नगाड़ा । नवरसाः — नवरस । पटहः—होस ।

मञ्जीरम् — मंजीरा ।

मञ्जीरम् — मंजीरा ।

मञ्जारमायमस्वर ।

मनोहारिवाद्यम् हारमोनियम ।

मन्दः — कोमस्रस्वर ।

मुरलः — तबला ।

मुरलो — बाँसुरी ।

वादित्रगणः — वैण्ड ।

वीणावाद्यम् — योनवाजा ।

सप्तस्वराः — सातस्वर ।

सारको — वायोलिन, सारंगी ।

संज्ञारं खः — विगुल ।

## संस्कृत में अनुवाद करो-

१—जीवन को सरस और मधुर बनाने में संगीत का विशेष योग है।
२—संगीत से विहीन मनुष्य पशु के समान है। ३— ग्रष्टार हास्य आदि नौ रस हैं।
४—रित आदि नौ स्थायिमाव है। ५—विभाव, अनुभाव और संचारिभावों के
योग से रस की निष्पत्ति होती है। ६—प्राचीन काल में बॉसुरी, सितार, सारक्रो,
तानपूरा, नगावा, होल, हिंहोरा, तबला, सितार का प्रचलन था। ७— आरक्ल
हारमोनियम, बीनबाजा और जलतंग का अधिक प्रचलन है। ८— निधाद, ऋषभ,

गान्धार, षड्ज, मध्यम, थैंवत और पंचम ये सात स्वर हैं। ९—इनके प्रथम अक्षरों को लेकर स रे ग म आदि सरगम बना है। १०—संगीत में कोमल, मध्यम और तीव्र स्वरों के तीन सप्तक होते हैं। ११—स्वरों का आरोह और अवरोह होता है। १२—विवाह के अवस्वर पर सहनाई बजती है। १३—हारमोनियम भी लोगों को मुग्ध कर देता है। १४—कृष्ण मगवान को मुरली से विशेष प्रेम था। १५—तानसेन एक अच्छा संगीतज्ञ था। १६—विगुल बजने पर सैनिक अपनी ख्यूटी पर चले जाते हैं।

#### पक्षिवग

कीरः - तोता। ध्वान्यः—कौद्या । कुक्कुटः-सुर्गा। परमृतः — कोयल । कुलायः -- घाँसला । पारावतः-कवृतर । कौशिकः—उल्लू। बकः--बगुला। खञ्जनः — सञ्जन । बहिन-मोर। गृध्रः--गिद्ध । मरालः - हंस । चकोरः-चकोर । लावः-वटंर । चटका-चिडिया (गौरप्या)। वर्तकः--बतरः। वरटा-हंसी। चक्रवाकः--चक्रवा। शलमः – टिडडी, पतंगा । चातकः - चातक। चावः--नीलकण्ठ । श्येनः--वाज। चिम्लः – चील । षट्पदः—भौरा । टिहिमः -- टिटिहीर् । सर्घा - मधुमक्खी। तिनिरिः – तीतर । सारसः-सारस दार्वाचाटः -- कठफोडा । सारिका-मैना।

## संस्कृत में अनुवाद करो-

१—पितयों की मधुर व्यनि सबके मन की हर लेती है। २— वनों में पिती मधुर संगीत करते हैं। ३— तोता, खठजन, गिद्ध, चातक, नीलकण्ठ, चील. कठकीड़ा, की आ, कोयल, कबूतर, बगुला ये सभी आकाश में उड़ते हैं। ४— बादलों की देखकर मीर नाचता है। ४— चिड़ियों पर बाज झपटता है। ६— हंस सफेद होता है। ७— मधु- मक्त्री शहद तैयार करती है। ८— सारस के पैर लम्बे होते हैं। ९— चकीर आगि की चिनगारी चुगता है। १० — बतल अण्डे देती हैं। १२— मौना घरों में पाली जाती है। १२— मौरे और मधुमक्ली पुष्पों का पराग ले लेते हैं। १३— नीलकण्ठ का दिखाई पड़ना शुम्र होता है। १४ — साहित्य में चकवा पक्षी का विशेष वर्णन मिलता है।

१५ — टिटिहीर तालाब के किनारे रहता है। १६ — उल्लू दिन में नहीं दिखाई पद्ता। १६ — नेत्रों की उपमा खञ्जन से दो जाती है। १८ — मुर्गा बड़े तडके बोलता है। १९ — पक्षी दृक्षों में घोंसला बनाकर रहते हैं।

#### पशुवर्ग

द्वीपिन-व्याघ्र, बपेरा । ग्रजः---बकरा। नकुलः---नेवला । श्रद्धः--धोडा । उसन — वैल । मल्लूकः – भालू । महिषः--भैसा। कर्णजलौका — कानखजुरा , गोजर । महिषी-भैंस। करकः - मृग। मार्जारी-विल्ली। केसरिन-शर। मेवः -- मेड । कौलंगकः -- कुता । लुता - मकडी। खरः--गदहा । लोमशा-लोमडी । गजः—हायी। वराहः-सुधर। गण्डकः—गैंडा । वृकः---मेंडिया । गोधा-गोह। वृक्षिकः—विच्छु । गोमायुः —गोदङ् । शाखामृगः - बन्दर् । गौः -गाय। सरमा - कुतिया। गृहगोधिका - छिपकली। हरिणकः - हिरनका बच्चा। तरक्षः - तेंद्रश्रा।

### संस्कृत में अनुवाद करो-

१— अकारण ही बकरा, वैल, मृग, शेर, कुला, गोदड़ लोमड़ां, सूअर और हिरन के वच्चे की नहीं मारना चाहिए। २— बक्तादार जानवर है। ३— गाय मीठा दूअ देती है। १— बन्दर वृक्षों पर दौड़ते हैं। १— मालू पेड़ पर मी चढ़ जाता है। ६— बिच्छू गोवर से उत्पन्न होता है। ७— साँप बिल में रहते हैं। ८— बैल से खेती की जाती है। ९— बरयात्रा में हाथी आगे चलता है। १०— गदहा मैले बल्लों को घाट पर ले जाता है। १९— अपिरिचत जनों को देखकर कुत्ता मूकता है। १२ — कहीं कहीं मैंसों से भी खेती की जाती है। १३ — भैंस खूब दूध देती है। १४ — बिल्ली त्रृहा पकड़ती है। १५ — लोमड़ी खेती की जुकसान पहुँचाती है। १६ — नेवला साँप का वैरी है। १७ — मेंडिया मांस खाता है। १८ — गैंडे को खाल से ढाल बनती है। १९ — पशु-हत्या घृणित कार्य है। २७ — मजुब्य के समान पशु भी दया के पात्र हैं।

#### पुरवर्ग

श्रष्टः—श्रटारो । श्रन्तःपुरम्—रनवास । अजिरम्—श्राँगन । अक्तिरदः—घर के बाहर का चवूतरा । आपणः--दुकान । स्टजः--भोपद्ये । उपवेशगृहम् — ह्राइंग रूम । कटी-कटिया। कोटपालिका-कोतवाली। गोपुरम्--मुख्यद्वार । श्रामः--गाँव। चतुःशालम्-चारों श्रोर मकान, बीच में खाँगन । चतुष्पथः— चौक, चौराहा । चत्वरम्-चबूतरा। जनमार्गः--श्रामरास्ता । त्रिभूमिकः--तिमंजिला। द्वारम्-द्वार्। द्विमूमिकः---दुमंजिला । हहमार्गः – पक्की सङ्क । नग्राच्यकः--म्युनिसिपल चेयरमैन। नगरपालिका — म्युनिसिपैलिटी। ःगरम्--शहर। नगरो — इस्वा। निगमः--कार्पोरेशन। निगमाध्यक्षः - मेयर । निश्रेणिः --सीदी, काठ म्रादि की।

पथिकालयः—मुसाफिरखाना । पुरोबानम्-पार्क । प्रपा—प्याक । प्राकारः - परकोटा । प्रासादः—महल । भवनम्—मकान। भाण्डागारम् — स्टोरहम । भित्तिः—दीवार । भोजनगृहम्—डाइनिंग रूम । सण्हपः—सण्डप् । महाहृहः—सण्डी। मार्गः-सड्क। मृन्मार्गः-कच्ची सद्क । रध्या-चौद्धी सडक । रक्षिस्थानम्--थाना । राजमार्गः--मुख्य सडक। वलमी—छज्जा। विपणिः - वाजार । बीथिका-गली, गेलरी। वेदिका-वेदं।। वृतिः--बाड, घेरा। सोपानम्—सीढ़ी। स्नानागारम्-वायस्म ।

## संस्कृत में अनुवाद करो-

१—गाँवों की शोमा देखने योग्य होती है। २—गाँव में किसान रहता है। ३—नगर में धनिक, निर्धन, बड़े-छोटे सभी रहते हैं। ४—नगर में बढ़ी चहरू-पहल रहती है। ५— सत्य, प्रेम, अहिंसा और सहानुमृति से मनुष्य का जीवन सुखमय होता है, अतएव इन गुणों को अपनाना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। ६—वड़े शहरों में बाजार, मण्डी और दूकानें होती हैं। ७—शहरों में दुमंजिले, तिमंजिले मकान होते हैं। ८—मनुष्य सीढ़ियों के द्वारा ऊपर की मंजिलों पर पहुँचते हैं। ९—प्राचीन काल में नगरों के चारों और वरकोटा या बाढ़ होतो थी जिससे दुश्मनों के आक्रमण से बचाव होता था। १०—घरों में दीवार, चबूतरा, मुख्य द्वार, आँगन, सीढ़ी, अटारी, हार, छजा, रनवास और मण्डप होते थे। ११—नगरों में प्याक,

मुसाफिरखाने आदि भी होते थे। १२—गाँव में क्रोपिड्गाँ और कुटिया होती हैं, परन्तु शहरों में पक्की सकान होते हैं। १३ - अच्छे शहरों में पक्की सक्कें, चौड़ी सक्कें, मैन रोड और गिलयाँ भी होती हैं। १४—गाँवों में कच्ची सक्कें होती हैं। १५—शहरों में पार्क, थाना और कोतवालो भी होते हैं। १६—छोटे शहरों में म्युनिसिपलटो होती है और उसका अध्यक्ष म्युनिसिपल चेयरमेन होता है। १७—गाँव का प्रवन्ध डिस्ट्रिक्टवोर्ड करता है। १८—बड़े शहरों में कार्पोरेशन होता है और उसका अध्यक्ष मेयर होता है। १९—कार्पोरेशन का काम होता है कि नगर की उन्नति के लिए सभी साधनों को जुटावें। २०—शहरों में हर एक मकानों में प्रायः इन्हंग हम, बाय हम, डाइनिंग हम, स्टोर हम और अतिथिग्रह होते हैं। २१— कुछ मकानों में बगोचे भी होते हैं। २२—आजकल हमारो सरकार नगरों की उन्नति के लिए प्रयत्न शील है।

पुष्पधर्ग

इन्दीवरम्—नीलकमल ।
किंगकारः — कनेर ।
किंहारम्—सफेद कमल ।
कुन्दम्—कुन्द ।
कुमुदम्—श्वेत कमल ।
कुमुदम्—श्वेत कमल ।
कुमुदम्—नीलकमल ।
कोकनदम्—लाल कमल ।
गन्धपुष्पम्—गेंदा ।
चम्पकः—चम्पा ।
जपापुष्पम्—जवाक्रसम ।
निल्ती —पश्चमुह ।

नवमालिका—नेवारी।
पुण्डरीकम्—सफेद कमळ।
प्रस्तम्—फूल।
बकुलः—मौलसरी।
बन्दुकः—दुपहरिया।
मकरन्दः—पराग।
मल्लिका—बेला।
मालती—चमेली।
पूथिका—जुही।
रोफालिका—हार-सिंगार।
स्वकः—गुलदस्ता।
स्थलपद्मम्—गुलाव।

संस्कृत में अनुदाद करो-

१—उपवन में हारसिंगार, जूही, चम्पा, चमेली, वेला, गुलाब, गेंदा, केबड़ा, किनेर, कुन्द, जवाकृसुम श्रोर नेवारी के फूल खिले हैं। २—फूलों पर भौर गुजार कर रहे हैं। ३—कमल कई प्रकार का होता है, यया—नील कमल, लाल कमल, सफेद कमल । ४—गुलाब फूलों का राजा है श्रोर चम्पा फूलों की देवी है परन्तु कमल सबका सिरताज है। ४—मेज पर गुलदस्ता रक्खा है जिसमें कई प्रकार के फूल हैं। ६—चमेलो खिलो है। ७—तालाब में रंग-बिरत्ने कमल खिले हैं। ८—पङ्कुज से सरोवर की शोभा बढ़ाते हैं। ८—वसन्त ऋतु में उद्यान फूलों से सुगन्धित रहता है। ९—सभी पुष्प झड़ने के लिए हो खिलते हैं। ९०—सुन्दर फूल खाबी पर झूला झूलते हैं। ९१—हार-सिगार भी फूला है।

### पात्रवर्ग

उखा--सास-पेन। दर्वी - कलञ्जल, चमचा। रदञ्चनम् — वाल्टी । द्रोणिः---टब । उद्ध्यानम् – स्टोव । धिषणा--तसला । पिष्टपचनम् — तई, जलेबी आदि पकाने की। ऋजीषम् -- तवा । कटोरम् - कटोरा। वारिधिः—कण्डाल । कटोरा--कटोरी। शरावः - प्लेट, तस्तरी । सन्दंशः - विमदा । करकः--लोटा । काचकंसः-काँच का गिलास। स्थालिका • वाली । काचघटी — जार । स्याळी---पतेळी । र्यंसः - गिलास । स्वेदनी-कड़ाहां। घटः---घडा । हसन्तो - श्रंगोठी । चमसः - चम्मच । हस्तधावनी--चिलमची। चषकः - प्याला ।

### संस्कृत में अनुवाद करो-

9—जीवन की अनिवार्य आवश्यकता खाना-पोना है। २—मूख और प्यास के निवारणार्थ वर्तनों की आवश्यकता होता है। ३—जल पीने और रखने के लिए लोटा, काँच का गिलास, घड़ा और जार की आवश्यकता होती है। ४— जल टब, कढ़ाल और बाल्टी में रक्खा जाता है। ५—खाना बनाने और खाने के लिए याली, कटोरा, कटोरी, तवा, कड़ाईं। पतीली, चीमटा, चमचा, चम्मच, तसला और तई की आवश्यकता होती है। ६—खाना अँगीठी या स्टोव पर बनाया जाता है। ७—सास-पेन शाकादि बनाने के लिए, प्लेट खाना रखने के लिए और कप चाय पीने के लिए होते हैं। ८—कलश, धुराही, गगरी, गगरर और कमण्डलु पानी पीने और रखने के लिए होते हैं।

## पानादिवर्ग

श्रम्यूषः—डबलरोटी। चायम्—चाय। श्रवदंशः—चाट। चायपात्रम्—टी पाट। कन्धुः—केतली। चायपानम् - चाय पानी। कल्पानम्—जलपान। क्ल्पी—कुलपी। द्विवटकः—दहीं-बढा। गुरुषः—टाफी, मीठी गोली। दालसुदः— दालमोट। पक्षविका—पकौडो ।
पकालुः—श्रालू की टिकिया ।
पिष्टकः— बिस्कुट ।
पिष्टाकम्—पेस्ट्री ।
पुलाकः— पुलाव ।
श्रष्टापूपः — टोस्ट ।
लवणान्तम्—नमकीन ।

ब्यज्ञनम्—मसाला, मसालेदार पदार्थ । सिन्धः — सहभोज । सपीतिः —टी पार्टी । समोषः — समोसी । सहभोजः — डिनरपार्टी । सूत्रकः — नमकीन सेव ।

## संस्कृत में अनुवाद करो-

१— आंजकल चाय पाने का बहुत रिवाज' है । २— अमीर लोग काफी भी पीते है । ३— अंग्रेजी ढंग से चाय पीने वाले केतली में पानी उवालकर³, टी पॉट में चाय डाल कर, उस पर उवला हुआ पानी डालकर उसे पाँच मिनट वाद छान लेते हैं । ४— चाय के साथ पेस्ट्री, मक्खन, टोस्ट, डवलरोटी और विस्कृट भी खाते हैं । ५— सहमोज और टी पार्टी में मिठाइयों के साथ समीसाद सेंब, पकौडी और दालमोट भी चलते हैं । ६ — आजकल विधार्थियों को चट, पकौडी, दही-बडा, कुलफी और मसाले वालं चीजें अधिक अच्छी लगती हैं ।

### प्रसाधन एवं आभूषण वर्ग

श्राहुलीयकम् — श्रंगूठी ।
श्रालक्तकः लाक्षारसः ।
श्राभरणम् — श्रामूषणः ।
उद्वर्तनम् - उबटनः ।
एकावली—एक लड्का हारः ।
श्रोष्ठरजनम् — लिपिस्टिकः ।
कह्रणम् — कंगनः ।
कजलम् - काललः ।
कटकः—सोने का कड़ाः ।
कण्ठाभरणम् — कण्ठाः ।
कण्पूरः — कनफूलः ।
काववलयम् — चूड़ीः ।
किकिणी — घुचहः ।
कुण्डलम् — कान को बालीः ।

केयूरम्— बाज्बन्द, मैसलेट ।
प्रैनेयकम्—हपुर्ला ।
गन्धतैलम् — इत्र ।
चूर्णकम् — पाउडर ।
तिलकम् — तिलक ।
न्नोटकम्—हाथ का तोदा ।
दन्तजूर्णम्— मंजन, द्रथ पाउडर ।
दन्तधावनम् — दाँत का मुशा ।
दन्तिपष्टकम्—द्रथ पेस्ट ।
दर्पणः— शीशा ।
नासापुष्पम्—नाक का फूल ।
नासामरणम्—नय, बुलाक ।
न्पुरम्— पाजेव ।

१ — प्रचलनम् ।

२-- आङ्ग्लपद्दत्या ।

३--कथित्वा।

४-- पातयन्ति ।

५-अधिकं रोचन्ते।

पत्रलखा — पत्रलेखा ।
पादाभरणम् — रुच्छा ।
प्रसाधनी — कंघी ।
फेनिल्स् — साबुन ।
बिन्दुः — बिन्दी ।
सुकुटम् — सुकुट ।
सुकावली — मोती की माला ।
सुद्रिका — नामांकित अंगूठी ।
मूर्धाभरणम् — नेणी ।
मेखला — करधन ।
मेन्धिका — मेंहदी ।

रोममार्जनी—ब्रुश ।
ळळाटाभरणम्—टिकुळी ।
ळळाटका—टीका ।
शरः - कीम ।
श्वारधानम्—सिंगार दान ।
श्वारफळकम्—हें सिंग टेबुळ ।
सिन्द्रम् - सिन्द्र ।
सज्—पुष्प-माळा ।
हारः—मोती का हार ।
हैमम्—स्तो ।

## संस्कृत में अनुवाद करो-

१-- स्त्रियाँ श्वज्ञार-प्रिय होती हैं । २-- वे सज-धज कर रहना चाहती हैं ( ब्रालंकरिष्णवो भवन्ति । ) । ३—वे सिर में सिन्दूर लगाती हैं । ४— मस्तक पर टीका और वेंदी लगाती हैं। ५---श्रॉंबों में काजल लगाती हैं। ६---देह मे उपटन लगाती हैं। ७--अोठों पर लिपस्टिक और नाख्नों में नेल पालिश लगाती हैं। ८--गालों पर रूज्, मुख पर स्नो और कीम लगाती हैं। ९—हायों में मेंहदी श्रीर पैरा में महावर लगाती हैं। १०—कुछ स्त्रियौँ जूड़ा बाँधती हैं (वेणीवन्धं बध्ननित)। ११—कुछ जूड़े की जाली लगाती हैं (वेणीजाल युक्तन्ति)। १२—कुछ हित्रयां वाला में कांटा (केशशूकान्) लगाती हैं। १३—सिंगारदान श्रीरं शृक्षार का सामान हुँ सिंग टेवुल पर रखा जाता है। १४—िस्त्रयां श्रलहारप्रिय भी होती हैं। १५— वे अपने शरीर को अलंकृत रखना चाहती हैं। १६—अलंकार शरीर की शो<mark>भा</mark> बढ़ाते हैं। १७ — विवाहिता स्त्रियां हो प्रायः आभूषण पहनती हैं। १८ — वे सिर पर बेणी, माथे पर मुकुट श्रौर टिकुखी लगाती हैं। १९— नाक में नय श्रौर नाक का फूल पहनती हैं। २०—कान में कनफूल और बाली, गले में हिँसुली पहनती हैं। २१--गले में कण्ठा, मोती का हार और फूळ-माला भी पहनती हैं। २२--कलाई में कंगन और चूड़ी, अंगुलियों में अंगूठी, बांह में बाजूबन्द, कमर में करधन, पैरों में पाजेब, लच्छे और बुँघरू पहनती हैं।

#### फल वर्ग

अक्षोटम् — अखरोट । श्रंकोलम् पिस्ता । श्रंजीरम् — श्रंजीर । आहीलुः आह् । श्राम् स्थामः । श्राम् नूर्णम् - श्रमनूरः । श्राम्रातकम् - श्रमावटः । श्राम्रलम् - श्रमरुदः ।

श्चालुकम्--श्चालू बुखारा। उदुम्बरम् — गूलर । कदम्बः-कदम्ब । कपित्यम् - कैया, कैत । करमर्दकम् --कंरौच। कर्कटिका - ककड़ी। कर्मरक्षम् - कमरख । कसंहः-- कसेहः। काजवम् – काज् । क्षीरिका-खिरनी। क्ष्याहरम् — दुहारा । खजूरम् -खजूर । स्रवुजम् — सरवूजा। तारवूजम् - तरवुज । त्तम् - शहत्तः दाडिमम्-अनार। द्राक्षा — श्रंगूर । नारिकेलम् — नारियल । नारंगम् - नारंगी। निम्बूकम् - कागजी नीब् ।

पनशः-कटहल । पीलूफलम् - पोलू । पुगः---स्पारी । पौष्टिकम् - पोस्ता । पुंनागफलम्--फालसा । प्रियालम् — चिरौंजी । बदरीफलम् - बेर्। विल्वम् —वेल । मबान्तम् - मखाना । मधुरिका - मुनक्का । मातुलुंगः - मुसम्भी । ळकुचम् - बड्हल। श्रीचिका--श्रीची। शलादः—कवाफल। शुष्कपत्लम्—मेवा । श्वजाटकम् — सिंघाचा । सेवम्-सेव। स्वर्णक्षीरी-मकोय। हरीतको-हर्र।

## संस्कृत में अनुवाद करो-

१—फल स्वास्थ्य और बुढि की बढ़ाते हैं। २—शारीरिक और बौदिक उन्नति के लिए फलों का सेवन अनिवार्य है। २—यह आवश्यक नहीं है कि महँगे फल ही खाए जाय, अतुओं में उत्पन्न सस्ते फल मी लामदायक हैं। ४—अपनी स्थिति के अनुसार फलों का सेवन करना चाहिए। ५—अतु के अनुसार आम, सेव, केला, अनार, मकीय, आलू बुखारा, शहत्त और जामुन आदि फल खाना चाहिए। ६— रोगी के लिए मुसम्मी और संतरा अधिक लामदायक है। ७—फल रक्त की शुद्ध करके लाल बनाता है। ८—भोजन के बाद अथवा तीसरे पहर फल खाना चाहिए। ९ - आहू, शरीफा, फालसा, ककरी, तरबूज, खरबूजा, कमरख, सिंघाड़ा और विदाना सभी लामप्रद हैं। १०—आम सभी फलों में श्रेष्ठ है। १९—आगरा और प्रयाग के अमरूद विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। १२—कखनक और बुलवानपुर के खरबूजे भी प्रसिद्ध हैं। १३ शरीफा अत्यन्त स्वादिष्ठ होता है। १४—पका हुआ कटहल भी अच्छा होता है। १४—कच्चे कटहल की तरकारी बनती है। १६—गामयों में तरबूज खाना चाहिए जिससे ठंडक रहे। १७—अंगूर रक्त वर्दक है।

१८—नारंगी का रस बहुत स्वादिष्ठ और मीठा होता है। १९—जामुन का मुख्बा पाचन-शक्ति को बढ़ाता है। २०— अनार का रस रोगियों को भी दिया जाता है। २१—वर्ष ऋतु में नींबू का अधिक सेवन करना चाहिए। २२—वेर सभी फलों में निकृष्ट फल है। २३—अतिथि का सम्मान पान और सुपारी से करना चाहिए। २४—मेवा भी पौष्टिक और रक्तवर्धक है। २५—वादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, किसमिस, मुनक्का, खुद्दारा, मखाना, चिरोंजी, और पोस्ता का भी सेवन करना चाहिए। २६—कलों के उपर्युक्त गुणों के कारण ही वैध फलों का बहुत महस्व बताते हैं।

#### ब्राह्मण वर्ग

श्रवन्तन् नाहाण ।
श्रव्यतः न्यः ।
श्रन्तवासन् नाहाण ।
श्रन्तवासन् नहाहाण ।
श्रम्तवासन् नहाहाण ।
श्रास्थानम् समागृह ।
श्राप्तम् चर्मार्थ महादि ।
श्राद्वण्यम् नहाहां वर्ण ।
नियमः - नियमः ।
पौर्णमासः —पूर्णमा का यह ।
प्राष्ट्रणः —श्रातिष, पाहुन ।
सस्करिन् —संन्यासी ।

यज्वन् — यङ्गकर्ता ।
यसः — यम ।
वाचंयमः — मुनि ।
विपश्चित् — विद्वान् ।
विभाणनम् — देना ।
श्रोत्रियः चेदपाठी ।
सपर्या — पूजा ।
सभासद् — सदस्य ।
समावृत्तः — स्नातक ।
समितिः — समा ।
संसद् — लोकसभा ।
स्यण्डिलम् — चबूतरा ।

#### संस्कृत में अनुवाद करो -

१—ब्राह्मण, सुनि धौर संन्यासी ब्रह्म में लीन होते हैं। २—अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान देना धौर लेना, ये ब्राह्मणों के स्वामाविक कर्म हैं (दानं प्रतिप्रहबेव ब्राह्मकर्म स्वभाववम्।) २—विद्वान् संस्कृत के प्रचार धौर प्रसार के लिए लीकसभा के हाल में व्याख्यान देते हैं। ४—ब्राह्मण यम धौर नियमों का पालन करते हैं। ५—धाहिंसा, सस्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य धौर अपरिप्रह ये यम हैं। ६—शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय धौर ईश्वर-प्रणिधान ये नियम हैं। ७— मनु का कहना है कि यमीं का पालन अवश्य करें, केवल नियमों का नहीं (यमान् सेवेत सततं नियमान् केवलान् विहे)। ८—वेदझ, वेद-पाठी, होता, अध्वर्यु, स्नातक धौर उद्गाता, ये यझ में कर्यु, यदु: धौर साम् के मन्त्रों का सस्वर उन्नारण करते हैं।

#### मध्य एवं मिष्टाच वर्ग

अपूरः—मालपूषा । असती—स्मरती । अवलेहः - चटनी । आज्यम्-धी । कलाकन्दः -- कलाकन्द । कान्दविकः--हलवाई। किलाटः — खोवा । कुण्डली--जलेबो । कचिका—रवदी । कौक्माण्डम् - पेठे की मिठाई। क्रशरः - सिचडी । क्षीरम्-दूधं। गजकः -- गजक । वृतपुरः-विवर । तकम---मटठा । दाधिकम्---छस्सी। दुरधपूपिका-गुलाबजामुन । नवनीतम् - मक्खन । पकाशम् --पक्वान । पर्वटी-पपड़ी। पायसम् - खीर । पिण्डः--पेडा । पिष्टिका-कचौडी। पुषः--पुश्चा । पूपला - फुलका । पूपिका-पराठा। प्रक्रिका - प्ररी।

मधुमण्ठः-बालूशाही। मधुशीर्षः—खाजा । मिष्टाचम-मिठाई। मिष्टपाकः -- मुख्या । मोदकः — लड्डू। मोहनभोगः-मोहनभोग। थवागूः---लपसी। रसगोलः — रसगुल्ला । राज्यक्तम्-रायता। रोटिका-रोटी ! लिसका-इलुखा । वाताशः — बताशा । शर्दरा-शक्दर। शर्करापालः -शक्करपारा । शष्क्रक्षी--खस्तापूरी। शाकः - साग । सन्तानिका-मलाई। सन्धितम् - अचार । सिता-चीनी। सत्रिका - सॅवर्ड । स्पः--दाल। संयावः - ग्रिश्चया । हैमी-- वर्फी ।

## संस्कृत में अनुवाद करो-

१ - आज दीपावली का ग्रुम पर्व है। २ - समी घरों में कियाँ रसोई और जूलों को पोतकर (महानसं चुल्लि च बिल्प्य) पूरी, अस्ताप्री, कचौड़ी, हलुवा, खीर, सेवई आदि पका रही हैं। ३ - जलेबी से भी अच्छी तमाम मिठाइयाँ हैं। ४ - चीपावलीके त्योहार में मिठाई की दूकानें बाजारों में खब सजायी जाती हैं। ५ - घरों पर मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। ६ - हित्रयाँ पद्धवान के साथ साय, अचार, चटनी, रायता, पापड़, दही, चीनी और बूरा भी परोसती हैं। ७ - वैसे प्रतिदिन रोटी, फुलका, दाल, भात, तरकारी, चटनी और अचार ही खाया जाता है। ८ - त्योहार के दिन बच्चे बताशा, खीर पाकर खुश होकर गाते हैं। ९ - दाल और तरकारी में घी डाला जाता है। १० - बीमार को खिनड़ी खिलाई जाती है। १९ - घर पर कमी-कमी लपसी और

कही भी बनती है। १२—नारते में चाय, मट्ठा, लस्सी और पराठा या दूध चलता है। १३— होली के दिन घर पर स्त्रियाँ लड्डू, पूए, मालपूए, रसगुल्ले, गुझिया, शक्कर पारे आदि मिठाइयाँ बनाती हैं। १४—हल्बाई अपनी दूकानों पर लड्डू, पूआ, पेड्ग, जलेबी, बतारो, गुझिया, इमरती, गुलाबजामुन, पेठे की मिठाई, वर्फी, रबड़ी, फलाकन्द, घेवर, मोहनभोग, मोहनभोग, और पपड़ी बेच रहे हैं। १५—लोग मित्रों के घर मिठाइयाँ मेखते हैं।

रोग वर्ग

श्रजीर्णम्—क्रज्ज ।
श्रातिसारः—दस्त ।
श्रार्शस्—वनासोर ।
सप्दंशः—गरमी, सिफल्सि ।
कासः—खाँसी ।
जनरः—बुसार ।
पाण्डः—पोल्लिया ।
पक्षाचातः—लक्ष्या मारना ।
पिटकः—फोड़ा ।
पिटिका—फुँसी ।
प्रतिश्यायः—जुकाम ।
प्रमेहः—प्रमेह ।
प्रलापक्ज्वरः—निमानिया ।

प्रवाहिका—पेचिश, संप्रहणी।

मधुमेहः—बहुमूत्र, हाएविटीक।

मन्यरज्वरः— मोतीझरा।

रक्तचापः— ब्लड प्रेशर।

राजयच्मन् — तपेदिक, T. B.

वमधुः—कै।
विद्रधिः—केन्सर।
विषमञ्चरः— मलेरिया।

विष्र्चिका—हैजा।

शीतज्वरः—इनपलुएका, पल् ।

शीतका—चेचक।

संनिपातज्वरः— टाइफाइह ।

## संस्कृत में अनुवाद करो -

१—शरीर ब्याधियों का घर है अतएव स्वस्थ रहने का प्रयस्न करना चाहिए।

२—कहा भी गया है कि घम, अर्थ, काम और मोक्ष का सर्वोत्तम मूळ आरोग्य है।

३—अनियमित आहार-विहार से खाँसी, जुकाम, मलेरिया, बुखार, निमोनिया, इन्फ्लुएजा, तपेदिक, चेचक, टाइफाइड, पेचिश, दस्त, मोतीझरा, फोड़ा, फुंसी, हैजा, संप्रहणों, मधुमेह, प्रमेह, बनासीर और कब्ज आदि रोग होते हैं। ४—अतएव आरोग्य के लिए समुचित आहार-विहार, सात्विक मोजन और व्यायाम आवश्यक है।

५—केन्सर, छक्व। मारना, तपेदिक और दिल के रोग (हहोगाः), ये रोग घातक है।

५—विशेषशों के क्यनानुसार रोगों का कारण जीवन की अनियमिसता है।

७—शरीर हो धर्म का प्रथम साधन है। ८— आतएव वेदों में प्रार्थना की गई है कि हम नीरोग होकर सो वर्ष तक जीवें, सब मुखी हों, सब नीरोग हों, सब मुख देखें और कीई दुःसी न हो?।

<sup>9.</sup> बोदेम रारदः रातम् , सर्वे भवन्तु प्रस्तिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । सर्वे भद्राणि प्रयन्तु मा कवित् दुःसमाग् भवेत् ॥

#### सनवर्ग

| <del>इत्धनम्—इ</del> ँधन । | भद्रदारुः—चीद् ।          |
|----------------------------|---------------------------|
| करीरःकरील ।                | मूलम् — जह ।              |
| काननम् — वन ।              | बल्लरिः — बौर ।           |
| किसलयम् — कॉपल ।           | बिटपिन्बुक्ष ।            |
| गुरगुलः—गूगल ।             | व्रतिः—स्रता ।            |
| तमालःश्राबन्स ।            | वृन्तम्— इंठल ।           |
| दार – लक्ड़ी।              | श्लेष्मातकः — लिसौड्रा ।  |
| देवदारः—देवदार ।           | सर्जः—सर्ज ।              |
| पर्णम्—पत्ता ।             | सालः—साल का पेड् ।        |
| प्रियालः—प्याल ।           | सिन्दूरः — शाँश का पेड़ । |
|                            | . 4                       |

#### संस्कृत में अनुवाद करो-

१—वन भूमि को रेगिस्तान होने से बचाते हैं। १—इस प्रकार वे भूमि के रक्षक हैं। ३—इस मानव के लिए बहुत उपयोगी हैं। ४—इसों से पृष्टि होती है। ५—इसों के लकड़ी ईंघन के रूप में काम आती है। ८—इसों के पत्ते, बौर उपउल, कलियों के लकड़ी, जड़ फूल और फल सभी की अनेकों कामों में आते हैं। ९—पहाड़ों पर देवदार, सज, बाँझ, चोट और साल के पेड़ अधिक होते हैं। १०—जुकाम में लिसौड़ा की पत्ती बहुत लामप्रद है। ११—गूगल, प्याल और लिसौड़ा पर फल भी होते हैं। १२— आवन्स की लकड़ी काली होती है। १३—बबूल की वात्न से दाँत स्वच्छ किया जाता है।

#### वारि वर्ग

|                         | ** * * *                     |
|-------------------------|------------------------------|
| श्चर्णवः—समुद्र ।       | नकः—सगर्।                    |
| श्चापगा—नदी।            | नौः—नाव ।                    |
| श्रावर्तः — भौर ।       | पोतः-पानी का जहाज ।          |
| ब्राहावः—होज, टेंक ।    | भेकःभेढक ।                   |
| कच्छपः—कछुत्रा ।        | मीनः—मछली ।                  |
| कर्णधारः—नाविक, खिवैया। | वीचिः—तरंग।                  |
| कर्दमः—कीचड् ।          | सरस्—ताळाव ।                 |
| कुलीरः—केकदा ।          | सर्सी—शोल ।                  |
| कूलम्तट ।               | सैकतम्—रेतीला।               |
| तोयम्—जल ।              | ह्रदः — बड़ी झील ।           |
| तायम् जल ।              | a स्रक्रियाः । ३. वस्त्रधावन |

१. मरुः, (प्रष् 'मरुत्वं' की )। २. क्लिकाः। ३. ब्न्तघावनानि ।

#### संस्कृत में अनुवाद करो-

१—जल के अभाव में मनुष्य का जीवित रहना असम्मव है। २—अतएक जल की जीवन कहा गया है। ३—तालाब, झील, नदी और समुद्र, इन सब की शोभा जल से ही है। ४—समुद्र का जल ही भाप बनकर वादल और मानसून का क्य धारण करता है और तदनन्तर बरसता है। ४—कलुआ, केकड़ा, मगर, मछलं और मेढक जल में मुख से विचरते हैं। ६—जल में तरंगे उठती हैं। ७—जल में मंबर और कीचड़ भी होते हैं। ८—नाविक जहाज और नौका को जल में चलाते हैं ।

#### विद्यालय वर्ग

प्रबन्धकर्ती—मैनेजर । अङ्गः--नम्बर्। प्रश्नः-स्वाल । श्रध्यापकः—श्रध्यापक । अध्येता—छात्र । प्रस्तोता - रजिस्टार । प्राध्यापकः--प्रोफेसर । श्रध्येत्री--छात्रा । श्रातुपस्थितः--गैरहाजिर । प्रावरणम्-जिल्द । श्चन्तेवासी--शिष्य । पृष्ठम-पेज, सका । अवकाशः - छुट्टी । पंजिका---रजिस्टर । श्रश्मपहिका-स्लेट। मन्दधीः-नालायक, मुर्ख । श्चाचार्यः—प्रिंसपल । ससी — स्याही । उपकुलपतिः--वाइसचांसलर । मसीपात्रम्-दवात । रपशिक्षासंचालकः - हिप्टीडाइरेक्टरं । मसीशोषः--- ब्लार्टिंग पेपर सोख्ता । उपस्थितः हाजिर । महाविद्यालयः-कालेज। कक्षा - जसात वलास । मार्जकः — डस्टर । क्लमः -- कलम । लिपिकः -- क्लर्क । कागदः-कागद । लेखनीमुखम्---निब। कुलपतिः - चान्सलर । विद्यालयः--विद्यालय । घर्षकः--रबङ् । त्रलिका - पेन्सिल । विवादः--- झगडा । विश्वविद्यालयः - यंनिवर्सिटी । धारालेखनी--फाउण्टेनपेन। वेष्टनम्--वस्ता। पत्रम्--कागज । पहिका - पही । श्यामफलकः—ब्लैकबोर्ड । सतीर्घ्यः — सहपाठी । परीक्षा-इम्तिहान। पत्रावली -- फाइल । समयसारिणी—टाइम टेवुल। स्लेखः--श्रच्छा लेख । पाठशाला--पाठशाला । पाठ्यपुस्तकम् -- पाठ्यपुस्तक । संचालकः—हाइरेक्टर । प्रधानितिपकः--हेडक्ळके। संचिका - कावी।

#### संस्कृत में अजुवाद करो-

१--यह विज्ञान का युग है। २-- अत्तर्व पढ़ाई भी अब वैज्ञानिक ढंग से ही होती है । र-प्राचीन श्रीर नवीन शिक्षा-पद्धति में बहुत श्रन्त है । ४-कुछ विद्यार्थी वास्त्राला में, कुछ कालेज में स्रीर कुछ यनिवसिटी में पहुते हैं। ५--बाइरेक्टर शिक्षा-विभाग का प्रधान अधिकारो है। ६--इन्सपेक्टर पाठशालाओं का निरीक्षण करता है। ७-रजिस्टार परीक्षाओं का टाइमटेयुल बनाता है। ८-वही परीक्षा फल भी चीवित करता है। ९-- अध्यापक, प्रोफेसर और आचार्य अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं। १०-हेडवर्क टाइपराइटर से टाइप करता है। ११-अकारण ही स्क्र से ध्यनपश्चित नहीं रहना चाहिए । १२-फाउण्टेनपेन में स्याही भरकर ही लिखी । १३-उसे बार-बार इबोने की आवश्यकता नहीं है। १४—मैं दुकान से कागज खरीदने जा रहा हैं। १५--तुम एक रजिस्टर, एक फाइल, एक निव और रवड खरीदने जाओ। 9६ - कापी पर स्याही गिर जाने पर उसे ब्लाटिंग पेपर या चाक<sup>र</sup> से सखा छो। १७-शोर मत करो, वह गणित के प्रश्नों को इस्त कर रहा है । १८-- प्रध्यापक लिख चकने पर उस्टर के ब्लैक्बोर्ड को पौछता है"। १९-सहपाठियों के साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। २०-- उत्तम विद्यार्थी का सभी आदर करते हैं और नालायक को सभी घूणा की दृष्टि से देखते हैं। २१- गुरुकुलों की प्रणाली में विद्यार्थियों एवं गुरुओं में परस्पर प्रेम की भावना होती है। २२-- आजकल के विवार्थी अनुशासन हीन होते जा रहे हैं, परन्तु यह श्रदक्की बात नहीं है। २३ — छात्रों में श्रनुशासन श्रीर श्रध्यापकों के प्रति आदर होना चाहिए।

#### वैश्य वर्ग

श्रधमणः—कर्जा लेने वाला।

श्रापणः—द्कान।

श्रापणकः—द्कानदार।

श्राये—श्रायमध्ये।

उत्तमणः—कर्जा देने वाला।

क्रसीदम् सद्दः।

क्रसीदवृत्तिः—साहुकारा, वैकिंग।

क्रसीदिकः—साहुकार।

श्राहकः—लेने वाला, गाहक।

दैनिकपञ्जिका—रोजनामचा।

नामानुक्रमणिका—लेखा-बही।

नाम्नि - उधार खाते।

पण्यम्—सामान, सौदा।
राशिः—धन, रक्म देर।
ऋणम्—कर्जा।
लेखकः—मुनीम।
विणिज् - वैश्य।
विणिक्पश्चिका—यही।
विणिक्पश्चिका—यही।
विपिणः—बाजार।
विक्यः—देवने वाला।
युक्तः जीविका।
संख्यानम् हिसाव।

९ टंफ्णय=ग्रंण टंक्यति । २. कटिनी । ३. साघयति । ४. साजैयति ।

#### संस्कृत में अनुवाद करो-

१—वाणिज्य सुख का 'मूल और 'कर्ता है। २—विनया साहुकारे का काम करता है। २—वह लोगों को क्पया उधार देता हैं। ४ वह सूद मी वस्ल करता है। १—मेले में दूकानें सजी रहती हैं, बिनए गाहकों को सामान वेचते हैं और गाहक नगद खरीदते हैं। ६—कर्जा लेने वाला हमेशा दुःख का ही अनुभव करता रहता है। ७—कर्जा देने वाला खशहाल रहता है। ८—विनयों की दूकानों पर मुनीम रहते हैं। ९—मुनीम दूकान की आमदनी और खर्च का पूरा हिसाब वही में लिखते हैं। ९०—आमदनी आयमध्ये लिखी जाती है और उधार को उधार खाते लिखते हैं। ९०—रोजनामचा में दैनिक आय स्थय का विवरण रहता है।

### चस्त्र वर्ग

श्रधोवस्त्रम्—धोती ।
श्रम्तरीयम्—पेटोकोट ।
श्रघों इकम्—श्रण्डरबीयर ।
श्राप्तप्रवानम्—पेण्ट ।
श्राप्तप्रम्—दरी ।
उपधानम्—तिकया ।
कर्णावरकम्—स्वेटर ।
कञ्चुलका—ब्लाडज ।
कार्पासम्—स्ती ।
कौशेयम्—रेशमी ।
त्लसंस्तरः—गद्दा ।
नक्तकम्—नाइटङ् स ।

नवलीनकम्—नाइलीन का ।
नीशारः — रजाई ।
पादयामः —पायजामा ।
प्रच्छदः —चादर ।
प्रच्छदपटः —श्रोढ़नी चुन्नी ।
प्रावारः —कोट ।
प्रावारकम् —शेरवानी ।
वृहतिका —श्रोवरकोट ।
रत्छकः —लोई ।
राइवम् — सन्नो ।
शाटिका — साढ़ी ।
स्यूतवरः — सल्वार ।

#### संस्कृत में अनुवाद करो -

१—बस्त्र शरीर को उकते हैं। २—धुले हुए बस्त्र शरोर को शोमा बढ़ाते हैं।
३—मारतवासी प्रायः कुर्ता और धोती पहनते हैं। ४—पाश्चात्य पदित को अपनाने बाले लोग कोट, पैण्ट या शेरवानी और पायजामा पहनते हैं। ५—मारतीय स्त्रियां प्रायः ब्लाउज, साढ़ी और पेटीकोट पहनती हैं। ६—पंजाब में स्त्रियां कुर्ता और सल्वार पहनती हैं, दुपहे का भी प्रयोग करती हैं। ७—आजकल स्ती, रेशमी कनी और नाइलोन के कपड़ों का अधिक प्रचार है। ८—स्त्रियाँ रेशमी और नाइलोन के कपड़े अधिक पसन्द करती हैं। ९—बस्तर में दरी, गद्दा, चादर तिकया, रजाई, लोई ये काम में आते हैं। ९०—आहे के मौसम में कम्बल बहा ही उपयोगी है।

१. मूलम् । २. कर्ट् । ३. धनम् ऋण रूपेण यच्छति ।

४. गुकाति । ५. सम्बद्धः ।

#### क्यापार धर्म

श्वभिकर्त्-एजेण्ट, आदती। श्रभिकरणम् — आदत, एनेन्सी । श्चर्यः--भाव, रेट। श्राघीपचितिः—भाव गिरना । श्चर्षोपचितिः—भाव चढ्ना । श्चायकरः--इनकम टैक्स । श्चायातः--बाहर से श्राना। श्वायातश्चल्कम् — श्रायात पर चु<sup>°</sup>गी। उपहारः—मेंट । ऋणम् — उधार । करः--देश्स । कितवः-धोखेबाज। क्रयः - खरीद । नुका-तराज्। तोलः – तोल । ·तोलनम्—तोलना । निर्यातः - बाहर जाना । निर्यातशुल्कम्-निर्यात पर चुंगी।

नेष्डिकः-- ट्रह्मालाव्यक्ष । च्यामः-धरोहरः । प्राथ्पियाषः--वदील । प्रतिनः-जामिन । प्रतिद्वन्द्विता—होड् । प्रतिश्रुतिः-प्रतिज्ञा । मन्दायनम्--मन्दी। मुदा-सिक्का। पूलधनम्-पूँजी। मृल्यम्—मृल्य । मृत्युपत्रम्—वसीयतनामा । बिकयकरः -- सेल्सटैक्स । विनिमयः -- अदल बदल। शणपुटः--बोरा। शुल्कम् कमीशन, दकाली। शुल्काजीवः--दकाल । शील्ककः-चंगी का अध्यक्ष ।

#### संस्कृत में अनुवाद करो-

१ - आद्ती आदत करता है और दूसरे के लिए सामान मंगाता है। २—
दूकानदार तराजू पर बाट रखकर सामान तौलता है। ३—दलाल कमीरान लेकर एक
का सामान दूसरे के हाथ बिकवाता है। ४—कुछ दूकानदार कम तोल देते हैं और
डण्डी भी मार देते हैं। ५—उधार लेना और उधार देना अनुचित है। ६—सरकार
ने बिकी पर सेल्स टैक्स, आयात पर आयात-कर, निर्यात पर निर्यात-कर और अमदनी
पर इन्कम टैक्स लगाया है। ७—चीनी बोरे में रक्खो है। ८—धोलेबाज दूकानदार
प्राहक की ठग लेते हैं। ९—चुंगी का अध्यक्ष चुंगी वसूल कर रहा है। १०—माव
कभी गिरता है, कभी चढ़ता है और कभी मन्दी भी आती है। ११—हमेशा नगद ही
लेना चाहिए।

स्योम वर्ग

अवप्रदः—श्रमृष्टि । अवश्यायः—हिस, बर्फ । श्रातपः—ध्रप । त्रासारः—मूसलाधारवर्षाः। इन्द्रायुधम्—६न्द्रधनुषः। उत्तरायणम्—उत्तरायणः। करकाः—श्रोले ।

गभितः - किरण ।

ज्योत्स्ना—चाँदनी ।

दक्षिणायनम्—दक्षिणायन ।

दर्शः -- श्रमावस्या ।

द्वादशराशयः -- बारह राशियाँ ।

नक्षश्रम् — नक्षश्र ।

नवप्रहाः—नवप्रह ।

राका—पूर्णमा ।

वियत्—आकाश ।
वृष्टिः—वर्षा ।
शीकरः — जल-कण ।
सप्तसिः—सूर्य ।
सप्ताहः—सप्ताह ।
सुधांशुः — चन्द्रमा ।
सौदामिनी – विशुत ।
स्तनितम्—मेघगर्जन ।

### संस्कृत में अनुवाद करो-

१—एक श्रोर स्र्यं उदय हो रहा है श्रौर दूसरी श्रोर चन्द्रमा श्रस्त हो रहा है।
२—हरिदश्व, उक्ष्णरिम, विवस्वान, तिम्मदीधिति, युमणि, तरणि, दिवाकर, सहसांशु, मानुमान, विभावधु श्रादि स्र्यं के नाम हैं। २—शशाह्र, इन्दु, शीतग्र, ध्रुधांशु, कला-विधि, श्रोषधीश, निशाकर श्रादि चन्द्रमा के नाम हैं। ४—वर्षा श्रतु में श्राकाश में बादल छा जाते हैं, विजली चमकने लगती है, बादल गरजते हैं, मूसलाधार वर्षा होती हैं। ४—जाड़े की श्रतु में कमी-कभी श्रोले पड़ते हैं। ६—इन्द्रधनुष बढ़ा हो छन्दर लगता है। ७—उत्तरायण में दिन बढ़ा हो जाता है श्रौर रात छोटी। ८—दक्षणायन में रात बढ़ी होती है श्रौर दिन छोटा। ९—मेष, श्रुष, मिश्रुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, शृश्चिक, धनु, मकर, कुम्म, मीन ये बारह राशियाँ हैं। १०—रिव, सोम, मंगल, श्रुष, गृहस्पति, श्रुक, शिन, राहु श्रौर केतु ये नवग्रह हैं। ११—सात दिन का एक सप्ताह होता है। १२—सूर्य की किरणें गर्म होती हैं श्रौर चन्द्रमा की किरणें शीतळ होती हैं।

### बुक्षवर्ग

निम्बः--नीम । श्रपामार्गः - चिरचिटा । श्रकः-श्राक् । नोपः--कदम्य । न्यग्रोधः-वड् । श्रश्वत्यः--पीपल । पनसः-कटहल । श्चामलको - श्वावला । पलाशः -- ढाक । एरण्डः -- एरण्ड । स्रदिरः--श्रेर । प्लक्षः -- पाकड् । फेनिलः-- रीठा । जम्बू:--जामुन। तालः - ताद । बिल्बः — बेल । मधूकः -- महुआ। घत्रः-धत्रा। नारिकेलः — नारियल । रसालः---श्राम ।

विमीतकः — बहेड्रा । वेतसः — बॅत । शान्मलिः — सेमर । शिशपा—शीशम । इर्रातकी—हर्र ।

#### संस्कृत में अनुवाद करो-

१— इक्षों में भी प्राण हैं, अन्य प्राणियों की भाँति उन्हें भी खुल-दुःल का अनुभव होता है। २— वृक्षों की उपयोगिता बहुत है। ३— उपवन में दुक्षों की पंक्तियाँ देखते ही बनती हैं। ४— हर्र, बहेबा और आँवला त्रिफला कहा जाता है। ५— सेमर के दुक्ष से कई मिलती है। ६— महुआ से शराब बनती है। ७— महुआ का पेढ़ बहुत लंजा होता है। ८— आम के पेढ़ भी बहुत लाभदायक हैं। ९— इसका फल बहुत ही स्वादिष्ठ होता है। १०— शीशम की लकड़ी से मेज और कुर्सियाँ बनाई जाती हैं। ११ — यमुना के किनारे कदम्ब को शोमा देखने योग्य है। १२— एरण्ड वृक्षों में निकृष्ट है। १३— वन में डाक फूला है। १४— पीपल के पेड़ की छाया घनी होती है। १५— आम, जामुन, पाकड़, बड़, सेम, खैर, ताड़, नारियल, नीम, बेल और कटहल के दुक्ष फूलों और फलों से युक्त हैं।

#### श्ररीर वर्ग

श्रधरः-नीचे का होठ। श्रन्त्रम्<sub>र</sub>—श्राँत । श्रामिषम्—मांस । श्चास्यम् — मुँह । क्रकः- जंघा । श्रोष्ठः-श्रोष्ठ । कण्ठः — गला । कपोलः-गाल । कफोणिः - कोहनी। करमः - कलाई से कनी श्राँगुली तक हाथ का बाहरी भाग। कुक्षिः -- पेट । कूर्चम् - दादी। गात्रम् -शरीर । गुल्फः - टखना, पैर के जोड़ की हड्डी। प्रीवा - गर्दन । घ्राणम् -- नाक । चपेटः—चपत् ।

जत्र-कंधे की हड्डी। बानुः—घुटना । नाडिः--नाडी। पदमन्--पलक । पलितम्—सफेद बाल । फोडा--तिल्ली। पृष्ठम् - पीठ । पृष्ठास्य - रोद । फुफ्फुसम्—फेफ्डा। बाहुः—बाँह् । भ्रः —भौंह । मज्जा-हड्डी के भ्रन्दर की चर्बी। मणिबन्धः— क्लाई । मुष्टिः—सुट्ठी। यकृत्-जिगर। र्जस्-रज। रदनः-दाँत । रसना-जोम।

क्षिरम्— ख्न । शिरोक्हः — बाल । शुक्रम् — वीर्य । शुक्रम् — वीर्य । शुक्रम् — वीर्य । शुक्रम् — नत्र । समश्रु — मूळ । वसस् — छाती । श्रोत्रम् - कान । श्रोत्रम् - कान । श्रोत्रा — कमर । शिखा — वोटो । हिरस् — सिर । हद्यम् — हृद्य ।

#### संस्कृत में अनुवाद करो-

9-शरीर को स्वस्य रखना प्रत्येक मानव का कर्त्तव्य है, क्योंकि शरीर ही धर्म का साधन है। २-स्वच्छ बायु में घूमने से शरीर स्वस्य रहता है। ३-कसरत करने से भी शरीर इष्ट-प्रष्ट रहता है। ४ - हाय, नाक, आंख, कान, गर्दन, कन्धा, छाती, पेट, जाँघ, पैर और मुँह को जल अथवा सावन से घोना चाहिए। ५- नाक में अंगुली नहीं करनी चाहिए। ६ - कान में तिनका भी नहीं करना चाहिए। ७-दांत को रोज साफ करना चाहिए। ८- म्रांख में काजल लगाना चाहिए। ९-शिर में तेल डालना चाहिए। १०-दाढ़ी की उस्तरे से साफ करना चाहिए। ११-नाखुनों की नेल-कटर से (नखनिकृन्तनेन) काटना चाहिए। १२ -श्रंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और किन्छा अंगुलियों की पृष्ट रखना चाहिए। १३ - आरोग्य के लिए प्राणायाम आवश्यक है। १४-प्राणायाम से फेफड़े सबल होते हैं। १५-आंत, नस. घुटना, टखना, पीठ, क्सर, कलाई, इदय, सुट्ठो, नाडियां, शरीर के प्रत्येक अर्ज्ञों की प्राणायाम से लाम होता है। १६--समुचित आहार-विहार से शरीर स्वस्थ रहता है। १७ — पतली कमर बाली स्त्री देखने में अच्छी लगतो है। १८ — शिर को उत्तमाप्त कहते हैं। १९-- महात्मा गांधी की भुजाएँ घटनों तक लम्बी थीं। २०-- उसकी बांह हायी की सूंड की तरह है। २१ — कुछ बोलने के लिए उसके अधर कांप रहे हैं। २२ — उसके गाल पर लालिमा छाई है। २३ — जठराग्नि प्रज्वलित हो रही है। २४ — ्बुड्ढों के बाल सफेद हो जाते हैं। २५— वर्षा की प्रथम बूँ दें पहले पार्वती के मेंहीं पर क्क जाती थीं। १६ - दांतों को मत किटकिटाओ। २७-माये पर तिलक लगाओ। २८ - वह आंखों को बन्द किए हुए हैं। २९ - उसकी छाती चौड़ी है। ३० - बोर्य की नष्ट नहीं करना चाहिए। ३१--पलक भाँजते हो वह भाग गया।

#### शःकादि वर्ग

ग्रलायुः — लोकी । श्रार्द्रकम् — श्रदरक । श्रालुः — श्रालू । एला – इलायची । करमर्दकः – करौँदा । कर्कटी – ककदी ।

कलायः---टमाटर । कारवेल्लः—करैला। कुन्दरः कुन्दर । क्षमाण्डः—कदुदू । खादिरः-कत्या। गोजिहा - गोभी। गृजनम्-गाजर । चर्णः-चुना । जालिनी - तोरई। जीरकः -- जीरा । टिण्डिशः - टिण्डा । ताम्ब्लम् – पान । तिन्तिडीकम् - इमली । त्रिपटा - छोटी इलायची । धान्यकम्—धनिया । दारुखचम् —दालचीनी । पनसम्--कटहरू। पटोलः - परवर । पलाण्डुः—प्याज । पालकी - पालक । पिप्पली-पीपर। पुगम् — सुपारी ।

भण्डाकी--वॉटा । भिष्टकः---किही । मधरा-सौंक । मरीचम्-मिर्च । मुलकम् – मुली । रकाज्ञः - टमाटर । रौमकम् - सांभर नमक । लवज्ञम्-लवज्ञ । लवणम् नसक । ल्युनम् —लहसुन । बुन्ताकः - बैगन । वास्तुकम्—बधुश्रा। व्यञ्जनम् – मसाला । शदः-सम्राद । शाकम्-साग। शुण्डी—सॉंठ । श्वेतकन्दः -- शलगम । सिम्बा - सेम। सुसिम्बः - फरासबीन । सैन्धवम् - सॅधानमक । हरिद्रा-हलदी। हिङ्ग-हींग।

#### संस्कृत में अनुवाद करो-

१—हरा साग स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त लामप्रद है। २—पालक का साग ख्न बढ़ाता है। ३—कुछ लोग बथुए का भी साग बहुत चाव से खाते हैं। ४—किसी को कोई साग अच्छा लगता है, किसी को कोई। ५—जाड़े की ऋतु में आलू, मटर और टमाटर मिलाकर स्वादिष्ठ तरकारी बनाई जाती है। ६—अमीर लोग गोमी, बैंगन, फरासबीन, करेला और कटहल का साग बदल-बदल कर खाते हैं। ७—गरीब लोग तरकारी के बिना ही खाना खा लेते हैं। ८—कुछ लोग दो-तीन साग को मिलाकर बनाते हैं या एक ही समय दो-तोन साग बनाते हैं। ९—गर्मियों में मूर्ला अधिक लामप्रद है। १०—रोगी को परवल की तरकारी अधिक लामप्रद है। ११—लेकी से रायता बनाया जाता है और गाजर से हलुआ। १२—अब मिण्डी बहुत महेंगी हो गई है। १३—वे दाल में हल्दी, धनिया, नमक के साथ ही प्याज, लहसुन, इसली और

मिर्च भी डालते हैं। १४—रायता में जीरा पड़ता है। १५—साग में भी मसाला डाला जाता है'। १६ — अमीर लोग चाय में भी कालो मिर्च, सेंठ या अदरक और दालचीनी डालते हैं। १७—पनवारी पान में चूना और कत्या लगाता है । १८—वह बाद मे छोटी इलायची और सुपारी डालकर देता है। १९—पान खाने वाले पानदान में पान रखते हैं। २०—पान द्वारा अतिथि-सत्कार किया जाता है। २९ — आजकल पान मुख का भूषण माना जाता है।

### शिल्पि वर्ग

अयस्—लोहा । श्वयोद्यनः--हयौद्ध । श्रश्मचूर्णम् — सीमेण्ट । श्चाविधः -- वर्मा । इटक-इंट । उपशुरम्-सेफ्टीरेजर । (व्यंग्य) चित्रम् - कार्ट्न । करपत्रम् आरो। कर्तरी-कैंची ! कारः - शिल्पी। कुलिकः-शित्पिसंघ का अध्यक्ष । क्षरम् – छरा । श्चरकम् – ब्लेख । चित्रकारः-पेण्टर, चित्रकार। तक्षणी — बस्ला। तन्त्रवायः — जुळाहा । तैलकारः - तेली। त्वष्टा---वदई । नापितः--नार्ड । निर्णेजक -डाईक्सीनर ।

ਜੀਲੀ---ਜੀਲ। पादरञ्जकः --पालिश । भस्त्रा--धौंकनी। भ्राष्ट्रम्-भाड् । यन्त्रम्—मशीन । यान्त्रिकः-सिम्री, मैकनिक। रजकः—धोबी । रञ्जकः --रंगरेज । रसयन्त्रम् — कोल्हु । लोहकारः---लुहार । वतिका -- ब्रश । वेतनम् - वेतन । व्रश्चनः--- छेनी । शासमार्जः - धार धरनेवासा । शिल्पशालः - फैक्टरी । शौल्विकः - ताँवे के बर्तन, बनाने वाला। स्चिका-सई। स्त्रम्-धार्गा। सौचिकः--दर्जी। स्यापितः-बद्ई । स्यूतिः - सिळाई । स्वर्णकारः--- मुनार ।

१. शाकमपि उपस्क्रियते ।

२. ताम्बूलिकः ।

३- लिम्पति ।

४. निक्षिप्य ।

४. ताम्बूलकरह्के।

### संस्कृत में अनुवाद करो-

१ -- शिल्पि-संघ शिल्पियों का संगठन करता है। २ शिल्पियों की उचित कार्यों में लगाता है। ३-- घोबी मैले बब्रों को घोता है। ४ - डाईक्लोनर ऊनी और रेशमी वलों की मशीन से घोता है और उस पर लोहा करता है। १ - जुलाहा सूत से बलों की बुनता है। ६—दर्जी केंची से कपड़ों को काटकर सिलाई की मशीन से सीता है। ७--चित्रकार बुश से चित्र रंगता है और कार्टून बनाता है। ८--बढ़ई खटिया और मुसल बनाता है। ९---वह आरी से लकड़ी चौरता है, उसे बस्ले से छीलता है और हयौदी से कीलों को ठीकता है। १० — सिली सीमेण्ट से इंटों को जोड़कर मकान बनाता है। ११—नाई बाल काटने की मशोन से बाल बनाता है। १२-वह उस्तरे से दादी और मूँछ बनाता है। १३-आजकल अधिक लोग सेफ्टी-रेज़र से स्वयं ही दादी बना लेते हैं। १४—धोबो कपड़ों की साफकर नील लगाता है. कलफ करता है और फिर लोहा करता है। १५—मिस्री फैक्टरी में मशोनों को ठीक करता है। १६ — मिल में मज़दूर काम करते हैं। १७ — तेली कोल्ह के द्वारा तिलों से तेल निकालता है। १८-धार रखने वाला उस्तरे पर धार रखता है। १९-लुहार छेनी से लोहा काटता है। २०—वर्ड़ वर्मी से लकड़ी में छेद करता है। २१—लड़की सुई-धागे से यस सोतो है। २२--भडमूजा भाद में चना भूजता है। २३--जूता बनाने वाला जूते पर पालिश करता है। २४—कुम्हार घड़ा बनाता है। २५—सुनार आभवण बनाता है। २६ — रंगरेज कपड़ा रंगता है। २७ — हाय की सिकाई अच्छी होती है ।

#### शुद्रवगे

श्रजाजीवः — गडरिया ।
श्रज्ञपदीना — गमबूट ।
श्रन्त्यजः — हरिजन ।
उपानत् — ज्ता ।
कर्मकरः — नौकर ।
क्रज्ञालः — कुम्हार ।
प्रन्थिमेदः — गिरहक्ट ।
चर्मकारः — चमार ।
चर्मप्रमेदिका — ज्ता सीने की सूई ।
तस्करः — चौर ।
पाटच्चरः — डाकृ ।
पादका — चप्पल ।

प्रैन्यः — चपरासी ।

मायाकारः — जाद्गर ।

मार्जनी — झाड् ।

मालाकारः — माली ।

मृगयुः — शिकारी ।

मृगया — शिकार ।

लेपकः — पुताई वाला ।

वागुरा — जाल ।
वैतनिकः — वेतन पर नियुक्त नौकर ।

शोण्डिकः — युरा-विकेता ।

संमार्जकः — भंगी ।

#### संस्कृत में अनुवाद करो-

१—शृद्ध समाज के सेवक हैं, समाज उनसे बराबरी का व्यवहार करे।
२—चमार ज्तों की मरम्मत करता है, सीने की सूई से ज्ता सीता है।
३—गडरिया मेंड पालता है। ४—पुताई बाला मकानों को पोतता है।
५—कुम्हार मिटी के बर्तन बनाता है। ६—चपरासी यथास्थान संवाद पहुँचाता है। ७— मंगी सड़कों को साफ करता है। ८— माली माला बनाता है। ९—जावूगर जावूगरी दिखाता है। १०—गिरहकट जेब काटता है। ११— शिकारी हिरनों को मारता है। १२—बहेलिया जाल डालकर पित्रयों को मारता है। १३—पुराविकता शराब पीता है। १४—चोर चोरी करता है। १५— डाकू राहगोरों के धन को लूटता है।
१६— कुली भार ढोता है। १७—वुरा काम करने से ही मनुष्य निन्दनीय ही जाता है।

### शैल वर्ग

श्रद्धिः— पर्वतः । श्रद्धित्यका— पठारः । श्रद्धाः— सोताः । उत्तः — सोताः । उपत्यका — तराई । श्रतः— खानः । ग्रह्णरम् — गुफाः । प्रावा— पर्यरः । दरों — दर्श ।

निकृत्वः — झाड़ी ।

निर्फारः — पहाड़ी नाला ।

प्रपातः — झरना ।

शिला — चशन ।

श्याम् — चोटी ।

हिमसरित्—( ग्लेशियल ) बर्फीला ।

संस्कृत में अनुवाद करो--

१—हिमालय पर्वतों का राजा है। २—पहाड़ की चोटी से झरना बहता है। ३— घाटी में नाल बहते हैं। ४—पहाड़ों की सबन गुफाओं में ऋषि तपस्या करते हैं। ४—पठार की भूमि सम होती है, अतएव वहां वृक्ष आदि भी होते हैं। ६— दरें के मार्ग से यातायात होता है। ७— झाड़ी में उलझकर बारहसिंघे शुँझलाते हैं। ८— निन्दनी हिमालय पर्वत की गुफा में घुस गई। ९— पहाड़ पर रहने वाले लोग झरनों का पानो पीते हैं। १०— सोता का जल प्रायः स्वास्थ्यकर होता है।

#### संबन्धि वर्ग

श्रम्रशः—बहा माई। श्रमुजः—छोटा भाई। श्रारः—दुरमन श्रारमजः — पुत्र। श्रात्मजा—पुत्री। श्रात्मिः—सद्धी। श्रामुक्तः—बहुनोई। वपपतिः — जार । गणिका — वेश्या । जनकः — पिता । जननी - भाता । जामाता — दामाद । दूती — दूती । देवरः-देवर । ननान्द--ननद् । नप्त-नाती। पतिः-पति । पितामहः--दादा। पितामही-दादी। पितृब्यः चाचा । ' पित्व्यपत्नी-चाची। पित्रव्यपुत्रः - चचेरा भाई। पित्रष्वस् - पृथा । पित्ध्वस्पतिः-फूफा । पैतृष्वस्रीयः-फुफेरा भाई। पौत्रः - पोता । पौत्री — पोती । प्रिवतामहो-परदादी। प्रमातामहः-परनाना । प्रमातामही - परनानी। बन्धः - रिश्तेदार । भागिनेयः-भानजा । भृत्यः — नौकर । श्रात्रीयः – भतीजा ।

म्रात्युता-भतीजी। मातामहः-नाना । मातामही--नानी। मातुकः--मामा । मातुली-सामी। मातृष्यस् – मौसी। मात्रवसपतिः-मौसा । मातृष्वसीयः मौसेरा भाई। यात--देवरानी। योषित-स्रो। वयस्यः-- मित्र । विश्वस्ता-रण्डा। बृद्धप्रपितामहः-वृद्धपरनाना । श्याकः— साला । श्वधः-सास । श्वश्रुरः—सप्तुर 🗇 🦠 सम्बन्धिन् — समधी। सम्बन्धिनी - समधिन । साध्वी-पतिव्रता । सौभाग्यवती - सोहागिन । स्वसः - बहिन ।

संस्कृत में अनुवाद करो-

१—मेरे घर में मेरे माता-पिता, दादा-दादी, चाचा और चाची हैं। २—भानजे और मतीजों से प्रेम का व्यवहार करो। ३—सधवा क्षियों का चित्त फूल के दुल्य सुकुमार होता है। ४—बड़े माई की भी माता के दुल्य होती है। ५—पिता की बहिन को फूमा कहते हैं। ६—फूमा के लड़के फुफेरे-भाई होते हैं। ७—दामाद की समुराल में अधिक दिन तक नहीं रहना चाहिए। ८—नौकर की सेवा से मालिक प्रसन्न होता है। ९—दूती सखी के संदेश को पित तक पहुँचाती है। ९०—मेरी मतीजो और मानजों का विवाह इसी वर्ष होगा। ९९—समधी से समधी और समधिन से समधिन प्रेमपूर्वक भिले। ९२—वेश्याओं की संगति करने से कियों का विनाश हो जाता है। ९३—घर में पतोह को इज्जत होनी चाहिए। ९४—इष्ट भी का विश्वास नहीं करना चाहिए। ९४—नाती-नातिनों को खूब प्यार करना चाहिए। १६—मेरा मौसीरा माई विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहा है। ९७—मेरी मौसी

प्रयाग में रहती है। १८—मेरे मौसा बटे ही सरल हैं। १९—की का भाई साल होता है। २०—मेरे दो बड़े भाई हैं और बार छोटे। २१—ननद को अपनी भौजाई के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। २२—धनी लोगों के घर में कई नौकरानियाँ होती हैं। २३—भाई-बन्धु मिठाई ही चाहते हैं। २४—सगा भाई मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। २५—आएतिकाल मित्र की मित्रता की कसौटी है। २६—कैकेबी भरत को माँ थी। २७—मेरे बिवाह में मेरे मामा और मामी आ रहे हैं।

#### सैन्यवर्ग

श्रानिचूर्णम्—बाहद ।
श्रानियासम्—बम ।
श्रानियासम्—एकवेष, यूनिफार्म ।
एकपरिघानम्—एकवेष, यूनिफार्म ।
गुलिका—गोली ।
स्वस्परमाण्यसम्—हाइट्रोजन वम ।
स्वस्परमाण्यसम्—हाइट्रोजन वम ।
स्वस्पर्म्—टीयर गैस ।
नीसेनाभ्यसः—जलसेनापति ।
पदातिः—पैदल सेना ।
परमाण्यसम्—एटम थम ।
परिखया परिवेष्टय—मोर्चा बाँधना ।
पोतः—पोत ।

भुशुण्डिः— बन्दूक ।
भूसेनाष्यक्षः — भू-सेनापति ।
युद्धपोतः-लड़ाई का जहाज ।
युद्धविमानम्— छड़ाई का विमान ।
एक्षिन्-सिपाही ।
छाभुशुण्डिः— पिस्तौल ।
वायुसेनाष्यक्षः— वायुसेनापति ।
शतष्नी – तोप ।
शिरस्नम्— छोहे का टोप ।
सैनिकः— फौजी आदमी ।
सैन्यवेषः— वर्दी ।

### संस्कृत में अनुवाद करो-

१—सिपाही बर्दी पहन कर व्यायाम करते हैं। २—अंग्रेजों का जहाजी वेदा प्रसिद्ध है। ३—हमारे सैनिक मोर्चे पर डटे हैं। ४—अंग्रेजों का निर्णय आणुशक्ति पर निर्मर है। ५—एक ही बम से लाखों आणियों का संहार हो जाता है। ६—आधुनिक लड़ाइयों में अटमबम, हाइड्रोजन बम और हवाई जहाजों का अत्यधिक महस्त्र है। ७—पनडुन्बियों पानी के नीचे जाकर शत्रु का संहार कर डालती हैं। ८—बिद्रोहियों को दबाने के लिए फौजी लोगों ने पहले टीयर गैस छोड़ा, बाद में बन्द्क, पिस्तीक और तीपों का प्रयोग करके उनको भस्मसात कर दिया। ९—सिपाही सिर पर लोहे का टोप धारण करते हैं। १०—भू-सेनापित ने फौज को आगे बढ़ने का आदेश दिया। ११—बास्द से मकानों को उढ़ाया जा सकता है। १२—युद्ध में, मोर्चांबग्दी होती है।

#### सप्तद्दश सोपान

#### धातुवगे

पीतलम्--पीतल । श्राभकम---श्रभक । श्रायसम् — लोहा । पुष्परागः—पुखराज । इन्द्रनीलः—नीलम् । प्रवासम् — मुँगा । कार्तस्वरम्-सुवर्ण, सोना। मरकतम् - पन्ना । माणिक्यम्-चुन्नी। कांस्यम्-कांसा । मौक्तिकम्-मोती। कांस्यकृटः-कसकृट । गन्धकः—गन्धक । यशदम् जस्त । चन्द्रलौहम्-जर्मनसिलवर । रजतम् चाँदो । तामकम्--ताँवा। वैद्र्यम्-स्टब्स्निया। तुत्याञ्जनम् — तृतिया । सोसम्—सीसा । निष्कलङ्कायसम् — स्टेनले ६ स्टील । स्फटिका - फिटकरी। पारदः-पारा। हीरकः--हीरा। पीतकम - हरताल।

# संस्कृत में अनुवाद करो --

१—धातुओं से ही सभी वस्तुएँ बनती हैं, अतएव धातुओं का वदा महस्व है।
२—सोना और चाँदी से आभूषण बनता है। २—मोती, नीलम, लहसुनिया, पुखराज,
मूँगा, हीरा, पत्ना और चुन्नी बहुमूल्य धातुएँ हैं। ४—जर्मन सिल्बर, छोहा, स्टेनलेस
स्टील, ताँबा, पीतल, काँसा, कसकूंट, जस्ता और शीशे के वर्तन आदि बनते हैं।

# अष्टाददा सोपान पत्रादि-छेखन-प्रकार (१) अवकाशार्थं प्रार्थनापत्रम्

श्रीमन्तः प्रधानाचार्यमहोदयाः,

दयानन्द-ऍग्लो-नैदिक-महाविद्यालयः, लक्ष्मणपुरम् ।

मान्यवर !

श्रहं गतिदवसात् शीतज्वरेण पीढितोऽस्मि, बलवती शिरःपीटा व मां व्यथयति । ज्वरकृततापेन कार्र्यमुपगतोऽस्मि । श्रतोऽध विद्यालयमागन्तुमसमर्थोऽस्मि । कृपया दिवस-द्वयस्यावकारां स्वीकृत्य मामनुश्रहोष्यन्ति श्रीमन्तः ।

प्रार्थयते—

स्रोशदत्तः नवसककास्यः।

### (२) पुस्तकप्रेषणाय आदेशः

श्रीप्रबन्धक्सहोदयाः,

चौसम्बाप्रकाशनम् , वाराणसी ।

भवत्त्रकाशितं 'श्रौढ-अनुवादचित्रका' नामकं पुस्तकं मे दृष्टिपयमुपागतम् । प्रन्यस्या-स्योपयोगितां समीक्य नितरां प्रसन्नोऽस्मि । कृपया पुस्तकपञ्चकम् अधोलिखितस्याने वी॰ पी॰ द्वारा शीधं प्रेषणीयम् ।

मावत्कः---

डा॰ सत्यव्रतसिंहः, एम॰ ए॰, पीएच॰ डी॰, डी॰, छिट् संस्कृतविभागाध्यक्षः, लखनऊ विश्वविद्याल्यः ।

### (३) दर्शनार्थं समययाचना

श्रीमन्ती राष्ट्रपतिमहोदयाः डा॰ राधाक ष्णनमहामागाः

देहली।

श्रीमन्तः परमसंमाननीयाः,

गर्हं कालिदास-जयन्ती-समारोहविषयमात्रित्य भवद्भिः सह किमिदालपितुमिच्छामि । ग्रासो भवन्तो पष्टकलामात्रसमयप्रदानेन मामनुष्रहीव्यन्ति । भविष्ठिदिष्टकाले भवहर्शन-ग्रीभाय भवत्परामर्शकामेन कृतार्थमात्मानं ग्रंस्य ।

विनाद्ध:-६-१ ६५ ई०

भवद्द्यानाभिस्वाची शिवनायः

### (४) निमन्त्रणपत्रम्

श्रीमन्महोदय !

एतदवगत्य नृनं भवन्तो हर्षमनुभविष्यन्ति यत् परेशस्य महत्यानुकम्पया मम ज्येष्ठ-पुत्रस्य एमः एः इत्युपाधिविभूषितस्य श्रीरमेशचन्द्रस्य परिणयः। देस्कारः काशीवास्तव्यस्य श्रीमतः रामप्रसादगुप्तस्य ज्येष्ठपुत्र्या वीः एः इत्युपाधिविभूषितया विमलादेव्या सह दिनाहे २-१-६४ ईसवीये रात्रौ दशवादनसमये भविष्यति । श्रातः सर्वेऽपि भवन्तः साद्यं सविनयं च प्रार्थ्यन्ते यत्सपरिवारमस्मिन् मङ्गलकार्ये निर्दिष्टसमये समागत्य वरवधूयुगर्लं स्वाशीर्वादप्रदानेनानुप्रहीस्यन्त्यस्मान् ।

२०४, रिकाषगठ्जः,

साकेतः

दिनाङ्कः--१-१२-६३

भवतां दर्शनामिलावी — रामनायगुप्तः

(स्वीकृति-सूचनयाऽतुष्राह्यः)

(५) पित्रे पत्रम्

वाराणसेयसंस्कृतविश्वविद्यालयतः तिथिः--श्रावण-शुक्का ७, २०२२ वि•

श्रीमत्पितृचरणेषु प्रणतयः सन्तुतराम् ।

श्रत्र शं तत्रास्त । भावत्कं कृपापत्रम् मया प्राप्तम् । श्रद्यत्वेऽय्ययनकर्मण्येव नितरां व्यापृतीऽस्मि, यतः श्रस्माकं परीक्षा नातिद्रं विश्वते । गतार्थवाधिकपरीक्षायां मया प्रायः समस्तेषु भाषाविज्ञानेतरविषयेषु उच्चाङ्काः प्राप्ताः । इदानीं भाषाविज्ञानविषये नितरां परिश्रमं करोमि । श्राशासे कृतभूरिपरिश्रमः वाधिकपरीक्षायां प्रथमश्रेण्यासुत्तीणों भविष्यामि । मान्याया मातुव्यरणयोः प्रणतिमें वाच्या ।

मवतामाहाकारी स्तः, रामचन्त्रः।

(६) आत्रे पत्रम्

स्वनक-विश्वविद्यास्य-महमूदाबादच्छात्रावासतः दिनाद्यः १–२–६ २

शिय राजेन्द्रकुमार !

सस्नेहं नमस्ते।

श्रत्र कुशलं तत्रास्तु । एतद् विश्वाय भवान्त्न् हर्षमनुभविष्यति यदहं संवत्सरेऽस्मिन् श्राचार्यपरीक्षामुलीणः । तत्र च प्रयमा श्रेणिः संप्राप्ता । साम्प्रतयहं दर्शनविषये एस॰ ए॰ परीक्षां दित्सामि । श्राशासे परमात्मनः प्रसादात् तत्रापि साफल्यमाष्ट्यामि । श्रीचन्द्रोऽपि भवन्तमनुस्मरति । परिचितेभ्यो नमः ।

मायत्कः प्रियवन्धुः-सतीराषन्तः ।

#### (७) सुद्दे पत्रम्

वारणसोतः दिनाङ्गः २१-४-६५ ईसवीयः

प्रियमित्र रामकाल !

#### सप्रेम नमस्ते।

आहं परेशस्य महत्याऽनुकम्पया सकुशकोऽस्मि, तत्रापि कुशकं वाञ्छामि । भावत्कं प्रेमपत्रं प्राप्य मानसं मेऽतीव मोदमावहति । अधुना उच्चकाळावकाशेषु भवान क जिग-मिषति । आपि रोवते भवते नैनीताळगमनम् ? तत्रोषित्वा स्वास्थ्यं शोभनं भविष्यति । नैनीताळनगरम् हिमाच्छादितम् , उत्तरप्रदेशाळहारभृतम् , नैसर्गिकसुषमायाः सर्वस्वम् , कृत्रिमाकृत्रिमोभयोपकरणं संकुळम् , सत्तरशितळसदागितमनोहरं रमणीयं च । तत्रौष-धयः, उत्तमकाष्ठादीनि च वस्त्न्युपळभ्यन्ते । कि बहुना ! ततोऽस्माकं महाँत्लामो भविष्यति । कुशळमन्यत् । जयेछेभ्यो नसः, कनिष्ठेभ्यक्ष स्वस्ति । भ्रमणविषये त्वरित-मुत्तरं देयम् ।

श्रभित्तहृदयः शिवप्रसादः ।

#### (८) परिषदः स्चना

श्रीमन्ते! मान्याः,

सिवनयमेतद् निवेदाते यद् श्रास्माकीनाया महाविद्यास्त्रयीय श्रमरभारतीपरिषदः वार्थिकीत्सवः श्रागामिन्यां नवम्बरमासस्य पञ्चदशतारिकायां संपत्स्यते । उत्सवे सर्वेषामि विद्यार्थिनामुपाच्यायानां चोपस्थितिः सविनयं प्रार्थ्यते ।

दिनाष्ट्रः---१४-११-६४

निवेदिका— ( कु॰ ) उषा गुप्ता ( मन्त्रिणी )

#### (९) जयम्तीसमारोदः

एतत् संस्चयन्त्या मया भूयान् हषांऽनुभ्यते यदागामिन्याम् श्रवत्वरमासस्य पश्दश्च तारकायां विश्वविद्यालयस्य मालवीयमहाकत्ते सार्यकाले पश्चवादने कालिदास-जयन्तीसमा-रोहः संयोजयिष्यते । उत्सवे सर्वेषामिप संस्कृतज्ञानां संस्कृतज्ञिमिणां च समुपस्थितिः प्रार्थ्यते । आशासे यत् सर्वे ययासमयं समागत्य महाकृवये श्रीमते कालिदासाय श्रद्धाअिं समर्थे, तिद्वरिवितानि हृद्यानि पद्यानि च श्रावं श्रावं सुखमनुभविष्यन्ति ।

दिनाडु:--१४-१०-६४

( कु॰ ) चन्द्रावती समासंयोजिका

#### (१०) पुरस्कार-वितरणम्

श्रीयुताय ''''' ( घनश्यामशर्मणे ), ( बी० ए० ) कक्षायाः ( प्रथम ) ''''' वर्षस्थाय '''' ( व्याख्यानप्रतियोगितायां सर्वे प्रथमस्थानप्राप्त्यये ) निमित्तं ( प्रथमे ) पारितोषिकिमिदं सहर्षे प्रदीयते । ''''' मन्त्री समासंचालकः ( समाध्यकः )

#### (११) व्याख्यानम्

श्रीमन्तः परमसंमाननीयाः परिषत्पतयः ! श्रादरणीयाः समासदश्च ।

त्रवाहं भवतां समन्ते .....विषयमङ्गीकृत्य किंचिद् वक्तुकामोऽस्मि । संस्कृत-भाषाभाषणस्थानभ्यासवशाद् भाषाभिन्यकृत्या भाषितुम् न संभान्यते, पदे पदे स्बस्न्यपि च संभान्यते ।

> 'गच्छतः स्वलनं क्वापि भवत्येब प्रमादतः । इसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधित सज्जनाः ॥' श्रातः प्रमादप्रभ्तास्त्रुटयो मे भवद्भिः क्षन्तन्याः । ( तदनन्तरं न्याख्यानस्य शरम्मः )।

# जनविंदा सोपान अञ्जद्धि-प्रदर्शन

#### **इ**छ सामान्य अशुद्धियाँ

#### अशुद्ध वाक्य

- १ मया चन्द्रः पश्यते ।
- २ नदीभ्यो गन्ना श्रेष्ठा।
- ३ व्याघाः इरिणान् निहन्ति ।
- ४ मातृपितृहीनः बालोऽयम्।
- ५ त्रिः कन्याः श्रागच्छन्ति ।
- ६ रामः रावणमहनत्।
- ७ एषो भगवान् शंकरः।
- ८ मम न रोचते तकम्।
- ९ पश्चिमस्यां दिशि ।
- १० अय प्रातः वृष्टिर्वभूव ।
- ११ कदापि सृषां मा बदेत्।
- १२ ज्ञानय मे सखिम्।
- १३ बालिका रोदति।
- १४ दिधना जनास्तृप्यन्ति ।
- १४ पुस्तकमेतत् गृहीतव्यम् ।
- १६ मृतभर्ता इयं नारी।
- १७ जीवनाय धिक्।
- १८ मृत्याय कुष्यति ।
- १९ वर्दन्तं रोगं नोपेक्षेत ।
- २० मरणस्य भयम् नास्ति ।
- २१ गृहे अधितिष्ठन्ति ।
- २२ वचने विश्वसिति ।
- २३ बहुपन्या अर्थ प्रामः।
- २४ नरपत्युरादेशं पालय ।
- २४ पर्वते अवस्थित्वा ।
- २६ विधिर्वेळवती।
- २७ साध्वमी बालकी।

#### शुद्धवाक्य

- १ मया चन्द्रः दृश्यते ।
- २ नदीय गङ्गा श्रेष्ठा।
- ३ व्याघाः हरिणान निष्नन्ति ।
- ४ मातापितृहीनः बालोऽयम् ।
- ५ तिहाः कन्याः द्यागच्छन्ति ।
- ६ रामः रावणमहन्।
- ७ एष भगवान् शंकरः।
- ८ महां न रोचते तकम्।
- ९ पश्चिमायां दिशि ।
- १० श्रदा प्रातः वृष्टिरमवत् ।
- ११ कदापि मुषा मा वदेत्।
- १२ झानय मे सखायाम् ।
- १३ बालिका रोदिति ।
- १४ दध्ना जनास्तृप्यन्ति ।
- १४ पुस्तकमेतत् प्रहीतव्यम् ।
- १६ मृतभर्तृका इयं नारी ।
- १७ जीवनं धिक्।
- १८ मृत्यं कुष्यति ।
- १९ वर्दमानं रोगं नौपेन्नेत ।
- २० मरणाद् भयम् नाह्ति।
- २१ गृहमधितिष्ठन्ति ।
- २२ वचनं विश्वसिति।
- २३ बहुपथोऽयं प्रामः।
- २४ नरपतेरादेशं पालय ।
- २५ पर्वते अवस्थाय ।
- २६ विधिर्वलवान्।
- २७ साधू इमी बालकी।

#### अशुद्धवाक्य -

#### २८ सुन्दरी रमणीगतः विचरन्ति ।

२९ महातेजोऽसौ ।

३० ब्रह्मपुत्रः वेगवती।

३१ श्रासमुद्रस्य राजा।

३२ सम्राटस्य याज्ञा ।

३३ श्रनुजानाहि गमनाय।

३४ छारण्येऽधिवस्तुमिच्छन्ति।

३५ एकविंशतयः बालकाः।

३६ अष्टानि पुस्तकानि धानय ।

३७ दक्षिणां प्रतिगृहोत्वा ।

#### शुद्धवाक्य

२८ सुन्दरो रमणीगणः विचरति ।

२९ महातेना असौ।

३० ब्रह्मपुत्रः वेगवान् ।

३१ श्रसमुद्रं राजा।

३२ सम्राज बाजा।

३३ श्रानुजानीहि गमनाय ।

३४ व्यरण्यम् श्रधिवस्तुमिच्छन्ति ।

३४ एकविंशतिः बालकाः ।

३६ अष्टौ ( अष्ट ) पुस्तकानि आनय।

३७ दक्षिणां प्रतिगृद्धाः ।

# कुछ विशेष अशुद्धियाँ

### विभक्तियों की अशुद्धियाँ

१ अधिवसति वैकुण्ठे हरिः।

२ आत्मनः पर्दं विमानात् विगाहंमानः।

३ पादस्य खडः।

४ प्राणघातेन निवृत्तिः ।

५ लोकापवादस्य मयम्।

६ आरात् वनस्य।

७ प्राणाय कृते ।

१ अधिवसति वैकुण्टं हरिः।

५ श्रात्मनः पदं विमानेन विगाहमानः।

३ पादेन खजः।

४ प्राणधातात् निवृत्तिः।

५ लोकापवादाद् भयम्।

६ आरात् बनात्।

७ प्राणानां कृते ।

१ उपान्वथ्याङ् वसः ।१।४।४८। से द्वितीया होकर "वैकुण्ठम्" शुद्ध रूप होगा ।

२ गत्यर्थक धातुर्क्यों के योग में बाइन या साधन करण होता है, अतएय "विमानेन" शुद्ध रूप होगा।

३ येनाक्षविकारः ।२।३।२०। से तृतीया होकर "पादेन" शुद्ध रूप होगा ।

४ जुगुप्सा विराम प्रमादार्यानामुपसंख्यानम् ( वा॰ ) से पश्चमी होकर "प्राण-घातात्" शुद्धस्य होगा ।

५ भीत्रार्थानां सयहेतुः ।१।४।२५। से पश्चमी होकर "लोकापनादार्त्" रूप शुद्ध होगा ।

६ श्रन्यारादितरतेंदिक्शब्दाश्रूत्तरपदानाहि युक्ते ।२।३।२९। से पश्चमी होकर "वनाद" शुद्ध-रूप होगा।

७ 'कृते' के योग में पष्ठी होती है श्रतएव "प्राणानां" शुद्धरूप होगा ।

- ८ बालकः नृपेण पुस्तकं याचते ।
- ९ कृष्णः घेनोः दुग्धं दोग्धि ।
- १० कृष्णस्य विना कः रहेत्।
- ११ मासत्रयात् प्रवृतस्य विवादस्याच स्रन्तो जातः ।
- १२ न जाने किं तेन करिष्यति नृशंसो दुरात्मा ।
- १३ नाटिका हि प्रायेण चतुर्घ्वे हेपु पूर्यते ।
- १४ दयासागरोऽपि त्वं क्यं न दयसे मयि।
- १५ त्वं दरिद्र वस्त्रं प्रतिम्श्णोषि ।
- १६ पुत्रस्य हितमिच्छति ।
- १७ रामस्य स्वागतम् , कुशलं, मद्रं, सुखम् वा ।

- ८ बालकः मृपं पुस्तकं याचते ।
- ९ कृष्णः धेनुं दुग्धं दोग्धि ।
- १० कृष्णं विना कः रक्षेत्।
- ११ मासत्रयं प्रयुत्तस्य विवादस्याय <mark>श्रान्तो</mark> जातः ।
- १२ न जाने किं तं करिष्यति नृशंसो दुरात्मा ।
- १३ नाटिका हि प्रायेण चतुर्भिरङ्कैः पूर्यते।
- १४ दयासागरोऽपि त्वं कर्यं न दयसे मम मां वा।
- १५ त्वं दिस्ताय वस्नं प्रतिशृणोषि ।
- १६ पुत्राय हितमिच्छति।
- ९७ रामाय स्वागतम् , कुशलं, मद्रं सुखम् वा ।
- याच् धातु द्विकर्मक है, द्विकर्मक धातुओं के योग में द्वितीया विभक्ति होती है।
   श्रतएव "नृपम्" रूप ही शुद्ध होगा।
- ९ दुह् धातु द्विकर्मक है अतएव "धेनुम्" रूप होगा।
- ९० 'विना' इस अव्यय के योग में भी द्वितीया विमक्ति होती है। अतएव "कृष्णम्" हप होगा।
- ११ श्रत्यन्तसंयोगे च । २।१।२९। इस सूत्र से मासत्रयम् द्वितीया ही शुद्ध है ।
- १२ तेन इसमें तृतीया शुद्ध नहीं है, किं ते करिष्यति यही शिष्ट प्रयोग है। महा-मारत में भी "कृद्धः किं मां करिष्यति" प्रयुक्त है।
- १३ अपवर्गे तृतीया । २।३।६। से तृतीया हुई , "चतुर्भिरहै:" यही शुद्ध है ।
- १४ अधीगर्यद्येशां कर्मणि । २।२।५२। से कर्म की शेषत्व विवक्षा में षष्ठी होती हैं। अतएव षष्ठी का रूप 'सम' होगा । पुनश्च दयति सकर्मक है, अतएव द्वितीया माम भी शुद्ध है ।
- १५ श्रा पूर्वक श्रु धातु के योग में जिसके लिए देने की प्रतिशा को जाती है, वह चतुर्थी विभक्ति में रक्खा जाता है। श्रतएव यहाँ "दिद्राय" रूप ही शुद्ध होगा।
- १६ हित के योग में जिसके लिए हित हो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, अतएव यहाँ "प्रताय" शुद्धस्य होगा।
- १७ "स्वागतम्", "कुशलम्", "भद्रम्", "सुस्रम्" इत्यादि शब्दों के योग में जिसके लिए इनका प्रयोग हो उसमें चतुर्यी विभक्ति होती है, श्रतएव यहाँ "रामाय" हप श्रुद्ध होगा।

- १८ किमिति वृया प्रकुरयसि गुरौ।
- १९ नन् प्रभवन्यार्थः शिष्यजनम् ।
- २० रामेषु दयमानोऽसावध्येति त्वां स्रह्मणः।
- २१ कायः कं न वल्लभः।
- २२ अध्ययनेन पराजयते ।
- २३ नद्यामाप्त्रवमानस्य कूपेभ्यः कि प्रयोजनम् ।
- २४ अस्मभ्यं तु शंकरप्रमृतयः श्रधिक-प्रज्ञानाः प्रतीयन्ते ।
- २५ प्रयुम्नः कृष्णस्य प्रति ।
- २६ सूर्यस्य उदिते कृष्णः प्रस्थितः ।
- २७ हरीतकीं सुङ्च्च पान्य मातेव हितकारिणोम् ।

- १८ किमिति श्या प्रकुप्यसि गुरवे।
- १९ ननु प्रभवत्यार्यः शिष्यजनस्य ।
- २० रामस्य दयमानोऽसावभ्येति तव लक्षमणः।
- २१ कायः कस्य न बल्लभः।
- २२ अध्ययनात् पराजयते।
- २३ नद्यामाग्लवमानस्य कूपैः किं प्रयोजनम् ।
- २४ श्रस्माकं तु शंकरप्रसतयः श्रधिक-प्रज्ञानाः प्रतीयन्ते ।
- २४ प्रदुम्नः कृष्णात् प्रति ।
- २६ सूर्ये अदिते क्रुष्णः प्रस्थितः ।
- २७ हरोतकी भुङ्च्च पान्य मातरमिव हितकारिणीम् ।
- १८ कुधहुहेर्घ्यास्यार्थानां यं ऽति कोषः । १।४।३७। हारा प्रकुप्यसि के साय चतुर्यी होगी । अतएव "गुरवे" रूप ही शुद्ध होगा ।
- 9९ प्र + भू थातु तया इसके समान अर्थ रखनेवाळी धातुओं के कर्म में षष्टी होती है। अतएव ''शिप्यजनस्य' रूप होगा।
- २० दय् श्रोर श्राध + इ धातुश्रां श्रोर इनका सा श्रर्य रखने वाली धातुश्रों के कर्म में वहीं होती है।
- २९ ''प्रिय—'' धार्य वाची शब्द के साथ पष्टी विभक्ति आती है। आतएव यहीं ''कस्य'' होगा।
- २२ पराजेरसोटः ।१।४।२६। सूत्र के द्वारा यहाँ पद्यमी विमक्ति होकर "श्रध्ययनात्" शुद्ध रूप होगा ।
- २३ 'शम्यमानापि किया कारक विभक्तेः प्रयोजिका' वामन के इस बचन से "कूपैः" कारण में तृतीयान्त होगा।
- २४ "ग्रस्माकम्" में शैषिकी षष्टी है।
- २५. 'प्रतिनिधि' अर्थ के वाचक 'प्रति' शब्द के योग में जिसका 'प्रतिनिधिम्ब' दिखाया जाता है उसमें पजमी विमक्ति होती है। इसीलिए "कृष्णात्" ठीक है।
- २६ जिस किया के काल से दूसरी किया का काल निरुपित होता है उस किया तथा उसके कर्ता में सप्तमो विभक्ति होती है परन्तु दोनों कियाओं का भिन्न-भिन्न कर्ता होना चाहिए।
- २७ "मातेव" प्रथमा अनुपयुक्त है, मातरमिव शुद्ध है।

🌠 कौसल्ययां रामी जातः, सुमित्रया च छन्त्रमणः।

१९ दुराचारो नाईति भवार्णवादुत्तरीतुम् ।

३० गोविन्दो रामेण लक्षं घारयति।

३१ स्नामूलम् श्रोतुमिच्छामि ।

३२ मात्रा निलीयते बालकः।

३३ द्रष्टानां नासोऽषर्यं भाव्यः।

३४ मृगान् शरान् मुमुक्षोः ।

३५ देवभाषाव्यवहारो हिन्दुजात्यै न सुपरिहरः।

२८ कौसस्यायां रामो जातः सुमित्रायां च लहमणः ।

२९ दुराचारो नाईति भवार्णवमुत्तरीतम् ।

३० गोविन्दो रामाय लक्षं धारयति ।

११ भागूकाच्छोतुमिच्छामि ।

३२ मातुर्निलीयते बालकः।

३३ द्रष्टानां नाशेनावश्यं साव्यम् ।

३४ मृगेषु शरान् मुसुक्षोः।

३५ देवभाषा व्यवहारो हिन्दुजात्या न **स्परिहरः** 

## संज्ञा एवं सर्वनाम की अशुद्धियाँ

- १ जराजीणेन्द्रिये पतौ श्लीणां मनो न रमते। १ जराजोणेन्द्रिये पत्यौ श्लीणां मनो न रमते।
- २ मेनका नामाप्सरा स्वर्गस्यालद्वारः । १ मेनका नामाप्सराः स्वर्गस्यालद्वारः ।

'३ हा में मन्द भाग्यम् ।

- ३ हा मम मन्द्रभाग्यम् ।
- २८ यहाँ अधिकरण की विवक्षा ही लोक में प्रसिद्ध है।
- २९ उत् सकर्मक है, अतः भवार्णवम् यहा प्रयोग शुद्ध है।
- चारेक्तमर्णः ।१।४।३५ में "रामाय" शुद्ध हप होना ।
- ३९ 'से' का अर्थ बताने वाला 'आ' पश्चमी के साथ प्रयुक्त होता है अतएव "आमुलात्" शुद्ध रूप होगा ।
- ३२ अन्तर्घो येनादर्शनमिच्छति ।१।४।२८ । सूत्र के द्वार्रा "मातुः" झुद्ध रूप होगा ।
- ३३ भाव्य राज्द कृत्य प्रत्ययान्तं है। 'श्रोरावश्यके'।३।१।१२५। सूत्र से व्यत् होता है क्येंकि, माव में यह प्रत्यय हुआ है। ऋतः श्रनुक्त कर्ता में तृतीया होती है। इसीलिए "नाशेन" शुद्ध है।
- २४ मुच् धातु के योग में जिस पर कोई चीज फेंकी जाती है, वह सप्तमी में रक्खा जाता है। इसीलिए "मृगेषु" रूप होगा।
- ३५ भाव में तथा अकर्मक किया से ही खलर्य प्रत्यय होते हैं, आतः कर्ता के अयुक्त होने पर 'हिन्दुजात्या" यही शुद्ध रूप होगा।
  - सप्तमी के एकवचन में "प्त्यौ" होगा, क्योंकि पतिशब्द मात्र की घि संज्ञा नहीं है।
  - २ अपसरस् शब्द सकारान्त है, ब्रतः "अप्तराः" होगा ।
  - ३ अस्मद् का वैकल्पिक रूप "में" "हा" के ठीक पूर्व नहीं आ सकता है। अतएब "मम" ही होगा।

- ४ देव नः पाहि सर्वदा ।
- ५ सा लच्मीत्यभिधीयते ।
- इ गेये केन विनीतौ वाम् ।
- ७ अनृतादितरं महत्तरं पातकं नास्ति ।
- ८ तपसैव स्वत्येनाम् ।
- ९ बीणायास्तन्त्री विच्छिता ।
- १० समासदानामाचारशुद्धिः।
- ११ मायाविनं भिन्नं त्यजेत् ।
- १२ ख्यातिमधियन्तुमना जना यथा तथा प्रयतन्ते ।
- १३ विंशतयः पुस्तकानि ।
- १४ या ब्राह्मणी सुरापी नैनां देवाः पतिस्रोकं १४ या ब्राह्मणी सुरापी नैतां देवाः पतिस्रोकं नयन्ति ।
  - १५ प्राम्यारचतुष्यदो विनाशितास्तै-र्नृशंसैः।

- ४ देवास्मान् पाहि सर्वदा ।
- ५ सा लच्मीरित्यभिधीयते ।
- ६ गेये केन विनीतौ युवाम् ।
- ७ श्रानृतादितरत् महत्तरं पातकं नास्ति ।
- ८ तपसैव सुजत्येताम् ।
- ९ वीणायास्तन्त्रीविध्छन्ना ।
- १० समासदाम् आचारशुद्धिः।
- ११ मायावि मित्रं त्यजेत् ।
- १२ ख्यातिमधिगन्तुमनसो जना यथा तथा प्रयतन्ते ।
- १३ विंशतिः पुस्तकानि ।
- नयन्ति ।
- १५ प्राम्याश्चतुष्पादी विनाशितास्तैन -शंसैः ।
- ४ सम्बोधन के ठीक अनन्तर अस्मद् के वैकल्पिक रूप नहीं आ सकते।
- ५ "लद्मी" शब्द दीर्ध ईकारान्त औणादिक है, न कि की प्रत्यय । अतएव 'सु' का लोप नहीं हुआ, विसर्ग होकर प्रथमा के एक वचन में "लक्सीः" रूप हुआ।
- पाणिनि के मतानुसार "वाम्" के स्थान पर 'युवाम्' होना चाहिए ।
- ७ स्वमोरद्डादेश विधान होने से "इतरत्" ही ग्रुद्ध रूप है।
- ८ अन्वादेश के न होने से 'एनाम्' के स्थान पर 'एताम्' होगा।
- ९ 'तन्त्री' शब्द ईकारान्त स्रोणादिक है, श्रतः प्रयमा के एक बचन में "तन्त्री." होगा ।
- १० समासद् शब्द दान्त प्रातिपदिक।
- ११ मुहृद् वाचक मित्र शब्द के नपुंसकलिक्न होने से उसका विशेषण "मायावि" शब्द भी नपुंसकलिङ्ग में हुआ।
- १२ यहाँ बहुवचन "मनसः" शुद्ध है।
- १३ एकत्व अर्थ के बोध होने पर ऊर्नावेंशति ( १९ ) से लेकर ऊपर तक जितने संख्यावाची शब्द हैं, उनका एक बचन ही में प्रयोग होता है।
- १४ एतत् शन्द में अन्वादेश न होने के कारण "एताम्" होगा।
- १५ प्रथमा के एक बचन में "चतुष्पादः" होगा।

### अजादि सन्धियों की अञ्चियाँ

- १ आयुः कामः पध्याशी, व्यायामी, स्रीषु जितातमा च भवेत्।
- २ प्रनश्यति यशो दुराचारस्य ।
- ३ ऋहोऽस्मि परमश्रीतो ।
- ४ तऽस्रव्रवन् मुनिम्।
- ५ त्वं बहिः प्रदेशे तिष्ठ।
- ६ भो तात सद्वपदेशम् गृहाण।
- ७ उमेऽपि युवत्यौ सङ्गीते विशारदे ।
- ८ गुरुमुपेष्यामोति प्रतिजाने ।
- ९ स्वतेजसा सुरासुरलोकान्नप्यभूवन्।
- १० प्रात एवागच्छ ।
- ११ परामर्शेण द्वते ।
- १२ कः कोऽत्र मोः।
- १३ विषोढुं क्षमः ।
- १४ श्रस्माकं परिस्थितिर्न शुभा।
- १५ ते हि श्रेयान्सो ये स्वार्याविरोधेन पर- ९५ ते हि श्रेयांसो ये स्वार्याविरोधेन हितं कुर्वन्ति ।

- १ श्रायुष्कामः पथ्याशी, न्यायामी, स्रोष जितात्मा च भवेत् ।
- ५ प्रणश्यति यशो दुराचारस्य ।
- ३ श्रहो श्रह्मि परमत्रीतः ।
- ४ तेऽब्बन् सुनिम् ।
- ५ त्वं बहिष्प्रदेशे तिष्ठ ।
- ६ भोस्तात सद्वपदेशम् गृहाण ।
- ७ उमे श्रपि युवरयौ सङ्गीते विशारदे ।
- ८ गुरुमपेष्यामीति प्रतिजाने ।
- ९ स्वतेजसा सुरासुरलोकानप्यभूवन् ।
- १० प्रातरेबागच्छ ।
- ११ परामर्शेन दूयते ।
- १२ कस्कोऽत्र भोः।
- १३ विसोढुं क्षमः।
- १४ अस्माकं परिष्ठितिर्न शुभा।
- परहितं कुर्वन्ति ।
- १ नित्यं समासेऽनुत्तरपदस्थस्य ।८।३।४५। से वकार हो गया ।
- २ उपसर्गादसमासेऽपि ।८।४।१४४। सूत्र के द्वारा 'प्रणश्यतिं' में णत्व हो गया ।
- ३ स्रोत् ।१।१।१५। से प्रगृह्यसंज्ञा होकर् प्रकृतिमाव हो गया।
- ४ एकः पदान्तादति ।६।१।१०९। से पूर्वरूप सन्धि होती है ।
- ५ 'इदुदुपथस्य चाप्रत्ययस्य'।८।३।४१। से विसर्ग को ष् हो गया।
- ६ विसर्जनीयस्य सः ।८।३।३४। से विसर्ग को स् हो गया
- ७ ईब्रुदेद् द्विवचनम् प्रगृह्यम् । १।१।११। से प्रगृह्य संज्ञा होकर प्रकृतिभाव हो गया।
- ८ "उपैष्यामि" में 'एत्येघत्यू ठुसु ।६।१।८९। से वृद्धि होती है ।
- ९ नकार के पूर्व हस्व न होने के कारण "इसी हस्वादिवङ्मुण् नित्यम्"। ८।३।३२। सूत्र यहाँ नहीं छगेगा।
- १० प्रातर् रकारान्त अव्यय है।
- ११ शकार का व्यवधान होने के कारण णत्व नहीं होगा।
- १२ कस्कादिषु च'। ८।३।४८। से 'स्' होगा, ष् नहीं।
- १३ सोढः । ८।३।११४। सूत्र के द्वारा 'स' को मूर्धन्यादेश नहीं होगा ।
- १४ उपसर्गात्युनोतियुवतिस्यतिस्तौति । ८। इं। ६ ४। से स् को ष् हो गया।
- १५ नश्चापदान्तस्य झलि । ८।२।२४। सूत्र के द्वारा "श्रेयांसः" में न् का श्रतुस्वार हो गया।

#### लिङ्ग सम्बन्धी अञ्जिद्धयाँ

| १ द्वौ द्वौ चत्वारो भवन्ति |
|----------------------------|
|----------------------------|

२ शुन्तौ शुष्यन्ति पत्वलाः ।

३ मम शरीरः व्ययते।

४ पत्राः पतन्ति ।

५ एषा घ्वनिः श्रवणयोर्मूच्छति ।

६ सीदन्ति गात्राः।

७ इमानि कन्दर्णि।

८ यादशी शीतला देवी तादशो बाहनः खरः।

९ विवादास्पदो विषयः ।

१० गम्भीरमिदं जलाशयम् ।

११ अक्षतानि अपेक्षन्ते ।

१२ कोकिलायाः कण्ठस्वरमतिमधुरमस्ति ।

१३ श्रतीते महायुधि श्रसंख्याः योधाः स्ताः। १ हे हे चत्वारि भवन्ति।

२ शुचौ शुष्यन्ति पत्वलानि ।

३ मम शरीरं व्यथते ।

४ पत्राणि पतन्ति ।

५ एष ध्वनिः श्रवणयोर्मूर्छति ।

६ सीदन्ति गात्राणि।

७ इमे कन्दराः।

८ यादशी शीतला देवी तादशं बाह्नं खरः ।

९ विवादास्पदं विषयः ।

१० गम्भीरोऽयं जलाशयः।

११ अक्षताः अपेक्षन्ते ।

१२ कोकिलायाः कण्डस्वरोऽतिमधुरोऽस्ति ।

१३ श्रतीतायां महायुधि श्रसंख्याः योधाः सृताः ।

- २ अमरकोश के अनुसार नपुंसकलिङ्ग होगा।
- ३ शरीर शब्द नपुंसकलिङ्ग है।
- ४ जिन शब्दों के श्रन्त में 'त्र' होता है वे नपुंसकलिक्न होते हैं श्रतएव प्रथमा-विमक्ति, व॰ व॰ में 'पत्राणि' रूप होगा।
- ४ 'शब्दे निनादनिनदध्वनिध्वानरवस्वनाः' श्रमरकोश के श्रमुसार ध्वनि शब्द पुंलिक्ष है।
- ६ 'त्र' में श्रन्त होने वाले शब्द नपुंसकलिक्न होते हैं।
- ७ कन्दर शब्द पुंल्लिङ्ग तया स्रीलिङ्ग है, नपुंसकलिङ्ग नहीं।
- ८ वाहन शब्द नपुंसकलिङ्ग श्रौर खर शब्द विशेषण भी नहीं है जिससे सार्थक हो।
- ९ 'श्रास्पद' शब्द नित्य नपुंसकलिप्न है।
- ९० जलाशंय शब्द में 'एरच्'। ३।३।४६। सूत्र से अप् प्रत्यय हुआ एवं धाजन्त शब्द पुंक्लिक होते हैं।
- ११ "लाजाः प्रक्षताः" त्रादि शब्द पुँल्लिक्स में ही प्रयुक्त होते हैं।
- १२ स्वर शब्द पुँल्लिज है।
- १३ युध् शब्द स्रीलिज्ञ है।

१ 'सामान्ये नपुंसकम्' इस नियम के अनुसार नपुंसकिङ्ग होगा ।

१४ तब गम्भः कदा भविष्यति ।

१४ तब गमनम् कदा भविष्यति ।

.१५ दुष्टः परकार्येषु बहुनि विम्नानि कुर्वन्ति । १५ दुष्टाः परकार्येषु बहुन् विम्नान् कुर्वन्ति ।

### पद तथा वाक्य की अग्रद्धियाँ

१ आक्रमति सूर्यः।

२ बाजी विकसति।

३ न जातु दुष्टः कदापि स्वभावं त्यजति । ३ न जातु दुष्टः स्वभावं त्यजति ।

४ कीसल्याया रामी नाम पुत्ररत्नमजनि । ४ कीसल्यायां रामी नाम पुत्ररत्नमजनि ।

५ संकोडन्ति मणिभिः यत्र कन्याः ।

६ संक्रीडंते शकटानि ।

७ ममादेशं मस्तके न निद्धाति ।

८ नास्ति में लवणस्य प्रयोजनम् ।

९ न कोऽपि सहजं स्वमावमतिकमितुं समर्थः ।

१० धर्ममुख्बरति।

१ आक्रमते सुर्थः।

२ वाजी विकसते।

५ संकोडन्ते मणिभिः यत्र कन्याः।

६ संकोडन्ति शक्टानि ।

७ ममादेशं शिरसा न वहति।

८ नास्ति मे लवणेन प्रयोजनम् ।

९ न कोऽपि स्वभावमतिकमितुं समर्थः ।

१० धर्ममुच्चरते।

१४ मानार्यक ल्युट् प्रत्यय से बने शब्द नपुंसकिक होते हैं। श्रतएव "गमनम्" रूप ही शुद्ध होगा।

१५ 'विघ्नोऽन्तरायः प्रत्यृहः' अमरकोश के अनुसार विघ्न शब्द पुँलिक्ष है।

१ आ पूर्वक कम् धातु आत्मनेपदी होती है और किसी नक्षत्र का उदय होना सुचित करती है।

२ चलने अथवा कदम रखने के अर्थ में वि उपसर्ग पूर्वक कम् धातु आत्मनेपदी

होती है।

३ जातु तथा कदापि का एक ही अर्थ है, अतः इन दोनों में से एक ही का प्रयोग करना उचित है।

४ 'कोसल्यायां' ऐसा व्यवहार है।

५ सम पूर्वक कीड् धातु आत्मनेपदी होती है।

६ शोर करने के अर्थ में सम् पूर्वक की इ थातु परस्मैपदी होती है।

७ शिष्ट व्यवहार के अनुसार तृतीया होनी चाहिए, सप्तमी नहीं।

८ 'नास्ति मे स्वणेन प्रयोजनम्' ऐसा ही स्रोकृव्यवहार है।

९ स्वस्य भावः स्वभावः, स सहजः सहभूरेव भवति इस प्रकार विशेषण से कोई श्चर्य नहीं निकळता।

१० उद्पूर्वेक चर् धातु जब सकर्मक के तौर पर प्रयुक्त होती है तो आत्मनेपदी होती है।

| ११ चक्षुर्मेचकमम्युजं विजयति ।                 | ११ चक्षुमेंचक्रमस्युजं विजयते ।                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                |                                                     |
| १२ न हि कारण विना कार्यात्पत्तिः सम्भवा ।      | १२ न हि कारणं विना कार्योत्पत्तिः संमविनी।          |
| १३ सुखसंवादिममं श्रुत्वा सर्वे ते प्राहृष्यन्। | १३ कुशलयुत्तान्तमिमं श्रुत्वा सर्वे ते प्राहृष्यन्। |
| १४ दण्डमुन्नयति ।                              | १४ दण्डमुन्नंयते ।                                  |
| १५ तस्वं नयति ।                                | १५ तस्वं नयते ।                                     |
| १६ श्वारमते उद्याने ।                          | १६ आरमित ख्याने।                                    |
| १७ शास्त्रे बदति ।                             | १७ शास्त्रे बदते ।                                  |
| १८ वत्नां संनियम्य मन्दीकुर रथवेगम् ।          | १८ बल्गाः संनियम्य मन्दांकुरु रथवेगम् ।             |
| १९ आगतेषु दुंदिनेषु मित्राण्यपि                | १९ समुपस्थिते विषमे समये मित्राण्यपि                |
| त्यजन्ति ।                                     | त्यजन्ति ।                                          |
| २० सम्प्रवदन्ति ब्राह्मणाः ।                   | २० सम्प्रवदन्ते बाह्मणाः ।                          |
| २१ गोपो कृष्णाय तिष्ठति ।                      | २१ गोपी कृष्णाय तिष्ठते ।                           |
| २२ थान्धवजनी वाक्ये न संतिष्ठति ।              | २२ बाम्धवजनी बाक्ये न संतिष्ठते ।                   |
| २३ विविधाभिः खेलाभिर्व्यरयेति बालानां          | २३ विविधाभिः केळाभिर्व्यत्येति बाळानां              |
| बाल्यम् :                                      | वयः ( बाळानां कालो वा ) ।                           |

- १९ विपराभ्यां जेः ।३।१९। द्वारा "विजयते" ही शुद्ध रूप है।
- 9२ संभवनं संभवः ।३।३।४७। से अप् प्रत्यय हुआ । पचायजन्त भी नहीं है, जिससे संभवा श्रीलिङ्ग रूप बन जाय । इस कारण 'संभविनी' शब्द का प्रयोग करना उचित है।
- १३ 'संवाद' 'संलाप' होता है, 'इतान्त' नहीं होता, ऋतः 'कुशल इतान्तमिमं शुत्वा' ऐसा कहना चाहिए ।
- १४ 'उठाना' अर्थ में नी धात आत्मनेपदी होती है।
- १५ अन्बीक्षण अर्थ में भी नी घात आत्मनेपदी होती है।
- १६ आ उपसर्ग पूर्वक रम् घातु परस्मैपदी हो जाती है।
- १ अ वृद्धिवैचक्षण्य दिस्ताने के अर्थ में बद्धातु आत्मनेपदी होती है।
- १८ रिंस के समान ही वस्ता का प्रयोग बहुवचन में होता है।
- १९ मेघाच्छादित दिन को ही दुर्दिन कहते हैं, अतः 'बिषमे समये समुपस्थिते' ऐसा कहना चाहिए ।
- २० सम्प्रपूर्वक वद् धातु सनुष्यों के समान जोर से तथा स्पष्ट वोसने के अर्थ में आत्मनेपदी होती है।
- २१ अपना अभिप्राय प्रकाशन करने के अर्थ में स्था धातु आत्मनेपदी होती है।
- २२ सम् पूर्वक स्था धातु आत्मनेपदी होती है।
- २३ बालानां भाव एव बाल्यं भवति । श्रतः या तो बालानाम् इटा देना चाहिए। श्रयवा वयः का प्रयोग करना चाहिए।

#### अनुवाद-रत्नाकर

२४ मठाधीशस्य चरणं स्पृशन्ति ।

२५ मुकावृत्तिष्ठति ।

२६ पैतकमश्वा अनुहरन्ति ।

२७ कृष्णश्चाणुरमाह्यति ।

२८ ताबत सेव्यादिमिनिविशति सेवकजनम् । २८ तावत् सेव्यादिमिनिविशते सेवकजनम् ।

२९ नायमर्थी जनसाधारणस्य गोचरः ।

३० श्रभिनये विद्यालयस्य अध्यापकाः सुत्रधारस्य पात्रं वहन्ति ।

३१ परदारान् प्रकरोति ।

३२ शतमपजानाति ।

३३ श्येनो वर्तिकामुदाकरोति ।

२४ मठाधीशस्य चरणौ स्पृशन्ति ।

२५ मुक्तावृत्तिष्ठते ।

२६ पैतृकमश्वा अनुहरन्ते।

२७ कृष्णश्चाणूरमाह्वयते ।

२९ नायमर्थी जनसमान्यस्य (जनसम्हेर्ना) गोचरः ।

३० अभिनये विद्यालयस्य अध्यापकाः सूत्रधारस्य वेषं परिगृह्णन्ति ।

३१ परदारान् प्रक्रवते ।

३२ शतमपजानीते ।

३३ रयेनो वर्तिकामुदाकुरते ।

#### स्तीप्रत्यय की अश्रद्धियां

१ पिता रत्नाकरो यस्य अक्नोर्यस्य सहोदरी।

२ बहो रम्येयं रशना त्रिसूत्री।

१ पिता रत्नाकरो लक्सीर्यस्य यस्य सहोदरा ।

२ ऋहो रम्येयं रशना त्रिस्त्रा।

२४ चरण भादि शब्द प्रायः द्विवचनान्त होते हैं।

२५ उठने के अर्थ में उत् पूर्वक स्था धातु परस्मैपदी होती है परम्तु आलंकारिक अर्थ में यह आत्मनेपदी हो जाती है।

२१ निरन्तर अभ्यास करने के अर्थ मे अनुपूर्वक इ धातु आत्मनेपदी होती है।

२७ बब्बारने के अर्थ में आ पूर्वक है धातु आत्मनेपदी होती है।

२८ अभिनिपूर्वक विश् घातु आत्मनेपदी होती है।

२९ 'अनसामान्यस्य जनसमप्टेबी' कहना उचित है । 'जनसाधारणम् जनैः साधारणम्'।

३० पात्र का अर्थ अभिनेता है, अतः स्त्रधारस्य पात्रम् इसका उटपटांग अर्थ हो जायगा ।

३१ उपसर्गपूर्वक कृ धातु बलात्कार करने के अर्थ में आत्मनेपदी होती है।

३२ अपपूर्वक ज्ञा चातु इनकार करने के अर्थ में आत्मनेपदी होती है।

३३ उपसर्गपूर्वक कु धातु विजय के आर्थ में आत्मनेपदी होती है।

१ सहोदरी में किसी नियम से भी शिप नहीं हो सकता, अतः टाप् होकर सहोदरा शुद्ध रूप बनता है।

🦻 त्रीणि स्त्राणि यस्याः इस प्रकार बहुवीहि होने से डोब् नहीं हो सकता, अतः त्रिस्त्रा ही ग्रुद्ध रूप है।

३ नैजां क्षमतां विचार्येन कार्यसम्पादने मति क्रुरु ।

पापीयं नापिती ।

५ इयं क्षोरपी क्षत्रिया ।

३ नेजी क्षमतां विचार्येव कार्यसम्पादने मर्ति करु।

४ पापेर्यं नापिती ।

५ इयं क्षीरपा क्षत्रिया ।

### प्रकीणं अशुद्धियां

१ कदानीं भवान् यास्यसि १

२ स्वामिनं प्रार्थियत्वा गृहं गच्छत ।

३ देवी खड्गेन शुम्भस्य शिरोऽप्रहरत ।

४ रामरच श्रहम खेलामि ।

५ मया परश्वो गमिष्यते ।

६ सुरापानेषु देशेषु बाह्मणा न यान्ति ।

१ कदानीं मवान् यास्यति !

२ स्वामिनं प्रार्घ्य गृहं गच्छत ।

३ देवी खड्गेन शुम्भस्य शिरः प्राहरत्।

४ रामरच भ्रहम खेलावः।

५ मया परश्वो गंस्यते ।

६ सुरापाणेषु देशेषु ब्राह्मणा न यान्ति ।

३ नैज शब्द अणजन्त है, अतः नैजीम् ही शुद्ध है।

४ पापा नापिती शुद्ध रूप है, केवलमामकभागघेयपाप॰ । ४।१।३०। से संज्ञा एवं छन्द में ही भीप् होता है ।

५ 'क्षीरपा' ही शुद्धस्य है क्योंकि टक् की प्राप्ति नहीं भातोऽनुपसर्गे कः । ३।२।३। से क प्रत्यय होता है भीर तदनन्तर टाप् हो जाता है ।

 भवत् के साथ प्रथम पुरुष की किया होती है क्योंकि भवत् की गणना प्रथम पुरुष में है।

२ प्रार्थियत्वा अशुद्ध है, यहाँ पर त्वा को त्यप् हो जाता है, अतः "प्रार्थ्य" क्ष्य बनेका।

३ लुङ्सङ्लुङ्चबद्धदातः ।६।४।७१। लुङ् आदि के परे रहने पर वातु के पूर्व में व्यवधानरहित अट् का आगम होता है। अतः प्र + अहरत (प्राहरत ) रूप बनेगा।

४ यदि वाक्य में प्रथम, मध्यम, उत्तम सभी पुरुषों के पद हों अयवा मध्यम और उत्तम पुरुष के पद हों तथा उत्तम और अन्य पुरुष के पद हों तो इन सभी अवस्थाओं में किया उत्तम पुरुष को होती है।

४ गमेरिट् परस्मैपदेषु । शरापटा इस सूत्र से परस्मैपद में इट् होता है, आत्मने-पद में नहीं, अतः गंस्पते रूप ही शुद्ध है ।

६ पानं देशे १८१४। १। स्त्र के द्वास न को ण हो गया, अतः "सुरापाणेषु" . रूप बना ।

#### अञ्ज्ञधाद-रत्नाकर

- ७ वाराञ्चना विलसद्भ्यां हाभ्यां बीसते ।
- ८ क्रीडन्तं बालं दष्वा माता अहासीत्।
- विडालोऽयं नित्यं मोजनसमये
   उपतिष्ठति ।
- वाराज्ञना विलसन्तीभ्यां दग्भ्यां वीक्षते ।
- ८ कीडन्तं बालं दृष्वां माता खहसीत् ।
- बिडालोऽयं नित्यं मोजनसमये
   उपतिष्ठते ।



- ७ यहाँ पर 'विलसत्' शब्द दश् ( स्रीलिङ्ग ) का विशेषण है। स्रतः स्रीलिङ्ग बनाने के लिए टिगतिस्थ ।४।९।६। सूत्र के द्वारा डीप् होकर 'विलसन्तीभ्याम्' स्प बनेगा।
- ८ द्वायम्तक्षणश्वसजागृणिश्व्येदिताम् ।७।३।४। सूत्र के द्वारा वृद्धि का निषेध हो गया । श्रतः "श्रहसीत्" रूप बना ।
- ९ उपपूर्वक स्थाधातु को आत्मनेपद हो गया ।

#### विंशतितम सोपान

#### वाक्यविदलेपण तथा वाक्यसंकलन

बाक्यविश्लेषण से संस्कृत निबन्ध-लेखन में बड़ी सहायता मिलता है। अतः इस विषय का निरूपण भी श्रावश्यक है।

परस्पर साकाङ्क ( एक दूसरे के साथ समन्वय की इच्छा रखने वाले ) सुबन्त तिङन्त पदों के समूह की जिससे वक्ता के मनोभाव का पूर्ण प्रकाश हो, वाक्य कहते हैं। यथा—बालकः धावति । सः पुस्तकं पठित । कहा भी गया है "सुप्तिङन्तचयो वाक्यम्।" ( परस्पर साकाङ्क सुबन्त तथा तिङन्त पदों का समूह ही वाक्य है। ).

इसके श्रतिरिक्त वाक्य के पदों में परस्पर आकाङ्का, योग्यता, आसित इन तीनों का रहना भी श्रावश्यक है। पदों के परस्पर के श्रन्वय की इच्छा को श्राकांका कहते हैं। इसके श्रभाव में चाहे कितने भी पद क्यों न इक्ट्रें कर दिए जाय उनसे वाक्य नहीं बन सकता है। यथा—पुरुषः हस्ती बालकः श्रथवा गच्छित, पठित, हसति श्रादि। एक पद को दूसरे सहगामी पद के श्रयं को मिलाकर पूरा करने की सामर्घ्य को योग्यता कहते हैं। समुचित श्रयं के उपस्थित न होने के कारण वाक्य नहीं बन सकता है। यथा—विहना सिश्चित (श्राग से सीचता है।) यहाँ विहि में सीचने की योग्यता नहीं है, श्रतएव इसे वाक्य नहीं कहा जा सकता है। वाक्य में श्रासित का होना भी श्रावश्यक है। पदों की परस्पर समुचित समीपता की श्रासित कहते हैं। एक पद के उच्चारण या लेखन के बाद श्रजुचित विलम्ब या दूरी पर दूसरा पद उच्चिरत किया जाय अथवा लिखा जाय तो उन पदों से वाक्य नहीं बन सकता है। उदाहरणार्थ यदि 'श्यामः' कहने के एक घण्टे के बाद 'पठित' कहा जाय अथवा 'श्यामः' किखने के दो एष्ठ बाद 'पठित' कहा जाय अथवा 'श्यामः' किखने के दो एष्ठ बाद 'पठित' कहा जाय अथवा 'श्यामः' किखने के दो एष्ठ बाद 'पठित' कहा जाय अथवा 'श्यामः' किखने के दो एष्ठ बाद 'पठित' कहा जाय अथवा 'श्यामः' किखने के दो एष्ठ बाद 'पठिति' कहा जाय अथवा 'श्यामः' किखने के दो एष्ठ बाद 'पठिति' किसा जाय तो वह वाक्य नहीं होगा।

प्रत्येक वाक्य में दो भाग होते हैं— उद्देश्य तथा विधेय। जिसके विषय में जो कुछ कहा जाता कुछ कहा जाता है। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, उसे विधेय कहते हैं। यथा बालकः पठित । यहाँ 'बालक' उद्देश्य है और 'पठित' विधेय है।

वाक्य के मुख्यतया निम्नलिखित तीन प्रकार होते हैं—साधारण, मिश्रित ( संदीर्ण) श्रीर संयुक्त ।

साधारण वाक्य वह है जिसमें एक उद्देश्य कर्ता और एक प्रधान किया हो अथथा जो विषय का काम करता हो वह हो। यथा—अहं पापकारिणी महाभागमद्रासम्; धिक् ताम्। मिश्रित वाक्य वह है जिसमें एक प्रधान और एक या एक से अधिक अज्ञभूत शक्य ( अपवाक्य ) हों। यथा, यां चिंतयामि सततं मिय छा विरक्ता।

जिस पाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य या मिश्रित वाक्य होते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य स्वाधीन रहते हैं। ये वाक्य किन्तु, परन्तु, अथवा एवं तथा आदि अञ्चयों के द्वारा जोड़े जाते हैं। यथा—बुदोह गां स यज्ञाय शस्याय मचना दिवं ( दुदोह च )।

#### उद्देश्य-विचार

वद्देश्य प्रायः संज्ञा अथवा सर्वनाम होता है।

'मरणं' प्रकृतिः शरीरिणाम् । 'त्रैलोक्यमपि' पीडितम् । 'सो'ऽप्याचक्षते ।

विशेष—(क) किया से ही जहीं कर्ता के बचन तथा पुरुष का ज्ञान ही जाता है, प्रायः ऐसे स्थलों में उद्देश्य का प्रयोग नहीं किया जाता है। यथा—कर्य मन्द्रमाग्यः करोमि (अहम्)। (भवान्) अपनयतु नः कुत्ह्रूलम्।

( स ) प्रायः विशेषण अपने विशेष्य के बिना ही प्रयुक्त होता है। यथा—'विद्वान्' सर्वेत्र पूज्यते ।

संज्ञा अथवा सर्वनाम को विशेषता बताने वाले जितने प्रकार के राव्द हैं उन सबों के द्वारा उद्देश्य का विस्तार किया जा सकता है।

(१) विशेषण द्वारा — विशेषण चाहे सार्वनामिक हो, चाहे कृदन्तीय हो, चाहे ग्रुणबोधक हो, चाहे परिमाणबोधक हो।

'स' राजा किमारम्भः सम्प्रति । एवम् 'झिमघीयमानः' स प्रत्यवादीत् । 'चतुर्दश' सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम् इतानि । का 'इयमन्या विभीविका' ।

- (२) पष्टचन्त संज्ञापद श्रयवा सर्वनाम पद से; यया--'रामस्य' करुणो रसः। श्रापि कुशली 'ते' गुरुः।
  - (३) समानाधिकरण संज्ञा द्वाराः जैसे, नरपितः सुदर्शनः श्रायाति ।

विशेष — सकर्मक कियाओं से बने जो कृदन्तीय विशेषण हैं उनके साथ आया हुआ। कर्मपद भी उद्देश्य के विस्तार में आ जाता है। यथा---

'आसेदिवान्' रत्नवत् 'आसनं' स गुहेनोपमेयकान्तिरासीत् ।

'रसिक्मनांसि समुल्लासयन्' वसन्तसमयः समाजगाम ।

संज्ञा श्रीर सर्वनाम के विस्तार में सबसे श्राधिक प्रयोग तत्पुरुष तथा बहु शिहि समासों का होता है।

साधारण विशेषण के स्थान पर व्यधिकरण तत्पुरुष, कर्मधारय, उपपद तत्पुरुष भौर बहुमीहि का प्रयोग किया जा सकता है।

ताम्बूलकरंक्वाहिनी तरिलका । क्षिपता तद्विटपाश्रिता लता ।

बष्ठीतत्युरेष प्रायः सम्बन्ध स्चित करने के छिए प्रयुक्त किया जाता है। "कौत्सः प्रपेदें बरतन्तुशिष्यः।" "नष्टार्शका हरिणशिशवः।"

### कर्म अथवा विधेय की पूर्ति

जिस बावय का विधेय कोई सकर्मक किया हो अथवा गत्यर्थक किया हो अथवा कर्जा प्रवस्तिय के कारण सदर्भक की दैसी किया हो इन सभी स्थलों में बिना कर्मपद के विधेय का पूर्ण अर्थ प्रकाशित नहीं होता। ऐसे वाक्यों में विथेय का अर्थ पूर्ण करने के क्रित क्रमं का प्रयोग आवश्यक होता है। टददेश्य की तरह कर्म के लिए भी संज्ञापद, सर्वनाम पद अथवा कोई भी ऐसा पद को संज्ञा का काम कर सके प्रयोग में लाया जा सकता है। "याति अस्तशिखरं पतिरोषधीनाम्।" "बाखंडलः काममिदं बमावे।"

कर्म का भी विस्तार उसी प्रकार किया जा सकता है जिस प्रकार कर्ता का "मेघम आश्लिष्टसानुम् व्यक्कीकापरिणतगन्त्रे स्वर्णाः "श्वम् अञ्याजमनोहरं बपुः तपः-क्षमं साधियतं य इच्छति "

बनाना, नाम रखना, पुकारना, सोचना, विचारना, नियुक्त करना - इन अर्थों को प्रकट करने वाली धातुक्रों का, मुख्य कर्म के श्रातिरिक्त एक पूरक कर्म भी होता है। यथा-तमात्मजन्मानम् अजं चकार ।

आज्ञामपि वरप्रदानं मन्यन्ते, दर्शनप्रदानमपि अनुप्रहं गणयन्ति ।

अर्थहिं से सकर्मक की श्रेणी में गिनी जाने वाली घातुएँ कमी कमी नियम-विशेष के कारण चतुर्ध्यन्त अथवा रंचम्यन्त अथवा वष्ट्रयन्त अथवा सप्तम्यन्त पद लेती हैं। ऐसे प्रयोगों को विधेय का पूरक समझना चाहिए क्योंकि उनके विना अर्थ पूर्ण नहीं होता ।

"अस्यन्ति मद्यं प्रकृतयः।" "कृप्यन्ति हितवादिने।"

#### विधेय

विधेय में अवेली किया हो सकती है; यथा, 'आज्ञापयतु' भवान्। गम्यमान श्रयवा प्रत्यक्ष 'श्रम्'-धातु-युक्त कोई विशेषण पद या विशेष्यपद या संज्ञापद भी विधेय हो सकता है। यथा-

श्रविवेकः परमापदां 'पदम्'। वत्से, किमेवं 'कातरा' श्रास ।

गृष्ठीतः सन्देशः ।

अस् धातु जब 'सत्ता' का नोच कराती है, तब अकेळी ही आती है। यदा-

हिमालयो नाम नगाधिराजः श्रस्ति ।

इसी प्रकार भू घातु भी जब आस्तित्व का बोध कराती है तब अकेली हो आती है परन्तु जब 'होना' अर्थ में प्रयुक्त होती है तब अपूर्ण विधेया रहती है। यथा-

'बभूव' योगी किल कार्तवीर्यः। कहीं कहीं अस्, विद् और इत घातुएँ सर्वेषा लुप्त रहती हैं। यथा-मातले कतमस्मिन् प्रदेशे मारीचाश्रमः।

इस वाक्य में अस्ति अथवा विद्यते लुप्त है।

मु, बृत् (होना), जन् (होना), मा (मालूम पड़ना), हश् कर्म॰ वा॰ (मालूम पड़ना), छश् कर्म॰ (मालूम पड़ना) आदि धातुएँ भी अपूर्ण विधेया हैं। विनेय को पूर्ण करने के लिए इन्हें भी संज्ञापद अथवा विशेषण पद की अपेक्षा होती है। यथा—

तेअपि 'यथोकाः' 'संवृत्ताः'

श्रयं पाण्ड्यः 'श्रद्रिराजः' इवामाति ।

'मदनिक्छा' इयमालच्यते ।

कर्मनाच्य में भन् (समझना, सोचना) श्रीर कृ धातु का भी प्रयोग इसी प्रकार होता है। यथा—

निलनी 'पूर्वनिदर्शनं गता' ।

ध्याघ्रः कुक्कुटः कृतः ।

यदा कदा अव्ययों का प्रयोग करके वाक्य को संक्षिप्त कर लिया जाता है तथा उद्देश्य और विषेय दोनों ही छिपे रहते हैं।

वन्हीं अञ्ययों में से निकालकर वे प्रकट किए जाते हैं। यथा— 'धिक्' तां च तं च = 'सा' च 'स' च 'निन्यों' स्तः। अर्लं यत्नेन = प्रयत्नेन न 'किमिप' साध्यम्। प्रायः अञ्ययपद विधेय का काम देते हैं। यथा— विषवृत्तोऽपि छेत्तुम् 'असाम्प्रतम्' = न युज्यते। कष्टं खल् अनपत्यता।

#### विधेय का विस्तार

जिन शब्दों से विधेय की किया का काल, स्थान, प्रकार या ढंग, कम, करण या साधन, कारण या अभिप्राय स्चित हों उन शब्दों की किया का विस्तार कहते हैं।

विषय का विस्तार निम्नलिखित साधनों से होता है-

- ( अ ) अव्यय द्वारा ।
- ( ब ) जिस किसी में कियाविशेषण अव्यय की क्षमता हो उसके द्वारा ।
- (स) जो भी कियाविशेषण श्रव्यय के तुल्य हो उसके द्वारा। काल्डवाचक क्रियाविशेषण विस्तार

कालवाचक कियाविशेषण वाले विस्तारों से निम्नलिखित वस्तुएँ प्रकट होती हैं-

(१) क्व - इस प्रश्न का उत्तर प्रकट होता है। यथा--

यास्यति 'श्रव' शकुन्तका । 'ततः' प्रविशति कंचकी ।

विशेष—(क) भावसप्तमी से बने हुए वाक्यांश प्रायः कालवाचक कियाविशेषण भाव्यय माने जा सकते हैं। यथा— 'गते च केयूरके' चन्द्रापीडमुबाच ।

- (स्व) क्त्वान्त और त्यवन्त शब्द भी कालवाचक क्रियाविशेषण हैं। वे जब सकर्मक क्रियाओं से बने होते हैं तब उनका कर्म होता है। यथा —श्रविराद 'पावनं तन्थं प्रस्य' मम विरहणां शुचं न गणयिष्यसि।
  - (२) कब तक, कहाँ तक—इस प्रश्न का उत्तर । यथा— दत्तदृष्टिः 'सुचिरं' व्यचरम् । स्तन्यत्यागं यावत् अवेक्षस्व ।
  - (३) कितनी बार इस प्रश्न का उत्तर । यथा— 'वारं वारं' तिरयति दशोकद्गमं बाष्पपूरः।

#### स्थानवाधक क्रियाधिशेषण विस्तार

ये तीन बातें स्चित करते हैं -

- (१) किसी स्थान में रहना। इससे 'कहाँ'—इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता है। यथा—श्वस्ति 'श्रवंतीषु' उज्जयिनी नाम नगरी।
- (२) किसी स्थान की ओर गति प्रकट करना । इससे 'किस ओर'—इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता है । यथा —

"नीचैः" गच्छति "उपरि" च दशा ।

(३) किसी स्थान से प्रयक्त प्रकट करना । इससे 'कहाँ से'— इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता है। यथा—

'वनस्पतिभ्यः' कुसुमान्याहरत ।

#### प्रकार वाचक किया-विशेषण विस्तार

ये निम्नलिखित बातें प्रकट करते हैं-

- (१) किसी किया का प्रकार या ढंग । यथा चन्द्रापोडः 'सविनयम्' श्रवादीत् ।
- (२) मात्रा । यया तमवेच्य सा 'भृशं' करोद ।
- (३) किसी किया का करण या साधन । यया— संचूर्णयामि 'गदया' न सुरो धनोरू।
- (४) सहगामिनी परिस्थितियाँ । यया---'त्वया सह' निवत्स्थामि ।

# कार्य कारण वाचक क्रियाविशेषण विस्तार

इनसे निम्नलिखित बातें ज्ञात होती हैं-

(१) किसी किया का कारण या त्राभित्राय । यथा — ं लज्जेऽहम् 'द्यनेन प्रायल्भ्येन' ।

#### अनुषाद-रत्नाकर

'मर्तृगतचिन्तया' श्वात्मानमपि नैषा विभावयति ।

- (२) किसी किया का अंतिम कारण अथवा निमित्त । यथा— 'समिदाहरणाय' प्रस्थिता वयम् ।
- (३) विरोध ( Concession ) शर्त । यया— नन्दा हताः 'पश्यतो राक्षसस्य' ।

# साधारण वाक्यों का विश्लेषण

साधारण वाक्यों का वाक्य-विश्लेषण करने की निम्नलिखित विधि है-

- (१) सर्वप्रयम बाक्य का कर्ता द्वंदिये।
- (२) तब कर्ता के विस्तारों को हू द लोजिए।
- (३) विधेय (प्रधान किया) को हूं दिये।
- (४) कर्म बतलाइये (यदि प्रधान किया सकर्मक है)।
- (५) कर्म के बिस्तारों को लिख डालिए।
- (६) श्रन्त में, प्रधान क्रिया के क्रियाविशेषणात्मक विस्तारों की लिख दीजिए।

#### उदाहरण

विश्वंभरात्मजा देवी राज्ञा त्यक्ता महावने । प्राप्तप्रसवमात्मानं गङ्गादेव्यां विमुंचति ॥

| कर्ता | कर्ता का विस्तार                       | किया     | कर्म       | कर्मका विस्तार  | किया के कियाविशेषण<br>विस्तार |
|-------|----------------------------------------|----------|------------|-----------------|-------------------------------|
| देवी  | विश्वंमरात्मजा,<br>राज्ञा महावने त्यका | विमुंचित | श्चात्मानं | प्राप्तप्रसर्वं | गङ्गादेव्यां (स्थान)          |

#### मिश्रित वाक्य

.. मिश्रित वाक्य में एक मुख्य कर्ता होता है और एक मुख्य किया, इनके अतिरिक्त दो अथवा दो से अधिक आश्रित कियाएँ हो सकती हैं।

'यस्यार्थाः' तस्य मित्राणि ।

जिस श्रंश में प्रधान कर्ता श्रौर प्रधान किया होते हैं, उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। शेष को श्राश्रित श्रयमा श्रधीन उपवाक्य कहते हैं।

# आश्रित उपवाक्य के तीन भेद हैं

- (१) संज्ञा उपवाक्य।
- (२) विशेषण उपवाक्य।
- (३) कियाविशेषण सपवाक्य ।

# संज्ञा उपवाक्य

संज्ञा उपवाश्य संज्ञा के स्थान पर आता है। वह निम्नलिखित कार्य करता है-

- (१) प्रधान किया का कर्ता।
- (२) प्रधान किया का कर्म।
- (३) प्रधान उपवान्य स्थित किसी संज्ञापद का समानाधिकरण।
- (४) प्रधान उपवास्य में आई हुई किसी किया का कर्म-
- (१) 'अयं पुनरविरुद्धः प्रकार इति' वृद्धेम्यः श्रृयते । 'श्रृयते' (का कर्ता)।
- (२) प्रकाशं निर्गतस्ताबदवलोकयामि 'कियदवशिष्टं रजन्याः इति'—'अवलोकयामि' का कर्म ।
- (३) 'श्रप्रतिष्ठ रघुज्येष्ठे का प्रतिष्ठा कुलस्य नः'। इति दुःखेन तप्यन्ते त्रयो नः पितरोऽपरे ॥ दुःखेन का समानाधिकरण ।
- (४) 'तयापि सुहदा सुहदसन्मार्गश्रवृत्तो यावच्छिक्तितो निवारणीय इति मनसा' अवधार्य अवदम्— अवधार्य का कर्म ।

#### विशेषण उपवास्य

विशेषण उपवाक्य किसी संज्ञा श्रयवा सर्वनाम की विशेषता बताता है, श्रीर विशेषणथर्मा होता है। इसका प्रारम्भ सम्बन्धवाचक सर्वनाम 'यद्' के स्वरूपों से होता है।

विशेषण उपवाक्य निम्निखिखत के साथ प्रयुक्त हो सकता है-

- ( १ ) कर्ता के साय—'यदालोके सूच्मं त्रजति सहसा तद् विपुलताम्'।
- (२) कर्म के साथ 'यस्यागमः केवलजीविकाये' तं ज्ञानपण्यं विणजं वदन्ति ।
- (३) प्रधान किया के विस्तार के साथ—युगान्तकालप्रतिसंहतात्मनी जगन्ति यस्यां सविकाशमासत । तनी ममुस्तत्र न कैटमहिषस्तपोधनाभ्यागमसम्मवा मुदः ॥

( 'मगुः' का विस्तारसूचक शब्द 'तनौ' की विशेषता बताता है । )

#### क्रियाविदोषण उपवाक्य

क्रिया विशेषण उपवाक्य कियाविशेषण अन्यय का समानधर्मा होता है और किया की विशेषता बताता है। यह कियाविशेषण अन्यय के स्थान पर आता है और उसी के समान यह भी काल, स्थान, प्रकार, कारण और कार्य स्वित करता है। उसी की रचना के समान इसकी भी रचना होती है।

कालवाचक—कियाविशेषण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के अन्दर आई हुई किया का काल बताता है। यथा—सत्वरं निवेदय 'यावत दंष्ट्रान्तर्गतो न भवसि'। स्थानवाचक कियाविशेषण उपवाक्य किसी स्थान में किसी वस्तु की स्थित अथवा किसी स्थान के अति वस्तु की गति सुचित करता है।

'यत्र यत्र धूमः' तत्र तत्र विहः।

- प्रकारबाचक कियाविशेषण टपवाक्य निम्निखित बातें स्वित करते हैं-
- (१) समानता—यह 'इव' घोर 'यया' से प्रकट की जाती है। यथा— पुत्रं स्मस्वात्मगुणानुरूपं भवन्तमीडयं भवतः पिता 'इव'।
- (२) मात्रा श्रयवा सम्बन्ध (समानता, श्रगाधता श्रादि)। यथा— वितरति गुरुः प्राज्ञे विद्यां यथैव तथा जडे (वितरति)

राजा सविलक्षस्मितम् श्राह 'यथा विलक्षस्मितं स्थात्' तथा श्राह ।

कार्य-कारण वाचक कियाविशेषण उपवाक्य निम्नलिखित वार्ते स्चित करते हैं :--

- ( १ ) कारण-कच्चिद् भर्तुः स्मर्रास रसिके 'त्वं हि तस्य प्रियेति'।
- (२) शर्त । यथा—श्रूयतां 'यदि कुतुह्रुम्' ।
- (३) विरोध ( Concession ) शर्त । यथा— 'कामनजुरूपमस्या वृष्ठो चल्कलं' न पुनरलंकारश्रियं न पुध्यति ।
- (४) श्रिभिप्राय, प्रयोजन । यथा दोषं तु मे कंचित् कथय येन स प्रतिविधीयेत ।
- ( ५ ) परिणाम । यथा-

कुमार, तथा प्रयतेथाः 'यथा नोपहस्यसे जनैः' ।

# आश्रित उपवाक्य बनाने वाले राज्द

संज्ञा उपवाक्य—'इति', 'यथा', इति-सहित श्रथवा इति-रहित 'यद्'। विशेषण उपवाक्य —यद् शब्द के रूप।

#### कियाविशेषण रुपवाक्य-

- (१) कालवाचक यदा, यावत् , यावत् न .....तावत् , यदा, यदा ।
- (२) स्थानवाचक--यत्र, यत्र यत्र ।
- (३) प्रकारवाचक—इव, यथा—तथा वा तद्वत् यथैव ..... तथैव, यथा यथा।
- (४) कारणवाचक—(क) इति यतः "ततः, यद्, यथा "तया, हि।
- ( ख ) यदि "तिर्हें, तद् ; ततः, चेद् , अथ ।
- (ग) यद्यपि, कामं (तु, 9नः)।
- ( घ ) येन, इति, यथा, मा ( लृट् , लुट् अथवा लोट् के साथ )।
- ( 🗸 ) यथा, येन ।

# संयुक्त वाक्य

संयुक्त वाक्य में दो अथवा दो से अधिक साधारण अथवा मिश्रित वाक्य होते हैं जो आपस में एक दूसरे के समानाधिकरण होते हैं। संयुक्त वाक्य के श्रंशों में परस्पर निम्नलिक्षित सम्बन्ध हो सकते हैं-

- (१) सामूहिक सम्बन्ध (Cumulative relation)। यह सम्बन्ध च तथा अपि च से स्चित किया जाता है। इसमें दो या दो से अधिक कथन साथ-साथ जोडे जा सकते हैं।
- (२) प्रतिकृत सम्बन्ध (Adversative relation)। यह सम्बन्ध वा, तु पुनः, परन्तु आदि अव्ययों से स्चित किया जाता है। इसमें दूसरा वाक्य पूर्वगामी वाक्य का विरोधी होता है।
- (३) श्चातुमानिक सम्बन्ध । यह सम्बन्ध श्रतः, तत् , ततः से स्वित किया जाता है। इसमें किसी पूर्वगामिनी घटना से किसी परिणाम श्रथवा कार्य का प्रादुर्भूत होना दिखलाया जाता है।

# सामृद्धिक सम्बन्ध (Cumulative relation)

सामूहिक सम्बन्ध में उक्तियों का तीन प्रकार से परस्पर सम्मिलन हो सकता है --

(१) विक्ति के ऊपर समान बल देकर-

तृणमिव वने शस्ये (सा ) त्यका न 'वापि' अनुशोविता ।

- (२) दूसरे उपवाक्य के ऊपर श्रधिक बल देकर— पुण्यानि नामप्रहणान्यपि मुनीनां किं पुनः दर्शनानि ।
- (३) विचारों में उत्तरोत्तर उत्यान दिखलाकर— उदेति पूर्वे कुषुमं 'ततः' फलम् ।

# प्रतिकृत सम्बन्ध

प्रतिकूल सम्बन्ध तीन प्रकार स स्वित किया जाता है-

(१) बहिन्कार स्चक समुच्चय बोधक अन्ययों द्वारा, जिनसे पहिली वरिस्थिति का बहिन्कार प्रकट होता है:—

व्यक्तं नास्ति कथम् 'श्रन्यया' बासंत्यिप तां न परयेत् ।

(२) Alternative Conjunction—द्वारा, वा-वा; किम्-श्रयवा; उत; श्राहो. श्राहोस्तित्:—

स्तो 'बा' स्तपुत्रो 'बा' यो 'बा' को 'बा' भवाम्यहम् ।

(३) Arrestive Conjunctions के द्वारा, तु, किन्तु, परम् , दुनः, तथापि, केवळम्—

दैवायत्तं कुले जन्म मदायतं 'तु' पौरुषम् । श्रनुदिवसं परिहोयसे श्रंगैः 'देवलं' कावण्यमयी छाया त्वां न मुंचति ।

आनुमानिक सम्बन्ध ( Illative relation )

आनुमानिक सम्बन्ध भ्रतः, तस्मात् , ततः, भ्रनेन हेतुना, एवं च, तेन हि, शब्दें! से स्चित किया जाता है। यथा— सतीमपि ज्ञातिकुलैकसंश्रयां भर्तृमतीं जनोन्यया विशंकते, 'श्रतः' प्रमदा स्ववंधुिभः परिणेतुः समीपे इच्यते ।

इसी प्रकार श्रन्य उदाहरणों को हूंड़ा जा सकता है।
याक्यों में शब्दों का क्रम—

प्रस्तुत प्रन्य के प्राक्कयन में यह पहले ही कहा जा जुका है कि संस्कृत रचना में कीन पद कहाँ रखा जाय इसका कोई विशेष नियम नहीं है इस भाषा की रचना में क्रमविशेष नाम की वस्तु का कोई विशेष महत्व नहीं है। इसका कारण यह है कि संस्कृत भाषा Inflectional language है अर्थाद संस्कृत में अव्ययों के आतिरिक्त सभी शब्दों में प्रत्यय लगे रहते हैं और प्रत्ययों से स्वयं ही मालूम हो जाता है कि एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ क्या सम्बन्ध है। उदाहरणार्थ विशा विनय देती है इसका अनुवाद संस्कृत में यदि निम्नलिखित किसी भी कम से किया जाय तो उससे अर्थ में किसी प्रकार का मेद नहीं होगा :—(१) विशा विनयं ददाति।
(२) विनयं विशा ददाति। (३) ददाति विशा विनयम्। (४) विशा ददाति।
(१) विनयं ददाति। (१) ददाति विशा विनयं विशा।

इस प्रकार यथि उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपने सुसम्बद्ध श्व्याकरण के नियमों से सुसंयत संस्कृत वाक्यों में रचना के मूळविषय के समन्वय और किम स्वयं सिद्ध हो जाते हैं, तथापि संस्कृत-रचना में यथेष्ट स्वेच्छाचारिता का अवसर नहीं रहता है। संस्कृत साहित्य की परम्परा देखने से ऐसा स्पष्ट ज्ञात होता है कि रचना में पद-विन्यास कम के लिए संस्कृत व्याकरण में विशेष निश्चित नियमों के अभाव में भी अन्य भाषाओं की तरह उसमें किसो न किसी परम्परागत कम का पालन अवस्य होता है। अतएव छात्रों की सुविधा के लिए अब पदयोजना के कुछ वियोगी और आवस्यक निर्देश दिए जाते हैं।

(१) सर्व प्रयम उल्लेखनीय साधारण नियम यह है कि शब्दों का विन्यास इस प्रकार किया जाय कि एक विचार दूसरे विचार के पीछे अपने प्राकृतिक कम में आता चंछ। तात्पर्य यह है कि आश्रित पद साधारणतः अपने प्रधान पद. के पूर्व आवें, जिन पर वे निर्मर हैं अथवा जिनसे वे नियमित हैं। इस प्रकार विशेषण और विशेष्य की, सक्मक किया और उसके कम की, कियाविशेषण तथा किया की, सम्बन्धस्वक आव्यय तथा उसके सम्बन्धियों की जहाँ तक हो सके बिलकुल समीप रखना चाहिए।

(२) जब किसी वाक्य में केवल एक कर्ता और एक किया हो तो कर्ता की पहले और किया को बाद में रखना चाहिए। यथा —रखपतिस्तिष्ठति।

(३) विशेषण को विशेष्य के पूर्व ही रखना चाहिए। यथा—'उपात्तविया' • 'गुरुदक्षिणार्थी कौत्सः तं प्रपेदे'।

(४) जब किसी बाक्य में सार्वनामिक तथा गुणबोधक विशेषण दोनों ही आते हैं तो, सार्वनामिक विशेषण पहले रक्खा जाता है। यथा—तस्याम् अतिदारुणायां हत- निशायाम् । परन्तु कमी-कमी गुणबोयक विशेषण सार्वनामिक विशेषण के पूर्व आता है । यथा—विचक्षणो वर्णो सः ।

- (५) समानाधिकरण संज्ञा पहले श्वानी चाहिए— श्रय 'मीनकेतनसेनानायकेन' 'दक्षिणानिलेन मन्मथानलमुज्ज्बलयन'।
- ( ६ ) सम्बन्धवाची अर्थात् षष्ठी विभक्ति से युक्त पद सम्बन्धवान् अर्थात् जिससे उसका सम्बन्ध होता है उससे पहले आता है। यथा 'जगतः' पितरौ वन्दे।

(७) जब संज्ञा की विशेषता बताने वाला कोई विशेषण होता है तब प्रायः निम्नलिखित कम रहता है—

विशेषण, षष्ठी, तब संज्ञा । यथा-श्रयम् श्रस्या देव्याः सन्तापः ।

- (८) सम्बोधन पद को बाक्य में सर्वप्रयम रखना चाहिए। यथा —हे कृष्ण ! जलमानय।
  - ( % ) विधेय को सर्वदा वाक्य के अन्त में ही रखना चाहिए।
  - ( ९० ) वर्णनों में 'ग्रस्' ग्रौर 'भू' घातुएँ सर्व प्रथम श्राती हैं । यथा— 'ग्रस्ति' गोदावरीतीरे विशालः शाल्मलीतदः । 'ग्रमूत्' श्रभूतपूर्वी राजा चिन्तामणिनीम ।
- (११) कमी-कमी वल देने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए विधेय की पहले रक्खा जाता है। यया —

'भवितव्यमेव' तेन ।

- (१२) प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग न होने पर प्रश्नवाचक वाक्यों में भी यही बात होती है। यथा—जात 'ब्रस्ति' ते माता 'स्मरिस' वा तातम ।
- ( १३ ) उपसर्ग जब कर्मप्रवचनीय बनकर आते हैं, तब जिसं शब्द पर शासन करते हैं उसके बाद आते हैं। यथा—अयोज्याम् 'अनु' जलानि बहुति ।
- (१४) सह, ऋते, विना, अलम् श्रादि राज्य भी जिन राज्यों पर शासन करते हैं, उनके बाद प्रयुक्त होते हैं। यथा—रामेण सह ईरवरात् ऋते, मां विना संतोषाय अलम्।
- (१५) कालवाचक, स्यानवाचक, प्रकारवाचक, कारणवाचक तथा परिणाम-वाचक कियाविशेषण श्रव्यय प्रायः उन शब्दों के समीप रक्खे जाते हैं जिनकी वे विशेषता बताते हैं। यथा---

इंसधवळरायन 'तले' निषण्णं पितरमपश्यम् ।

'आजोकमात्रेणैव' (कारणवाची कियाविशेषण ) अपगतश्रमी मनसि (स्थानवाची कियाविशेषण ) एवम् (प्रकारवाची कियाविशेषण ) अकरोत्।

( १६ ) जब कियाविशेषण शब्द विषेय की विशेषता बतलाते हैं तब वे कर्ता के पहले भी प्रयुक्त हो सकते हैं, कर्ता के बाद में भी प्रयुक्त हो सकते हैं अथवा यदि कोई कि की हो तो कर्म के बाद भी परन्तु अन्त में नहीं प्रयुक्त हो सकते।

अनेकवारम् ( समय ) अपरिश्लयम् ( प्रकार ) मां परिष्वजस्त । प्रजानामेव भूत्यर्थम् ( अभिप्राय ) स ताभ्यो ( स्थान ) बल्लिमप्रहीत् ।

(१७) 'च', 'घा', 'तु', 'हि', 'चेत्'—ये कमी भी प्रारम्भ मे नहीं प्रयुक्त होते। 'ग्रथवा', 'ग्रथ', 'ग्रिप च', 'किंच' प्रायः आदि में श्राते हैं। इतरेतर-सम्बन्ध-बोधक-समुच्चयवाची श्रव्यय, जैसे, यथा-यथा, यावत्-तावत्, यद्-तद्, यतःततः जिन उपवाक्यों को जोडते हैं उनके प्रारम्भ में श्राते हैं। यथा—

यावत् स द्रव्हं गच्छति तावत् पलायितः । यत् करोषि तत् आहं पश्यामि । यया रूपं तथा गुणः । यतः दुःखम् भवति ततः सुखम् आपि भवति ।

(१८) प्रश्न-बाचक शब्द बाक्य के प्रारम्भ में खाते हैं। यथो— 'द्यपि' कुशली ते गुरुः। 'द्यियद्' वा वयः।

(१९) हा, इन्त, श्रहह श्रादि विस्तयादि-बोधक श्रव्यय तथा श्रहो, श्रये, श्रिये सम्बोधन सूचक शब्द प्रायः वाक्य के श्रारम्भ में श्राते हैं। यथा—

हा हतोऽस्मि ।

हन्त । त्वम् अपि माम् तिरस्करोषि ? अहो ! महाराज ! विद्वान् भूत्वा कथम् अयमेवं अवीति । अयि देवि ! कि रोदिषि । भोः सभ्याः ! इदं श्युत ।

(२०) पुनर्क शब्द अथवा किसी पूर्व प्रयुक्त शब्द का सवातीय शब्द यथा-सम्भव उसी शब्द के समीप रक्खा जाना चाहिए। यथा---

गुणी गुणं बेसि न बेसि निर्गुणः ।

# एकविंदा सोपान

# हिन्दी-संस्कृत अनुवाद के उदाहरण

(१)

- (१) नौकर भी ने ही हैं जो दौलत से गरीबी में श्राधिक सेवा करते हैं। भृत्या श्रापि ते एवं ये सम्पत्तः विपत्तौ सविशेषं सेवन्ते।
- (२) बोलने पर विरुद्ध नहीं बोलते। उच्यमाना न प्रतीर्प भाषन्ते।
- (३) दान के समय मागकर पीछे छिप जाते हैं। दानकाले पळाय्य प्रष्ठतो निळीयन्ते।
- (४) देखते हुए भी श्रम्धे के समान हैं, सुनते हुए भी बहरे हैं। परयन्तोऽपि श्रम्धा इब, श्रण्वन्तोऽपि बिधरा इब वर्तन्ते।
- ( ५ ) बड़े युद्ध में आगे झण्डे के समान दीखते हैं। महाहवेष्वप्रतो ध्वजभुता इव स्रद्ध्यन्ते।

(२)

- (१) श्राप तेज के श्राधार हैं। त्वमसि महसां भाजनम्।
- (२) धन विपत्तियों का घर है। सम्पदः पदमापदाम्।
- (३) निपुणता श्रीर सत्यवादिता वार्ताळाप से प्रषट होती है। पद्धत्वं सत्यवादित्वं कथायोगेन बुष्यते।
- (४) चाहे वे लोग चाहे यह आदमी इनाम ले। ते वा अर्थ वा पारितोषिकं गृहातु।
- ( ५ ) तू और सौमदत्ति और कर्ण रहें। त्वं चैव सौमदत्तिश्च कर्णश्चैव तिष्ठत।
- (६) या तो वे लोग या इस लोग इस कठिन कार्य को कर सकते हैं। ते वा वयं वा इदं दुष्करं कार्य सम्यादियतुं शक्तुमः।
- (७) माता, मित्र श्रौर पिता —ये तीनों स्वभाव से ही हितैबी होते हैं। माता मित्रे पिता चेति स्वभावात त्रितयं हितम्।
- (८) मुझे न तो मेरे पिता बचा सकते हैं, न मेरी माता, न आप हो। न मां त्रार्तुं तातः प्रभवति न चाम्बा न भवती।

- (९) शद्भक्ष नाम का राजा था। आसीदाजा शद्भको नाम।
- ( १० ) राजा श्रौर रानी मागधी दोनों ने उनके पाँव पकड़े । तयोर्जग्रहतुः पादान राजा राज्ञी च मागधी ।
- ( १९ ) दिन और रात, दोनों गोधूलियाँ और धर्म भी मनुष्यों के कार्य की जानते हैं। अहरच रात्रिश्च उमे च सन्थ्ये धर्मोऽपि जानाति नरस्य वृत्तम् ।

# ( )

- (१) रोगी की सावधानी से सेवा करो। यत्नाद्वपचर्यतां क्रमः।
- (२) मैं समझता हूँ कि यह बात उसकी स्वीकार होगी। यथाई परयामि, तथा तस्यानुमतं भवेत्।
- (३) पक्षी भाकाश में उड़कर बाते हैं। खगाः खमुद्गच्छन्ति।
- (४) आपका छात्रों पर अधिकार है। प्रभवति भवान् छात्राणाम् ।
- ( ५ ) घर जाने का समय हो रहा है, जल्दी करो । प्रत्यादीदति गृहगमनकाळः, त्वर्थताम् ।
- (६) यदि मैं काम नहीं कहाँ ना तो ये लोग नष्ट हो जाएँगे। उत्सीदेयुदिमे लोका न कुर्यों कर्म चेदहम्।
- (७) नीति को व्यवस्था ठीक न होने पर सारा संसार विवश हो दुःखित होता है। विपचायां नीतौ सकलमवशं सीदित जगतः।
- (८) जहाँ जाकर नहीं छोटते, वह भेरा परमधाम है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम।
- ('\$) मान्य से ही ऐसा युद्ध क्षत्रियों को मिलता है ! सुखिनः क्षत्रियाः लभन्ते युद्धमीदशम् ।
- ( १० ) ऐसे पुत्र से क्या लाम, जी पिता की दुःख दे । पुत्रेण किस्, यः पितृदुःखाय वर्तते ।

#### (8)

- (१) उत्तर दिशा में पर्वताधिपति हिमालय है। अस्त्युत्तरस्यां दिशि हिमालयो नाम नगाविराजः।
- (२) वो अन्न देता है, बह स्वर्ग जाता है। विकास के स्वर्ग काता है।

- (३) ठाळच छोड़ो, क्षमा धारण करो, धनण्ड त्यागो । तथ्यां छिन्दि, भज क्षमां जिह महम ।
- (४) यह आसन है, कृपया बैठ जाइये। एतदासनमास्यताम्।
- ( ५ ) भगवान करे, तुम श्रपने ही श्रनुरूप पुत्र पाश्रो । पुत्रं लभस्वात्मगुणानुरूपम् ।
- (६) ईश्वर से इच्छा करता हूँ कि सफछ होऊँ। कृतार्थों भ्यासम्।
- (७) मेरा कीई दोष बतकाश्ची ताकि वह सुधारा जाय। दोषं तु मे कंबित क्यय येन स प्रतिविधीयेत।
- (८) द्यापके भोजन करने का समय है। कालः यद् भवान् भुंजीत ।

(4)

- (१) शकुन्तका चान विदा हो नायगी । यास्यत्यव शकुन्तका ।
- (२) किस ऋतु के बारे में गार्जिंगा । अय कतमं पुनर्ऋतुमधिकृत्य गास्यामि ।
- (३) पता नहीं, महँगा कि जीऊंबा। मरणजीवितयोरन्तरे वर्ते।
- (४) तुम योड़ी देर में अपने वर पहुँच छोगे। क्षणात स्वगृहे वर्तिष्यसे।
- ( ५ ) न जाने क्या विचार करेंगे। न जाने किं प्रतिपत्स्यते।
- (६) में इसे पहुँगा ही। अहम एतत् पठिष्याम्येव।
- (७) मैं पहाड भी वखाड़ डालूँगा । ऋहं पर्वतमि वत्याटयानि ।

(8)

- (१) ख्रिज्ञमूल होने पर भी कभी विषाद नहीं करना चाहिए । विपरिच्छक्त-मूळोऽपि न विषीदेत कर्यचन ।
- (२) चाहे असमय द्रट जाय, पर संसार में किसी के सामने न हुके। अप्यपर्वाणि अज्येत न नमेतेह क्स्यविद् ।

(३) हे संजय ! क्षत्रिय युद्ध के लिए भीर जय के लिए बनाया गया है। हे संजय ! क्षत्रियः युद्धाय जयाय च सुष्टः।

(४) वह रोई, मलिन हुई, चिल्लाई, खिझ हुई, घूमी, खड़ी विलाप करने लगी, चितित हुई, रोवित हुई।

वरोद मम्स्ते विक्राव जग्हो, बन्नाम तस्यौ बिल्लाप दथ्यौ, चकार रोषम् ।

- (५) मालाओं को उसने बिगाड़ा, मुख को नीचा, बज्र को खींचा। विचकार माल्यं, चकर्त वक्त्रम् , विचकर्ष वक्षम् ।
- (६) उसने दूसरे के दुःख के लिए विद्या नहीं पदी। नाष्येष्ट दुःखाय परस्य विद्याम्।
- (७) अधीर की तरह काम-युख में किप्त नहीं हुआ। अधीरवर्र कामधुले न ससंजे।
- (८) श्रॉस् रोक्ष, तुष्ट मन हो। नियच्छ बाष्यं भव तुष्टमानसो।
- ( ९ ) तेरा श्रम सफल हुआ। सफलः श्रमस्तव।
- ( १० ) इस राजमहरू में अवन्तिसुन्दरी नामक एक यक्षिणी रहती है। सस्मिन् राजकुलेऽचन्तिसुन्दरी नाम यक्षिणी प्रतिवसति ।
- (११) चतुःशास्त्रा में प्रवेश करें। चतुःशास्त्रं प्रविशादः।

(0)

- (१) आपको न दीखे हुए बहुत दिन हो गए। कापि महती बेला तवादप्टस्य।
- (२) यह मुझे कुछ नहीं समझता । न मामयं गणयति ।
- (३) उसकी याद करके मुझे शान्ति नहीं है। तं संस्मृत्य न मे शान्तिरस्ति।
- (४) नौकरों को प्रिय मित्रों के तुल्य मानता है। सर्खानिव प्रीतियुजोऽनुजीविनो दर्शयते।
- (५) इसकी उत्कण्टा बहुत बढ़ गई है। अतिभूमि गतोऽस्या रणरणकः।
- (६) आपने यहाँ से सबको भगा दिया। कृतं भवता निर्मक्षिकम्।
- ( ७ ) प्रत्येक पात्र की देखमाल करो । प्रतिपात्रमाषीयतां यताः ।

- ( c ) जो हित की बात नहीं सुनता वह नीच स्वामी है। हितान्न यः संश्युते स किं प्रमुः।
- (९) समय ज्ञात करने के लिए मुझसे कहा गया है। वेलोपलक्षणार्यमादिष्टोऽस्मि।
- ( ९० ) क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, बड़ी विपत्ति में पड़ा हूँ । किं करोमि क्व गच्छामि, पतितो दुःखसागरे ।

(2)

- (१) बनियों का टका ही धर्म और टका हो कर्म है। विज्ञो विल्लधर्माणी विलक्माणब अवन्ति।
- (२) कौए की आवाज कानों को अच्छी नहीं लगती है। काकानों रनो न श्रुतिसुखदः।
- (३) गुणवान् को कन्या देनी चाहिए, यह माता-पिता का मुख्य विचार होता है। गुणवते कन्या प्रतिपादनीयेत्ययं तावत् पित्रोः प्रथमः संकल्पः।
- (४) बड़े सबेरे बहेलियों के शोर से जगा दिया गया हूँ। महति प्रत्यूषे शाकुनिक-कोळाहलेन प्रतिबोधितोऽस्मि।
- (५) मुझे ऋषियों के तुल्य समझो । विद्धि मामृषिभिस्तल्यम् ।
- ( ६ ) पुराने कर्म-फलों को कौन उलट सकता है। पुरातन्यः स्थितयः केन शक्यन्तेऽन्यथाकर्तुम्।
- (७) गुणों से ही सर्वत्र स्थान बनाया जाता है। पदं हि सर्वत्र गुणैनिधीयते।
- (८) तू मृत्यु से क्यों डरता है। किं मृत्योकिमेषि।
- ( ९ ) वह अभी तक अपने आप को नहीं सँमाल पाया। स नादापि पर्यवस्थापयति आत्मानम्।

(9)

- (१) लोभ में पड़े हुए को कर्तव्य-अकर्तव्य का विचार नहीं होता । कार्याकार्यविचारो स्त्रेमाकृष्टस्य नास्त्येव ।
- (२) दिन के चोर ये बितये खुश हो छोगों को लूटते हैं। एते हि दिवसचौरा विषयः मुवा बन मुक्पन्ति।
- (३) सारे दिन नाना प्रकार की घोखा-घड़ियों से लोगों के धन की हर कर कंज्स घर में मुश्कल से तीन कौड़ी खर्च करता है। अखिल दिन विविधक्टमायाभिः जनानां धर्न हत्वा किराटः कष्टेन वराटक-त्रितयम् गृहे वितरित ।

- (४) वह द्वादशी की, आदके दिन, संकान्ति और चन्द्र-सूर्य के प्रहणों में देर तक स्नान करता है, पर दान एक कोड़ी नहीं देता है। स द्वादस्यां, पितृदिवसे, संक्रमणे, सोमसूर्ययोग्रहणे प्रचिरं स्नानं कुरुते; कपिंद-कामेकाम् न ददाति।
- (१) हे भाई, सबेरे बेगार का दिन है, आज क्या करूँ। आतः, परं प्रभाते विधिदिनं किं करोम्यशः।

( 20)

- (१) धरोहर की देर तक रखना कठिन है। कठिनम् चिरं न्यासपालनम्।
- (२) हे साधु, देश और काल बुरा है, तो भी मैं तेरा दास हूँ । विषमी च देशकाली साघोस्तव दासोऽहम् ।
- (३) पहले किसी मित्रने ही मद्रा के दिन कुछ घरोहर रसी। पुरा केनापि मित्रेण विष्टिदिने किसपि न्यस्तम्।
- (४) दंज्स बनियों के बिना भीगे खजानों के घनों से भरे घड़े, बाल-विधवाओं के दुः खदायक स्तन-तरों की तरह पड़े रहते हैं। कदर्थवणिजां पूर्णाः निधानधनदुम्भाः बालविधवानाम् दुःखप्रलाः कुचतटा इव सीदन्ति।
- ( ५ ) घरोहर सहित हाय वाले पुरुष को देखकर धार्मिक कथा कहता है। निःचेपपाणि पुरुषं हच्द्वा संभावणं कुरुते।
- (६) भद्रा घरोहर के लिए चेमकारिणी कही गई है। भद्रा निःचेपचेमकारिणी शस्ता।

## ( ११ )

- ( १ ) उन्लू के समान कंज्स का दर्शन मंगलकारक नहीं होता है। उल्कस्येव लुब्धस्य न कल्याणाय दर्शनम्।
- (२) उसी उपकार के लिए यह मेरा अपना परिश्रम है। तदुपकाराय समायं स्वयमुखमः।
- (३) धन, भूमि, घर, ह्यी, जन्म भर का संचित सब कुछ कंजूस और युद्ध का अन्त में वूसरे के लिए ही है। धनं, भूमिग्रहं, दाराः सर्वधाऽऽजन्मसंचितम्, परार्थमेव कदर्यस्य जीनस्य च पर्यन्ते।
- (४) कंज्स अकस्मात् घर पर आए स्वजन को देखकर गृहिणी से कलह के बहाने अनशन अत कर लेता. है। कदर्यः गृहे यहच्छोपनतं स्वजनं दृष्ट्वा द्वारकलह्ज्यानेनानशनवतम् करोति।

( ५ ) कंजूस अपने धन के नाश की रक्षा में बड़ा श्राचार्य है। कदर्यः स्वधननिधनरक्षाचार्यवर्यः।

# ( १२ )

- (१) लोग मालिक की इच्छा के अनुसार चलते हैं। प्रभुचित्तमेव हि जनोऽनुवर्तते।
- (२) वह सूर्य की पूजा करता है। सः आदित्यमुपतिष्ठते।
- (३) वे शब्द को नित्य मानते हैं। ते शब्दं नित्यमातिष्ठन्ते।
- (४) शेर छोटा होने पर भी हाथियों पर द्वटता है। सिंहः शिशुरपि निपतित गजेषु।
- ( ५ ) शत्रुखों का क्षिर झुका देना । -अवनसय द्विपतां शिरांसि ।
- (६) मोहन परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। मोहनः परीक्षामुद्दतरत्।
- (७) प्रतिज्ञारूपी नदी पार कर स्त्री। निस्तीर्णा प्रतिज्ञासरित्।
- (८) वह भात खाता है। सः भक्तमभ्यवहरति।
- ( ९ ) में तुम्हारा श्रीर श्रधिक क्या उपकार कहें। किं ते भूयः प्रियमुपकरोमि।
- ( १० ) उद्योगी पुरुष को लक्ष्मी पास होती है। उद्योगिन पुरुषसिहसुपैति लक्ष्मीः।

# ( १३ )

- (१) वह हाय का तकिया खगाकर सोई। अशोत सा बाहुळतोपघायिनी।
- (२) महल के ऊपर से धुँथा निकलता है। श्राकामित धूमी हम्स्तलात्।
- (३) मजदूरों को किराए पर रखता है। कर्मकरानुपनयते।
- (४) उसका एकान्तः में मन लगता है। स रहसि रमते।

- ( ४ ) आग के अतिरिक्त और कौन जला सकता है। कोऽन्यो हतवहाद दग्धं प्रमवति।
- (६) हाथ से पटकी हुई भी गेंद राष्ट्रकती है। पातितोऽपि कराघातैक्त्पतत्येव कन्द्रकः।
- (७) पुत्र पिता को प्रणास करता है। स पितरं प्रणिपतति।
- ( ९ ) वह मुझ पर विश्वास करता है। स मिथ प्रत्येति।
- ( १० ) क्रियों में बिना शिक्षा के भी पद्धत्व देखा जाता है । क्रीणामशिक्षितपद्धत्वं संदश्यते ।

#### (88)

- (१) अपने बढ़ों के उपदेश की अबहेलना न करो । गुरूणामुपदेशान् माऽबमंस्थाः ।
- (२) माता-पिता श्रौर गुरुवनों का सम्मान करना उचित है। पितरौ गुरुवनाश्च सम्माननीयाः।
- (३) वह सदैव मेरे उन्नति-मार्ग में रोड़ा श्रदकाता है। स में समुक्षतिपयं सदैव प्रतिबध्नाति।
- (४) मैं उसके सामने नहीं श्वक्रिंगा । नाहं तस्य पुरः शिरोऽवनमयिष्यामि ।
- (४) उसकी मुट्ठी गरम करो, फिर तुम्हारा काम हो जायगा। उत्कोचं तस्मै देहि तेन तब कार्य सेत्स्यति।
- ( ६ ) तुम सदा मन के लड्डू खाते हो । मनोरयमोदकप्रायानिष्टानयान् नित्यं मुङ्क्ते ।
- (७) आजकल प्रत्येक मनुष्य अपना उल्लू सोधा करना चाहता है, दूसरों के हित की उसे चिन्ता नहीं।
  - अवात्वे सर्वः स्वार्यमेव समीहते परहितं तु नैव चिन्तयित ।
- (८) उन्होंने कई युग तक पृथ्वी को ठठा रखा। स कतिपययुगानि यान्त पृथ्वीमुदस्यापयत्।

#### ( 24 )

(१) उसके मुँह न कगना वह बहुत चरुता-पुरजा है। तेन सार्व नातिपरिचयः कार्यः, कितवोऽसौ।

#### ( १५ )

- (२) जिसंका काम उसी को साजे, और करे तो ठींगा बाजे। यद् यस्योचितं तत समाचरन् स एव शोभते इतरस्तु प्रवृत्तो कोकस्य हास्यो भवति।
- (३) पिक्षयों ने चहचहाना आरम्म किया। पिक्षणः कलरवं कर्तुमारमन्त।
- (४) चन्द्रमा के निकलने पर श्रंधकार दूर हो गया। श्राविर्भूते शशिनि श्रन्थकारस्तिरोऽभृत्।
- (५) सूर्य निष्ठल रहा है और अधेरा दूर हो रहा है। मानुरुद्गच्छति तिमिरखापगच्छति।
- (६) स्कूछ जाने का यही समय है। विद्यालयं गन्तुमयमेव समयः।
- ( '१) बड़े भाई को प्रतिकृल आज्ञा भी छोटे भाई को माननी चाहिए। अनभिप्रेतेऽपि ज्यायसः आदेशे कनीयसा अवज्ञा न कार्यो।
- (८) राजा एक साथ बहुत शत्रुद्यों से न छड़े। राजा युगपद बहुभिरिरिभिर्न युष्येत।
- (९) बुरों का साय छोड़ श्रौर मलों की संगति कर। त्यन दुर्जनसंसर्गे भन साधुसमागमम्।
- ( १० ) विद्वान् गाल बजाने वाले नहीं होते । विद्वांसोऽपि अविकत्थना भवन्ति ।
- ( ११ ) दैव को मूर्ख प्रमाण मानते हैं। दैवं ऋविद्वांसः प्रमाणयन्ति ।
- (१२) बेंथी हुई शिखा को फिर छोड़ने के लिए यह हाथ दौड़ रहा है। शिखां भोक्तुं बद्धामिंप पुनर्यं धावति करः।
- ( १३ ) प्रतिज्ञा पर आरूद होने के लिए यह चरण फिर चल रहा है। प्रतिज्ञामारोढुं पुनरपि चलत्येष चरणः।
- (१४) उत्सव में तम्लीन हम लोगों ने संध्या के बोतने को भी नहीं जाना । उत्सवापद्वतचेतोभिरस्माभिः सन्ध्याऽतिकमोऽपि नोपलक्षितः ।
- (१५) विरह में विषम-प्रतिकूल कामदेव रारीर को दुवला कर देता है। विरह-विषमो वामः कामः तनुं तनुकरोति।
- (१६) प्रिया से रहित इसके हृदय में चिन्ता आगई। प्रिया-निरहितस्यास्य हृदि चिन्ता समागता।

#### ( 88 )

- (१) प्राचीनकाल में जरासंघ नामक कोई एक क्षत्रिय था। वह दुष्टाशय बड़े शूर क्षत्रियों को युद्ध में जीत कर अपने घर में बन्द करके प्रत्येक महीने में कृष्ण चतुर्दशी के दिन एक एक को मार करके भैरन के लिए उनकी बलि करता था। पुरा किल जरासंघो नाम कोऽपि क्षत्रियः आसीत्। स दुरात्मा महावीरान् क्षत्रियान् युद्धे निर्जित्य स्ववेश्मनि निरुष्य मासि-मासि कृष्णचतुर्दश्यां एकैकं
- हत्वा भैरवाय तेषां बिलम् अकरोत् ।

  (१) इस प्रकार सम्पूर्ण देश के कित्रियों का बध करने की दीक्षा लिए हुए, उस
  दुरात्मा के वध की इच्छा करने वाला श्रीकृष्ण, भीम तथा अर्जुन के साय
  उसके घर में ब्राह्मण के वेष में प्रविष्ट हुआ।

  एवं सकल-जनपद-क्षत्रियवधे दीक्षितस्य तस्य दुष्टाशयस्य वधम् 'अभिकाब्क्षन्
  श्रीकृष्णः भीमार्जुनसहितः तस्य गृहं विप्रवेषेण प्रविवेशा।
- (३) वह तो उनको सचमुच ब्राह्मण ही समझकर दण्डवत् प्रणाम करके यथायोग्य आसनों के ऊपर विठाकर मधुपर्क देकर पूजा करके, घन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, किसिलिए आप मेरे घर आए, वह किहए।

  स तु तान् वस्तुतो विप्रान एव मन्वानो दण्डवत् प्रणम्य यथोचितम् आसनेषु समुप्रवेश्य मधुपर्कदानेन सम्पूज्य, धन्योऽस्मि, कृतकृत्योऽस्मि, किमर्थ भवन्तो मद्गुहम् आगताः तद्वक्तव्यम्।
- (४) जो जो आपको इच्छित होगा वह सब आपको दूँगा, ऐसा कहा । यह सुनकर भगवान् श्रीकृष्ण ने उस राजा से कहा । यद् यद् अभिलिषतं तत्सवे भवतां कृते प्रदास्यामि इति उवाच । तद् आकर्ण्य भगवान् श्रीकृष्णः पार्थिवं तम् अववीत् ।
- (५) सह ! हम कृष्ण, भीम, अर्जुन युद्ध के लिए आए हैं । हमारे में से किसी एक को द्वन्द्वयुद्ध के लिए खुनो। भद्र, बर्थ कृष्ण-भीमार्जुनाः युद्धार्थ समागताः। अस्माकम् अन्यतमं द्वन्द्वयुद्धार्थ युणीष्य इति ।
- (१७)
  (१) उस महाबली ने भी 'ठीक' ऐसा कहकर महायुद्ध के लिए मीमसेन की जुना ।
  पश्चात् भीम और जरासंघ का भयंकर मन्लयुद्ध पच्चीस दिन हुआ।
  अन्त में उस मीमसेन ने उसके शरीर के दो हिस्से करके भूमि पर गिराए।
  सोऽपि महाबलः 'तथा' इति बदन द्वन्द्व युद्धाय भीमसेनं वरयामास। अध्य
  भीम-जरासंघयोः भीषणं मल्लयुद्धं पश्चविंशतिवासरान् प्रवर्तते स्म। अन्ते
  स भीमः तस्य शरीरं द्विषा कृत्वा भूमौ निपातयामास।

(२) इस प्रकार बलवान जरासंघ को पाण्डु के उस पुत्र द्वारा मरवाकर, जेलखाने में बन्द किए हुए राजाओं को श्रीकृष्ण ने छोड़ दिया। ए बलिष्ठं जरासन्धं पाण्डुपुत्रेण घातियत्वा तेन कारागृहातान् पार्थिवान् वासुदेवो मोचयामास।

( १८ )

- (१) राजा ने उसको धन दिया। नृपेण तस्मै धनं दत्तम्।
- (२) कृष्ण के उपदेश से अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। कृष्णस्य उपदेशेन अर्जुनस्य मोहः नष्टः।
- (३) उस मूर्ख बधिर को नौकर ने गला पकड़ कर बाहर निकाल दिया। स बधिरो मन्दधीः परिजनेन गलहस्तिकया बहिः निःसारितः।
- (४) विरुद्ध भाषण छनकर उस रोगी ने असहा क्रोध से युक्त होकर नौकर को आज्ञा की।

प्रतिकृर्ल प्रतिवचर्न श्रुःवा स रोगी दुःसहेन कोपेन समाविष्टः परिजनम् स्रादिशत्।

- (५) वह मित्र के पास जाकर, अनुकूल भाषण करके, बाद में उससे पूछ कर घर लौट आएगा।
  - स भित्रसकारां गत्वा, श्रतुकूरं संभाष्य, प्रवात तम् श्राप्टच्छ्य गृहम्। श्रागमिष्यति ।
- (६) इस प्यास से अस्त हाथियों के समूह की हरिदन यहाँ आना है। अनेन गजयूथेन पिपासाकुलेन प्रत्यहम् अत्र आगन्तव्यम्।
- (७) पेट के बिना हमारी गति नहीं। उदरेण विना चयम् अगतिकाः।
- (८) हाथी सुँद श्रीर पाँवों की रगड़ से सब पदार्थों को जूर कर रहा है। करी कर-चरण-रदनेन श्रव्धिलं बस्तुआतं विदारयन्नास्ते।

( १९ )

(१) गोदावरी नदी के तट पर एक विशाल सेमर का पेड़ है। वहाँ रात्रि में चारों छोर से आकर पक्षिगण निवास करते हैं। एक दिन रात के बीत जाने पर कुमुदिनीनायक चन्द्रमा जब अस्ताचल पर चले गए तब लघुपतनक नामक एक कौए ने यमराज की तरह मयद्भर व सामने आते हुए एक बहेलिए को देखा। आस्त गोदावरी तीरे विशालः शाल्मिल तकः। तत्र नानादिग्देशादागस्य रात्रौ पिक्षणो निवसन्ति । अय कदाचिद्वसन्नायां रात्रावस्ताचलन्द्रां पक्षम्बिन भगवति कुमुदिनीनायके चन्द्रमसि लघुपतनकनामा वायसः कृतान्तमिव द्वितीयमटन्तं व्याधमपरयत ।

(२) उसको देखकर सोचने स्नगा-आज प्रातःकाल ही यह अनिष्ट दर्शन हुआ है न जाने आज क्या होगा है ऐसा विचार कर वह कौआ उसके पीछे-पीछे घवड़ाया हुआ चलने लगा।

तमवलोक्याचिन्तयत्—श्रय प्रातरेवाऽनिष्टदर्शनं जातं, न जाने किमनिमातं दर्शयिष्यति ! इत्युक्त्वा तदनुसरणक्रमेण व्याकुलश्चलितः ।

(३) इसके बाद उस बहेलिये ने चाबल के कगां को छीट कर अपना जाल फैला दिया और पास में ही कही छिपकर बैठ गया। उसी समय अपने परिवार के साथ आकाश में जाते हुए चित्रग्रीय नामक कबूतरों के राजा की नजर उन चावल के कगां पर पड़ी। तब चित्रग्रीय तण्डुलकण के लोभी कबूतरों से कहा कि इस निर्जन वन में भला चावल के कगों को सम्मावना कहाँ ? अथ तेन ज्याधेन तण्डुलकणान्त्रिकीर्य जालं विस्तीर्णम्। स च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः। तस्मिन्नेव काले चित्रग्रीवनामा कपोतराजः सपरिवारो वियति विसर्परतांस्तण्डुलकणानवलोकयामास । ततः कपोतराजस्तण्डुलकणानुकाकप्राम्बर्भ पीतान्त्रत्याइ—'कुतोऽत्र निर्जने वने तण्डुलकणानां सम्मवः ?

( 20 )

- (१) यह द्वितीय आश्रम में प्रवेश करने का समय है। कालो हायं संकमितुं द्वितीयमाश्रमम्।
- (२) हाय, देवी मेरा इदय विदीर्ण होता है। हा हा देवि स्फुटति इदयम्।
- (२) हाय, मुझ श्रमागे को धिक्कार है। इंत्र धिक् मामधन्यम्।
- (४) अथवा दूसरे किस व्यक्ति के कहने के अनुसार मैं व्यवहार कहाँ। कस्य वान्यस्य वचिस मया स्थातव्यम् ।
- (५) ज्यों ही मैंने एक विपत्ति का पार पाया त्यों ही मेरे ऊपर दूसरी आ उपस्थित हुई।

एकस्य दुःखस्य न यावदन्तं गच्छामि तावद् द्वितीयं समुपस्थितं मे ।

(६) सरोवर से इनके उड़ जाने के पूर्व ही मुझे इनसे समाचार प्राप्त कर लेना चाहिए।

यावदेते सरसो नोत्पतन्ति तावदेतेभ्यः प्रवृत्तिरवगमयितव्या ।

(७) ज्यों ज्यों बह जबान होता गया त्यों त्यों सन्तानहीनताजनित उसका सन्ताप बढ़ता ही गया।
यथा यथा यौबनमतिचकाम तथा तथा अनपत्यताजन्मा महानवर्धतास्य संतापः।

- (८) चित्रकार द्वारा हमारी जीवन-घटना कहाँ तक चित्रित की गई है ? कितन्तमवर्धि यावदस्मच्चरितं चित्रकारेणालिखितम्।
- (९) चारों बहुओं में सीता उन्हें इतनी प्यारी थीं जितनी कि उनकी कन्या शान्ता।

वधूचतुष्केऽपि ययैव शान्ता प्रिया तन्जास्य तयैव सीता ।

- ( १० ) जाड़ा मुझको उतना नहीं सता रहा है जितना 'बाधित' शब्द । न तथा बाधते शीतं यथा बाधित बाधते ।
- ( ११ ) जितना मुझे दिया गया उतना सब मैंने खा डाला । यावद् दत्तं तावद् मुक्तम् ।
- ( १२ ) मैं अपने भाई को घर से निकाल दूँगा क्योंकि वह बहुत ही दुराचारी है। अहं आतरं गृहान्निष्कासयामि यत् सोऽतीव हुईतः।
- ( १३ ) ब्रोहो तेरी वीरता कैसी स्पृहणीय है। ब्रहो बतासि स्पृहणीयवीर्यः।
- ( १४ ) योगियों की कोई भी भय नहीं है। योगिनां न किमिप भयम्।

# अनुवादार्थ गद्य-संग्रह

( 3 )

संसार में पाप कुछ भी नहीं है। वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का वृक्षरा नाम है। प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष प्रकार की मनः-प्रवृत्ति लेकर उत्पन्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति इस संसार के रंगमध पर एक अभिनय करने आता है। अपनी मनः-प्रवृत्ति से प्रेरित होकर अपने पाठ की वह दुहराता है—यही मनुष्य का जीवन है। जो कुछ मनुष्य करता है वह उसके स्वभाव के अनुकूल होता है और स्वभाव प्राकृतिक है। मनुष्य अपना स्वामी नहीं, वह परिस्थितियों का दास है, विवश है। वह कर्ता नहीं है, वह केवल साधन है। फिर पुण्य और पाप दैसा ? (चित्रलेखा)

संकेत-(१) संसार के रंगमञ्च पर-अवनिराते।

दुहराता है—श्चावर्तयति । श्चपना स्वामी—स्वस्य प्रभुः । वह केवल साधन है—साधनमात्रं सः ।

( ? )

मनुष्य में भमत्व प्रधान है। प्रत्येक मनुष्य मुख चाहता है। परन्तु व्यक्तियों के मुख के केन्द्र भिष्ठ होते हैं। कुछ मुख को घन में देखते हैं, कुछ मुख को मदिरा में देखते हैं, कुछ मुख को सदका में देखते हैं, कुछ मुख को सत्कर्म में देखते हैं और कुछ दुष्कर्म में, कुछ मुख को त्याग में देखते हैं और कुछ संमह में, पर मुख प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। कोई भी व्यक्ति संसार में

अपनी इच्छातुसार ऐसा काम नहीं करेगा, जिससे दुःख मिन्ने। यही मनुष्य की मनः-प्रयुत्ति है और उतके दृष्टिकोण की विषमता है। संसार में इसीलिए पाप की एक परिभाषा नहीं हो सकी और न हो सकती है। हम न पाप करते हैं और न पुण्य करते हैं, हम नहीं करते हैं जो हमें करना पड़ता है। (चित्रलेखा)

ं संकेत—(२) नहीं हो सकी श्रौर न हो सकती है —न भूता न भविष्यति। जो हमें करना पड़ता है —यद् विवशत्वेन विधेयं भवति।

( 3 )

श्चाचार्य शिष्य को वेद पढ़ाकर अन्त में उपदेश देते हैं—सत्य बोलना, धर्म पर चलना, प्रमादवश स्वाध्याय मत छोड़ना। आवार्य को प्रिय-धन लाकर सन्तान-परम्परा को नष्ट न करना। सत्य में प्रमाद मत करना, मज़लकार्य में प्रमाद मत करना। ऐश्वर्यप्रद कार्य में प्रमाद मत करना, स्वाध्याय में प्रमाद मत करना। देवकार्य एवं माता-पिता के कार्य में प्रमाद मत करना। माता को देवता समझना, पिता को देवता समझना, धाचार्य को देवता समझना, धातिथ को देवता समझना। श्रेष्ठ कार्य ही करना, इससे इतर नहीं। अपने आचार्यों के धुचरितों का अनुसरण करना, दूसरों का नहीं। अपने आसन में न बैठना। श्रद्धा से ही दान देना, अश्रद्धा से न देना। अपनी सामध्ये के अनुसार ही दान देना, दान देते हुए लज्जा और सहानुभूति के माव रखना। जब कमी किसी विषय में या आचार के सम्बन्ध में शङ्का हो तो वहाँ के बाहाणों का, जो विचारशील, धर्मपरायण, साधु तथा कर्मनीर हों, अनुसरण करना। यह इसारी आज्ञा है, उपदेश है और यही वेद का रहस्य है, यही शिक्षा है। इस पर आवरण करना।

संकेत—(३) वेद पढ़ाकर—वेदमन्च्य। शिष्य को उपदेश देते हैं — अन्ते-बासिनमनुशास्ति। सत्य बोळना आदि—सत्यं वद, धर्म चर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः। आचार्य को "नष्ट न करना—आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः। सत्य में प्रमाद आदि—सत्यान्न प्रमदितव्यम् , कुशळान्न प्रमदितव्यम् , मृत्ये न प्रमदि-तव्यम् , स्वाध्यायान्न प्रमदितव्यम् । अपने आचार्यों के युचरितों का अनुसरण करना, दूसरों का नहीं—यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि । नो इत्राणि । यान्यस्माकं युचरितानि तानि त्वयोपास्यानि । जो विचारशीळ आदि —ये तत्र संमर्शिनः, युक्ताः, आयुक्ताः, अलूक्षाः, धर्मकामाः स्युः यथा ते वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः। उपदेश है—एष उपदेशः। यही वेद का रहस्य है—एषोपनिषद्।

(8)

जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञानदशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रसदशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की बाणीं जो शब्द-विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। इस साधना की हम

मानयोग कहते हैं खौर कर्मयोग और ज्ञानयोग का समकक्ष मानते हैं। किनता ही मनुष्य के हृदय की स्वार्थ-सम्बन्धों के संकृतित मंडल से ऊपर उठाकर लोक-सामान्य मान-भूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गृतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार खौर शुद्र अनुभूतियों का सम्रार होता है। इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता। वह अपनी सत्ता को लोक-सत्ता में लोन किए रहता है। उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है या हो सकती है। इस अनुभूति-योग के अभ्यास से हमारे मनोविकारों का परिष्कार तथा शेष सृष्टि के साय हमारे रागात्मक सम्बन्ध की रक्षा और निर्वाह होता है। (चिन्तामणि)

संकेत —(४) समकक्ष मानते हैं —समक्क्षत्वेन मन्यामहे । ऊपर उठाकर-उद्योग । इस भूमि पर पता नहीं रहता —भूमिमेतामाल्डस्य मानवस्य आत्माववोधोऽपि न जायते । छोन किए रहता है —विद्यायति ।

#### (4)

द्ध वहीं के रूप में परिणव होता है भौर पानी बर्फ के रूप में। उसी प्रकार बढ़ा जगत ने रूप में बदल जाता है। उल्णता आदि दूध से दही बनने में सहायक होते हैं। दूध से ही दही बनेगा, पानो से ही बर्फ, अन्य वस्तु से नहीं। इससे विदित होता है कि वस्तु विशेष से ही वस्तु विशेष बनती है, अन्य वस्तुएँ उसमें सहायक का काम करती हैं। बढ़ा सर्वसाधन-सम्पन्न है, अत्र विचित्र शक्तियों के मेल से एक बढ़ा से ही विचित्र परिणामयुक्त यह जगत उत्पन्न होता है। (ब्रह्मसूत्र-शांकरमाध्य)

संकेत—( ५) दही के रूप में बदल जाता है —दिधरूपेण परिणमते । बर्फ के रूप में—हिम रूपेण । मेल से—योगात् । उत्पन्न होता है—उत्पद्यते ।

# ( )

मनुष्य और मनुष्य के बीच, वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मित का आदान-प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि-संकेतों का जो व्यवहार होता है, उसे मावा कहते हैं। मावा विचारों को व्यक्त करती है, पर विचारों से अधिक सम्बन्ध उसके वक्ता के माव, इच्छा, प्रश्न आदि मनोमावों से रहता है। मावा सदा किसी न किसी वस्तु के विषय में कुछ कहती है, वह वस्तु चाहे बाह्य मौतिक जगत् की हो अथवां सर्वथा आध्यात्मिक और मानसिक। यह कमी नहीं भूलना चाहिए कि मावा एक सामाजिक वस्तु है। मावा का शरीर प्रधानतः उन व्यक्त ध्वनियों से बना है, जिन्हें वर्ण कहते हैं। इसके अतिरिक्त संकेत, मुख-विकृति और स्वर-विकार भी भाषा के अज्ञ माने जाते हैं। स्वर, बल-प्रयोग और उच्चारण का वेग या प्रवाह भी भाषा के

संकेत —( ६ ) घरेलू बोली से—परिवारेष्प्युज्यमानया गिरा।
तनिक मी—नाममात्रमपि।

विशेष अज्ञ हैं। 'बोळी' से अभिप्राय स्थानीय और घरेलू बोळी से है, जो तिनक भी साहित्यिक नहीं होती और बोळने बाळों के मुख में ही रहती है। (भाषाविज्ञान, स्थामधुन्दरदास)

(0)

सच्चा कि वही है, जिसे लोक-इदय की पहचान हो, जो अनेक विशेषताओं और विचित्रताओं के बीच मनुष्य-जाति के सामान्य इदय को देख सके। इसी लोक-इदय में इदय के लीन होने की दशा का नाम रस-दशा है। भाव और विमाव दोनों पक्षों के सामंजस्य के बिना पूरी और सच्ची रसानुमूति हो नहीं सकती। काव्य का विषय सदा 'विशेष' होता है, 'सामान्य' नहीं, वह 'व्यक्ति' सामने लाता है, 'जाति' नहीं। काव्य का काम है-कल्पना में बिम्ब या मूर्त भावना उपस्थित करना, बुद्धि के सामने कोई विचार लाना नहीं। (चिन्तामणि)

संकेत—( ७ ) इदय की पहचान हो—इदयं परिचिनोति । छीन होने की—छयस्य । सामने छाता है—उपस्थापयति । उपस्थित करना—उपस्थापनम् । छाना—ग्राहरणम् ।

(6)

यौबन के आरम्भ में शास्त्र-जल के प्रक्षालन से निर्मल हुई बुद्धि भी प्रायः मिलन हो जाती है। युवकों की दृष्टि धवलता को बिना छोड़े भी रागयुक्त होती है। यौबन के समय उत्पन्न रक्त के श्रमबाला स्वभाव अपनी इच्छा से पुरुष को, स्के पत्ते को श्राँधी की तरह, बहुत दूर उड़ा ले जाता है। इन्द्रियरूपी हरिण को हरने वाली इस उपमीग मृगतृष्णा का कभी अन्त नहीं होता। नवयौबन से कषाययुक्त पुरुष के मन को जल की तरह वही आस्वादित विषय अतिमधुर लगते हैं। विषयों में अत्यन्त आसक्ति विषय में ले जाने वाले दिशामोह की तरह पुरुष को नष्ट करती है आप जैसे ही उपदेशों के पात्र होते हैं। स्फटिक मणि में चन्द्र-किरणों की तरह, निर्मल मन में उपदेश के गुण प्रविष्ट होते हैं। श्रयुक्त को गुरु का वचन, कान में स्थित जल की तरह वह अधिकतर शोभा देता है। करता है। दूसरे को तो हाथी के शंख आमूषण की तरह वह अधिकतर शोभा देता है। (कादम्बरी)

संकेत—(८) मिलन हो जाती है—कालुष्यमुपयाति । धवस्रता को बिना छोड़े भी—अनुष्झतधवस्रतापि । स्रगते हैं—आपतन्ति । पैदा करता है —उपजनयति ।

(9)

विषयरस को न चखे तुम्हारे लिए यही उपदेश का काल है। कामदेव के बाण के प्रहार से वर्जरित हृदय पर उपदेश, जल की तरह हल जाता है। दुःस्वमाव वाले के लिए

कुल न्यर्थ है और शिक्षा अविनय के लिए है। क्या चन्दन से उत्पन्न आग जलाती नहीं। क्या प्रशांत करने वाले जल के साथ बडवानल अधिक प्रचण्ड नहीं होता? गुरुओं का उपदेश पुरुषों के लिए समस्त मलों को धो सकने वाला बिना जल का स्नान है। वाल की सफेदी आदि विरुपता के बिना जरा-रहित बृहता है, बिना सुवर्ण बना अग्रामीण कर्णाभरण है, प्रकाश बिना आलोक है, न उद्देग करने वाला जागरण है।

संकेत—(९) विषय रस को "काल है — अयमेन अनास्वादितविषयरसस्य ते काल उपदेशस्य । गुरुओं का "स्नान है — गुरूपदेशः पृश्वणामि किलमलप्रक्षालन-क्षममजलं स्नानम् । बाल को "इद्वता है — अजुपजातादिवै क्ष्यमजरं बृद्धतम् । विना "अप्यूषण है — अयुवर्णविरचनमग्राम्यं कर्णामरणम् । न "है — नोद्वेगकरं प्रजागरः ।

# ( 80 )

भगवान् आत्रेय ने आग्निवेश से कहा कि जैसे रय की धुरी अपनी विशेषताओं से युक्त होती है और वह उत्तम तथा सर्वशुण सम्पन्न होने पर भी वलते-चलते समया- ग्रुसार अपनी शिक्त के शीण हो जाने से नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार बलवान् मनुष्य के शरीर में आयु स्वभावतः शनैः शनैः उपयोग में आने पर अपनी शिक्त के शीण होने पर नष्ट हो जाती है। जैसे वही धुरी बहुत बोझ लदने से, कंचे-नीचे मार्ग पर चलने से, पहिए के दूटने से, कील निकल जाने से और तेल न देने से बीच में हो, दूट जाती है, उसी प्रकार शिक्त से अधिक काम करने से, उबित रूप से मोजन न करने से, हानिकारक मोजन खाने से, इन्द्रियों के असंयम से, कुसंगति से, विष आदि के खाने से और अनशन आदि से बीच में ही आयु समाप्त हो जाती है इसकी अकाल मृत्यु कहते हैं।

( चरक संहिता )

संकेत — (१०) धुरी — अकः । समयानुसार — ययाकालम् स्वराकि-सयात् । बहुत बोझ — इत्रे — अतिमाराधिष्ठितत्वात् , विषमपयात् , चक्रभन्नात् , कोलमोक्षात्, तैलादानात्, अन्तरा व्यसनमापयते । शकि से अधिक काम करने से — अययाललमारम्भात् ।

# ( ११ )

पह जो लच्मों को ही देखो। खड्मों के कमल वन में रहने वाली श्रमरी इस लच्मों ने कोरसागर से पारिजात के पल्लवां से राग को, चन्द्रखण्ड से पूरी कुटिलता को उच्चैक्श्रमा से चंचलता को, कालकूट से वेहोश करने की शक्ति को, वाक्णों से मद को, कौस्तुभमणि से निष्ठुरता को लिया। इस संसार में ऐसा श्रजनको कोई नहीं, जैसी कि यह नोचा। मिलने पर भी कठिनाई से रिक्षत होतो है। न परिचय को मानती, न कुलीनता की श्रतीक्षा करती, न रूप को देखती, न विद्वता को गिनती, न स्थाग का

आदर करतो, न विशेषज्ञता का विचार करतो है। यह छद्मी गन्धर्व-नगर की लेखा जैसी देखते-देखते नष्ट हो जाती है। कठोरता सिखलाने के लिए ही मानो तलवार की धारों पदु निवास करती है, बहुरूपता धारण करने के लिए ही मानो नारायण के शरीर में आश्रित है। सरस्वती द्वारा स्वीकृत पुरुष बाहुको ईच्यों से आलिंगन नहीं करतीं, दाता को दुःस्वप्न की तरह याद नहीं करती है। (कादम्बरी)

संकेत—(११) खड्गों ""वाली —खड्गमण्डलोत्पलवनविश्रमभ्रमरी। जैसी कि यह नीचा—यथेयमनार्या। कठोरता "आश्रित है — पाक्व्यमिनोपशिक्षितुमसि-भारामु निवसति, विश्वरूपत्वमिन प्रहीतुमाश्रितां नारायणमूर्तिम्।

# (१२)

कुमार, अधिकतर, इस प्रकार अतिकुटिल, कठिन प्रयत्न से सहने लायक, दाइण राजतंत्र में, इस यौवन में, वैसा प्रयत्न करना, जिसमें कि लोगों द्वारा उपहिस्त न किये जाओ, सज्जनों द्वारा निन्दित न हो, गुरुओं द्वारा धिक्कारे न जाओ, युद्धदों द्वारा उलाइना न दिए जाओ, विद्वानों द्वारा सोचे न जाओ, युराइयों द्वारा प्रतारित न किए जाओ, धृतौं द्वारा वंचित न हो, विनताओं द्वारा प्रलोभित न हो, मद से नचाए न जाओ, कामदेव द्वारा उन्मत्त न किए जाओ, विषयों द्वारा प्रेरित न हो, राग द्वारा खींचे न जाओ, युख द्वारा अपदृत न हो। (कादम्बरी)

संकेत-( १२ ) वैसा प्रयत्न करना-तथा प्रयतेथा ।

#### ( 83 )

मित्र, बहुत कहने से क्या ? सब प्रकार से तुम स्वस्य हो। सर्प के विष के वेग से भी अयंकर कामदेव के इन बाणों के तुम लच्च नहीं हुए, अतः दूसरे को भले उपदेश दो। उपदेश का काल दूर चला गया। धेर्य का अवसर जाता रहा। अध्यातम-भान की वेला गत हो चुकी। ज्ञान द्वारा नियमन का समय बीत चुका। मेरे अंग पक से रहे हैं, हदय उबल सा रहा है, नेत्र भुन से रहे हैं, शरीर जल सा रहा है। यहाँ जो करना चाहिए, उसे आप करें। (कादम्बरी)

संकेत—(१३) बहुत कहने से क्या—िक बहुक्तेन । दूसरे को भले उपदेश दो—ग्रुखसुपदिश्यते परस्य । यहाँ प्राप्तिकार्लं तत्करोतु भवान् ।

#### (88)

रान्द उसे कहते हैं जिसके उच्चारण से तत्तद्गुणादिविशिष्ट वस्तु का ज्ञान हो। व्याकरणाध्ययन के प्रयोजन हैं—रक्षा, ऊह (तर्क) आगम, लघुत्व और असन्देह। वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। वेद के मन्त्रों में उचित स्थान पर विमक्ति आदि के परिवर्तन के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। यह आदेश भी है

कि ब्राह्मण को निःस्वार्य भाव से धर्म-स्वरूप षडक्क वेद पढ़ना और जानना चाहिए। ज्याकरण द्वारा शब्दार्थ ज्ञान में संशय नहीं रहता कि इस शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। (महाभाष्य-नवाहिक)

संकेत—( १४ ) व्याकरणाध्ययन के प्रयोजन— रक्षोहागमळव्यसन्देहाः प्रयोजनम् । आदेश भी है— आगमः खल्विप ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षष्टक्को वेदोऽध्येयो ह्येयस्व ।

# ( १५ )

शब्द-ज्ञान के बिना संसार में कोई ज्ञान नहीं हो सकता । समस्त ज्ञान शब्द से मिश्रित होकर ही प्रकाशित होता है । शब्द और प्रर्थ ये दोनों एक ही ब्रात्मा के अपृथक् मेद हैं । अनेकार्य शब्दों के अर्थों का निर्णय इन साधनों से होता है—संयोग, वियोग, साहचर्य, विरोध, प्रयोजन. कारण, चिह्न, विशेष, अन्य शब्दों की संनिधि, सामध्य, औचित्य, देश, काळ, लिज्ञ विशेष, स्वर आदि । (वाक्यपदीय)

संकेत - ( १५ ) शब्द ज्ञान के विना ""

न सोऽस्ति प्रत्ययो होके यः शब्दानुगमाहते । ऋतुविद्धमिव ज्ञानं सर्वे शब्देन मासते ।

शब्द और अर्थ ये दोनों-

एकस्यैवात्मनो भेदौ शब्दार्थावप्रथक् स्वितौ ।

अनेकार्थ शब्दों के अर्थों का निर्णय \*\*\*\*

संयोगो वित्रयोगश्च साहचर्ये विरोधिता । व्यर्थः प्रकरणं लिंगं शब्दस्यान्यस्य संनिधिः ॥ सामर्थ्यमौचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वराद्यः । शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः ॥

#### (88)

मनुष्यों की हिंसाइति की सीमा नहीं है। पशु-हत्या उनके लिए खेळ हैं। वे खिला मन के विनोद के लिए महावन में आकर इच्छानुसार और निर्दयतापूर्वक पशुवध करते हैं। जिस प्रकार मीतिक सुन्न की इच्छा से मनुष्य उत्साहपूर्वक जीवहिंसा करके अपने हृदय की अति निष्ठुर कूरता की प्रकट करते हैं, उसी प्रकार पार-छौकिक सुन्न की आशा से वे महोत्सवपूर्वक निरपराध पशुओं को इष्ट देवता के आगे बिल देकर अपनी कृरता का परिचय देते हैं। ये निरन्तर अपनी उन्नति को चाहते हुए प्रतिक्षण सर्वया स्वार्थसिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं। ये न धर्म को सानते हैं, व सत्य का अनुष्टान करते हैं, अपितु तृणवत स्नेह की उपेक्षा करते हैं, विश्वासघात करते हैं, पापाचरण से योड़ा भी नहीं ढरते, क्ष्य बोलने में नहीं लिजिजत होते, सर्वया अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहते हैं। (प्रवन्धमंजरी, उद्धिज्जपरिषत्)

संकेत — (१६) सीमा नहीं है — निरवधिः । खेल — भ्राकी हनम् । प्रकट करते हैं — प्रकटमन्ति । उपेक्षा करते हैं — उपेक्षन्ते । डरते हैं — विभ्यति । नहीं लिजत होते — न लज्जन्ते ।

सिद्ध करना चाहते हैं--सिसाधियवन्ति ।

# ( 29 )

प्रेम के लिए इतना ही बस है कि कोई मज़ब्य हमें श्रच्छा लगे, पर अदा के लिए श्रावश्यक यह है कि कोई मज़ब्य किसी बात में बदा हुआ होने के कारण हमारे सम्मान का पात्र हो। अदा का ज्यापारस्थल विस्तृत है, प्रेम का एकान्त । प्रेम में घनत्व अधिक है और अदा में विस्तार । प्रेम स्वप्न है तो अदा जागरण । प्रेप में केवल दो पक्ष होते हैं, अदा में तीन । प्रेम में कोई मध्यस्य नहीं, पर अदा में मध्यस्य अधित है । प्रेम एकमात्र अपने ही अनुभव पर निर्मर रहता है, पर अदा दूसरों के अनुभव पर भी जगती है। (विन्तामणि)

संकेत — (१०) इतना ही बस है — पर्याप्तमेतदेव । ऋच्छा लगे-रोचेत । किसी बात में बढा हुआ होने के कारण — कमि विषयमबलम्बय समुन्नत्या । एकान्त — एकान्तम् । जगती है — उद्युष्यते ।

# ( १८ )

बह उन्मता सी, अन्धी सी, बहरों सी, गूंगी सी, स्नो सी, सारे इन्द्रियों के विना सी, मूर्कित सी, भूत-पकड़ों सी, यौवन सागर के चंचल तरंगों में लीन सी, रागल्पों रस्ती से वेषित सी, कंदर्प के पुष्पवाणों से जहीं सी, श्रष्ट्रार-भावना के विषयस से सूमते सिर बालों सी, तरूण के रूप की परिभावना रूपी शाल्य से कीलित सी, मल्यानिल द्वारा जोवन हरी जाती सी, सिख्यों से कहने लगी-हा प्रिय सखी अनंगलेखा, मेरी छाती पर अपने पाणि-पंकल की रख, विरह का संताप दुस्तह हो रहा है। मुग्धा भदनमंजरी, चंदन-अल से अंगों को मिगो। भोली वसंतसेना, मेरे केशों को बांध। चंचल तरंगवती, अंग में केबड़े के केसर की विखेर। युन्दरी मदनमालिनी, सेवार का कंकण बना। चपला चित्रलेखा, मेरे चित्रचोर को चित्रपट पर लिख। मामिनी विलास-सती, अवयवों में मोती के चूर्ण हाल। रागिनी रागलेखा, कमलिनी के पत्रों से स्तनों को खंक दे। मगवती निद्रा, आओ, मेरे लपर अनुमह करो। दूसरी इन्द्रियों को धिकार।

( सुबंधु, वासवदत्ता )

संकेत—(१८) बड़ी सी—कोलितेव । केशों को बांध—संवृणु केशपाशम्। श्रंग में केवड़े के केसर को विखेर—विकिरांगेषु कैतकधूलिम् । चित्तचोर को चित्रपट पर जिस्र—चित्रपटे विकिस चित्तचौरम् । मेरे ऊपर श्रतुग्रह करो—श्रतुग्रहाण माम् । ( 29)

यहाँ न कलिकाल है, न असत्य है और न कामविकार है। यह त्रिलोक से बन्दित है, गायों से अधिष्टित है, निदी, स्रोत और अपातों से युक्त है, पिन्त्र है, उपद्रव-रहित है। यहाँ मिलनता हिन-धूम में है, चिरत्र में नहीं। मुख की लाकिमा तोतों में हैं, क्रोध में नहीं। तीदणता कुशाओं में है, स्वभाव में नहीं। चंचलता कदली-दलों में है, मनों में नहीं। अमण (आन्ति) अगिन-प्रदक्षिणा में है, शाखों के विषय में आन्ति नहीं। मुख-विकार बुद्धावस्था के कारण है, धन के अभिमान से नहीं। (कादम्बरी)

संकेत—( १९ ) यहाँ "नहीं — यत्र मिलनता हिवर्धूमेषु न चिरिषु । मुख" नहीं — मुखरायः शुक्षेषु न कोपेषु । बुद्धावस्था के कारण—जरया । धन के अभिमान से नहीं — न धनाभिमानेन ।

#### ( 20 )

विभाव तथा व्यभिचारिभाष श्रादि के द्वारा परिपोष की प्राप्त होने वाला, स्पष्ट श्रनुभावों के द्वारा प्रतीत होने वाला, स्यायिमाव सुख-दुःखान्मक रस होता है।

टनमें से इष्ट विभावादि के द्वारा स्वरूप-सम्पत्ति की प्रकाश्ति करने वाले श्वार् हास्य, बीर, श्राद्भुत श्रीर शान्त ये पाँच सुख-प्रधान रस हैं। श्रानष्ट विभावादि के हारा स्वरूप-लाभ करने वाले करण, रौह, यीभत्स श्रीर भयानक ये चार दुःखात्मक रस हैं। कुछ श्राचार्यों के द्वारा जो सब रसों की सुखात्मक यतलाया जाता है वह प्रतीति के विपरीत है। मुख्य विभावों से उत्पन्न काव्य के श्राभिनय में प्राप्त विभाव श्रादि से उत्पन्न हुआ भी भयानक, बीभत्स, करण श्रायवा रौहरस श्रास्वादन करने वालों की कुछ श्रावर्णनीय सी क्लेशदशा को उत्पन्न कर देता है। इसीलिए भयानक श्रादि हरयों से सामाजिकों को घयराहट होती है। सुखास्वाद से तो किसी को उद्देग नहीं होता है। श्रीर जो इन करणादि रसों से भी सहदयों में चमत्कार दिखलाई देता है वह रसास्वाद के समाप्त होने के बाद यथास्थित जैसे-तैसे पदार्थों को दिखलाने वाले कवि श्रीर नटजनों के कौशल के कारण होता है क्योंकि वीरता के श्रीममानी जन मी सिर को काट डालने वाले, प्रहार-कुशल वैरी से भी विस्मय का श्राप्तमक करते हैं। सम्पूर्ण श्रामों को श्रानन्द प्रदान करने वाले, कि श्रीर नटजनों की शाक्त से उत्पन्न चमरकार के द्वारा धोखे में श्राकर बुद्धिमान लोग भी दुःखात्मक करण श्रादि रसों में भी परमानन्दरूपता समझने लगते हैं। (नाट्यदर्पण)

संकेत—(२०) विमाव दोता है—स्थायी भावः श्रितोत्कर्षो विमाव व्यभि-चारिभिः । स्पष्टानुभावनिश्चेयः युक्त-दुःखात्मको रसः ॥ उनमें वाले— तन्नेष्टविभावादि-प्रायतस्वहपसम्पत्तयः । वह प्रतीति के विपरीत है— तत् प्रतीति-वाधितम् । युक्तास्वादः होता है—न नाम युक्तास्वादादुद्वेगो घटते । वीरता के करते हैं—विस्मयन्ते हि शिरश्केदकारिणापि प्रहारकुशलेन वैरिणा शोण्डीरमानिनः । सम्पूर्ण हैं—अनेनैव च सर्वाङ्गाह्णादकेन कविनटशक्तिजन्मना चमत्कारेण वित्रलब्धाः परमानन्दरूपतां दुःखात्म-केष्वपि करुणादिषु सुमेधसः प्रतिकानते ।

# ( २१ )

कियाण तो मुख-दुखात्मक संसार के आनुरूप ही रामादि के चरित्र की रचना करते समय मुख-दुःखात्मक रसों से गुफ ही रचना करते हैं। पन्ने का माधुर्य जैसे तीखे आस्वाद से आरे अधिक अच्छा प्रतीत होता है इसी प्रकार दुःख के आस्वाद से मिळकर मुखों की अनुभूति और भी अधिक आनन्ददायिनी बन जाती हैं। और सीता के हरण, द्रौपदी के केश और बखों के खींचे जाने, हरिश्वन्द्र की चाण्डाल के यहाँ दासता, रोहिताश्व के मरण, लच्मण के शिक्तमेदन, मालती के मारने के उपकम आदि के अभिनय को देखने बाले सहदयों को मुखकर आस्वाद कैसे हो सकता है । और अनुकार्यगत करणादि बिलापादिगुक्त होने के कारण निश्चित रूप से दुःखात्मक ही होते हैं। यदि सकता है । बिपरीत रूप में मुखात्मक माना जाय तो वह सम्यक् अनुकरण नहीं हो सकता है । विपरीत रूप में प्रतीत होने से राम के दृत का यथार्य अनुकरण नहीं बनेगा । और इष्ट जन के बिनाश से दुःखियों के सामने करणादि का वर्णन किए जाने अथवा अभिनय किए जाने पर जो मुखास्वाद होता है वह भी वास्तव में दुःखास्वाद हो होता है । दुःखी व्यक्ति दूसरे दुःखी व्यक्ति की दुःख-वार्ता से मुख सा अनुभव करता है और प्रमोद की बार्ता से सहसे होता है । इसिलए मी करण आहि रस दुःखात्मक ही होते हैं ।

संकेत—(२१) मुख-दुःखात्मक रसों ः हैं — मुख-दुःखात्मकरसानुविद्वमेव प्रध्नन्ति । पन्ने का माधुर्य — पानकमाधुर्यम् । तीखे आस्वाद से — तीक्ष्णास्वादेन । देखने बाले ः हो सकता है — पश्यतां सहद्यानां को नाम मुखास्वादः ? दुःखात्मक हो होते हैं — दुःखात्मका एव । श्रीर इष्टजन ः होता है — योऽपीष्टादिविनाशदुःखवतां करूणे वर्ण्यमानेऽभिनीयमाने वा मुखास्वादः सोऽपि परमार्थतो दुःखास्वाद एव । दुःखी ः होता है — दुःखी हि दुःखितवार्तया मुखमिमन्यते, प्रमोदवार्तया तु ताम्यति ।

# ( २२ )

विश्व ल वाणी वाले किथों की, रसादि में तात्पर्य की अपेक्षा किए बिना ही कान्यरचना की प्रवृत्ति देखने से ही हमने चित्रकान्य की कल्पना की है। उचित कान्य-मार्ग का निर्धारण कर दिए जाने पर आधुनिक कियों के लिए तो ध्वनि से मिन्न और कोई कान्यप्रकार है ही नहीं। रसादितात्पर्य के बिना परिपाकवान कियों का न्यापार ही शोभित नहीं होता। रसादितात्पर्य होने पर तो कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो अभिमत रस का अक्र बनाने पर चमक न उठे। अचेतनपदार्य भी कोई ऐसे नहीं हैं जो कि ढंग से, उचित रस के विमावस्प से अथवा चेतन व्यवहार के सम्बन्ध द्वारा रस का अक्र न बन सकें। जैसा कि कहा भी गया है—अनन्त काव्य जगत में केवल कि ही एक

प्रजापति है। उसे जैसा अच्छा लगता है यह विश्व उसी प्रकार बदल जाता है। यदि कवि रसिक है तो यह सारा जगत रसमय हो जाता है और यदि वह वैरागी है तो यह सब ही नीरस हो जाता है। सुकवि काव्य में अचेतन पदार्थों को भी चेतन के समान श्रीर चेतन पदार्थों को भी श्रचेतन के समान जैसा चाहता है है आ व्यवहार कराता है। इसलिए पूर्णरूप से रस में तत्पर किन की ऐनी कोई नस्तुं नहीं हो सकती है जो उसकी इच्छा से उसके अभिमत रस का श्रप्त न बन जाय अथवा इस प्रकार उपनिबद्ध होकर चारुत्वातिशय को पोषित न करे। ( व्यन्यालोक)

संकेत-(२२) विश्वकुल वाणो वाले कविया को-विश्वकुलियां कवीनाम्। कल्पना की है-परिकल्पितम्। ध्वनि से .... नहीं - नास्त्येव ध्वनिव्यतिरिक्तः काव्य-प्रकारः । अनन्त "" वद्ल जाता है अपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापितः । ययास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते ॥ यदि कवि .... जाता है- शृहारी चेत्कविः काव्ये जातं रसमयं जगत्। स एव बीतरागश्चेन्नीरसं सर्वमेव तत्॥ सुकवि .....है--भावानचेतनानिप चेतनवच्चेतनानचेतनवत् । व्यवहारयित यथेष्टं सुक्विः कान्ये स्वतन्त्रतया ।

( २३ )

हम कवि लेग किसो के राजत्व, वीरता, तेजस्विता और घनाढणता की परवाइ नहीं करते हैं। हम लोग किसी के साभिमान अर्मग को और कोपयुक्त गर्व को वर्वरता को नहीं सहन कर सकते हैं। उसका पृथ्वी पर ऐसा राज्य नहीं है, जैसा कि हमारा साहित्य-जगत् पर । उसके खरीदे हुए गुलाम भी उसकी इच्छा होते ही हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े नहीं हो जाते, जैसे कि हमारे सामने इच्छा होते हो पद, बाक्य, छन्द, श्रलंकार, रीतियाँ, गुण श्रौर रस उपस्थित हो जाते हैं। वह श्रशफी देकर भी दूसरा को उतना सन्तुष्ट नहीं कर सकता, जितना की हम केवल कविता से सन्तुष्ट कर सकते हैं। हमारी वीररस की कविता को सुनकर मरता हुआ भी युद्ध में खड़ा हो जाता है। जिसके भाग्य में चिरस्थायिनी कीर्ति होती है, वही हमारा आदर करता है।

(शिवराजविजय)

संकेत-( २३ ) परवाह नहीं करते हैं-नाडोक्षामहै । सामिमान अमंग की-साभिमानन्नूगङ्गम् । कोपयुक्तः हैं -कोपाञ्चितगर्नवर्षरतां न सहामहै । ऐसा -तादशम् । साहित्यजगत् पर-सारस्वतसुष्टो । खरोदे "ही-क्रीत-दासा अपि तदीहासमकालमेव । अशर्फी देकर भी-दीनारसंमारैरिप । उतना सकता - न तथा तोषिवतुमलम् । मरता हुआ भी-म्रियमाणोऽपि।

( 28 )

कुछ समय वाद वर्ष ऋतु चाई। उत समय आकाश रूपी सरोवर में कामदेव की स्वर्ण और रत्नजटित नौका की तरह, आकाशस्यी महल के मुख्य द्वार की रतन-माला के तुल्य, आकाशरूपी कल्पमृक्ष की सुन्दर कली के तुल्य, कामदेव की रत्न-जटित कीडा-यष्टि के तुल्य, इन्द्रधतुष्ट्पी लता शोभित हुई। क्यारीरूपी खानों में उछलते हुए पीले हरे मेढकरूपी मोहरों से मानी वर्षा ऋतु विजली के साथ शतरंज खेल रहा था। (वासवदत्ता)

संकेत — (२४) स्वर्ण •••• की तरह — कनकरत्न नौकेव। आकाशक्षी ••• के कुल्य — नभः सौषतीरणरत्न मालिकेव। कली के तुल्य – कलिकेव। इन्द्र धनुषह्पी लता — इन्द्र- धनुर्लता। क्यारी ••• या — केदारिका — कोष्ठिकामु समुत्पतिद्धः पीतहरितैर्दे दुँ रैर्न ययूतैरिव चक्रीड विग्रुता समं घनकालः।

( २५ )

याज्ञवल्क्य की दो पित्नयाँ थीं, मैत्रेयी श्रीर कात्यायनी । मैत्रेयी को ब्रह्म का ज्ञान था, किन्तु कात्यायनी सामान्य ज्ञानवाली स्त्री थी । याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा—मैं संन्यास लेना चाहता हूँ और तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ । मैत्रेयी ने कहा—यदि यह सारी पृथिवी धन से भर जाय तो क्या में श्रमर हो जालंगी ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया—नहीं, नहीं । धन से श्रमरत्व की कोई श्राशा नहीं है । तब मैत्रेयी ने कहा—जिससे मैं श्रमर नहीं हो सकती, उसको लेकर क्या कहाँगी । जिससे श्रमरत्व प्राप्त हो ऐसा ज्ञान सुझे दीजिए । याज्ञवल्क्य ने दहा—पात, स्त्री, पुत्र, धन, पश्च, ब्राञ्चण, क्षत्रिय, जनता, देवता, वेद श्रीर प्राणियों के हित के लिए ये वस्तुएँ प्रिय नहीं होती हैं, वरन श्रपनी श्रात्मा की मलाई के लिए ये वस्तुएँ प्रिय होती हैं । इसलिए श्रात्मा को देखो, सुनी, मनन श्रीर चिन्तन करो । श्रात्मा के देखने, सुनने, मनन श्रीर चिन्तन से सब पुत्र ज्ञात हो जाता है । ( वृहदारण्यक उप० )

संकेत—(२५) संन्यास लेना चाहता हूँ—प्रव्रिज्यन् श्रास्म । तो क्या में श्रमर हो जाऊँगी—स्यां न्वहं तेनामृता । धन से श्रमरत्व की कोई श्राशा नहीं —श्रमृत-त्वस्य द्व नाशास्ति विलेन । हित के लिए—कामाय । श्रपनी श्रात्मा की मलाई के लिए—धात्मनस्तु कामाय । श्रात्मा को देखों … श्रात्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिश्यासितव्यः । श्रात्मा को देखने श्रात्मिन दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदं सर्व विदितम् । (२६)

पर्वत की कन्दराओं से निकली हुई वायु क्रुंग को नचाती हुई सी, मत्त की किलों की खिन से गान सी कर रही है। सुगन्धित क्मल जल में तक्ण सूर्य के तुल्य चमक रहे हैं। बायु एक क्रुंस से दूसरे क्रुंश पर और एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर घूमती हुई अनेक रसों का आस्वादन करके आनन्दित सी घूम रही है। मौरा फूलों का रसास्वादन कर प्रेम-मत्त हो पुष्पों में ही लीन है।

संकेत — (२६) नचाती हुई सी—नर्तयन्निष । गान सी कर रही है—गायतीव । कुछ से दूसरे कुछ पर—पादपाद पादपं । घूमती हुई — गच्छन् । आस्वादन करके—आस्वाद्य । घूम रही है—बाति । बुकाते हुए से प्रतीत होते हैं— आहुयन्त इव भान्ति ।

# अनुवादार्थ गद्य-पद्य-संग्रह

- (१) स्वैरिणो विचित्राश्च छोकस्य स्वमावाः प्रवादाश्च । महृद्भिस्तु यथार्यद्शि-भिर्भवितव्यम् । नार्हसि मामन्यथा संमाथितुमविशिष्टमिव । (हर्पचरित )
- (२) एवंविधयापि चानया दुराचारया कथमपि दैववशेन परिगृहीता विकल्ला, भवन्ति राजानः, सर्वाविनयाधिष्ठानतां च गच्छन्ति । (कादम्बरी)
- (३) श्रमिजातमहिमिव रूंघयति । शूरं कण्टकमिव परिहरति । विनीतं पातिकनिमव नोपसपित । मनस्थिनमुन्मत्तमिवोपहसित । परस्परिबर्द्धं चेन्द्रजालमिव दर्शयन्ती प्रकटयित । जगति निजं चरितम् । (काद्म्बरो)
- (४) सर्वया तमिनन्दन्ति, तमालपन्ति, तं पाश्वें कुर्दन्ति, तं संवर्धयन्ति, तेन सह सुखमविष्ठिन्ते, तस्मे ददति, तं मित्रतामुपजनयन्ति, तस्य वचनं श्रण्वन्ति, तत्र वर्षन्ति, तं बहुमन्यन्ते ; योऽइनिंशमनवरतमुपरिचतांजलिरिधदैवतिमव विगतान्यकर्तव्यः स्तौति, यो वा माहात्म्यमुद्भावयति । (कादम्बरी)
- (५) सखे पुण्डरीक, नैतदनुरूपं भवतः । श्चर्रजनश्चण्ण एष मार्गः । धैर्यधना हि साधवः । कि यः करचन प्राकृत इव विक्लवीभवन्तमात्मानं न रूणितः ? भव ते तहैर्यम् ? कासाविन्द्रियजयः १ वव तहिशित्वम् १ क्व तत्कुलकमागतं ब्रह्मचर्यम् १ क्व ते गुरुपदेशाः ? (कादम्बरी)
- (६) सर्वथा निष्फला प्रज्ञा, निर्गुणो धर्मशास्त्राभ्यासः, निर्यकः संस्कारः, निर्पकारको गुरूपदेशविवेकः, निष्प्रयोजना प्रवुद्धता, इदमत्र भवादशा श्राप रागाभिषंगैः कलुषीकियन्ते, प्रमादैश्चाभिभूयन्ते । (कादम्बरी)
- (७) तस्य दृद्दिता प्रत्यादेश इव श्रियः, प्राणा इव कुसुमधन्वनः, सौकुमार्यविडम्बित-नवमालिका नवमालिका नाम कन्यका । (दशकुमारचरित)
  - (१) स्वैरिणी मनमानी । प्रवादाः किंवदंतियां ।
  - (२) दुराचारया दुराचारिणी द्वारा । परिगृहीता पकड़े गए ।
- (३) श्रभिजातम्—कुलीन को। श्रहिमिन—साँप की तरह। उपहसति— उपहास करतो है।
  - ( ४ ) श्रहनिश .... दैवतिमव-वरावर हाथ जोड़कर इष्टदेवता की तरह ।
- ( ५) शुद्रजनक्षुण्ण शुद्र जनों द्वारा स्वित । प्राकृत इव साधारण मनुष्य की तरह । न रुणित्स नहीं रोकता है । व्रकक्रमागतम् वंशपरंपरा से आया हुआ ।
- (६) निर्गुणः ब्यर्थ । निरुपकारकः अनुपकारक । रागाभिषंगैः राग के संसर्ग से । आभिभूयन्ते पराजित होवें ।
- (७) प्रत्यादेश-प्रत्याख्यान । सौनुमार्यविद्यम्बतनवमालिका—युकुमारता में नव-मालिका (चमेली) की मात करने वाली।

- (८) स्त्रविश्वासता हि जन्मभूमिरलच्म्याः। यावता च नयेन विना न लोकयात्रा स लोक एव सिद्धः नात्र शास्त्रेणार्यः। स्तनंधयोऽपि हि तैस्तैकपायैः स्तनपानं जनन्या लिप्यते।(दशकुमार॰)
- . (९) न शक्तोसि चैनामत्र पित्रोरनभ्यनुज्ञयोपयम्य जीवितुम् । अतोऽस्यामेव यासिन्यां देशमिमं जिहासामि, को वाहम्, यथा त्वमाज्ञापयसि । (दराकुमार०)
- (१०) तेषु तेषु रम्यतरेषु स्थानेषु तया सह तानि तान्यपरिसमाप्तान्यपुन रक्तानि न केवलं चन्द्रमाः कादम्बर्या सह, कादम्बरी महाश्वेतया सह, महाश्वेता तु पुण्डरीकेण सह, पुण्डरीकोऽपि चन्द्रमसा सह सर्वम् एव सर्वकालं सर्वयुखान्यनुभवन्तः परां कोटिमानन्दस्याच्याच्छन्। (कादम्बरी)
- (११) श्रत्नमनया कथया । संहियतामियम् । श्रहमप्यसमर्थः श्रोतुम् । श्रतिकान्ता-न्यपि संकीर्त्यमानान्यतुमनसमां वेदनामुपजनयन्ति सुद्दजनस्य दुःखानि । (कादं॰)
- (१२) लोके हि लोहेभ्यः कठिनतराः खलु स्नेहमया बन्धनपाशाः, यदाकृष्टास्ति-र्यम्रोऽप्येवमाचरन्ति । (हर्षचरित )
- (१३) ग्रहो में कृतापकारेणापि विधिनोपकृतिरेव कृता, यद्यं लोचनगोचरतां नीतः समुद्रः । तदत्र देहमुत्सूज्य प्रियाविरहारिन निर्वापयामि । (वासवदत्ता )
- (१४) अय सहर्षे समुत्याय मकरन्दस्तां तमालिकामाद्व्य विदितवृतान्तामकरोत्, सा तु तस्मै कृतप्रणामा तां पत्रिकामुपानयत् । अय मकरन्दस्तमादाय पत्रिकां विस्रस्य स्वयमेवावाचयत् । (वासवदत्ता )
- (१५) एतदपि सुविदम्धजनजलमरितश्यक्तकअहारमुक्तसीत्कारमनोहरं वारविव्य-सिनीजनविकसितमाळोक्यतः प्रियवयस्यः । (रत्नावळी)
- (१६) तावदेततः खलु मख्यमाक्तान्दोल्तिसुकुलायमानसहकारमंजरीरेणुपटल-प्रतिषद्धपटविनानं मतमयुकरमुक्तझंकारमिलितकोकिलालापसंगीतसुखावहं तवागमनदर्शिताद-रमिव मकरन्दोद्यानं लद्ध्यते । (रत्नावली)
  - (१७) हन्त हन्त, संप्रति विपर्यस्तो जीवलोकः । श्रद्यावसितं जीवितप्रयोजनं
  - (८) श्रलच्म्याः--दिहता की। स्तनंधयोऽपि -दुधमुहा बच्चा भी।
  - ( ९ ) यामिन्यां -- रात में । जिहासामि --छोड़ देना चाहता हूँ ।
  - ( ११ ) वेदनाम् --दुःख को।
  - ( १२ ) तिर्यन्नोऽपि पशुःपक्षी भी । एवमा चरन्ति ऐसा करते हैं ।
  - ( १३ ) निर्वापयामि--बुझाऊंगा ।
  - ( १४ ) श्राहृय-युलाकर । विसस्य-खोलकर ।
  - ( १५ ) वारविलासिनी वारांगना
  - (१७) श्रद्यावसितम् श्राज समाप्त हो गया । जीर्णारण्यम्—पुराना जंगल ।

रामस्य । शून्यमधुना जीर्णारण्यं जगत् । श्रसारः संयारः । कप्रयायं शरीरम् । श्रश्रर णोऽस्मि । किं करोमि ? का गतिः ? ( उत्तररामचरित )

- (१८) जाते जानकि! किं करोमि र्वः दृढवञ्चलेपप्रतिबन्धनिख्छं दृढार्जाबितं वरः संन्द्भागिनीं न परित्यजति । (उत्तररामचरित)
- (१९) कुमार, कृतं कृतमश्वेन । तर्जयन्ति विस्फारितशरासनाः कुमारमायुर्वाय-श्रेणयः । दूरे चाश्रमपदिमतः । तदेहि, हरिणप्तुर्तः पलायामहे । ( उत्तरराम॰ )
- (२०) एषा मे मनोरयिशयतमा सकुसुमास्तरणं शिलापद्दमिशशयाना सम्बीभ्यामन्वा-स्यते । सागरं वर्षियत्वा कुत्र वा महानद्यवतरित । क इदानी सहकारमन्तरेणातिमुक्तल्ता पल्लिवितां सहते । ( श्रभिज्ञानशाकुन्तल )
- (२१) तो कुशल्बी भगवता वाल्मीकिना घात्रीकर्म वस्तुतः परिग्रह्म पोष्निर्तौ पं रिक्षितौ च वृतचूबौ च त्रयोवर्जमितरा विद्याः सावधानेन परिपाटितौ । समनन्तरम्न गर्मा देकादरो वर्षे क्षात्रेण कल्पेनोपनीय गुरुणा त्रयौ विद्यामध्यापितौ । (उत्तररामः )
- (२२) हा दियत माधव ! परलोकगतोऽसि स्मर्तन्यो युष्माभिरयं जनः । न छः : स उपरतो यस्य वल्लभो जनः स्मरति । (मालतीमाधव )
- (२३) श्रलमत्यन्तशोकावेगेन । वीरपुरुशोचितां विपत्तिमुपगते पितरि त्वमिप तदज्ञरूपेणैव वीर्येण शोकसागरमुत्तीर्य सुखी भव । (वेणीसंहार )
- (२४) यद्येशं त्वरते मे परिभवानलदश्चमानिमदं चेतस्तत्त्रतीकारजलावगाहनाय । तद्दं गत्वा तातवधविषण्णमानसं कुरुपति सैनापत्यस्वयंप्रहणप्रणयसमाश्वासनया मन्द संतापं करोमि । (वेणोसंहार)
- (२५) श्राः तुरात्मन्, •द्रौपदं केशाम्बरकर्षणमहापातिकन्, धार्तराष्ट्राः । चिरस्य खलु कालस्य मत्संमुखीनमागतोऽसि । श्चद्रपशो, क्वेदानी गम्यते । आभि भो राधेय-दुर्योधन-सौबल-प्रशत्यः पाण्डविवद्विषणश्चापपाणयो मानधनाः, शृ भवन्तः । (वेणीसंहार )

<sup>(</sup>१८) इतजीवितम् — इतमागा यह जीवन । मां मन्दमागिनीम् — सुझ गिनी को ।

<sup>(</sup>१९) कृतमश्वेन — रहने दो घोड़े को । आयुषीयश्रेणयः — शक्रय की पंक्ति ।

<sup>(</sup> २० ) सहकार-ग्याम । श्रातिमुक्तलता - माधवीलता । प्रस्तव - पत्र ।

<sup>(</sup>२१) कल्पन-शास्त्रविधि से ।

<sup>(</sup> २३ ) शोकसागरमुत्तीर्य-शोक ह्पी समुद्र की पार कर।

<sup>(</sup>२४) त्वरते - जल्दी कर रहा है। मन्दसंतापं करोमि - संताप कम करता हू

<sup>(</sup> २५ ) मत्संमुखीनमागतोऽसि —मेरे सम्मुख आये हो।

- (२६) आः, का शक्तिरस्ति दुरात्मनः पवनतनयस्यान्यस्य वा मयि जीवति शस्त्रपाणी वत्सस्य छायामप्याक्रमितुम् १ वत्स, न भेतव्यं न भेतव्यम् । कः कोऽत्र भोः १ रयसुपनय । (वेणीसंहार)
  - (२७) श्रियोऽपि दानोपभोगाभ्यामुपयोगं नयेत् । न लोमं कुर्यात् । बहुलामोनुगतः किरणकलापोऽपि संतापयित जनम् । (नलसम्पू )
  - (२८) यत्र च विपत्त्राः सन्ति साधवो न तु तरवः, विजृम्भमाणकमलानि सरांसि न जनमनांसि, कुवलयालंकाराः कीढादीर्घिका न सीमन्तिन्यः, विपदाकान्तानि सरित्कूलानि न कुलानि । (नलचम्पू)
  - (२९) यत्र, शास्त्रे शस्त्रे च वेदे वैधे च भरते भारते च कल्पे शिल्पे च प्रधानी, धनी, धन्यो, धान्यवान् , विदम्धो वाचि, मुन्धो मुखे, स्निन्धो मनसि, वसित निरन्तरमशोको होकः । ( नलचम्पू )
  - (३०) स्वयसेवोत्पयन्ते एवंविधाः कुरुपांसवो निःस्नेहाः पशवो येषां क्षुद्राणां प्रज्ञा परामिसन्धानाय न ज्ञानाय, पराक्रमः प्राणिनामुपधाताय नोपकाराय, धनपरित्यागः कामाय न धर्माय, किं बहुना, सर्वमेव येषां दोषाय न गुणाय। (कादं )
  - (३१) श्रति प्रबल्धिपासावसन्नानि गन्तुमल्पमि मे नालमङ्गकानि । अलमश्रभुरस्म्यात्मनः । सीदिति मे हृदयम् । श्रन्थकारतामुपयाति चक्षः । श्रिपि नामः सलो विधिरनिच्छतोऽपि मे मरणमधैवोपपादयेत् । (कादं ०)
  - (३२) तस्य तरुषण्डस्य मध्ये मणिदर्पणिमव त्रैलोक्यलच्म्याः क्वचित् त्र्यम्बक-वृषमविषाणकोटिखण्डिततटशिलाखण्डं क्वचिदैरावतदशनमुसल-खण्डितकुमुद्दण्डमच्छोदं नाम सरो दृष्टवान् । (कादं॰)
    - (३३) कीटोऽपि सुमनःसङ्गादारोहति सतां शिरः । अश्माऽपि याति देवत्वं महद्भिः सुप्रतिष्टितः ॥

<sup>(</sup> २६ ) छायामप्याक्रमितुम् — छाया को लांघ सकते में भी।

<sup>(</sup> २७ ) बहुलोमानुगतः — बहुलोमानुगत (बहुत लोभी या बहुत सूर्य में अवस्थित)।

<sup>(</sup>२८) विपत्त्राः—विना पत्र या विपद । विज्ञम्भमाणकमलानि — फूलते कमलों वाले, फैलते मल वाले । कुवलय — कमल, खराब वलय । विपदाकान्तानि — पक्षियों के चरण, विपति से आकान्त ।

<sup>(</sup>३०) अभिसन्धान-धोखा।

<sup>(</sup>३१) अवसन - समाप्त । सीद्-दुःखित होना ।

<sup>(</sup>३२) त्रवण्ड-- वृक्षवन । त्र्यम्बद्धवूषम -शिवजी का बैल । विषाण-सीम । ऐरा-बत-इन्द्र का हायी ।

<sup>(</sup>३३) श्रश्माऽपि-पृत्यर मी।

- ( २४ ) गुणा गुणज्ञेषु गुणा सबन्ति, ते निर्मुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः । श्र्यास्वाद्यतोयाः प्रवहन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेदाः ॥
- ( ३५ ) इज्याध्ययनदानानि तपः सत्यं घृतिः क्षमा । श्रलोम इति मार्गोऽयं धर्मस्याष्टविधः स्मृतः ॥
- ( ३६ ) विपदि धैर्यमयाऽभ्युदये क्षमा, सदिस वाक्पद्वता युधि विक्रमः । यशिस चाऽभिविचर्यमनं श्रुतौ, प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम् ॥
- (३७) निर्वाणदीपे किस तें छदानं चौरे गते वा किस सावधानम् । वयो गते कि वनिताविकासः पयोगते कि खलु सेतुबन्धः ।
- ( ३८ ) गुणेषु कियतां यत्नः किमाटोपैः प्रयोजनम् । विकीयन्ते न घण्टाभिगीवः क्षीरविवर्जिताः ॥
- (३९) राशिदिवाकरयोर्प्रहपोडनं गजमुजन्नमयोरिप बन्धनम् । मतिमताञ्च विलोक्य दरिद्रतां विधिरहो बलवानिति मे मतिः ।
- (४०) निर्गुणेष्वपि सत्त्वेषु दयां कुर्वन्ति साधवः । न हि संहरते ज्योत्स्नां चन्द्रखाण्डाळवेश्मनि ॥
- (४९) परोचे कार्यहन्तारं प्रत्यचे प्रियवादिनम् । वर्जयेत्तादशं मिश्रं विषक्कम्मं पयोमुखम् ॥
- (४२) संलापितानां मधुरैर्वचोभिर्मिथ्योपचारैश्च वशीकृतानाम्। स्राशावतां श्रद्धतां च लोके किर्मायनां वस्रयितव्यमस्ति ॥
- (४३) प्राक्पादयोः पतित खादित प्रष्ठमांसं कर्णे कलं किमि रौति शर्नैर्विचित्रम् । । छिद्रं निरूप्य सहसा प्रविशत्यशङ्कः सर्वे खलस्य चरितं मशकः करोति ॥
- (४४) दुर्जनः त्रियवादी च नैतद्विश्वासकारणम् । मधु तिष्ठति जिह्वाग्रं हृदि हालाहुलं विषम् ॥
- (४४) नारिकेलसमाकारा दश्यन्ते हि सुहज्जनाः । अन्ये बदरिकाकारा बहिरेव मनोहराः ॥
- (३४) श्रास्वाद्यतोयाः-पीने योग्य जल वाली ।
- (३५) इज्या-यज्ञ । घृतिः-धैर्य ।
- (३६) सदसि-सभा में।
- ( ३८ ) खाटोप-कृत्रिम वेष ।
- (३९) मतिमतां बुद्धिमानों को।
- (४०) सत्त्वेषु जीवां पर । वेश्मिन घर में ।
- (४२) आशावताम् आशा रखने वाले छोगां को।
- ( ४३ ) प्राक् पहले । पृष्ठमांसम् पोठ का मांस । कलम् सुमधुर । रौति ग्रनगुनाता है । स्रशङ्कः — निर्मय ।
  - (४४) बदरिकाकाराः बैर के फल की तरह।

- ( ४६ ) तानीन्द्रियाण्यविकलानि तदेव नाम सा बुद्धिरप्रतिहता वचनं तदेव । श्रयोध्यणा विरहितः पुरुषः स एव अन्यः क्षणेन भवतीति विचित्रमेततः ॥
- ( ४७ ) मनस्वी स्रियते कामं कार्पण्यं न तु गच्छति । श्रिप निर्वाणमायाति नाऽनले याति शीतताम् ॥
- (४८) सर्वाः सम्पत्तयस्तस्य सन्तुष्टं यस्य मानसम् । उपानद्गृढपादस्य नतु चर्मावृतेव मूः॥
- ( ४९ ) वरं वनं व्याघ्रगजेन्द्रसेवितं, हुमालयं पक्तफलाम्युभोजनम् । तृणानि शय्याः, परिधानवल्कलं न बन्धुमध्ये धनद्दीनजीवनम् ॥

#### ( शाकुःतले )

- (.५०) यास्यत्यख शकुन्तलेति इत्यं संस्पृष्टमुत्कण्ठ्या कण्ठः स्तम्भितवाष्पवृत्तिकलुषिबन्ताजवं दर्शनम् । वैक्लव्यं मम तावदीदशमिष स्नेहादरण्यौकसः पीक्यन्ते गृहिणः क्यं च तनयाविश्लेषदुःखैर्नवैः ॥
- ( ५१ ) पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जर्लं युष्मास्वपीतेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् । स्राये वः कुमुमप्रस्तिसमये यस्या भवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वेरनुज्ञायताम् ॥
- ( ५२ ) शुश्रुषस्य गुरून् कुष प्रियसखीवृत्ति सपत्नीजने भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः । भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने माग्येष्वनुत्सेकिनी यान्त्येवं गृहिणोपदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः ॥
- (४६) अर्थोधाणा धन की गर्मी से।
- (४७) कार्पण्यम् -- दोनता । निर्वाणमायाति -- बुझ जाती है ।
- (४८) चर्मावृत चर्म से आच्छादित ।
- (५०) स्तम्भितवाष्पवृत्तिकलुषः—ंग्रन्तिष्दि श्राँमुश्रों के उद्गम के कारण गद्गद । वैक्लव्यम्-व्याकुलता । श्ररण्यौकसः—जंगल में रहने वाले का । तनयावि-रलेषदुःखैः—वेटी की जुदाई के दुःखों से ।
- ( ५१ , श्रियमण्डना-श्रंलंकारों को पसन्द करने वाली । कुष्रुमप्रसूतिसमये पुष्पों के उत्पन्न होने के समय
- (५२) प्रियसखीवृत्तिम्-प्यारी सखी का सा वर्ताव । सपत्नीजने-सौतों में । विप्रकृता-तिरस्कृत । प्रतीपम्-प्रतिकृत । दक्षिणा-उदार । श्रजुत्सिकनी-गर्वरिहत । वामाः-प्रतिकृत श्रान्यरण करने वाली । कुलस्याधयः-कुल के लिए मानसिक रोग की भाँति कष्टदायक ।

( ५३ ) श्रभिजनवतो मर्तुः रखाध्ये स्थिता गृहिणीपदे विभवगुरुभिः कृत्यैस्तस्य प्रतिक्षणमाकुला । तंनयमचिरात्प्राचीवार्के प्रसूय च पावनम् मम विरहजां न त्वं वत्से शुचं गणियध्यसि ॥

( ५४ ) अर्थो हि कन्या परकीय एव

तामच संप्रेच्य परिप्रहीतुः । जातो ममायं विशदः प्रकामं

त्रत्यपितन्यास डवान्तरात्मा ॥

#### ( कुमारसम्भवे )

- ( ५५ ) अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। पूर्वापरौ तोयनिधी वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः॥
- ( ५६ ) अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम् । एको हि दौषो गुणसंनिपाते निमज्ज्तीन्दोः किरणेध्विवाहः ॥
- ( ५७ ) लांगुलविद्योपविसर्पिशोभैरितस्ततश्चन्द्रमरीचिगौरः । यस्यार्थयुक्तं गिरिराजशब्दं कुर्वन्ति बालव्यजनैश्चमर्यः ॥ ५७ ॥
- (५८) भागोरशीनिर्झरसीकराणां बोढा मुहुः कम्पितदेवदारः । यद्वायुरिन्वष्टमृगैः किरातैरासेव्यते भिन्नशिखण्डिबर्हः ॥ (रष्ठवंशे)
- ( ५९ ) क्रुक्व तावत्करमोरः पश्चान्मार्गे सृगप्रेक्षिण दृष्टिपातम् । एषा विदुरोभवतः समुद्रात्सकानना निष्पततीव सूमिः ॥
- (६०) क्षचित्पया संचरते सुराणां क्षचिद्घनानां पततां क्षचिच्य । यथाविधो मे मनसोऽभिछाषः प्रवर्तते पश्य तथा विमानम् ।।
- (६१) सैषा स्पन्नी यत्र विचिन्वता त्वां श्रष्टं मया नृपुरमेक्सुर्व्याम् । श्रदृश्यत त्वच्चरणारविन्द्विश्लेषदुःखादिव षद्धमौनम् ॥
- (६२) त्वं रक्षसा भीह, यतोऽपनीता तं मार्गमेता कृपया छता मे । श्रदर्शयन्वकतुमराकनुवत्यः शास्त्रांभरावर्जितपल्सवाभिः ॥

( ५७ ) चन्द्रमरीचिगौरः - चन्द्र-किरणों के समान श्वेत ।

( ५८ ) भागीरयीनिर्झरसीकराणाम् - भागीरयी के निर्झर की फुहारों को ।

( ५९ ) करमोर — करम सी ऊरवाली।

(६१) विचिन्वता — खोजते हुए।

( ६२ ) वनतुमराश्तुवत्यः— बोलने में श्रासमर्थ ।

<sup>(</sup>५६) अनन्तरत्नप्रभव — अनन्त रत्नों के उत्पादक। निमज्जति — विलीन हो।

(६३) क्विःप्रमालेपिभिरिन्द्रनीलैर्भुक्तामयी यष्टिरिवानुविद्धाः । अन्यत्र माला सितपंकजानामिन्दीवरैरुखचितान्तरेव ॥

#### मुच्छकटिकात्

- (६४) सुख हि दुःखान्यनुभूय शोभते घनान्धकारेष्विव दोपदर्शनम् । सुखातु यो याति नरो दरिदतां धृतः शरीरेण मृतः स जीवति ॥
- ( ६५ ) एततु मां दहित यद् गृहमस्मदीयं क्षीणार्यमित्यतिययः परिवर्जयन्ति । संशुष्कसान्द्रमदलेखमिव अमन्तः कालात्यये मधुकराः करिणः कपीलम् ॥
- (६६) सत्यं न मे विभवनाशकृतास्ति चिन्ता
  भाग्यक्रमेण हि धनानि भवन्ति यान्ति ।
  एतत्तु मां दहति नष्टधनाश्रयस्य
  यत्सौहदादपि जनाः शिथिलीमनन्ति ।।
- ( ६७ ) दारिद्रधाद्धियमेति होपरिगतः प्रश्रश्यते तेजसो निस्तेजाः परिभूयते परिभवान्निर्वेदमापद्यते । निर्विण्णः शुचमेति शोकपिहितो द्यद्ध्या परित्यज्यते निर्वेद्धिः क्षयमेत्यहो निधनता सर्वापदामास्पदम् ॥
- (६८) निवासश्चिन्तायाः परपरिसवी वैरमपरं जुगुप्सा मित्राणां स्वजनजनविद्वेषकरणम् । वनं गन्तुं बुद्धिर्भवति च कलत्रात्परिसवी इदिस्यः शोकामिर्न च दहति सन्तापयति च ॥
- ( ६९ ) दाखियात्पुरुषस्य बान्धवजनो वाक्ये न सन्तिष्ठते सुस्निग्धा विमुल्लीमवन्ति सुहृदः स्फारीमवन्त्यापदः । सत्त्वं हाससुपैति शोलशशिनः कान्तिः परिम्लायते पापं कर्म च यत्परैरपि कृतं तत्तस्य सम्माव्यते ॥

<sup>(</sup> ६३ ) सितपंकजानामिन्दीवरैक्टबिन्तान्तरेय नील कमलों से भीतर बन्ति स्वेतपंकजों की।

<sup>: (</sup>६५) संशुक्कसान्द्रमदलेखम् — स्खी हुई घनी दानजल की रेखा वाले। काला-त्यये — समय के बीत जाने पर।

<sup>(</sup>६६) नष्टधनाश्रयस्य — जिसके घर का धन नष्ट हो गया है।

<sup>(</sup> ६७ ) हियम् — लज्जा को । परिभूयते — तिरस्कृत होता है । निर्वेदम् — दुः ख को । शुचम् — शोक को ।

<sup>(</sup>६८) कलत्रात् -पत्नी से।

<sup>(</sup>६९) सुस्निग्धाः —श्रत्यविक स्नेहशील व्यक्ति । स्फारीभवन्ति —बद जाती हैं । शीलशशिनः —शीलह्मी चन्द्रमा की ।

- ( ७० ) सक्तं नैव हि कश्चिदस्य कुरुते सम्भाषते नाद्रात् सम्प्राप्तो गृहमुत्सवेषु धनिनां सावश्रमालोक्यते । दूरादेव महाजनस्य विहरत्यन्पच्छदो लज्जया मन्ये निर्धनता प्रकाममपरं वर्ष्ट महापातकम् ॥ ( नैषघे )
- ( ७१ ) धिगस्तु तृष्णातरलं भवन्मनः समीच्य पक्षान्मम हेमजन्मनः । तवार्णवस्येव तुषारसीकरैभेवेदमीभिः कमलोदयः कियान् ॥
- ( ७२ ) पदे पदे सन्ति भटा रणोद्भटा न तेषु हिंसारस एव पूर्यते । धिगीटशं ते नृपते कुविकमं कृपाश्रये यः कृपणे पतिश्रणि ॥
- ( ७३ ) मदेकपुत्रा जननी जरातुरा नवप्रस्तिर्वरटा तपस्विनी। गतिस्तयोरेव जनस्तमर्दयन, ब्रह्मो विधे त्वां करुणा रुणद्धि न ॥
- ( ७४ ) मुद्दर्तमात्रं भवनिन्दया दयादयासस्वायः स्रवद्शवो मम । निवृत्तिमेष्यन्ति परं दुक्तरस्त्वयैव मातः स्रतशोकसागरः ॥
- (७५) ममैव शोकेन विदीर्णवसता त्वया विचित्रांगि विषयते-यदि । तदास्मि दैवेन हतोऽपि हा हतः स्फुटं यतस्ते शिशवः परासवः ॥
- ( ७६ ) सुताः, कमाहृय चिराय चुंकृतै-

विधाय कम्त्राणि सुखानि कं प्रति । कयासु शिष्यच्वमिति प्रमील्य स

स्तुतस्य सेकाद् बुबुधे नृपाश्रुणः॥

(७७) श्रपां विहारे तब हारविश्रमं करोतु नीरे पृषदुत्करस्तरन् । कठोरपीनोच्चकुचद्वयीतटशुटत्तरः सारवसारवीमिजः ॥

#### नीति सम्बन्धी रोचक श्लोक

(कोष्ठकों के भीतर १९४४ आदि अङ्कों से हाईस्कूल परीक्षा के वर्षों का संकेत है।)

(१) धर्माते न तया युशीतलजलैः स्नानं न मुक्तावली न श्रीखण्डविलेपनं युखर्यात प्रत्यक्तमर्प्यापतम् । प्रीत्या सज्जनमाषितं प्रभर्वात प्रायो यथा चेतसः संयुक्त्या च पुरस्कृतं युकृतिनामाकृष्टिमन्त्रोपसम् ॥

- ( ७० ) अल्पच्छदः -- कम कपड़े पहने हुए। षष्टं महापातकम् -- छठवाँ अहापाप।
- ( ७१ ) कमलोदयः लच्मी की युद्धि ।
- ( ७२ ) कृपाश्रये—कृपापात्र । पतित्रणि-पक्षी में ।
- ( ७६ ) चुंकृतै:-चूं -चूं करने से।
- ( ७७ ) कठोर " त्रुटत्तरः कठोर स्थूल उच्चस्तनों के पास श्रधिक दूदा ।

- (२) को बीरस्य मनस्विनः स्विषयः को वा विदेशस्तया
  यं देशं श्रयते तमेव कुक्ते बाहुप्रतापाजितम् ।
  यद्दंष्ट्रानखलांगुलप्रहरणैः सिंहो वर्न गाहते
  तस्मिन्नेव हतद्विपेन्द्रक्षिरैस्तुष्णां छिनस्यात्मनः ॥
- (३) उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लच्मिदैंवेन देयमिति कापुरुषा वदन्ति । दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्धपति कोऽत्र दोषः ॥
- (४) स हि गगनविहारी कल्मषध्वंसकारी दशशतकरधारी ज्योतिषां मध्यचारी । विधुरपि विधियोगाद् प्रस्थते राहुणासौ

लिखितमपि खलाटे प्रोज्जितुं कः समर्थः ॥

- (५) वयमिह परितुष्टा बल्कलैस्त्वं च लच्च्या सम इह परितोषो निर्विशेषो विशेषः । स तु भवति दिखो यस्य तृष्णा विशासा मनसि च परितुष्टे कोऽर्यवान् की दरिदः ॥ ५ ॥
- ( ६ ) सम्पादेशात् क्षप्यति तमः सप्तसप्तिः प्रजानां छायाहेतोः पथि विटिपनामञ्जल्ञः केन बद्धः । श्रभ्यर्थ्यन्ते जललवमुचः केन वा दृष्टिहेतोः जात्यैवैते परहितविधौ साधवो बद्धकच्याः॥
- ( ७ ) तुल्यान्वयेत्यचुगुणेति गुणोन्नतेति दुःखे सुखे च सुचिरं सहवासिनीति । जानामि देवलमहं जनवादमीत्या सीते ! जयजामि मवतौ न तु भावदोषात् ॥
- (८) दृष्टं पृतरिष पुनश्चन्दनं चारुगन्धं छिन्नं छिन्नं पुनरिष पुनः स्वादु चैदेश्चकाण्डम् । द्रग्धं द्रग्धं पुनरिष पुनः कामनं कान्तवर्णं, धाणान्तेऽपि प्रकृतिविकृतिर्जायते नोत्तमानाम् ॥
- (९) यावत्स्वस्यमिदं श्रीरमरुजं यावज्जरा दूरतो, यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत्क्षयो नायुषः । श्रात्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् संदीप्ते भवने तु कृपस्नननं प्रत्युवमः कीदशः ॥
- ( ९० ) सारजाः सुह्दो यहं गिरिगुहा शान्तिः प्रिया गेहिनी, दृत्तिवेन्यस्ताफर्लैनिषसनं श्रेग्रं तह्णां त्वचः । तद्वधानासतप्तमग्नमनसां येषामियं निर्वृति-

स्तेषामिनदुकलाऽवर्तसयमिनां मोचेऽपि नो न स्पृहा ॥

( ११ ) आश्वास्य पर्वतकुर्लं तपनोष्णतप्तमुद्दामदाविवयुराणि च काननानि । नानानदीनदशतानि च प्रियत्वा रिक्तोऽसि यज्जलद सैव तनोक्तमश्रीः ॥ ( १२ ) महाराज श्रीमन् । जगति यशसा ते घविति पयःपारावारं परमपुरुषोऽयं मृगयते । कपदीं कैलासं करिवरमभौमं कुलिशमृत् कलानायं राहुः कमलभवनो हंसमधुना ॥

(१३) मित्रं प्रीतिरसायनं नयनयोरानन्दनं चेतसः
पात्रं यत् सुखदुःखयोः सह भवेन्मित्रं हि तद्दुर्लमम् ।
ये चान्ये सुहृदः समृद्धिसमये द्रव्यामिलाषाक्रकास्ते सर्वत्र मिलन्ति तस्वनिकषप्रावा तु तेषां विपत् ॥ (१९४२)

( १४ ) दूरादुच्छ्तपाणिरार्द्रनयनः प्रोत्सारितार्घासनो गाढालिप्ननतत्परः द्रियकयात्रश्नेषु दत्तादरः । श्चन्तर्भृतविषो बहिर्मधुमयखातीव मायापद्वः को नामायमपूर्वनाटकविधिर्यः शिक्षितो दुर्जनैः ॥ ( १९५३ )

(१५) लिस्म क्षमस्व वचनोयमिदं यहुक्तमन्धोमवन्ति पुरुषास्त्वदुपासनेन । नो चेत्कर्यं कमलपत्रविशास्त्रनेत्रो नारायणः स्विपति पद्मगमोगतस्ये ॥ (१९५४)

(१६) न चौरहार्ये न च राजहार्ये न न्नातृमारुयं न च भारकारि । व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनप्रधानम् ॥

(१७) कुमुद्वनमपि श्रीमदम्मोजञ्चण्डं
त्यजित मुद्गुलूकः प्रीतिमोश्चक्रवादः ।
चद्यमहिमरिसर्याति श्रीतांशुरस्तं
हतविधिनिहतानां हा विचित्रो निपादः ॥ (१९५४)

( १८ ) कनकभूषणसंप्रहणोचितो यदि मणिखपुणि प्रणिघीयते । न स विरौति न चापि स शोभते भवति योजयितुर्वचनीयता ।। (१९५४)

(१९) उचितमतुचितं वा कुर्वता कार्यजातं
परिणतिरवधार्या यस्ततः पण्डितेन ।
श्रितिरमसकृतानां कर्मणामाविपसेभैवति हृदयदाहो शस्यतुल्यो विपाकः ।। (१९५४)

(२०) उदयति यदि भानुः पश्चिमे दिग्विमागे
प्रचलति यदि मेहः शोततां याति वहिः।
विकसति यदि पद्मं पर्वताग्रं शिलायां
न भवति पुनहक्तं माषितं सञ्जनानाम्।।

(२१) व्यतिषजिति पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतु-र्न खलु बहिरुपाधीन् प्रीतयः संश्रयन्ते । विकसित हि पतक्रस्योदये पुण्डरीकं द्रवति च हिमरश्मायुद्गते चन्द्रकान्तः ॥

( २२ ) रात्रिर्गिमिष्यति भविष्यति सुप्रमातं भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पङ्कजालिः । इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे

हा इन्त इन्त ! नलिनी गज उज्जहार ॥

(२३) जीवन्तु मे शतुगणाः सदैव येषां प्रसादात्मुविचक्षणोऽहम् । यदा यदा मे विक्वतिं लभन्ते तदा तदा मां प्रतिषोधयन्ति ॥

(२४) नैवाकृतिः फलति नैव कुलं न शीलं विद्यापि नैव न च यत्नकृतापि सेवा । भाग्यानि पूर्वतपसा खलु समितानि काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव बृक्षाः ।।

( २५ ) पुराणमित्येव न साधु सर्वे न चापि काव्यं नवमित्यवयम्। सन्तः परीच्यान्यतरद्भजन्ते मूढः परप्रःययनेयबुद्धिः॥

( २६ ) सुनीर्णमन्नं, सुविचक्षणः सुतः, सुशासिता स्त्रो, नृपितः सुसेवितः । सुचिन्त्य चोक्तं, सुविचार्य यत्कृतं, सुदीर्घकालेऽपि न याति विक्रियाम् ।।

#### सरल हिन्दी में न्याख्या कीजिए —

सर्वे परवशं दुःखं सर्दमात्मवशं सुखम् ।

एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ।। १ ॥ (१९५१)

तृणानि भूमिकदकं वाक् चतुर्थी च स्तृता ।

सतामेतानि गेहेषु नोच्छिदान्ते कदाचन ।। २ ॥ (१९५२)

जातमात्रं न यः शत्रुं व्याधि च प्रशमं नयेत् ।

श्रातपुष्टाङ्गयुकोऽपि स पश्चात्तेन हन्यते ।। ३ ॥ (१९५२)

नाद्रव्ये निहिता काचित् किया फलवती भवेत् ।

न व्यापारशतेनापि शुक्वत् पाठ्यते बकः ।। ४ ॥ (१९५३)

श्रयांऽऽगमो, नित्यमरोगिता च, प्रिया च मार्या, प्रियवादिनी च। वश्यक्ष पुत्रोऽर्थकरी च विद्या, षड् जीवलोकस्य सुखानि राजन् ।। ५ ।। श्राहारनिद्राभयमैशुनम्न सामान्यमेतत् पशुभिन्राणाम् । धर्मो हि तेषामधिको विशेषो, धर्मेण हीनाः पृशुभिः समानाः ।। ६ ।। श्रासम्भवं हैममृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय । श्रायः समापन्नविपत्तिकाले धियोऽपि पुंसां मिलना भवन्ति ।। ७ ।।

चनेन किं यो न ददाति चाश्तुते बलेन कि यो न रिपूष बाधते । अुतेन किं यो न च धर्ममाचरेत् किमात्मना यो न जितेन्द्रियो भवेत् ॥ ८ ॥

उत्साहसम्पन्नमदोर्घस्त्रं कियाविधिई व्यसनेष्वसक्तम् । शूरं कृतई रहसोहदं च लद्दमीः स्वयं याति निवासहेतोः ॥ श्लाच्यः स एको भुवि मानवानां स उत्तमः सत्युक्षः स धन्यः । यस्यार्थिनो वा शरणागतो वा नाऽऽशामिमज्ञाद्विमुखाः प्रयान्ति ॥ १० ॥ जनयति हृदि खेदं मङ्गलं न प्रस्ते परिहरति यशासि ग्लानिमाविष्हरोति ।

उपकृतिरहितानां सर्वभोगच्युतानां । ) कृपणकरगतानां संपदां दुर्विपादः ॥ ११ ॥

श्चर्यातुराणां न पिता न वन्धः कामातुराणां न भर्यं न रूज्ञा । चिन्तातुराणां न सुखं न निद्रा सुधातुराणां न बरुं न तेजः ॥ १२ ॥

APPENDAN.

# द्वाविंशतितय सोपान

## **सुभाषितसं**ग्रहः

सुभावितवसद्भवसंत्रहं म क्रोति यः। च तु प्रस्तावयशेषु कां प्रवास्यति दक्षिणाम्॥ द्राका म्लानसुखी जाता शर्कश चाम्कतां गता। सुभावितरसस्यात्रे सुधा भीता दिवं गता ॥

(घ)

## **सुमापितपद्मखण्डमा**ला

## रघुवंशात्

हेम्नः संसद्ध्यते हाम्नी विशुद्धिः स्यामिकापि वा 1919०।

ज पावपीन्मूस्नराकि रंद्दः शिलोटचये मूर्च्छति मास्तस्य 191३४।

पर्द हि सर्वत्र गुणैर्निधीयते 121६२।

सादानं हि विसर्गाय सतां वारिसुचामिव 181८६।

रत्नं समागच्छतु काश्वनेन 1६1७९१

समिततमयोऽपि मार्द्वं मसते कैव क्या शरीरिषु 1८1४३।
विषमप्यस्तं क्वचिद्भवेदस्तं वा विषमीस्वरेच्छया 1८1४६।

तेससां हि न वयः समीद्वयते 19919।

साहा गुरुणां ग्राविचारणीया 1981४३।

## कुमारसंभवात्

श्रुद्रेअप नूनं शरणं प्रपन्ने महस्त्रमुख्यैः शिरसां सतीत ।१।१२। विकारहेतौ सति विकियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः ।१।४९। क ईप्सितार्थिक्यरनिरचर्यं मनः प्रयश्च निम्नाभिमुखं प्रतीपयेत् ।४।४। शारीर मार्थं खलु धर्मसाधनम् ।४।३३। न रत्नमन्त्रिष्मति मृत्यते हि तत् ।४।४४। श्रुक्तेकसामान्यिचन्त्यहेतुकं द्विवन्ति मन्दारचरितं महात्मनाम् ।४।७४०

## मेघदुतात्

बाच्ना सोधा बरमियगुणे नाधमे छन्धकामा ।१।९। रिकः सर्वो मबति हि छघुः पूर्णता गौरवाय ।१।२०। जापन्नार्तिप्ररामनफलाः सम्पदी ह्युत्तमानाम् ।१।४३। कस्थात्यन्तं सुखसुपनतं दुःखमेकान्ततो ना, नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चकनेमिकमेण ।२। १६।

## करातार्जुनीयात्

हितं मनोहारि च दुलैर्मं वचः १९।४। विचित्ररूपाः खंसुं चित्तवृत्तयः १९।३७। सहसा विद्घीत न कियामविवेषः परमापदां पदम् १२।३०। धात्मवर्गहितमिच्छति सर्वः १९१६४। प्रेम परयति भयान्यपरेऽपि १९।७०। उपनतमवधीरयस्यमध्याः १९०१५२।

## **शिशुपालवधात्**

श्रेयसि केन तृप्यते ।१।२९। सदाभिमानैकषना हि मानिनः ।१।६७। महीयांसः प्रकृत्या मिसभाषिणः ।२।१३। सर्वः स्वार्षे समोहते ।२।६५।

क्षणे सणे यञ्जवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः १४।१७।
स्फुटिंसभूषयति स्नियस्त्रपैव १७।३८।

#### नैषधात्

कार्य निदानादि ग्रुणानधीते ।३।१७।
श्रापां हि तुसाग न वारिधारा स्वादुः ग्रुगन्धः स्वदते तुवारा ।३।९३।
कर्म कः स्वकृतमत्र न मुङ्के ।५।६।
श्राजंबं हि कुटिलेषु न नीतिः ।४।९०३।
मितं च सारं च बची हि वामिता ।९।८।
चकास्ति योग्येन हि योग्यसङ्गमः ।९।५९।
श्रदोषतामेव सत्तां विवृण्वते हिवां स्वादोषकगाधिरोषणाः ।९५।४।

#### क्यासरित्सागरात

अकाण्डपातोपनता न कं लक्षीविमोहयेत् । श्राचिन्त्यो वत दैवेनाप्यापातः सुखदुःखयोः । श्राप्यं नाम नेहास्ति घीरस्य व्यवसायिनः । श्रास्त्रते स हि कस्याणं व्यसने यो न सुद्याति । श्राहो दैवाभिशप्तानां प्राप्तोऽप्यर्थः पलायते । शापदि स्फुरति प्रश्ना यस्य धीरः स एव हि । एकस्तिते इयोरेव किमसाध्यं श्रवेहिति । करणार्द्रो हि सर्वस्य सन्तोऽकारणवान्यवाः । कामं व्यसनवृक्षस्य मूलं दुर्जनसङ्गतिः । जितकोधेन सर्वे हि जगदैतहिजीयते । दैवमेव हि साहाय्यं कृष्ते सस्वशालिनाम् । पद्मो हि नमसि क्षिप्तः जेषुः पति मूर्धनि । प्राणिनां हि निकृष्टापि जन्मभूमिः परा प्रिया । प्राणेभ्योऽप्यर्थमात्रा हि कृपणस्य गरीयसी । यो यहपति बोजं हि लमते सोऽपि तत्मल्यम् ॥ सल्वानुक्षं सर्वस्य धाता सर्वे प्रयच्छति । हितोपदेशो मूर्जस्य कोपायेव न शान्तये ॥

#### पञ्चतन्त्रात्

इह लोके हि धनिनां परोऽपि स्वजनायते । किं तया कियते घेन्दा या न स्ते न दुग्धदा ॥ अरिमतं तिष्ठति दैवरिक्षतं सुरिक्षतं दैवहतं विनश्यति । जठरं को न बिर्भात केवलम । पैश्रन्याद्भियते स्नेहः । महान सहत्स्वेव करोति विक्रमम्। खपायेन हि यर कुर्यात् तन्न शक्यं पराक्रमैः ॥ यस्य बुद्धिर्वलं तस्य निर्वुद्धेस्तु कृतो वलम् । सेवाधर्मः परमगहनी योगिनामप्यगम्यः ॥ यद्भविषयो विनश्यति । श्वनिवेदः श्रियो मूलम् ॥ पयःपानं भुजन्नानां केवलं विषवर्धनम् । श्रत्यादरः शङ्कनीयः ।। पंण्डितोऽपि वरं शत्रुर्ने मूर्खो हितकारकः । सम्पत्तौ च विपत्तौ च महतामेक्रूपता ॥ छिद्रेष्वनयी बहुलीभवन्ति । तुर्षेरि परिश्रष्टा न प्ररोहन्ति तण्डुलाः ।। कृशे कस्यास्ति सौहदम्। श्चात्मनः प्रतिकृष्ठानि परेषां न समाचरेत् ॥ अनागतं यः कुश्ते स शोभते । लुन्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री ।। कण्टकेनेव कण्टकस् ।

सर्वनाशे समुत्पन्ने श्रद्धे त्यनित पण्डितः ॥ मौनं सर्वार्यसाधनम् । उदारचितानां तु वसुधैव कुदुम्बकम् ॥ यादशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादशी ।

## **डि**नोपदेशात्

उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरयैः। ज्ञानं भारः कियां विना ॥ न गणस्याप्रतो गच्छेत् । ग्राल्पानामपि वस्तुनां संहतिः कार्यसाधिका ॥ कायः सन्निहितापायः।

कायः सान्तहितापायः । जलविन्दुनिपातेन कमशः पूर्यते घटः ।। काचः काचो मणिर्माणः । अनुहुक्कुरुते घनध्वनि न हि गोमायुक्तानि केसरी ।

**खरकसं**हितायाः

धर्मार्यकाससोक्षाणासारोग्यं मूल्मुत्तमम् । सम्यक् प्रयोगं सर्वेषां सिद्धिराख्याति कर्मणाम् ॥ सुखार्याः सर्वभूतानां मताः सर्वाः प्रयुत्तयः । स्रात्मानमेव सन्येत कर्तारं सुखदुःखयोः ॥

(व)

## सुभाषितगद्यावली दशकुमारचरितास्

जलबुद्युद्समाना विराजमाना संपत् तिहिल्लतेव सहसैवोदेति, नश्यति च ।
श्रवज्ञासोद्य दारिद्रयम् ।।
इह जगति हि निरोहदोहेनं श्रियः संश्रयन्ते ।
श्रेयांसि च सकलान्यनलसानां हस्ते नित्यसांनिध्यानि ।।
दैन्याः शक्तेः पुरो न बलवती मानवी शक्तिः ।
न श्रास्तिनिपुणोऽपि पुरुषो नियतिलिखितां लेखामतिकसितुम् ॥

#### हर्षचरितात्

कुपितस्य प्रथममन्त्रकारीभवित विद्या, ततो जुङ्गिटः । निसर्गविरोधिनी चेथं पयःपावकयोरिव धर्मकोधयोरेकत्र वृत्तिः । श्रतिरोषणबक्षुष्मानप्यन्ध एव जनः । भुजे वोर्यं निवसति न वाचि ।। श्रतिष्ठतवाहिनी चानित्यतानदी । घनोष्मणा म्हायत्यलं लतेव मनस्विता ॥ सतां हि प्रियंवदता कुलविद्या । संपत्कणिकामपि प्राप्य तुलेव लघुप्रकृतिवम्नतिमायाति । न किचिन्न कारयत्यसाधारणी स्वामिमिकः ॥ उपयोगं तु न प्रीतिर्विचारयति ।

#### कावम्बर्याः

अपुत्राणां किल न सन्ति लोकाः शुभाः । सर्वया न कंथिन्न स्वकीकरोति नीविततृत्वा ।। अहो दुनिवारता व्यसनोपनिपातामाम् । स्वसुपदिश्यते पश्स्य । बहुप्रकाराश्च संसारकृतथः । सर्वथा दुर्लमं गौपनमस्बल्तिस् ।।

सत्योऽयं लोकवादो यत्संपत्संपदं विपद्विपद्मजुवध्नातीति । धावेदयन्ति हि प्रत्यासध्मानन्दमप्रपातीनि शुभानि निमित्तानि ॥ बन्मान्तरकृतं हि कर्म फलमुपनयति पुरुषस्येह जन्मनि । प्रायेण च निसर्गत एवानायतस्यमावभङ्खदाणि सुखानि धायतस्यमावानि च दुःखानि ॥

> नास्ति सल्वसार्थं नाम भमवती मनोशुवः । सनतिक्रमणीया हि नियतिः ।। बहुमाविणो न श्रद्धाति लोकः । लोकेऽपि च प्रायः कारणगुणमाञ्ज्येव कार्याणि दश्यन्ते । सम्म इकानजुमूसमि मनोर्यो दर्शयति ।

## विक्रमोर्चशीयात्

श्वनुत्येकः संसु विक्मालग्नारः । नास्त्यगतिर्मनोरथानाम् ॥

17

छिन्नबन्धे मत्स्ये पळायिते निर्विण्णो धीवरो भणति धर्मो मे भविष्यति ।

## अभिग्रानशाकुन्तलात्

न कदापि सन्पृश्वाः शोकपात्रात्मानो मवन्ति । श्रतिस्तेहः पापशङ्की । स्निग्धजनसंविभक्तं खल् दुःखं सह्यवेदनं भवति । श्रहो सर्वास्ववस्थासु रमणीयस्वामाकृतिविशेषास्यम् ।

## सुच्छकदिकात्

न चन्द्रादातपो भवति । साहसे श्रीः प्रतिवसति । खहो धिग्वैषम्यं स्रोकव्यवहारस्य । पुरुषभाग्यानामचिन्त्याः खलु व्यापाराः ।

## चरकसंदितायाः

परोच्यकारियो हि कुशला भवन्ति । न नियमं भिन्दात् । नापरीक्षतमभिनिवेशेत । ब कार्यकालमतिपातयेत् । बान्यशेषान् मृदात् । न सिद्यागौत्कुक्यं मच्छेत् । ना सुद्धौ दैन्यम् । न सर्वविक्षम्मा, न सर्वविक्षमा, न सर्वविक्षम्मा, न सर्वविक्षमा, न

#### (स)

श्रव सुमाषित विषयानुसार श्रकारादि हम से दिये जा रहे हैं। जिस प्रन्य से सुभाषित संकित्ति किया गया है, उस श्रंथ का नाम सुभाषितों के श्रागे संनेष में दिया नगा है। संनेषार्थ प्रन्यों के निम्बिखित संकेत दिए गए हैं—

अ०--अनर्घराघव । ड॰--- उत्तराम**व**रित । क०-क्यासिरत्सागर। का०-कादम्बरी। का॰ नी॰—हामन्दकीय नीति। काव्य - काव्यादर्श। कि॰-किरातार्जुनीय। **५०--** जमारसम्भव । कुष - पुरस्त्यानन्द् । गी०---भगवद्गीता । भा ॰ --- भागवतपुराण। म॰---मनुस्मृति । महा • — महाभारत । मा॰--मालतीमाधव। मृ॰ – मृच्छक्टिक । मे॰--मेषद्तु । र० - रघुवंश।

गु॰--गुजरत्न । ष० - घटखर्परकाव्य । प॰ - चरक्संहिता । चा ः चाणक्यतीति । चौ०--चौरपंचाशिका । द०-दशकुमारवरित। नै०-वैषधीयवरित । ए०---पश्रतन्त्र । प्र॰---प्रसन्तरायन । म् - मर्तृहरिशतकत्रम् । रा • — रामायण । वि॰-विक्रमोर्वशीय । शा॰ — शाकुन्तल । शा॰ प॰ —शार्ष्वधरपद्धति । शि॰-शिशुपालक्ध। इ०-इर्षचरित।

डि॰—हितोपदेश।

#### अध्यास्य

श्चमृतायते हि सुतपः सुकर्मणाम् (कि॰)। इति त्याज्ये भवे भव्यो मुक्ताविष्ठते जनः (कि॰)। किमिवास्ति यन्न तपसामदुष्करम् (कि॰)। छाया न मूर्छति मस्रोपहतप्रसादे, शुद्धे तु दर्पणतले सुरूभावंकाशा (शा॰)। ज्ञानमार्गे ह्यहंकारः परिघो दुरितकमः (क॰)। तपोधीनानि श्रेयांसि ह्युपायोऽन्यो न विद्यते (क॰)। तपोधीना हि संपदः (क॰)। हष्टतत्त्वश्च न पुनः कर्मजालेन वध्यते (क॰)। निह्न सहतां सुकरः समाधिमङ्गः (कि॰)। निहःसुकानामभियोगभाजां समुत्सुकेवाङ्कमुपैति सिद्धः (क॰)। निहत्तपापसंपर्काः सन्तो यान्ति हि निर्वृतिम् (क॰)। निहत्तपापसंपर्काः सन्तो यान्ति हि निर्वृतिम् (क॰)। निहत्तपापस्य गृहं तपोवनम् (हि॰)। मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः (गी॰)। लब्धदिव्य-रसास्वादः को हि रज्येद् रसान्तरे (क॰)। साधने हि नियमोऽन्यजनानां योगिनां तु तपसा-ऽखिलसिद्धः (नै॰)। स्वाधीनकुशलाः सिद्धमन्तः (शा॰)।

#### आरोग्य

श्रजीणें भोजनं विषम् (हि॰)। पिलेन दूने रसने सितापि तिकायते (नै॰)। प्रतिकारिवधानमायुषः सित शेषे हि फलाय कल्पते (र॰)। विकारं खलु परमार्थतोऽ- ज्ञात्वाऽनारम्भः प्रतीकारस्य (शा॰)। शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् (कुः॰)। सर्वधाः च कञ्चन न स्पृशन्ति शरीरधर्माणमुपतापाः (का॰)। स्वेद्यमामञ्बरं प्राज्ञः कोऽम्भसा परिषिश्वति (शि॰)।

#### उद्यम

श्रविरांशुविलासव्यका, नजु लद्माः फलमानुविष्किकम् (कि॰)। अप्राप्यं नाम
नेहास्ति धीरस्य व्यवसायिनः (क॰)। अयों हि नष्टकार्यार्थेनीयलेनाधिगम्यते (रा॰)।
इह जगित हि न निरीहदेहिनं श्रियः संश्रयन्ते (द॰)। उत्साहवन्तः पुरुषा नावसीदिन्त कर्मसु (रा॰)। उत्यमेन विना राजन्न सिध्यन्ति मनीरयाः (प॰)। उत्यमेन
हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनीरयैः (प॰)। उत्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लद्माः (प॰)।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फल्लेषु कदाचन (गी॰)। किं दूरं व्यवसायिनाम् (न्वा॰)।
कोऽतिमारः समर्यानाम् (प॰)। गुणसंहतेः समितिरिक्तमहो निजमेव सत्त्वमुणकारि
सताम् (कि॰)। निवसन्ति
पराक्रमाश्रया न विधादेन समं समृद्धयः (कि॰)। प्राप्नौतिष्टमिवक्तवः (क॰)।
यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः (हि॰)। यदनुद्वेगतः साध्यः पुरुषार्थः सदा
बुधैः (क॰)। सस्वानुरूपं सर्वस्य, धाता सर्वं प्रयच्छित (क॰)। साहसे श्रीः प्रतिवसित
(स॰)। सहस्रानुरूपं सर्वस्य, धाता सर्वं प्रयच्छित (क॰)।

## काम (भोग निन्दा)

् अपंदे पदमर्पवन्ति हि श्रुतवन्तोऽपि रजोनिमीलिताः (र॰)। झहो अतीव - भोगाशा र्षं नाम न विडम्बयेत् (६०)। आकृष्टः कामलोमाभ्यामपायः को न पश्यति (क॰) श्चापातरम्या विषयाः पर्यन्तपरितापिनः (कि॰)। कामकोषां हि विप्राणां मोक्षद्वारार्गलावुमौ (क॰)। कामातुराणां न भयं न लज्जा (भ॰)। कामात् हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाचेतनेषु (मे॰)। कोऽनकाशो विवेकस्य इदि कामान्थचेतसः (क॰)। को हि मार्गममार्गे ना व्यसनान्धो निरीक्षते (क॰)। दुर्जया हि विषया विदुषापि (नै॰)। भोगान् भोगानिवाहेशान् अध्यास्यापन्न दुर्लभा (कि॰)। वनेऽपि दोषाः प्रभवन्ति रागिणाम् (प॰)। विषयाकृष्यमाणा हि तिष्ठन्ति सुपथे कथम् (क॰)। सङ्गात् संजायते कामः , गी॰)।

## गुण-प्रशंसा

श्चम्बुगभों हि जीमूतश्चातकैरभिनन्यते (र॰) एको हि दोषो गुणसंनिपाते निमज्जितीन्दीः किरणेष्विवाद्वः (कु॰)। कमिनेशते रमियतुं न गुणाः (कि॰)। गुणाः पूजाः स्थानं गुणिषु न च लिक्नं न च वयः (उ॰)। गुणाः प्रियत्वेऽधिकृता न संस्तवः (कि॰)। गुकतां नयन्ति हि गुणा न संहतिः (कि॰)। नाम यस्यामिनन्दन्ति हिषोऽपि स पुमान् पुमान् (कि॰)। पदं हि सर्वत्र गुणैनिधीयते (र॰)। परिजनताऽपि गुणाय सद्गुणानाम् (कि॰)। प्रायः प्रत्ययमाधत्त स्वगुणेषृत्तमादरः (कु॰)। बुणते हि विग्रस्यकारिणं गुणालुद्धाः स्वयमेव सम्पदः (कि॰)। गुलभा रम्यता लोके दुर्लमं हि गुणार्जनम् (कि॰)। गुलभो हि द्विषां मङ्गो दुर्लमा सरस्ववाच्यता (कि॰)। इसो हि क्षोरमादत्ते तिन्मश्चा वर्जयत्यपः (शा॰)।

दुर्जन-निन्दा

श्रकृत्यं मन्यते कृत्यम् (प॰)। श्रत्युच्चैर्भवृति रूघोयसां हि धार्ध्यम् (शि॰)। श्रव्यवस्थितिचत्तस्य प्रसादोऽपि मयंकरः (प॰)। श्रव्येयसे न वा कास्य, विश्वासो हुर्जने जने (क॰)। श्रसद्वृत्तेरहोष्ट्रतं दुर्विमावं विधेरिव (कि॰)। श्रसन्मेत्री हि दोपाय, क्लच्छायेव सेविता (कि॰)। उपणो दहित चान्नारः, शीतः कृष्णायते करम् (प॰)। क्यापि खलु पापानामलमभ्रयसे यतः (शि॰)। किमिव ह्यस्ति दुरात्मना-मलङ्घ्यम् (कि॰)। कोऽन्यो हुतवहाद् दग्धुं प्रभवित (शा॰)। को वा दुर्जनवागुरासु पतितः होमेण यातः पुनान् (प॰)। दुःखान्धा हि पतन्त्येव, विपच्छुभ्रेषु कातराः (क॰)। दुजनः परिहर्तव्यो, विद्ययाऽलंकृतोऽपि सन् (म॰)। दोषप्राही गुणत्यागी पल्लोलीव हि दुर्जनः (प॰)। न परिचयो मलिनात्मनां प्रधानम् (शि॰)। क्रिमिव ह्यस्ति दुरान्मनामलङ्घ्यम् (कि॰)। प्रकृत्यिमत्रा हि सतामसाधवः (कि॰)। प्रासाद-शिखरस्थोऽपि काकः कि गरुडायते (प॰)। मणिना भूवितः सर्पः किमसौ न भयद्वरः (भ॰)। मात्सर्यरागोपहतात्मनां हि स्वलन्ति साधुर्व्याप मानसानि (कि॰)। य तु प्रान्ति निर्यकं परिहर्तं ते के न जानीमहे (म॰)। विचित्रमायाः कितवा ईरशा एव सर्वदा (क॰)। विपदन्ता ह्यवितिसम्पदः (कि॰)। विश्वासः कृटिलेषु कः (क॰)। सर्वदा (क॰)। विपदन्ता ह्यवितिसम्पदः (कि॰)। विश्वासः कृटिलेषु कः (क॰)। शाम्येत प्रत्यवारेण नोपकारेण दुर्जनः (क॰)। सर्पः कृरः खलः कृरः, सर्पात् कृरतरः शाम्येत प्रत्यवारेण नोपकारेण दुर्जनः (क॰)। सर्पः कृरः खलः कृरः, सर्पात् कृरतरः

खलः (चा॰)। साहसं नैरपेच्यं च, कितवानां निसर्गजम् (क॰)। स्पृशनित न नृशंसानां, हृदयं बन्युबुद्धयः (नै॰)। स्पृशक्षि गर्जो हन्ति (प॰)। हिंसाबलम-साधूनाम् (महा॰)। दैध-स्वरूप

. अनितक्रमणीया हि नियतिः ( का॰ )। असंमान्या अपि नृणां भवन्तीह समागमाः ( क॰ )। असाध्यं साधयत्ययं हेलयाऽभिमुखो विधिः ( क॰ )। अहह कष्टमपण्डितता विधेः ( म॰ )। अहो दैवाभिशप्तानां प्राप्तोऽप्यर्थः पळायते ( क॰ )। अहो नवनवाश्चर्य-निर्माणे रसिको विधिः (क॰)। ऋहो विधेरचिन्त्यैव गतिरृद्भुतकर्मणाम् (क॰)। आही विषये विपर्यस्ते न विपर्यस्यतोह किम् (क॰)। ईदशी भवितन्यता (कि॰)। कल्पवृक्षोऽप्यमन्यानां प्रायो याति पलाशिताम् (क॰)। किं हि न भवेदीश्वरेच्छया (क॰)। को नाम पाकामिमुखस्य जन्तुर्दाराणि दैवस्य पिधातुमीष्टे (उ०)। को हि स्वशिरसरछायां विधेशचोल्लंघयेद् गतिम् (क॰)। दैवमेव हि साहाय्यं कुन्ते सत्व-शालिनाम् (क॰)। देवे निकन्धति निबन्धनतां वहन्ति, इन्त प्रयासपरुषाणि न पौरु-बाणि न (नै॰)। दैवेनैव हि साध्यन्ते सदर्थाः शुमकर्मणाम् (क॰)। न सवि-च्यति इन्त साधनं किमिवान्यत् प्रहरिष्यतो विघेः (र॰)। न ह्यलमति निपुणोऽपि पुरुषो नियतिलिखितां लेखामितकमितुम् (द॰)। नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमि-क्रमेण (मे॰)। नैवाकृतिः फलति नैव कुछं न शीलम् (स॰)। प्रतिकूलतामुपगते हि विधौ विफल्स्वमेति बहुसाधनता (शि॰)। प्रायः समापन्नविपत्तिकाले धियोऽपि पुंसां मिलनीभवन्ति (हि॰)। प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रैव यान्त्यापदः (भ०)। फुळं भाग्यानुसारतः ( महा॰ )। बलीयसी केवलमांश्वरेच्छा ( महा॰ )। भवितन्यता बलवती ( शा॰ ) यत्पूर्व विधिना ललाटलिखितं तन्मार्जितुं कः क्षमः ( हि॰ )। यद्भावि न तद्भावि, भावि चेन्न तद्न्यथा (हि॰)। विधिर्हि घटयत्यर्थानचिन्त्यानिप संमुखः ( ६० )। शक्या हि केन निश्चेतुं दुर्जाना नियतेर्गतिः ( ६० )।

#### धननिन्दा

श्रकाण्डपातीपनता न कं लच्मीविमोहयेत् (क॰)। श्रकालमेषवद् वित्तमकस्मादेति याति च (क॰)। श्राये दुःखं व्यये दुःखं धिगर्याः कष्टसंश्रयाः (प॰)। कोऽर्यान् प्राप्य न गर्वितः (प॰)। जलप्रद्वुदसमानविराजमाना संपत्त तिहल्लतेव सहसैवी-देति, नश्यति च (द०)। धनोष्मणा म्लायत्यलं लतेव मनस्विता (ह॰)। मूर्च्छन्त्यमी विकाराः प्रायेणैश्वर्यमतेषु (शा॰)। शरदश्रचलाश्चलेन्द्रियैरसुरक्षा हि बहुच्छलाः श्रियः (कि॰)। सम्पत्कणिकार्माप प्राप्य तुलेच लघुप्रकृतिक्वतिमायाति (ह॰)।

#### धन-प्रशंसा

अर्थेन बलवान् सर्वः (प॰) निर्गिलिताम्बुगर्भे, शरद्घनं नार्दति चातकोऽपि (र॰)। छमेत वा प्रार्थिता न वा श्रियं, श्रिया दुरापः कथमीप्सितो भवेतः । (शा॰)। सा लक्ष्मीक्षकुक्ते यया परेषाम् (कि॰)।

#### धर्म

श्रविन्त्यो वत दैवेनाप्यापातः सुस्रदुःस्रयोः (क०)। श्रप्मिविषष्ट्रप्तस्य प्रत्यते स्वादु किं फलम् (क०)। श्रन्पायि निवर्नणं द्विषां, न तितिसासममिस्त साधनम् (कि०)। श्रप्यप्रसिद्धं यशसे हि पुंसामनन्यसाधारणमेन कर्म (क०)। धर्मः कीर्तिर्द्वं स्थिपम् (महा०)। धर्मसंरक्षणार्थेन प्रवृत्तिर्भुवि शार्ष्मणः (र०)। धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम् (महा०)। धर्मस्य त्वरिता गतिः (प०)। धर्मण चरतां सत्ये नास्त्यनभ्युद्यः क्षवित् (क०)। धर्मण होनाः पशुभिः समानाः (हि०)। धर्मो हि साक्षिण्यं कुरुते सताम् (क०)। न धर्मष्ट्रसे वयः समीद्यते (क०)। नाधर्मिश्वरमृद्धये (६०)। नास्ति सत्यसमो धर्मः (महा०)। निसर्गिवरोधिनां चेयं पयःपावकयोरिव धर्मकोधयोरेकत्र वृत्तिः (ह०)। पशः श्रुतेर्दर्शयितार ईश्वरा मल्लोमसामाददते न पद्धतिम् (र०)। प्रमाणं परमं श्रुतिः (महा०)। महेश्वरमनाराप्य न सन्तीप्सितसिद्धयः (क०)। योगिनां परिणमन् विमुक्तये, केन नाऽस्तु विनयः सतां प्रियः (क०)। वित्तेन रद्धते धर्मो, विद्यायोगेन रद्धते (चा०)। व्यक्तिमायाति महत्तं माहात्म्यमनुकम्पया (क०)। श्रीभिष्रकात् प्रभवति (महा०)। स धार्मिको यः परममं न स्पृशेत्। सर्वं सत्ये प्रति-छितम् (चा०)। स्वधर्मे निधनं श्रेयः, परधर्मो मयावहः (गी०)।

#### नष्वरता

अतिद्वतवाहिनी चानित्यतानदी (ह॰)। अस्यिरं जीवितं स्रोके (हि॰)। अस्यिराः पुत्रदाराख (हि॰)। अस्यिराः पुत्रदाराख (हि॰)। अस्यिरे धनयौवने (हि॰)। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्धुवं जन्म मृतस्य च (गी॰)। धिगिमां देहमृतामसारताम् (र॰)। न वस्तु दैवस्वरसाद् विनश्वरं सुरेश्वरोऽपि प्रतिकर्तुमीश्वरः (नै॰)। मर्णं प्रकृतिः शरीरिणां विकृतिर्जीवित-सुच्यते बुधैः (र॰)। सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्याः (महा॰)।

#### निर्घनता

अवज्ञासोदर्य दारिद्रधम् (द०)। कृशे कस्यास्ति सौहृदम् (प०)। क्षीणा नरा निष्ककणा भवन्ति (प०)। दारिद्रथदोषो गुणराशिनाशी (घ०)। दारिद्रथं परमाञ्जनम् (भा०)। निधनता सर्वापदामास्पदम् (म०)। वुमुक्षितः किं न करोति पापम् (प०)। रिक्तः सर्वो भवति हि लघुः पूर्णता गौरवाय (मे०)। सर्वे शून्यं दरिद्रस्य (प०)।

#### नीति

श्रही दुरन्ता बलवद्विरोधिता कि॰)। श्रादी साम प्रयोक्तन्यम् (प॰)। श्रार्जवं हि कुटिलेषु न नीतिः (नै॰)। इष्टं धर्मेण योजयेत् (प॰)। उच्छ्रायं नयित यटच्छ्याऽपि योगः (क॰)। उपायं चिन्तयेत् श्रज्ञः (प॰)। उपायमास्थितस्यापि नश्यन्त्यर्थाः प्रमाद्यतः (शि॰)। उपायेन हि यच्छ्रक्यं न तच्छ्रक्यं पराक्रमैः (प॰)। श्रुणकर्ता पिता शत्रुः (प॰)। एको वासः पत्तने वा वने वा (स॰)। क उज्लोदकेन नवमालिकां सिञ्चति ( शा॰ )। कण्टकेनैव कण्टकम् ( प॰ )। के वा न स्युः परिभवपदं निष्फ्रलारम्मयत्नाः (में ॰ )। चलति जयान्न जिगीषतां हि चेतः (कि ॰ )। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे (प॰)। न काचस्य कृते जातु युक्ता मुक्तामणेः क्षतिः (क॰)। न कृपखननं युक्तं प्रदीप्ते बह्विना गृहे (हि॰)। न पादपोन्मूलनशक्ति रहः शिलोच्चये मूर्च्छिति मास्तस्य ( र॰ )। नयहीनादपरज्यते जनः ( कि॰ )। निपातनीया हि सतामसाधवः (शि॰)। नृपतिजनपदानां दुर्लभः कार्यकर्ता (प॰)। पयःपानं भुजन्नानां केवलं विषर्घनम् (पु॰)। परसदननिविष्टः को छद्यस्वं न याति (म॰)। प्रकृत्या स्मिणिः श्रेयान् नार्लंकाररच्युतीपलः (कि॰)। प्रच्छन्नमप्यूह्यते हि चेष्टा (कि॰)। प्रतीयन्ते न नीतिज्ञाः कृतावज्ञस्य वैरिणः (क॰)। प्रमुख निर्विचारख नीतिज्ञैन प्रशस्यते (क॰)। प्रायोऽशुभस्य कार्यस्य काळहारः प्रतिकिया (क॰)। प्रार्थनाऽधिकवले विपत्फल (कि॰)। बहुविष्नास्तु सदा कल्याणसिद्धयः (क०)। भवन्ति क्लेशबहुलाः सर्वस्यापीह सिद्धयः (क॰)। भवन्ति वाचोऽवसरे प्रयुक्ता, ध्रवं प्रविस्पष्टफलोदयाय (कु॰)। मेदस्तन्न प्रयोक्तव्यो यतः स वशकारकः (प०) महोदयानामि संघत्रिततां, सहाय-साध्याः प्रदिशन्ति सिद्धयः (कि॰)। मायाचारी मायया वर्तितव्यः, साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः ( महा॰ )। मुख्यमन्नं हि सन्त्रस्य विनिपात-प्रतिक्रिया ( क॰ )। मुहात्येव हि कुच्छू षु संश्रमज्बलितं मनः (कि॰)। यदि वाऽत्यन्तमृदुता न कस्य परि-भूयते (क॰)। यान्ति न्यायप्रवृत्तस्य, तिर्यञ्चोऽपि सहायताम् ( अ॰)। रत्नव्ययेन पाषाणं को हि रक्षितुमहित (क॰ )। श्रेयांसि लब्धुमसुखानि विनाऽन्तरायैः (कि॰ )। सदाऽतुकूलेषु हि कुर्वते र तं, नृपेष्वमात्येषु च सर्वसम्पदः (कि॰)। सन्दीप्ते भवने तु कृपखननं प्रत्युद्यमः कीदशः ( म॰ )। सिन्धं कृत्वा तु इन्तव्यः, संप्राप्तेऽवसरे पुनः (क॰)। संमुखीनो हि जयोरन्ध्रप्रहारिणाम् (र॰)। सर्वनाशे समृत्यन्नेऽधे त्यजित पण्डितः ( प॰ )।

#### परोपकार

अनुभवित हि मूर्जा पारपस्तोत्रमुच्छं शमयित परितापं छायया संश्रितानाम् (शा॰)। आपन्नार्तिप्रशमनफलाः सम्पदो स्मानाम् (मे॰)। उपकृत्य निसर्गतः परेषामुपरो निह कुर्वते महान्तः (शि॰)। उपकृत्य निसर्गतः परेषामुपरो निह कुर्वते महान्तः (शि॰)। उपदेशपराः परेष्वपि, स्विनाशाभिमुखेषु साषवः (शि॰)। किमदेयमुदाराणामुपकारिषु तुच्यताम् (क॰)। घनानि जीवितं नैव परार्थे प्राज्ञ उत्सुजेत् (प॰)। निह प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः (कि॰)। परार्थप्रतिपन्ना हि नेक्षन्ते स्वायमुत्तमाः (क॰)। मिध्या परोपकारो हि कुतः स्यात् कस्य शर्मणे (क॰)। युक्तानां खलु महतां परोपकारे, कल्याणी भवित रुजत्स्विप प्रवृत्तिः (कि॰)। रिवपीतजला तपात्यये पुनरोधेन हि युज्यते नदी (कु॰)। स्वत एव सतां परार्थता, प्रहणानां हि यथा यथार्थता (नै॰)। स्वभाव एवेप परोपकारिणाम् (शि॰)। स्वायापदं प्रोजमय विपत्तिमर्गं, शोचिन्त सन्तो ह्यपकारिपक्षम् (कि॰)।

## प्रेम (प्रेम-स्वभाव)

अनुरागान्धमनसां विचारः सहसा कृतः (क०)। अपथे पदमपंयन्ति हि श्रुत-वन्तोऽपि रजोनिमीलिताः (र०)। अपायो मस्तकस्थो हि विषयश्रस्तचेतसाम् (क०) अविज्ञातेऽपि बन्धौ हि, बलात् प्रह्रादने मनः (कि०)। आश्रु बन्धाति हि प्रेम, प्राग्जन्मान्तरसंस्तवः (क०)। गुणः खल्वनुरागस्य कारणं न बलात्कारः (मृ०)। चिरं जानाति जन्तुनां प्रेम जन्मान्तरार्जितम् (क०)। दियतं जनः खलु गुणीति मन्यते (शि०)। दियतास्वनवस्थितं नृणां, न खलु प्रेम चलं सुहुज्जने (कु०)। प्रेम पश्यति भयान्यपदेऽपि (कि०)। भावस्थिराणि जननान्तरशौहदानि (शा०)। लोके हि लोहेभ्यः कठिनतराः खलु स्नेहमया बन्धनपाशाः (ह०)। वसन्ति हि प्रेमिण गुणा न वस्तुनि (कि०)। व्यतिषजित पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतुः (उ०)। सर्व स्नेहात् प्रवर्तते (महा०)। सर्वः कान्तमासमीयं पश्यति (शा०)। सर्वः प्रियः खलु भवत्यनुरूपचेष्टः (शि०)। स्तेहमूलानि दुःखानि (महा०)।

#### मित्रेता

आकरः स्वपरभूरिकयानां प्रायशो हि सुहृदोः सहवासः (नै॰)। आपरकाले तु सम्प्राप्त यन्मित्रं मित्रभेव तत् (प॰)। एकं मित्रं भूपतिवां यतिवां (भ॰)। दिसु चोदिताः प्रियहितार्थकृतः कृतिनो भवन्ति सुहृदः सुहृदाम् (शि॰)। कृवाक्यान्तं च सौहृदम्। प॰)। तत्तस्य किमपि द्रव्यं यो।ह्र यस्य प्रियो जनः (स॰)। नालं सुखाय सुहृदो नालं दुःखाय शत्रवः (महा॰)। परोऽपि हितवान् बन्युः (प॰)। मन्दायन्ते न खलु सुहृदामभ्युपेतार्थकृत्याः (मे॰)। मित्रज्ञाभमनु काभसम्पदः (कि॰)। मित्रार्थन् गणितप्राणा दुर्लभा हि महोदयाः (क॰)। विदेशे बन्धुकामो हि मरावसृतिनर्धारः (क॰)। विदश्यमागमे (कि॰)। समानशीलभ्यसनेषु सख्यम् (हि॰)। समीरणो नोदियता भवेति, व्यादिश्यते केन हुताशनस्य (क॰)। स सृहृद् व्यसने यः स्थात् (प॰)। स्वं जीवितमपि सन्तो न गणयन्ति मित्रार्थे (प॰)। स्वयमेव हि वातोऽग्नेः, सार्थ्यं प्रतिपद्यते (र॰)।

#### राजकर्म

श्चरिषु हि विजयायिनः क्षितीशा िद्धित सोपि सन्धिद्वणानि (कि॰)। श्वस्पीयसोऽप्यामयतुल्यवृत्तेर्महापकाराय रिपोर्विवृद्धिः (कि॰)। श्वविश्रमोऽयं लोकतन्त्राधिकारः
(शा॰)। श्वापन्नस्य विवयवासिन श्रातिहः ण राज्ञा भवितव्यम् (शा॰)। श्वाश्वस्तो
वेत्ति वृद्धत प्रभुः को हि स्वमन्त्रिणाम् (क॰)। ईश्वराणां हि विनोदरिसकं भनः
(कि॰)। श्वदं हि राज्यं पदमेन्द्रमाहुः (र॰)। को नाम राज्ञां प्रियः (प॰)। गणयन्ति न राज्यार्थेऽपत्यस्ने सहीभुजः (क॰)। नयवः मंगाः प्रभवतां हि वियः (कि॰)।
नहीश्वरव्याहतयः द्दाचित् पुष्णन्ति लोके विपरीतमर्थम् (कु॰)। नृपतिजरपदानां
दुर्लभः कार्यकर्ती (प॰)। नृपस्य वर्णाश्वमपालनं यत्स एव धर्मः (र॰)। परमं

लासमरातिभन्नमाहुः (कि॰)। प्रभुचित्तमेव हि जनोऽनुवर्तते (शि॰)। प्रमुप्रसादो हि सुदे न कस्य (कु॰)। प्रभूणां हि विभूत्यन्धा धावत्यविषये मितः (क॰)। प्रयोज्ञनापेक्षित्या प्रभूणां प्रायक्षकं गौरवमाश्रितेषु (कु॰)। प्रायेण भूमिपतयः, प्रमदा लताक्ष, यः पार्श्वतो मवित तं परिवेष्टयन्ति (प॰)। भजन्ति वैतसीं वृत्ति राजानः कालवेदिनः (क॰)। राजा सहायवान शूरः सोत्साहो जयित हिषः (क॰)। वसुमन्या हि नृपाः कलिएः (र॰)। वाराप्तनेव नृपनीतिरनेकस्पा (प॰)। व्रजन्ति शत्रूनवभूय निःस्पृहाः, शमेन सिद्धं मुनयो न भूगतः (कि॰)। राज्ञां तु चरितार्थता दुःस्रोनरेव (शा॰)। स्वदेशे पूज्यते राजा (चा॰)। इतं सैन्यमनायकम् (चा॰)।

#### सन्जनप्रशंसा

श्रक्षीभ्यतेव महतां महत्त्वस्य हि स्रक्षणम् (क०)। श्रनुगृहन्ति हि प्रायो देवता श्रिप ताहशम् (क०)। श्रनुत्वेकः खलु विक्रमालंकारः (वि०)। श्रनुतुंक्कते घनष्वनि न हि गोमायुक्तानि केसरी (शि०)। श्रयशोशीरवः कि न, कुर्वते बत साधवः (क०)। श्रयतिपूर्धा परिवादगोचरं, सतां हि वाणी गुणमेव मापते (कि०)। श्रकन्तुदःवं महतां खगोचरः (कि०)। श्रहह महतां निःशीमानश्रदित्रविभूतयः (भ०)। श्रादानं हि विसर्याय, सतां वारिमुचामिव (र०)। श्रापचातिप्रशमनफ्लाः सम्पदो ह्युत्तमानाम् (मे०)। उत्तरोत्तरशुमो हि विभूनां कोऽपि मञ्जलतमः कमवादः (नै०)। उत्तरहन्ते न हि द्रष्टुमुत्तमाः स्वजनापदम् (क०)। उदारचितानां तु वनुधेव कुदुम्बकम् (हि०)। कथमपि मुवनेऽस्मिस्तादशाः संभवन्ति (म०)। कदापि सत्युक्षाः शोकवास्तव्या न भवन्ति (शा०)। कदणादी हि सर्वस्य, सन्तोऽकारणबान्धवाः (क०)। केषां न स्यादिभमतफला प्रार्थना ह्युत्तमोषु (मे०)। श्रुदेऽपि नूनं शरणं प्रपन्ने, ममत्वमुच्वैः शिरसां सतीव (क०)। श्रहीतुमार्यान् परिचर्यया मुहुर्मुहानुभावा हि नितान्तमियनः (शि०)। वित्ते वाचि क्रियायां च साधृनामेकरूपता। जितशान्तेषु धीराणां स्नेह एवो-वितोऽरिषु (क०)। दुर्लक्ष्यंचिका महतां हि दृत्तः (कि०)।

देवद्विजसपर्या हि, कामधेनुर्मता सताम् (क॰)। देहपातमपीच्छन्ति, सन्तो नाविनयं पुनः (क॰)। धिननामितरः सतां पुनर्गुणवरसंनिधिरेव संनिधिः (शि॰)। न्यायाधारा हि साधवः (कि॰)। परिजनताऽपि गुणाय सज्जनानाम् (कि॰)। प्रण्यवन्तो हि सन्तानं परयन्त्युच्नैः कृतान्वयम् (क॰।। प्रणिपातप्रतीकारः संरम्भो हि महात्मनाम् (र०)। प्रतिपन्नार्यनिर्वाहं सहजं हि सतां व्रतम् (क॰)। प्रत्युक्तं हि प्रणाविष्ठ सतामीप्तितार्थकियंव (मे॰)। प्रवर्तते नाकृतपुण्यकर्मणां, प्रसन्नगम्भीरपदा सरस्तती (कि॰)। प्रसादचिष्ठानि पुरःफलानि (र०)। प्रहृद्धनिर्वन्धक्षे हि सन्तः (र०)। प्रारम्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति (भ०)। बताधितानुरोधेन कि न कुर्वन्ति साधवः (क॰)। ब्रुवते हि फलेन साधवो, न तु कुण्ठेन निजोपयोगिताम् (नै॰)। मजन्त्यात्मंभिरत्वं हि, दुर्लमेऽपि न साधवः (क॰)। भवति महत्यु न निष्प्रलः प्रयासः

(शि॰)। मनस्येकं वनस्येकं कर्मण्येकं महातमनाम् (हि॰)। महतां हि धैर्यमिन्नान्यवैभवम् (कि॰)। महतां हि सर्वमयवा जनातिगम् (शि॰)। महतामनुकम्पा हि विक्रवेषु प्रतिक्रिया (क॰)। महतीमिषि श्रियमवाप्य विस्मयः, मुजनो न विस्मरित जातु किंचन (शि॰)। महते कजन्निष गुणाय महान् (कि॰)। महान् महत्येव करोति विकमम् (प॰)। मोघा हि नाम जायेत महत्स्पकृतिः कृतः (क॰)। रहस्यं साधूनामनुषि विद्युदं विजयते (उ॰)। रिपुष्विष हि मीतेषु सानुकम्पा महाशयाः (क॰)। वज्ञादिष कठोराणि, मृद्नि कुमुमादिष। लोकोत्तराणां चेतांसि, को हि विज्ञातुमहित (उ॰)। विक्रियाये न कल्पन्ते सम्बन्धाः सदनुष्टिताः (कु॰)। विवेषः धाराशतधौतमन्तः, सतां न कामः कलुषोकरोति (नै॰)। व्रताभिरका हि सतामलं किया (कि॰)। संपत्यु महतां चित्तं भवत्युत्पलकोमलम् (भ॰)। सतां महत्संमुखधावि पौरुषम् (नै॰)। सतां हि नितः शुचितात्मसाक्षिका (नै॰)। सतां हि प्रियंवदता कुलविया (ह॰)। सत्यनियतवचसं वचसा मुजनं जनाश्चलयितुं क ईशते (शि॰)। मन्तः परीक्षान्यतरद् भजन्ते (मालविका॰)।

#### सत्संगति

कस्य नाभ्युदये हेतुर्भवेत साधुससागमः (क॰)। कस्य सत्सक्को न भवेच्छुभः (क॰)। कामं न श्रेयसे कस्य संगमः पुण्यकर्मभिः (क॰)। किं वाऽभविष्यदरुण-स्तमसां विभेत्ता, तं चेत्सहस्रकिरणो धुरि नाकरिष्यत् (शा॰)। गुणमहतां महते गुणाय योगः (कि॰)। धुवं फलाय महते महतां सह संगमः (क॰)। प्रायेणाध्यमभ्यमोत्तमगुणः संसर्गतो जायते (भ॰)। बृहत्सहायः कार्यान्तं श्रोदीयानिप गच्छिति (शि॰)। विश्वासयत्याशु सतां हि योगः (कि॰)। सक्तः सतां किसु न मज्ञलमातन्ति (भा॰)। सतां सिद्धः सङ्गः कथमपि हि पुण्येन भवति (उ॰)। सतां हि सङ्गः सक्तं प्रसूयते (भा॰)। सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम् (भ॰)। समुज्ञयन् भृतिमनार्थसंगमाद्, वरं विरोधोऽपि समं महात्मिः (कि॰)।

## सौन्दर्य

किसिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम् (शा॰)। केवलोऽिप सुभगो नवाम्युदः, किं पुनिक्षदशचापलाञ्छितः (र॰)। क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः (शि॰)। न रम्यमाहार्यमपेक्षते गुणम् (कि॰)। न षट्पदश्रेणिभिरेव पङ्कां, सशैव-लासप्तमिप प्रकाशते (कु॰)। प्रागेव मुक्ता नयनाभिरामाः, प्राप्येन्द्रनीलं किसुतोन्मयू खम् (र॰)। प्रियेषु सौमाग्यफला हि चावता (कु॰)। सबन्ति साम्येऽिप निविष्ट चेतसां, वपुर्विशेषेष्वतिगौरवाः क्रियाः (कु॰)। रम्याणां विकृतिरिप- श्रियं तनोति (कि॰)। सेयमाकृतिनं व्यभिचरित शिलम् (द॰)। हरित मनो मधुरा हि यौवन-श्रीः (कि॰)।

#### स्त्रीचरित निन्दा

श्रघरेष्वमृतं हि गोषितां, हृदि हालाहलमेव केवलम् । श्रनुरागपरायत्ताः कुर्वते किं न गोषितः (क॰)। श्रम्तविषमया होता बहिश्चैव मनोरमाः (प॰)। किंदनाः खलु क्रियः (क॰)। कष्टा हि कुटिलश्वधूरपरतन्त्रवधूस्यितः (क॰)। किं न कुर्वन्तिः गोषितः (भ॰)। न स्त्रीचलितचारित्रा निम्नोश्वतमवेक्षते (क॰)। प्रत्ययः स्त्रीषु मुष्णाति विमर्श विदुषामि (क॰)। वेश्यानां च कुतः स्नेहः। संनिकृष्टे निकृष्टेऽि कष्टं रज्यन्ति कुस्रियः (क॰)।

#### स्त्रीशील-प्रशंसा

श्राविन्तयं शीक्रगुप्तानां चिरतं कुल्योषिताम् (क॰)। श्रासाध्यं सत्यसाध्यीनां किमस्ति हि जगत्त्रयं (क॰)। श्रापद्यपि सतीवृत्तं, कि मुश्चिन्त कुल्रित्रयः (६०)। का नाम कुल्जा हि स्त्री, भर्तृद्रोहं करिष्यति (क॰)। कि नाम न सहन्ते हि, भर्तृभक्ताः कुलाङ्गनाः (क॰)। किवाणां खलु धर्म्याणां सत्यपःन्यो मूलकारणम् (क॰)। न पतिन्यतिरेकेण सुस्त्रीणामपरा गतिः (क॰)। नास्ति भर्तुः समी बन्धः (वि॰)। पुरन्त्रीणां चिर्तं कुसुमसुकुमारं हि भवति (उ॰)। पेशलं हि सतीमनः (क॰)। भर्तारं हि विना नान्यः सतीनामस्ति बान्यवः (क॰)। भवन्त्यव्यभिचारिण्यो भर्तुरिष्टे पतिन्रताः (क॰)। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः (क॰)। सतीधर्मी हि सुन्नीणां चिन्त्ये न सुहृदादयः (क॰)। स्निष्यमुग्धा हि सत् क्रियन्नदेव (शि॰)। स्वसुक्षं नास्ति साध्वीनां तासां मर्तृसुक्षं सुन्नम् कि।।

#### स्री-स्वभाषादि वर्णन

अहो बिनेन्द्रजालेन स्त्रीणां चेष्टा न विद्यते (क॰)। आदावसत्यवचनं परचाज्जाता हि कुस्त्रियः (क॰)। उदारसस्वं वृणुते, स्वयं हि श्रीरिवाज्ञना (क॰)। को हि वित्तं रहस्यं वा, स्त्रीषु शक्नोति गृहितुम् (क॰)। क्षुभ्यन्ति प्रसममहो विनापि हेतोलांलाभिः किसु सित कारणे रमण्यः (शि॰)। तदेव दुःसहं स्त्रीणामिह प्रणयखण्डनम् (क॰)। न स्त्री स्वातन्त्र्यमहित (महा॰)। न स्त्रेहो न च दाक्षिण्यं, स्त्रीष्वहो चापलाहते (क॰)। निसर्गसिद्धो नारीणां, सपत्नीषु हि मत्सरः (क)। प्रत्युत्पक्षमित स्त्रैणम् (शा॰)। प्रायः क्षियो भवन्तीह निसर्गविषमाः शठाः (क॰)। प्रायेण भूमिपतयः प्रमदा स्त्रताश्च, यः पार्श्वतो भवति तं परिवेष्टयन्ति (प॰)। बत स्त्रीणां चञ्चलाश्चित्रमिति। स्त्रीणां प्रियालोकप्रस्ते हि वेदः (क॰)। स्त्रीणां प्रायालोकप्रस्ते हि वेदः (क॰)। स्त्रीणां प्रायालोकप्रस्ते हि वेदः (क॰)। स्त्रीणां प्रायालोकप्रस्ते हि, वदः को मन्यते मुषा (क॰)। स्त्रीभिः कस्य न खण्डितं सुवि मनः (स॰)। स्त्रीषु वाक्संयमः कुतः (क॰)।

## विविध सुभाषित

द्यहो दुर्निवारता व्यसनोपनिपातानाम् (का॰)। धनाम्युना राजपथे हि पिच्छिले, ध्विचिद् बुधैरप्यपथेन गम्यते (नै॰)। दिशत्यपायं हि सतामितकमः (कि॰)। नकः ध्वस्यानमासाय गजेन्द्रमपि कर्षति (प॰)। नतु तैल्लिकेकिबन्दुना, सह दीपाचिकपैति मेहिनोम् (र॰)। न प्रमातरलं ज्योतिकदेति वपुधातलात् (शा॰)। नहि प्रफुल्लं सहकारमेत्य, बुशान्तरं, कांक्षति षट्पदालः (र॰)। नास्पीयान् बहुसुकृतं हिनस्ति दोषः (कि॰)। फणाटोपो भयंकरः (प॰)। मवन्ति भव्येषु हि पक्षपाताः (कि॰)। श्यालको गृहनाशाय (चा॰)। स्यानप्रष्टा न शोभन्ते दन्ताः केशा नद्या नदाः।



## निबन्ध रतनमाला

## आवश्यक-निर्देश

- (१) किसी विषय पर अपने विचारों और भावों को सुगठित, सुबोध, सुन्दर एवं कमबद भाषा में लिखना ही निबन्ध है। इसके लिए दो बातों की आवश्यकता होती है—निबन्ध की सामग्री। २—निबन्ध की शैली। निबन्ध की सामग्री एकत्र करने के तोन साधन हैं—
  - ( अ ) निरीक्षण:---प्रकृति का निरीक्षण करना और ज्ञानार्जन करना।
  - ( **व** ) अध्ययन :-- पुस्तकों के अध्ययन आदि से विषय का ज्ञान प्राप्त करना ।
  - (स) मनन: --स्वयं उस विषय पर विचार या चिन्तन करना।
  - (२) निबन्ध-लेखन में निम्नलिखित बांतों का सदा ध्यान रखना चाहिए-
- (श्र) प्रस्तावना प्रारम्भ में विषय का निर्देश और उसका लक्षण आदि रखना चाहिए। (क) विवेचन वीच में विषय की विस्तृत विवेचना करनी चाहिए। उस वस्तु के गुण, अवगुण, उपयोगिता, अनुपयोगिता, लाम, हानि आदि का विस्तृत रूप से वर्णन करना चाहिए। इसन की पुष्टि के लिए श्लोक, सुक्ति अयवा पर्यों की उद्धरण रूप में उद्घृत कर सकते हैं। (स) उपसंहार अन्त में अपने क्यन का सारांश संचेप में प्रस्तुत करना चाहिए।
- (३) निबन्ध की शैली के बिषय में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए— (अ) निबन्ध में अनावश्यक विस्तार तथा एण्डित्य-प्रदर्शन एवं क्लिप्टता का त्याग करना चाहिए। (अ) भाषा सरल, सरस, होश एवं व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए। (स) भाषा में प्रवाह एवं स्वामा कता होनी चाहिए तथा प्रारम्भ से अन्त तक एक-सी होनी चाहिए। (द) लोकोक्ति एवं अलङ्कारों का भी यथावसर एवं समुचित प्रयोग करना चाहिए।
  - (४) नियन्ध के मुख्यतया तीन भेद हैं :--
- (श्र ) वर्णनात्मक—इसमें पशु, पक्षी, नदी, नगर, प्राम, समुद्र, पर्वत एवं ऋतु आदि का निस्तृत वर्णन होता है। (व) विनरणात्मक—इनमें जीवनचरितों, घटित घटनाओं, प्राचीन कथाओं आदि का वर्णन होता है। (स) विचारात्मक—इनमें आज्यात्मिक, मनोविज्ञान सम्बन्धी, सामाजिक, राजनीतिक एवम् अमूर्तविषयों सत्य, परोपकार, श्रहिंसा आदि का संप्रह होता है। इन निबन्धों में इन विषयों के गुण, दोष, काम, हानि आदि का विचार होता है।

## १-वेदानां महस्वम्

'वेदशब्दस्य कोऽर्थः ? इति प्रश्ने विविधमतानि पुरतः समुपस्थाप्यन्ते । श्रानार्थ-काद् विद्धातीर्घनि वेद इति रूपं निष्पद्यते । सत्तार्थकाद् विचारणार्थकात् प्राप्त्यर्थकाद् विद्धातोरपि रूपमेतद् निष्पयते । विग्रन्ते धर्मादयः पुरुषार्था यैस्ते वेदाः । सायणेन भाष्यभूमिकायाभुक्तम् — अपौरुषेयं वाक्यं वेदः । इष्टप्राप्त्यतिष्टपरिहारयोरलीकिक्सुपायं यो वेदयति स वेदः । तत्रैव प्रमाणमप्युपन्यस्तम् —

"प्रत्यचेणानुभित्या वा यस्तूपायी न विद्यते । एवं विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता ॥"

श्रतः वेदा हि अशेषज्ञानविज्ञानराशयः, कर्तन्याकर्तन्याववोधकाः, शुमाशुमवि-दर्शकाः, सुखशान्तिसाधकाः, चतुर्वर्गावाप्तिसोपानस्वरूपाधः। श्राम्नायः, श्रागमः, श्रुतिः, वेदः इति सर्वे शन्दाः पर्यायाः।

सोऽयं वेदस्त्रयोति परेनापि व्यवहियते । श्चत्र वेदरचनायास्त्रैविध्यमेव कारणम् । या खलु रचना पद्यमयी सा ऋक् , या गद्यमयी सा यजः, या पुनः समप्रा गानम्गी रचना सा सामेति कथ्यते । यतु कैश्चन 'ऋग्यजः सामाख्यास्त्रय एव वेदाः पूर्वमासन् , श्चतो वेदानां त्रिःवादेव तत्र त्रयीति व्यवहारः 'इत्युच्यते तद्युक्तम् , ऋग्वेदेऽपि श्चयर्व-वेदनामोल्लेखदर्शनात् । भगवता पतज्ञिलनापि 'चत्वारो वेदाः साङ्गाः सरहस्याः' इति स्पष्टमुक्तम् ।

वेदानां महत्त्वं मन्वादिना बहुधा गोयते । 'वेदोऽखिलो धर्ममूलम्' इत वेदा धर्म-मृल्द्वेन गण्यन्ते । 'यः किथत् कस्यचिद्धमां मनुना परिकीतितः । स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः ॥' इति वेदानां सर्वज्ञानमयत्वं निगयते । 'ब्राक्षणेन निष्कारणो धर्मः षडक्षो वेदोऽध्ययो ज्ञेयश्व' इति महाभाष्योक्त्या 'योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कृषते अमम् । स जीवन्नेव शूद्धत्वमाशु गच्छिति सान्वयः ॥' इति मनुस्मृत्युक्त्या च वेदाभ्यसनं विप्राणां परमं तपोऽगण्यत ।

## वेदेषु भारतीयसंस्कृतेरक्तभूता विषयाः प्रतिपादिताः । तयाहि-

- (१) अध्यात्मवर्णनम्—आत्मनः स्वरूपादिवर्णनमन्नोपळभ्यते । तद्यया—यस्मिन्
  सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभूद् विजानतः । स पर्यगाच्छुकमकायमन्नणम् । (यजु ४०-७,
  ८)। अध्यात्मम् (अयर्व०११-८,१३.२-९), तद्यया—स एव एक एकवृदेक
  एव०, न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्यो नाप्युच्यते । (अ०१३-४-१२,१६), आत्मा
  (अ०५-९,७-१,१९-५१), आत्मविद्या (अ०४-२), बद्दा (अ०७-६६),
  बह्मविद्या (अ०४-१,५-६), विराट् (अ०८-९-१०)।
- (२) धार्मिकी भाषना—धर्मभावनयंव मानवाः पशुभ्योऽतिरिच्यन्ते । धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः । वेदेषु प्रतिपादितो धर्मो वैदिश्च-धर्म इत्युच्यते । तस्मिन्नजरोऽमरो व्यापको जगन्नियन्ता सर्वेञ्च ईश्वर एव उपास्य इति स्पष्टीकृतम् ।

र्श्वशाबास्यमिदं सर्वे यत्किञ्च जगत्यां जगत् । तेन त्यक्तेन मुजीया मागृघः इस्यस्विद्धनम् ॥' (३) समाजिषप्रणम् — प्राचीनतमस्य समाजस्य चित्रणं वेदेष्वेवोपलभ्यते । यथा -साध्रमादिवर्णनं तत्कर्तव्यं विधानं च । मानवजीवनं चतुर्षु विभागेषु विभक्तं विद्यते । चत्यारो विभागाः चत्वार आश्रमा उच्यन्ते नब्रह्मचर्य-गृहस्य-वानप्रस्य -संन्यासलक्षणाः । प्रथमः ब्रह्मचर्याश्रमः मानवजीवनस्याधारभृतः । अथर्ववेदे एतद्विषयकं विवरणमुपलभ्यते । यथा —

महाचरेंण तपसा देवा मृत्युमुपाव्रत ( अ॰ ११-४-१९ ), ब्रह्मचरेंण तपसा राजा राष्ट्रं वि रक्षति ( अ॰ ११-४-१७ )।

वेदेषु मनुष्याणां कर्मादि भेदतः पश्चश्रेणिविभागा दश्यन्ते-ब्राह्मणः, क्षत्रियः, वैश्यः, दासः, दस्युश्च । परं सर्वेर्जनैः परस्परं प्रीतिभावेन वतितव्यम् —

'प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राज्ञसु मा कृणु । प्रियं सर्वस्य परयतः उत्तशूद्र उतार्थे ॥ (अयर्व॰ )

वेदेषु स्त्री-पुरुषयोः सम्बन्धः श्रविच्छेद्योऽभिनसाक्षिकः मैत्रीभावरूपः मन्त्रैनियन्त्रितः । पाणित्रहणानन्तरं वत्रूवरौ जगदतुः—

> 'समझन्तु बिश्वे देवा समायो इदयानि नौ । सम्मार्तारखा सं धाता समु देख्ये दधातु नौ ॥

#### अपरध---

युक्कामि ते सौमगत्वाय इस्तं मया पत्या जरदष्टिर्ययासः ( श्र० १४-१-५० )

(४) राष्ट्रमावना—वेदे राष्ट्रभावनाविषयकं विवरणमुपलभ्यते । राष्ट्रस्य राजा वादशो भवेत् यं सर्वाः प्रजाः बाञ्छेयुः । तदाया —

"प्रुषं ते राजा वरुणो घ्रुषं देवो चृहस्पतिः।"
"धुषं त इन्द्रश्वाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां घ्रुवम्"। ऋक्
"मद्रमिच्छन्त ऋषयः स्विष्टस्तपो दीक्षामुपनिषेदुरग्रे।
ततो राष्ट्रं बलमोजरच जातं तदस्मे देवा उपसंनमन्तु॥" ( श्रयर्व० )

- (५) काव्यशास्त्रम्— अनेकेऽलंकाराः छन्द्रोवर्णनं चात्र प्राप्यते । तद्यथा अनुप्रासः (ऋ० १०. १४९. ५) उत्तराह्मुत्तर उत्तरेदुत्तराभ्यः (ऋ० १०, १४६. ३), यमकम्— पृथिव्यां निमिता मिता०, कविभिनिमितां मिताम्० (ऋ० ९-३-१६, १९), छन्द्रोनामानि (यज्ञ० १-२७; १४-९, १०, १८), पर्यायवाचिनः दशगोनामानि (यज्ञ० ८-४३), अश्वपर्यायाः (यज्ञ० २२-१९)।
  - (६) दार्शनिकविवाराः— वेटेषु तत्त्वज्ञानमीमांसाम श्रित्य विषयवर्णनं प्राप्यते । त्रवया—सन्द्युत्पत्तिः (ऋ॰ १०-१२९-१३०)। तथा हि— नासदासीन्नो सदासीत् तदानीम् ।

न मृत्युरासोदमृतं न तिहं ।

कामस्तद्ये समक्तताथिः, (ऋ॰ १०~१२९-१, २, ४)।

वाग्वहावर्णनम् ( ऋ॰ १०, १२५, १-८ )। तथा हि—

श्चाहं राष्ट्री संगमनी वस्नां चिकितुषी प्रथमा यश्चियानाम् ।

श्चे कामये तं तसुमं कृणीमि तं ब्रह्माणं तसृषि तं सुमेधाम् ।

श्चाहमेव वात इव प्रवामि॰ ( ऋ॰ १०, १२५-३, ५, ८ )।

कालमीमांसा ( ऋ॰ १९, ५२-५४ ), तद्यया—

सप्तचकान वहति काल एष सप्तास्य नाभीरमृतं न्वक्षः ( श्च॰ १९-५३-२ )।

द्वादशप्रध्यश्चकमेकं त्रीणि नभ्यानि क उ तिच्चकेत ।

तिस्मन् त्साकं त्रिंशता न शङ्कषोऽपिताः षष्टिनंचलाचलासः ( ऋ॰ १-१६४-४८ )।

(७) मांसमक्षणनिषेधः, जूतनिषेधः, कृषिप्रशंसा च-गोमांस-मनुष्यमांस-श्रश्वादि
गांसमक्षणस्य चात्र निषेधः । तद्यया—

यः पौरुषेयेण कविषा समङ्के यो श्रशन्येन पशुना यातुधानः । यो श्रध्न्याया भरतिक्षीरमग्ने तेषां शीर्षाणि हरसा वि वृक्ष ॥ ( ऋ॰ )

'श्रक्षाख्ययूतकी हाया' निन्दानिषेधश्व ऋग्वेदस्य दशममण्डले उपिदृष्टः । तथा हि— अक्षेमी दीव्यः कृषिमित् कृषस्य वित्तं रमस्य बहु मन्यमानः । तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्मे विचष्टे सवितायमर्थः ॥ (ऋ॰) जाया तप्यते कितवस्य हीना मात्रा पुत्रस्य चरतः क्रस्वित् । ऋणावा विभ्यदनिमच्छमानोऽन्येषामस्तम् नक्तमेति ॥ (ऋ॰)

एवंविधाः उपदेशाः परामशिक्षात्र निर्दिष्टाः सन्ति । तेषामनुष्ठानेन मानवस्य नितरां कत्याणं भवति ।

- (८) नाट्यशास्त्रम्— नाट्यशास्त्रस्य मूर्छं संवाद ऋग्वेदे गीतं सामवेदेऽभिनयो यज्वेदे रसा श्रथवंवेदे च प्राप्यन्ते । उक्तं च
  - जन्नाह पाठगम्ग्वेदान्सामभ्यो गीतमेव च । यजुर्वेदादिभनयान् रसानाथर्वणादिष ॥ ( मरतस्य नाट्यशास्त्रात् )
- (९) मोक्षस्यानन्दः—श्वात्र मोक्षानन्दस्वरूपस्य विवेचनं प्राप्यते । तथया— 'यत्र ज्योतिरजस्वं यस्मिन् लोके स्वर्हितम् । तस्मिन् मां घेहि पवमानायते लोके श्वाक्षित इन्द्रायेन्दो परिस्रव' । (२४०)।

'एक एवाग्निबेहुधा समिद्ध एकः सूर्यो विश्वमनुप्रभूतः। एकैबोबा सर्वमिदं विभारयेकै वा इदं वि बभूव सर्वम्।' (अरु)।

(१०) पुनर्जन्म—वेदे पुनर्जन्मसम्बन्धि श्रातिरमणीयं तस्वं दृश्यते— 'श्रा यो धर्माणि प्रथमः ससाद ततो वर्ग्षि कृणुते पुरूणि । धास्युर्योनि प्रथम श्राविवेश यो बाच-मजुदितां चिकेत । श्रायर्च ।

एवं वेदा हि सत्यतायाः सरणयः, शुभाशुभिनदर्शकाः, सुखशान्तिसाधकाश्व । प्राची-नानि धर्म समाज-स्यवहा निन्नि बस्तुजातानि बोधियतुं श्रुतय एव समन्ते ।

## २-वेदाङ्गानि तेषामुपयोगिता च

वेदस्य षड् श्रञ्जानि, यथोक्तं पाणिनिना स्वशिक्षायाम् —

'छन्दः पादौ तु वेदस्य इस्तौ कल्पोऽय पठचते ।

ज्योतिवामयनं चर्छनिक्कं श्रोत्रमुच्यते ॥

शिक्षा प्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम् ।

तस्मात् साञ्जमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते ॥ पा॰ शि॰ ४१-४२ ।

पतञ्जलिनाप्युक्तम्—

'ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः वडङ्गो वेदोऽध्येयो ह्रेयख्य ॥' (पश्पशाहिके ) वेदार्थावकोधाय तत्स्वराद्यवगमाय तद्विनियोगज्ञानाय एवं जनिरभवद् वेदाङ्गानाम्। शिक्षा∽कल्प-व्याकरण-निक्क्त-छन्दो ज्यौतिषमिति वट् वेदाङ्गानि । तथा चोच्यते —

> 'शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दसां चयः । ज्योतिषामयनं चैव वेदाङ्गानि षडेव तु ॥'

वेदाङ्गानां विवरणं तेषामुपयोगिता च समासतोऽत्र प्रस्तूयते।

(१) शिक्षां —शिक्षाप्रन्या वर्णोच्चारणविधिं वर्णयन्ति । तच्छास्रं शिक्षा नाम येन वेदसन्त्राणामुच्चारणं शुद्धं सम्पाद्यत । तेत्तिरीयोपनिषदारम्भे शिक्षाशास्त्रप्रयोजन-मुक्तम् । यथा —

'श्रथ शिक्षां व्याख्यास्यामः—वर्णः, स्वरः, मात्रा, बलम्, साम, सन्तान इत्युक्तः शिक्षाऽध्यायः।' तत्र वर्णोऽकारादिः, स्वर उदात्तादिः, मात्रा हस्वादिः, बलं स्थान-प्रयत्नौ, साम निषादादि, सन्तानो विकर्षणादिः। एतदवबोधनमेव शिक्षायाः प्रयोजनम्। अधुना शिक्षाया प्रन्यार्क्षिशत् संख्याका उपलभ्यन्ते। तेषु याज्ञवत्क्यशिक्षा, वाशिष्ठी शिक्षा, कात्यायनी शिक्षा, पाराशरी शिक्षा, श्रमोषानन्दिनी शिक्षा, नारदी शिक्षा, शौनकीय शिक्षा, गौतमी शिक्षा, माण्ड्की शिक्षा, पाणिनीयशिक्षा च मुख्याः। पाणिनीय-शिक्षेव श्राद्रियते विद्विद्वः।

वेदमेदेन शिक्षामेदो भवति, यथा—याज्ञवल्क्यशिक्षा शुक्लयजुर्वेदस्य, नारदी शिक्षा सामवेदस्येत्यादि ।

(२) कल्पः—कल्पस्त्रेषु विविधाध्वराणां संस्कारादीनां च वर्णनं प्राप्यते । मन्त्राणां विविधकर्मसु विनियोगम्ब तत्र प्रतिपाद्यते ।

कल्पस्त्राणि द्विविधानि श्रौतसूत्राणि स्मार्त्तसूत्राणि च । श्रुत्युक्त-यागविधि-प्रकाशकानि श्रौतस्त्राणि । स्मार्त्तसृत्राण्यपि द्विधा—गृह्यसूत्राणि धर्मस्त्राणि च ।

श्रीतस्त्रेषु श्राग्नित्रयाधानम् , श्राग्निहोत्रम् , दर्शपूर्णमासौ, पशुयागः, नानाविधाः सोमयागाश्चेति विषयाः समुपपादिताः । श्राश्वलायन-श्रीतस्त्रम् , शांखायन-श्रीतसृत्रम् , बौधायन », श्रापस्तम्य », कात्यायन », मानव », हिरण्यकेशी », लाट्यायन », द्राह्याण », वैतानश्रौतस्त्रं च प्रमुखाणि श्रौतस्त्राणि सन्ति । इमानि श्रौतस्त्राणि कमप्येर्क वेदमाश्रित्य वर्तन्ते ।

गृह्यस्त्रेषु वोदशसंस्काराणां पश्चमहायज्ञानां सप्तपाक्षयज्ञानामन्येषां च गृह्यकर्मणां सिवशेषं वर्णनमाप्यते । आश्वलायनगृह्यस्त्रम् , पारस्करः , शांखायनः , बौधायनः , आपस्तम्बः , मानवः , हिरण्यकेशीः , भारद्वाजः , वाराहः , काठकः , लौगाक्षिः , गोभिलः , हाह्याणः , जैमिनीयः , खदिरगृह्यस्त्रं च प्रमुखाणि गृह्यस्त्राणि सन्ति इमानि स्त्राण्यपि कमप्येकं वेदमाश्रित्य वर्तन्ते ।

धर्मस्त्रेषु धार्मिकनियमाः, प्रजानां राज्ञां च कर्तव्यचयाः, चत्वारी वर्णाः, चत्वार-श्राश्रमाः, तेषां धर्माः पूर्णतया निरूपिताः। बौधायनधर्मस्त्रम्, श्रापस्तम्ब०, हिरण्य-केशी०, वसिष्ठ०, मानव०, गौतमधर्मस्त्रं च प्रमुखाणि धर्मस्त्राणि सन्ति।

शुल्वस्त्रेषु यज्ञवेद्या मानादिकं वेदीनिर्माणविष्यादिकं च वर्ण्यते । बौधायन-शुल्व-स्त्रम् , श्रापस्तम्ब॰, कात्यायन॰, मानवशुल्वस्त्रं च मुख्या प्रन्याः सन्ति ।

(३) व्याकरणम् -

इदमन्धं तमः कृत्स्तं जायेत भुवनत्रयम् । यदि शब्दाह्ययं ज्योतिरासंसारं न दोप्यते ॥

भाषां क्षेत्रव्यवहारं चालयित, यदि भाषा न स्यात् , जगदिदनक्षे तमसि मज्जेत् । भाषां विना क्षेत्रा नैजमाशयं प्रकाशियद्वम् न प्रभवेयुः । साधुशब्दा हि प्रयुक्ताः यथार्थमर्थे प्रकटयन्ति । साधुशब्दप्रयोगे व्याकरणमेव मूलभूतं कारणम् । नहि व्याकरणज्ञानशूल्यः साधून शब्दान् प्रयोत्तुमीशः । वेदस्य रक्षार्यं व्याकरणाध्ययनमत्यावश्यकम् , यथोक्तं पतज्ञलिना—

रक्षार्यं वेदानामध्येयं व्याकरणम्, लोपागमवर्णविकारहो हि पुरुषः सम्यक् वेदान् परिपालियन्यति

व्याकरणस्य सर्वाणि प्रयोजनान्युक्तानि महाभाष्ये, 'रक्षोहागमळव्यसन्देहाः प्रयोजनम् ।' रक्षार्थे वेदानामध्येयं व्याकरणम् । ऊहः खल्विप, न सवैलिक्नेने सर्वाभिवभक्तिभिवेदे निगदिताः, ते चावश्यं यज्ञगतेन पुरुषेण यथाययं विपरिणमयितुम् । तस्मादश्येयं व्याकरणम् । एवमन्यान्यिप प्रयोजनानि व्याख्यातानि भाष्ये ।

पाणिनेरष्टाध्यायी, कात्यायनस्य वार्त्तिकं भाष्यकृतो भाष्यवेति त्रिमुनिव्याकरणं प्रसिद्धम् । व्याकरणान्यष्टौ---

'प्रथमं प्रोच्यते ब्राह्मं द्वितीयमैन्द्रमुच्यते । याम्यं प्रोक्तं ततौ रौद्रं वायव्यं वाहणं तथा ॥ सावित्रं च तथा प्रोक्तमध्मं वैष्णवं तथा ॥' ( भविष्यपुराणे ब्राह्मपर्व )

लघु-त्रिम्। न-कल्पतक्कारः नव व्याकरणानि स्मरन्ति — 'ऐन्द्रं चान्द्रं काशकृत्स्नं कौमारं शाकटायनम् ।

सारस्वतं चापिशलं शाकलं पाणिनीयकम् ॥

व्याकरणानामष्टिवधत्वमेव प्रसिद्धम् , ययोक्तं भास्करेण--'श्रष्टौ व्याकरणानि षट् च भिषजां व्याचष्ट ताः संहिताः ।'
संस्कृत-व्याकरणाववोधाय पाणिनेरष्टाध्यायी सर्वप्रमुखा ।

(४) निरुक्तम्—निरुच्यते निःशेषेणोर्शाद्यते निर्वचनविधया तत्तद्यंबोधनाय पदलातं यत्र तन्निरुक्तम् । निरुक्ते विरुष्टवैदिकशब्दानां निर्वचनं प्राप्यते । व्याकरण-साध्यकतिपयकार्यविधायिग्वाच्च शाक्षमिदं पृथक् प्रणीतम् । तदुक्तं यास्केन—'श्रयापीदमन्तरेण मन्त्रेप्वर्धप्रत्ययो न विद्यते । श्रार्थमप्रतियतो नात्यन्तं स्वसंस्कारोद्देशः, तदिदं विद्यास्यानं व्याकरणस्य कात्स्त्र्यं स्वार्थसाधकन्नः । निरुक्तार्थवित् कश्चिन्मन्त्रं निर्वक्तम्वर्धतिति वृद्धानुशासनम् निरुक्तप्रक्रियानुरोधेनैव निर्वक्तव्या नान्यथा ।' विपयेऽस्मिन् यास्कप्रणीतं निरुक्तमेव प्रमुखो प्रन्थः । श्रात्र मन्त्राणां निर्वचनमूलाया व्याख्यायाः प्रथमः प्रयासः समासादाते । निरुक्तं पञ्चविधम्—

'वर्णागमो वर्णविपर्ययक्ष द्वौ चापरौ वर्णविकारनाशौ । षात्रोस्तदर्शामिनयेन योगस्तदुःयते पश्चविधं निरुक्तम् ॥'

( इति भर्तृहरिः )

- (५) छन्दः वेदेषु मन्त्राः प्रायशश्क्रन्दोबद्धा एव । मन्त्राणां छन्दोबद्धतया-छन्दसां ज्ञानं विना वेदमन्त्राः साधु उञ्चारयितुं न शक्यन्ते, श्रतएव छन्दःशास्त्रमनिवा-र्यम् । छन्दःशास्त्रस्य पिङ्गलच्छन्दःस्प्रनामा प्रन्यः सर्वाधिकप्रसिद्धः । श्रत्र वैदिकानि छौकिकानि च च्छदांसि विवेचितानि ।
  - (६) ज्यौतिषम्—वेदाङ्गेषु ज्यौतिषशास्त्रस्यापि नितरां महत्त्वं वर्तते । तथाहि— 'वेदाःहि यज्ञार्यमभिश्रवृताः काळानुपूर्वा विहितास्त्र यज्ञाः । तस्मादिदं काळविधानशास्त्रं यो ज्यौतिषं वेद स वेद यज्ञान् ॥'

( आर्चज्यौतिपम् ३६ )

शुमं सुद्धतमाश्रित्यैव विशिष्टोऽध्वरः प्रावर्ततेति शुभमुद्धतिकलनाय ज्यौतिवस्योदयोऽ-भूत् । इदं कालविशापकं शास्त्रम् । चतुर्णामिप वेदानां पृथक् पृथक् ज्यौतिवशास्त्रमासीत् , तेषु सामवेदस्य ज्यौतिपशास्त्रमासीत् , तेषु सामवेदस्य ज्यौतिवशास्त्रं नोपस्भयते, त्रया-णामितरेषां वेदानां ज्यौतिवाण्यवाप्यन्ते । विषयेऽस्मिन् श्राचार्य 'स्रगध' प्रणीतं 'वेदान्न-ज्यौतिवम्' इति प्रन्य एव साम्प्रतमुपस्भयते ।

३—कालिदास-भारती—उपमा कालिदासस्य भस्पृष्टदोषा नलिनीव दृष्टा हारावलीव प्रथिता गुणौचैः । प्रियाक्कपालोव विमर्द्षहृष्टा न कालिडासादपरस्य वाणी ।। श्रीकृष्णः ।

कविकुलललामभूतः कविताकामिनीकान्तः कहाकविः कालिदासः कस्य सचेतसः चेतः नावर्जयति । अयं संस्कृतसाहित्यमहाकाशे अम्बरमणिरिव प्रकाशते । अस्य महाकवैः काव्यमाधुरी तथा प्रसिद्धा यथा नाहीत ५ स्तावनाम् । कालिदासी निजे काव्ये वस्तुः वर्णनावसरे रसस्य प्राञ्जलसुपस्थापनं तथा मनोरमपद्धत्था विधत्तं यथा स नातिमन्थर-

चपलः कामपि घिचित्रां कमनीयतामावहन्नास्वादः पात्रकानां हृद्यानि हर्षिस्तिमितवृत्तीनि विधत्तं । तस्य सूक्तयः सुधासिका मञ्जये इव चेतीहराः सन्ति । तद्यथा —

'निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सक्तिषु। प्रीतिमधुरसान्द्रासु मञ्जरीष्यिवं जायते ॥ (हर्षचरिते)

उपमायां यादक् सिद्धहस्तः प्रशस्तः कविः कालिदासोऽस्ति न ताहगन्यः कविस्कविः । श्रतः साधूच्यते — 'उपमा कालिदासस्य ।' एतदेवात्र विविच्यते ।

कालिशसस्योपमात्रयोगेऽप्व वैशारयम् । उपमा त्वस्य निसर्गसिद्धा प्रेयसीव प्रतीयते । उपमाप्रयोगे चातुर्येणैव स 'दीपशिखा-कालिदास' इति प्रसिद्धिमाप । श्रस्य कान्येषु उपमालता यादशी पुष्पिता पल्लविता च न ताबुशी कवीरवराणामन्येगां काव्येषु । उपमा कालिदासस्येति कयनं तु न प्रमाणमपेक्षते -

> 'पुरस्कृता वर्त्मनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिवधर्मपत्न्या। तदन्तरे सा विरराज धेनुः दिनक्षपामध्यगतेव सन्ध्या ॥ 'सम्रारिणी दीपशिखेन रात्री यं यं व्यतीयाय पतिंतरा सा । नरेन्द्रमार्गाष्ट इव प्रपेदे विवर्णभावं स स्मिपालः ॥' कामदेवो दीप इवास्ते, रतिश्व कामविहीना दीपदशेव सर्शं दुःखमाप। 'गत एव न ते निवर्तते, स सखा दीप इवानिलाहतः ।। श्रहमस्य दशेव पश्य मामविषहाव्यसनेन धूमिताम्।

'रघुः पितुर्दिलीपस्य मनोहरैः शरीरावयदैः सूर्यरश्मेरनुप्रवेशात् बालचन्द्रमा इव बुद्धि पुपोष । तथाहि—

पितुः प्रयत्नात् स समप्रसम्पदः शुभैः शरीरावयवैर्दिने दिने । प्रपोष वृद्धि हरिदश्वदीधितेरनुप्रवेशादिव बालचन्द्रमाः ॥

भारतीय-संस्कृतिपरम्परयानुकृतां रघूणां जीवनपद्धति कविकुळगुरुः काळिदासः इत्यं वर्णयति-

सोऽहमाजन्मशुद्धानामाफलोदयकर्मणाम् । श्रासमुद्रक्षितीशानामानाकरथवर्त्मनाम् ॥ यथाविधिहुताग्नीनां यथाकामाचिताथिनाम् । यथापराधदण्डानां यथाकालप्रबोधिनाम् ॥ त्यागाय सम्भृतार्थानां सत्याय गितभःपिणाम् । यशसे विजिगीपृणां प्रजाये गृहमधिनाम् ॥ शैशवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयेषिणाम्। वार्द्धके मुनिवृत्तीनां योगनान्ते तनुत्यजाम् ॥ भारतीयपरम्परोपनतस्त्रीजनस्य भर्तृजनं प्रति प्रेमदर्शनमित्यं वर्णयति-कि वा तवात्यन्तवियोगयोगं कुर्यामुपेक्षां हतजीवितेऽस्मिन्।

स्याद्रक्षणीयं यदि मे न तेजस्त्वदीयमन्तर्गतमन्तरायः ॥

साऽई तपः स्यैनिविष्टदिष्टिक्वे प्रस्तेश्चिरतुं यतिष्ये । भूया यथा मे जननान्तरेऽपि त्वमेव मर्ता न च विप्रयोगः ॥ नृपस्य वर्णाश्रमपालनं यत् स एव धर्मो मनुना प्रणीतः । निर्वासिताऽप्येवमतस्त्वगाहं तपस्विसामान्यमपेक्षणीया ॥

श्चजविलापमप्यतीव मार्मिश्वं प्रतिमाति । तया हि-

पतिरंकविषण्णया तया करणापायविभिन्नवर्णया।
समलद्भत बिश्रदाविलां मृगलेखामुषसीय चन्द्रमाः॥
विललाप सवाष्पगद्गदं सहजामप्यपहाय घीरताम्।
श्राभितप्तमयोऽपि मार्दवं भजते कैव कथा शरीरिषु ॥
कुसुमान्यपि गात्रसङ्गमात् प्रभवन्त्यायुरपोहितुं यदि ।
न मविष्यति हन्त साधनं किमिवान्यात् प्रहरिष्यतो विषः ॥
स्विग्यं यदि जीवितापहा हृदये किं निहिता न हन्ति माम् ।
विषमप्यमृतं कचिद् भवेदमृतं वा विषमीश्वरेच्छ्या ॥
श्रयवा मम माग्यविष्ठवादशनिः कल्पित एष वेधसा ।
यदनेन तर्कन पातितः क्षपिता तिहृदपाश्चिता लता ।।

गीतिमयं काव्यं मेघद्तं हि काव्याम्बुधौ समुपगतं परमोज्ज्वलं रत्नम् । अत्र कृश्चिधक्षः स्वपत्न्यामनुरको गुद्धकेश्वरस्य स्वमर्तुर्नियोगं शून्यं कुर्वन् तेन 'वर्षमेकं कान्ता-विच्छेददुःखमनुभवन् रामगिर्याश्रमे तिष्ठ' इति कोपेन शप्तस्ततो वर्षाकाले समागते नितान्तविधुरोऽसौ यक्षो ज्ञानरहित एव मेघमेव दौत्येन सम्प्रेष्य स्वप्रियाया निक्टे आत्मनः कुशलावस्थां प्रापयितुर्मिच्छन् स्वनगर्या अलकाया गमनमार्गे व्यक्तिश्चत् । अतः परमुत्तरमेथे—अलकानिवासिनां तथा स्वप्रियायाश्चामिज्ञानं केन प्रकारेण च तस्या आश्वासनादिकमिति युक्तं वर्णितम् ।

मेचदूतस्य भाषा अतीव प्राञ्जला, मुमधुरा, प्रसादगुणशालिनी च । मेघं प्रति याचना-प्रकारः अतीव रोचकः । तथा हि—-

> जातं वंशे भुवनविदिते पुष्करावर्तकानां जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मधोनः । तेनायित्वं त्विय विधिवशाद् दुरबन्धुर्गतोऽहं याच्या मोधा वरमधिगुणे नाधमे छन्धकामा ॥ धूमज्योतिःसिक्कमस्तां सिन्तपातः क्ष मेधः संदेशार्याः क्व पद्धकरणैः प्राणिभिः प्रापणीयाः । इत्यौत्सुक्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृतिकृपण।रचेतनाञ्चेतनेषु ॥

प्रायः श्लोकशतकमितोऽयं प्रन्यः किमपि चलौकिकं मादकं तर्षं रक्षति येन लोको 'माधे मेधे गर्तं वयः' इति साभिमानं वक्तुभुत्सइते । इद्मेष हि मेघदूतस्य वैशिष्ट्यं यत्तत्र वर्णनप्रवृत्तानि पद्यान्यपि मनोगतान् विरहिजनमावानिमन्यज्ञयन्ति—

'देणीभूतप्रतनुसिक्कासावतीतस्य सिन्युः पाण्डुच्छायातदरहत्तकप्रंशिभिर्जीणेपणैः । सौभाग्यं ते सुभग विरहावस्थया व्यज्जयन्ती काश्ये येन त्यज्जति विधिना स त्वयैवीपपादाः॥

परोऽत्र सिन्धोर्दशा दूरं गच्छति, विरहिण्या दशैव पुर उपेत्य विरहिणो हृदये कामपि पांडाम्बतारयति, याऽध्येतुरसिकानां हृदये विप्रसम्मधक्षारं प्रवाहयति ।

कालिदासेन मेघरूते सौन्दर्यस्टेः परा काष्टा प्रकाशिता-

. 'तन्वी श्यामा शिखरिदशना पक्षविम्बाधरोष्ठी' । इति सर्वाणि विशेषणान्युपन्यस्याप्य-परितुष्यता ।

श्चर्य महाकवेश्वत्वारि महाकाभ्यानि—श्चतुसंहार-कमारसम्मव-रघुवंश-मेघवूताभि-धानानि तथा त्रीणि नाटकानि-मालविकानिमित्र-विकमोर्वशीय-अभिज्ञानशाकुन्तला-मिधानि, तेषु शाकुन्तलं सर्वोत्कृष्टम् । इदं नाटकं कालिदासस्य सर्वस्वमिधीयते ।

कालिदासः स्वाये शाकुन्तले सौन्दर्भभावनायां रससिद्धौ च परां सिद्धि प्राप्तवान् । प्रकृतिकोडे व्यतिगतबाल्यायाः शकुन्तलायाः स्वरूपे वर्ण्यमाने—

> 'श्रधरः किसलयरागः कोमलविटपानुकारिणां बाहू । कुसुमियव लोभनीयं यौवनमक्षु सन्तद्वम् ॥'

पुनक्ष---

सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं मिलनमपि हिनांशोर्लक्म लक्ष्मी तनोति । इयमधिकमनोज्ञा बल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम् ॥

पद्यभिदं पठन् सहृदयः बाह्यप्रकृतेरन्तः प्रकृत्या सामक्षस्यं प्रतियन् शकुन्तलां कमनीय-कतारूपां प्रत्यक्षीकुरुते । सौन्दर्यभावनायां सौकुमार्यमावेद यितुं कविरयं यत्र तत्र कृतप्रयासः —

'पुष्पं प्रबालोपहितं यदि स्यान्मुकाफलं वा स्फुटविह्नमस्यम् ।'

रसिसदी पुनरयमाचार्य एव। यद्यपि सर्वश्चित् शकुन्तलानाटकं रम्यं, तथापि तच्चतुर्थेऽक्टे ललनाधुरीणाया महिषीमज्ञलमयगुणप्रवीणायाः सुन्दरीसकललावण्यसमन्वि-तायाः स्वीयसौन्दर्यसमस्तमुवनव्यामोहिकायाः प्रियदर्शनायाः शकुन्तलायाः प्रस्थानाने-हिस सर्वत्र मारती-कोष भगवर्तातोषोपलिब्धविकासेन उपमाविलासेन अकृतबह्वायासेन श्रोमता कविकालिदासेन काश्यपमुखाद्यत् पद्यचतुष्कं प्रतिपादितम्, तत्र खलु भावस्य

प्रस्कोटनं, सांसारिक व्यवहारस्य प्रदर्शनम् , अयोतनाज्ञानिसस्यः सह प्रेमप्रकटनं, यन्न्य-षायि पद्यचतुष्कमध्ये तदेव सर्वस्वान्तदावकं प्रशमितिचित्तदुः अपावकं वरीवित ।

( अवलोकनीयौ )

यास्यत्यय शकुन्तलेति हदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कण्ठस्तम्भितबाष्यवृत्तिकलुविश्वन्तालढं दर्शनम् । वैकल्रव्यं मम ताबदीदशमपि स्नेहादरण्योकसः पीडयन्ते गृहिणः कथं तु तनयाविश्लेषदुःखैर्नवैः ॥

शकुन्तला—(पितरमाश्लिष्य) कयमिदानी तातस्याज्ञात् परिश्रष्टा मलयतटो-न्मूलिता चन्दनलतेव देशान्तरे जीवनं धारियष्ये ?

काश्यपः -- किमेवं कातरासि ?

श्रमिजनवतो भर्तुः श्लाप्ये स्थिता गृहिणीपदे, विभवगुरुभिः कृत्येस्तस्य प्रतिक्षणमाकुला । तनयमिचरात् प्राचीवार्के प्रस्य च पावनं सम विरहजां न त्वं वत्से शुचं गणयिष्यसि । (शकुन्तला पितुः पादयोः पतिते)

गौतमी · जाते परिहीयते गमनवेला निवर्तय पितरम् । शकुन्तला — कदा ज भूयस्तपोवनं प्रेक्षिच्ये ? काश्यपः — गच्छ वन्से ! शिवास्ते पन्यानः सन्तु । श्रहो ! कीदशोऽयं मर्मस्पर्शी संवादः ।

यत्र कालिदासीयनाटकेषु पात्राणि जीवनशक्तिसम्पन्नानि, उपमाः स्थानीयशोभाः वर्जनायेव विन्यस्ताख भवन्ति, तत्रैव इदयपक्षोऽपि नानादरभाजनतां नीयते ।

शब्दिविन्यासोऽपि कवेरस्य कव्यन्तरिविलक्षण एव, दश्यताम्—
'ततो सृगेन्द्रस्य सृगेन्द्रगामो वधाय वध्यस्य शरं शरण्यः ।
जाताभिषक्षो नृपतिर्निषक्षादुद्वर्त्तुमैन्छत् प्रसमोद्धृतारिः ॥'
'तमार्यगृद्धं निगृहीतधेनुभेनुष्यवाचा मनुक्शेक्तेतुकम् ।
विस्माययन् विस्मितमान्मवृत्तौ सिंहोक्सत्त्वं निजगाद पिंहः ॥'
'इत्थं द्विजेन द्विजराजकान्तिरावेदितो वेदविदां वरंण ।
एनोनिष्ट्नेन्द्रियवृत्तिरेनं जगाद भूयो जगदेकनायः ॥'
किमोदशी शब्दसञ्जा कव्यदपरकविकृताविष दृष्टा श्रीमद्भिः !
विविधरूपधारिणी श्रस्योपमाऽपि चेत्रश्चमन्करोति—
तां इंसमाला शरदीव ग्रह्मं स्टीक्षि वस्तिव्यवस्थातः ।

तां इंसमाला शरदीव गन्नां महीषधि नक्तमिवावभासः । स्थिरोपदेशामुपदेशकाले प्रपेदिरं प्राक्तनजन्मविद्याः ॥ ( कुमार॰ ) कालिदासस्य वर्ङविन्यासमाधुर्यं, भाषायाः प्राञ्जलता च नान्यत्राभिलद्यते । धुरा कवीनां गणनाप्रसङ्गे, किनिष्ठिकाऽधिष्ठितकालिदासा । श्रयापि ततुल्यकवेरभावादनामिका, सार्थवती वभूव ॥ ध — यासनाटकचक्रम्

महाकवेर्भासस्य कृतित्वेन त्रयोदश रूपकरनानि समुपलभ्यन्ते । 'भासनाटकचकेऽपि छेकैः क्षिप्ते परीक्षितुम्' इति राज रोखरमणितिमात्रित्य भासनाटकचक्रमिति तत्कृतनाटकानां नाम व्यविह्यते । त्रयोदशनाटकानां परिचयः समासतोऽत्र प्रस्तूयते । (१) मध्यम-व्यायोगः नाटकमिदमेकाङ्कि । अत्र हिडिम्बानामकराक्षस्या सह भीमस्य प्रणयः, घटोत्कचनामकगुत्रद्वारा चिरविरहितयोस्तयोः सङ्गश्च वर्णितः। (२)द्वघटोत्कचम्-एकाङ्कि नाटकमदः । हिडिम्बामीमयोरात्मजस्य घटोत्कचस्य दौत्यमाश्रित्य धृतराष्ट्रान्तिकं गमनम् । दुर्योधनकृतस्तस्यावमानः । दुर्योधनकृतस्तस्यावमानः । दुर्योधनोक्तिश्व — प्रति-वची दास्यामि ते साय हैरिति। (३) कर्णभारम् - नाटकमिदमे हाहि। कर्णस्योदात्तं चरितम् , तेन दीन्द्राय कवचकुण्डले दत्ते । (४) अठभन्न र्—नाटकमेतरेकाहि । संमिन प्रियापरिभवप्रतप्तेन गदायुद्धे दुर्योधनोद्दश्यः वस्तु प्रतिपावते । संस्कृत साहित्ये शोकान्त-नाटकस्येदमे के निदर्शनम् । ( ४ ) दूतवात्र्यम् -एकाह्वि नाटकम् । अत्र ६तभूतस्य श्रीकृष्णस्य सदारायतया सहैव दुर्योधनस्यामिमानित्वं वर्णितम् । (६) पर्वरात्रम् 🛨 अङ्गयमत्र । कल्पिता कथा । द्रोणेन कौरवाणां यहे आवार्यत्वं जतम् , दक्षिणायां स पाण्डवानां राज्यं याचितवान् । पर्वादनाभ्यन्तरेऽन्वेषगे क्रियमाणे क्रभ्यं तदिति दुर्यो-धनस्यारवासने द्रोणेन तथा कृतम्। (७) बालचरितम् — अङ्गद्धकमत्र। आकृष्णस्य जन्मारभ्य कंसवधान्तं चरितिभिद्द वर्ण्यते । (८) अविमारकम् -अइषर्कमत्र । अवि-मारके - या कया सा सम्भवती गुणाव्य कृत बृहत्कयाती गृहीता । राजकृमारस्याविभारकस्य कुन्तिभोजकुमार्यो कुरह्मया सह प्रणयोऽत्र वर्णितः । (९) प्रतिज्ञायौगन्धरायणम् — अड्ड-चतुष्टयमत्र । मन्त्रिणो यौगन्वरायणस्य नीतिरुद्यनवासवदत्तयोः प्रणयकथा चात्रोपनिवद्धा ।

(१०) स्वय्नवासवदत्तम् -- ब्राष्ट्रषट्कमत्र । मन्त्री यौगन्धरायणः प्रावत्या मगध-राजमिगन्या सहोदयनस्य विवाहं कारियावा राजराणि वर्द्वयितुमैच्छत् । ध्रियमाणायां च वासवदत्तायां न सम्भवतीदमिति कदान्विदुदयने सृगयायं गते मन्त्रिसम्मत्या वासवदत्ता द्विषित प्रचार्यते । राज्ञा चिरं विषद्यापि न तत्त्रेमणि मालिन्यमानीयते पश्चात् प्रा-वत्यां परिणीतायां स्वप्नक्रमेणेव वासवदत्ता लभ्यते ।

( १.१ ) दरिव्रचारुदत्तम् —वसन्तसेनाचारुदत्तयोः प्रणयक्याऽत्र वर्णिता । अस्य चत्वार एवाङ्का उपलभ्यन्ते ।

(१२) अभिषेकनाट सम् — अङ्गपट्कमत्र । रामायणोक्ता बाल्वियादारभ्य राम-राज्याभिषेकान्ता क्याऽत्र वर्णिता ।

( १३ प्रतिमानाटकम् —श्रङ्कसप्तकमिह । रामायणप्रोक्तं रामस्य पूर्वेचरितमुप-निवद्यम् । नाटकानामेतेषां प्रणेता भास एवाम्यो वेति विविधा विप्रतिपत्तिर्विषयेऽस्मिन् । भास एवैतेषां नाटकानां प्रणेतेति विद्वद्भिरिधकैश्वररीक्रियते । उपरिनिर्दिष्टनामानि नाटकरत्नानि समानकर्तृकाणि यत एषु आश्चर्यजनकं साम्यं प्रतिभासते । यथा—

(१) नाटकानि सर्वाण्यपि 'नान्यन्ते ततः प्रविशति स्त्रधारः' एभिरेव शब्दैः

प्रारम्यन्ते । (१) एषु नाटकेषु का प रचयितुर्नाम परिचयादिकं नोपलभ्यते ।

(१) प्रायः सर्वत्र नाटकभूमिकार्थे प्रस्तावनाशब्दस्थापने 'स्थापना' शब्दप्रयोगः ।

(४) मरतवाल्यं प्रायशः सममेव सर्वत्र । (१) एषां नाटकानां भाषाऽऽश्चर्यजनकं साम्यं वहति । (६) सर्वेष्वप्येषु रूपकेषु पताकास्थानस्य मुद्रालङ्कारस्य च समानः प्रयोगः । (७) श्वप्रधानपात्राणां नाम-साम्यम् , व्याकरणलक्षणहीनप्रयोगप्राचुर्यम् , समानं वाक्यं, सर्वत्र बाहुल्येन लभ्यते । (८) भरतकृतनाटपशालीयनियमानां सर्वत्र समभावेनानादरः । (९) नाट्यनिर्देशस्य स्वभावः सर्वत्र समानः । (१०) एषां सर्वेषां स्पर्काणां नामानि केवलमन्त एव प्रम्यस्य लभ्यन्ते नान्यत्र कापि

बाणभटः स्वीये हर्षचिति 'स्त्रधारकृतारम्भैः' इति भासनाटकवैशिष्टयमाचि । तच्च सर्वत्रेहाबाप्यते । राजशेखरोऽभिधत्ते — 'भासनाटकचक्रेऽपि छेकैः क्षिप्ते परीक्षितुम् । स्वप्नवासवदत्तस्य दाहकोऽभूष पावकः ।' भोजदेवो राम्चन्द्रगुणचन्द्रौ च स्वप्नवासवदत्तं भासकृतिमामनन्ति । आतो भास एव सर्वेषां प्रणेतेत्यवगम्यते ।

भासस्य जनिकालश्च ४४० ई० पूर्वादनन्तरं. ३७० ई० पूर्वात्प्राक् च स्वोक्रियते । बहुनां स्पकाणां लेखको भासो जीवनस्य विविधानि चेत्राणि दशोः पात्रतां नीतवानिति वक्तुं मुशक्स्, अतएव चास्य रूपकेषु विविधता समायाता । अभिनेयताहेतवश्च—एषां स्पकाणामादितोऽन्तं यावदिभनये सौकर्यम् , सुबोधा सरला संचेपवतो च वाश्याविकः, वर्णनिवरदः, अविस्तृतानि पात्राणां कयनोपकथनानि, इत्यादिकाः सर्वेषु रूपकेषु दश्यन्ते । स्पमारूपकोत्प्रेक्षार्थान्तरन्यासार्थकाराणां प्रयोगो विशेषतोऽवाप्यते तस्य रूपकेषु । अनुप्रासादिकं विशेषतः प्रियं तस्य यथा—हा वत्स राम जयतां नयनाभिराम (प्रतिमा॰)। स मनोवैज्ञानिकविवेचने अतीव निपुणः। यथा—दुःखं त्यक्तुं बद्धमूलोऽ- स्रुरागः (स्वप्नवासव॰), प्रद्वेषो बहुमानो वा॰ (स्वप्नवासव॰)। स उपमाप्रयोगऽपि दक्षः। यथा—सूर्य इव गतो रामः (प्रतिमा॰), विचेष्टमानेव॰ (प्रतिमा॰)। भारतीया मानाः तस्मै सविशेषं रोचन्ते। यथा—पितृमक्तिः, पातिव्रत्यम् , श्रातृप्रेमादिकम्। भर्तृनाथा हि नार्यः (प्रतिमा॰), कृतः क्रोधो विनीतानाम्॰ (प्रतिमा॰), 'अयुक्तं परपुक्षसंकोर्तनं श्रोतुम्' (स्वप्न॰) स यथावसरम् व्याकरणादिवैद्यध्यमपि प्रदर्शयति। यथा— वनः स्पष्टो धीरः (प्रतिमा॰), स्वरपद० (प्रतिमा॰)।

सासस्य कृतयोऽन्येवां कृतिभिः सह साम्यं विश्रति । यथा — शाकुन्तले चतुर्येऽङ्के क्रिकतादीन् प्रति शकुन्तलायाः यः कोमलो मनोभावः— 'पातुं न प्रथमं व्यवस्यित बर्लं युष्मास्वपीतेषु या' इत्यादिना वर्णितस्तत्तुम्य एव भासस्याभिषेके 'यस्यां न प्रियमण्डनापि महिषी देवस्य मन्दोदरी' इत्यादौ मनोभावो वर्ण्यते । यथैव शाकुन्तले—'तब सुचरितमक्करी-

यन् नं प्रतत् ममेव विभाव्यते फलेन' इति दुष्यन्तेनाक्करीयकं प्रत्युच्यते, तरेव स्वप्नवासवदत्ते — 'श्रुतिसुखनिनदे क्यं न देव्याः स्तन्युगले वधनस्यले च सुप्ता' इति वीणादौर्भाग्यमा-क्कुश्यते । एवमेव शूदकस्य मुच्छकटिकेन सह चाहदत्तस्य सर्वांशगतं सादश्यमासासते ।

### ५—विद्ययाऽसृतमंश्नुते

जगित 'सर्वद्रव्येषु विशेष ग्रहार्यत्वादसयत्वाच्च सर्वदा सर्वश्रेष्टं द्रव्यम्' इत्याहुः विद्वांसः । श्रदः 'विद्याविद्दीनः पश्रुरि'ति लोकोक्तिः प्रसिद्धाऽस्ति । विद्याविद्दीनो मानवः पश्रुरिव धर्माधर्मयोः पापपुण्ययोः कर्त्तव्याकर्त्तव्ययोः निर्णयेऽशक्तः मानवताविरोधिनमा-चारं करोति । धनादिना श्रसाध्यानि सर्वाणि श्रमीप्सितानि विद्यया श्रनायासेन सिद्धधन्ति श्रत उक्तम्—

### विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्

सर्वधनेभ्यः विद्याधनस्पप्राधान्ये अस्य वैचित्र्यमेव कारणम् । अन्यधनानि व्ययतः सर्यं यान्ति किन्तु विद्याधनम् व्ययतः संवर्द्धते ।

अन्यधनानि संचयात् वर्धन्ते, विद्याधनं संचयान्नश्यति । अन्यानि धनानीव विद्याधनं चौरेण चोर्यवतुं न शक्यते, नापि राज्ञा हर्तुं शक्यते, नापि आतृतिः संविभज्य प्रहीतुं शक्यते, नापि आन्यधनराशिरिव विद्याधनं भारेण बाधते । उक्तं ब—

श्चपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारति । व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति सञ्चयात् ॥

#### श्चन्यदपि---

न चौर्यहार्ये न च राजहार्ये न स्रातृभाज्यं न च भारकारि । व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनप्रधानम् ॥

#### श्रन्यच्च-

वयुमतीपतिना न सरस्वती बलवता रिपुणापि न नीयते । समविभागहरैर्न विभज्यते विश्वधवोधशुधैरपि सेन्यते ॥

विद्यावलेनैव कालिदासभवभूतिवाणप्रमृतयो विद्वांसो महर्षयः क्वयश्च अमरा वभ्वः, ते स्वसरसपदावलोभिरधुनापि जीवन्ति । उक्तं च---

विद्ययाऽमृतमश्तुते । ( श्रुतिः )

#### श्रन्यद्पि--

जयन्ति ते पुकृतिनो रससिद्धाः क्रवीस्वराः ।
नास्ति येषां यशःकाये जरामरणजं भयम् ॥
राजानो महाराजा श्रापि विदुषामग्रे नमयन्ति स्वशिरांसि । उक्तं च—
विद्वस्यं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन ।
स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते ॥

विद्यैव घर्मार्थकाममोक्षरपपुरुषार्थ-चतुष्टय-प्राप्तिसाधनम् । यस्यायं क्रमः---विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम् । पात्रत्वग्दनमाप्नोति घनादमं ततः सुखम् ॥

मानवः विद्यया ब्रह्मज्ञानं प्राप्य मुक्तो भवति । किन्तु एतद्य्यवधारणीयम् यत् कियान्वितेष विद्या संसिद्ध्ये कत्पते । क्रियाककापरहिता विद्या निष्पत्ला, तादश्या विद्यया युक्तो विद्वानिप मूर्क्षे एव गण्यते । उक्तं च—

> शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खा, यस्तु कियाबान् पुरुषः स विद्वान् ।

तिंदियाऽसतं पातुं सततं सुखं तिरस्कृत्य, श्रास्तर्थं विद्वाय सततं गुदं संसेव्य च सचेष्टो भवेत् । उक्तं च—

> सुर्खायनः कृतो विद्या कृतो विद्यार्थिनः सुखम् । सुर्खार्थी चेर्यजेद्वियां विद्यार्थी चेर्यजेत्सुखम् ॥

विद्यया मानवः विपुत्नं कीर्ति धनम्र लभते । आधुनिक्युगेऽपि क्वीन्द्रो रवीन्द्रनाथ-ठाकुरः, अगदीशन्वन्द्रवसुः, राधाकृष्णश्चेत्यादयः भारतीयविद्वांसः जगति विपुर्लं यशः प्रभृतं धनं च लब्ध्वा देशस्य गौरवमवर्धयन्त । देनचित्कविना एकेनेव श्लोकेन सम्यक् विद्यामहस्वं प्रदर्शितम्—

मातेव रक्षति पितेव हिते नियुक्के
कान्तेय चाभिरमयत्यपनीय खेदम् ।
छद्भी तनीति वितनीति च दिश्च कीर्ति
कि कि न साधयति कल्पलतेव विद्या ॥ इति ॥

# ६—बाणोच्छिष्टं जगत्सर्वम्

अस्ति कविसार्वभौमो वस्तान्वयजलधिकौस्तुमो बाणः । मृत्यति यद्रसनायां वेघोसुखरंगलासिका वाणी॥ (पार्वतीपरिणये)

देन्याः सरस्वत्या वरदः पुत्रो महाकविवाणभट्टो संस्कृतगयलेखकेषु सर्वमूर्द्धाभिषिकः महामहिमशासी असाधारणप्रतिभासम्पन्नो महामेधावी वासीत् । स्वजीवनविषये स्वधंश-परिचयविषये अयं हर्षचिरतस्यादौ विस्तरेण लिखितवान् । तथा हि—

'स बाळ एव विधेर्घळवतो वशादुपसम्पन्नया न्ययुज्यत जनन्या । जातस्नेहस्तु नितरां पितैवास्य भावृतामकरोत् ॥ ( हर्षचरिते )

ेबाणमहस्य काळविषये कतिएयैः प्रमाणैनिश्चीयते यदर्थ कान्यकुन्जाधिपस्य श्रीहर्ष-दैवस्य समापण्डित आसीत । यतो हि—

'श्रीहर्ष इत्यवनिव'त्तपु पार्थिवेषु नाम्नैव वेवलमजायत वस्तुतस्तु । श्रीहर्ष एव निजर्संसदि येन राज्ञा सम्पूजितः कनककोटिशतेन वाणः॥' राजशेखरोऽपोत्यं वदति—

श्रहो प्रभावो वाग्देन्या यन्मातन्न-दिवाकरः । श्रोहर्षस्याभवत्सभ्यः समी वाणमयूरयोः॥'

अतो हर्षकालीन एव बाणमह इति निर्विवादम् ॥

अयं कविपुत्रवः शोणनदस्य पश्चिमे तटे प्रीतिकृटनाम्नि प्रामे वात्स्यायनवंशे चित्र-मानो राजदेव्यां समुत्पन्न इति निर्विवादं जानीमः। तदेतदीयहर्ष् चित्रेन कादम्बरी-गद्यस्योपकमश्लोकेश्च सुस्पष्टमवगम्यते ।

श्चर्यं महादेवोपासनायां पूर्णतया श्चामही वभूवेति सम्मावयामः, यतोऽयं हर्षश्चात्रा कृष्णेनाहृतः श्रीहर्षसभायां प्रवेशाय प्रास्यानिकानि मञ्जलानि प्रतुष्टुवानो मगवन्तं विरूपा-क्षमेव समादरेण पूजयाम्वभूव ।

तयाहि----

'देवदेवस्य विरूपाक्षस्य क्षोरस्तपनपुरःसरम् सुरिमक्कपुमयूपगन्धध्वजविर्ह्णोत्स्य प्रकाहुलां विधाय पूजाम् ॥'

इत्यादि हर्पचरितस्य द्वितीयोल्लासे तेन स्वोपासनाचर्या स्वयमेव स्पष्टीकृतेति ततः प्रवाधिकं कणेहत्य निरोक्षणीयम् ।

यतु--

जाता शिक्षण्डनी प्राग्यया शिक्षण्डी तयावगच्छामि । प्रागलभ्यमधिकं मार्प्यं वाणी बाणी बभृवेति ॥

पूर्व यथा शिखण्डनी हुपद्गुत्री शिखण्डी-हुपद्गुत्रस्या बम्ब तथा बाणी सरस्वस्यिय अधिकप्रागरू-यश्राप्त्यय बाणवाणी-कादम्बरोकर्तृस्या बम्ब । 'करोम्याख्यायिकाम्मोषौ जिह्वाप्तवनचापलम्' इति हर्यचरितोक्तिदिशा हर्यचरितस्याख्यायिकाप्रन्यस्पःचं प्रतोतम् । नेदं साधारणं चरितगुस्तकमि तु सरसं काव्यमिति वणंनेषु सजीवतामानेतुमत्र प्रयासः कृतो वेद्यः । हर्षचरिते कवेर्वणनचातुरी बहुशोऽवलोक्त्यते । तेषु मुख्यत उल्लेख्याः प्रसन्नाः सन्ति-मुमूर्षोर्नृपस्य प्रमाकरस्य वर्णनम् , वैधव्यदुःखपरिहाराय सतीत्वमाश्रयन्त्या यशोवत्या वर्णनम् , सिंहनादस्योपदेशः, दिवाकरित्रत्रस्य राज्यश्रीसान्त्वनम् । बाणस्य कादम्बरावद् हर्षचरितस्यादि वर्णनरौली, कवित्वकलापूर्णवाग्धारा सहदयानां मनः चमत्कृतं करोति । तग्रया—''यस्मिश्च राजनि निरन्तरैर्यूपनिकरैरकुरितमिव कृतयुगेन, दिक्षुख-विसर्पिमरध्वर गुमैः पलायितमिव कलिना, ससुषैः सुरालयैरिवावतीर्णमिव स्वर्गेण, सुराख्य-शिखरोद्धूयमानर्थवलक्ष्यतैः पल्लवितमिव धर्मेणः'' 'स्यानेषु स्थानेषु च मन्दमन्द-मास्ताल्यमानाकिष्ठयक्षेत्र, शिखानमञ्जवेषुकेनातुत्तालावुविणेन, कत्रकंत्यकीशक्षितक्षेत्राव्यस्थानातिक्षयक्षते, शिखानमञ्जवेषुकेनातुत्तालावुविणेन, कत्रकंत्यकीशक्षितक्षात्राव्यस्थानातिक्षयमानातुतालज्ञानकेनातोग्रवाश्चनाऽनुगम्यमानाः, परेपरे श्चमञ्जितरवैरपे सहदयैरिवातुवर्तमावा तालज्ञान कोकिश इव मदक्षकक्षक्रीक्रीमञालापिन्यः, विद्याने सहदयैरिवातुवर्तमावा तालज्ञवराः कोकिश इव मदक्षक्रक्राक्रीक्रीमञालापिन्यः, विद्याने

कर्णामृतान्यश्लीलरासकपदानि गायन्त्यः, कुक्कुमप्रमृष्टरुचिरकायाः काश्मीरिकशोर्ये इक वलान्त्यः·····

ऐतिहासिकांशं वर्जियत्वा सन्दमोंऽयं सर्वया कान्यलक्षणोपेतः। यदा वयं हर्पचरिते वेषभूषयोः आचारविचारयोः सेनासंश्यानस्य च वर्णनं पठामः, राज्यश्रियो विवाहावसरे शिलिपभिः स्वानुरूपाणि याबन्ति भूषणानि समर्पितानि, रजकैस यादशानि निबध्य रिजतानि वस्नाणि प्रस्तुतानि तेषां वर्णनेन तात्कालिकी भारतीया सांस्कृतिकी स्थितिः करामलक्षवद् भासते।

कादम्बरी बाणमश्स्य श्रद्धितीया द्विताया रचना । कविर्गरिमा कमनीयां कादम्बरी-मेवाश्रित्याऽवतिष्ठते इत्यत्र नास्ति विप्रतिपत्तिविंदुषाम् । पात्राणि खल्वत्र तावत्या सजीव-त्या चित्रितानि यथा तानि प्रत्यक्षदृश्यतामिव यान्ति । एकत्र पाठको यदि शवरसेनाः प्रयाणं पठित्वा विस्मयाविष्टो जायते, जाबालेराश्रमं दृष्ट्वा स्तिमितान्तःकरणो भवति, तदाऽपरत्र स एव कादम्बर्या महाश्वेताया वा वर्णनं पठित्वा लोकान्त-समुपस्थित इवाच्छोदसरसो वर्णनं श्रुत्वा कृतुकाकृल इव सुधासिक्त इव च जायते । एकतो यदि शुक्तासोपदेशमधीत्य दृद्यं निर्मलदर्पणतां नयति, तदाऽपरत्र राजान्तःपुरवर्णनं श्रुत्वा दृद्यं रक्षयति । प्राकृतिक्वस्तुनां वर्णनेऽपि बाणस्य कादम्बरी न कृतोऽपि होयते । श्रत एवाह धर्मदास इत्यम्—

'क्विरस्वरवर्णपदा रसमाववती जगन्मनो हरति । सा किं तरुणी निह निह वाणी बाणस्य मधुरशीलस्य ॥ अन्योऽपि कश्चिद

> 'शब्दार्थयोः समो गुम्फः पात्रालीरीतिङ्यते । शिलामद्वारिकावाचि बाणोक्तिषु च सा थदि ॥

वस्तुतस्तु वाणस्य गधं महाविशालसप्तम्यसावशसादोपमम्, यत्र क्रचन प्रकोष्ठे रमणीयाकृतिविशिष्टपरिधानोपबृंहितं रमणीचित्रम्, क्रचिन्मृगयोपयुक्तनानाजोवस्य चित्राणि, क्रचित्रल्लक्ष्रल्लनादिनी नदी चित्रिता, क्रचित्तपोमृमिनिद्शिता, क्रचित्त्य निष्यत्त्र्व्छरमीषणा रणभूमिरिकृता। समासतः कानिचिदुदाहरणान्यत्र प्रस्त्यन्ते। अच्छोद्र सरोवरवर्णनं यया— 'प्रविश्य च तस्य त्रव्खण्डस्य मध्यभागे मणिदर्पणमिव त्रेलोक्य-कच्च्याः, स्फटिकभूमिगृहमिव वसुन्धरादेव्याः, निर्गमनमार्गमिव सागराणाम्, निस्यन्द-मिव दिशाम्, अंशावतारिमव गगनतलस्य, कैलासिमव द्रवतामापन्तम्, तुषारिगिरिमव विलीनम्, चन्द्रातपिमव रसत्रमुपेतम्, हाराष्ट्रहासिमव जलीभूतमः सदनष्वजिमव मकराविष्ठितम्, मळ्यमिव चन्दनशिशिरवनम्, असत्साधनिवाद्द्रप्रम्नम् अतिमनोहरम्, आह्रादनं दृष्टेः, अच्छोदं नाम सरो दृष्टवान्।' सन्व्यावर्णनं यथा—अनेन च समयेन परिणतो दिवसः। स्नानोत्यते मुनिबनेनार्घविधिमुपपादयता यः क्षितितत्ते दत्तस्तमम्बर-त्रक्षातः साक्षादिव रक्तवन्दनाङ्गरानं रविश्ववहत् । उत्तरसप्तिमिर्पार्थरपरिनर्

संहतपादः पारावतचरणपाटलरागो रविरम्बरतलादलम्बत । "विहाय जिहीर्षयेव घरणितळमुन्मुच्य कमिलनीवनानि शकुनय इव दिवसावसाने तपीवनशिक्षरेषु पर्वताप्रेषु च रविकिरणाः स्थितिमकुर्वत ।' प्रभातवर्णनं यया एकदा तु प्रभातसम्यारामकोहिते गगनतलकमिधुरक्तपक्षसंपुटे बृद्धहंस इव मन्दाकिनं।पुलिनाद । रजलनिधितटमकारित चन्द्रमसि, .... सन्ध्यामुपासितुमुत्तराशावलम्बिन मानससरस्तीरमिवावतर्रात सप्तर्षिन मण्डले, '''इतस्ततः संचरस्यु वनचरेषु, विजृम्भमाणे श्रोत्रहारिणि पम्पासरःकल्रंसकोला-हले, : : क्रमेण च गगनतलमार्गमवतरतो दिवसकरवारणस्यावचूलवामरकलाप इवोपलस्य-माणे मिजछरागलोहिते किरणजाले, शनैः शनैविदते भगवति सवितरि॰'। जाबालिवर्णनं यया — 'स्येर्येणाचलानां, गाम्भीर्येण सागराणां, तेजसा सबितुः, प्रशमेन तुवाररसमेर्निर्मळ-तयाऽम्बरतलस्य संविभागमिव कुर्वाणम् , रारत्कालमिव श्रीणवर्षम् , शन्तन्तुमिव प्रिय-सत्यव्रतम् , '''वाडवानस्रमिष सततपयोभक्षम् , शून्यनगरिषव दीनानायविपन्नशरणम् , पशुपतिमिन मस्मपाण्डुरोमाश्लिष्टशरीरं मगवन्तं जानालिमपरयम्' । जादम्बरीवर्णनं यथा-- पृथिवीमिव समुत्सारितमहाकुलभूमृद्व्यतिकरा शेषभोगेषु निष्णाम् , गौरीमिव रवेतांशुकरंचितोत्तमाङ्गाभरणाम, इन्दुमूर्तिमिवोद्दाममन्मयविलासगृहीतगुरुकलत्राम्, आका-शकमिलनीमिव स्वच्छाम्बरदश्यमानमृणालकोमलोहमूलाम् , कल्पतहस्रतामिव कामफल-प्रदाम् , "कादम्बरी ददर्श।"

विषयानुरूपमेव वाणस्य शब्दाबत्यिप विलोक्षिते । यथा विन्ध्यादवीवर्णने श्रोजन्समासम्यस्त्वम् । 'उन्मदमातक्वकपोलस्यलगिलस्यलगिलसिकंनेवानवरतमेलावनेन मदगिन्धिनान्धकारिता, प्रेताधिपनगरीव सदासिन्निहितगृत्युमीषणा महिषाधिष्ठिता च, कात्यायनीव प्रचलितखङ्गमीषणा रक्तचन्दनालंकृता च ।' वसन्तवर्णनावसरे मृदुलामिकोमलाब पदावली प्रयुङ्के । थथा — 'कोमलमलयमाकतावतार्तरितानक्रथवजोशुकेषु, मशुकरकृत्वक्रकुक्तकालीकृतकालेयककुष्ठुमकुद्मलेषु, मधुमासिव्वसेषु ।'

वाणस्य कादम्बर्यां उपमाल्यक्रोःश्रेक्षाश्लेषितिभामासपरिसंख्येकावल्यादयोऽलंकाराः पदे पदे प्राप्यन्ते । उदाहरणरूपेण कित्वनोद्धरणानि प्रस्त्यन्ते । एकावळी यथा महा-श्वेताजन्मवर्णने—'क्रमेण च कृतं मे बपुषि वसन्त इव मधुमासेन, मधुमास इव नवपत्ळ-वेन, नवपत्ळव इच कुसुमेन, कुसुम इव मधुकरेण, मधुकर इव मदेन नवयौवनेन पदम् ।' परिसंख्या यथा जावाल्याश्रमवर्णने—'यत्र च मिलनता हविर्धूमेषु न चिरतेषु, मुखरागः शुफेषु न कोपेषु, तीच्णता कुशामेषु न स्वभावेषु, चक्षळता कदळीदलेषु न मनःसु, चक्षूरागः कोकिलेषु न परकळत्रेषु, ''मेखळाबन्धो व्रतेषु नेर्ध्याकळहेषु, ''रामानुरागो रामायणेन न यौवनेन, मुखमक्रविकारो जरया न धनाभिमानेन । 'यत्र च महाभारते शकुनिवधः, पृराणे वायुपळपितं, शिखण्डनां नृःयपक्षपातो. मुजक्रनानां मोपः, क्योनां श्रीफळामिळाषः, मूळानाभधोगितः ।' परिसंख्या यथा शहुदक्वणेने—'यर्ह्मियच राजनि जित्तजगित पात्रयति मही विश्वकर्मसु वर्णसंकराः, रतेषु केशप्रहाः, काव्येषु हठवन्याः,

शास्त्रेषु चिन्ता' । उत्प्रेक्षा यथा सन्ध्यावर्णने-- 'श्रपरसागराम्भसि पतिते दिनकरे पतनवेगोत्थितमम्मःसीकरनिकरमिव तारागणमम्बरमधारयत्'। श्लेषो यथा सन्ध्यावर्णने-किमेण च रविरस्तमुपागत इःयुदन्तमुपलभ्य जातवैराग्यो धौतदुकुलवल्कलथवलाम्बरः सतारान्तःपुरः पर्यन्तस्यितततुतिमिरतमालवनलेखं सप्तर्षिमण्डलाध्युषितम् श्रवन्धती-संचरणपवित्रम् उपहितापाढम् आल्ह्यमाणमूलम् एकान्तस्थितचारुतारकमृगम् अमर-कोकाश्रेसमिव गरानतलम् "अमृतदीधितिर ध्यतिष्ठत्"। श्लेषी यथा राजभवनवर्णने-'उत्कृष्टकविगयमिव विविधवर्णध्रेणिप्रतिपायमानाभिनवार्यसंचयम् । नाटकमिय पताकाङ्क-शोभितम्, पुराणितं विभागावस्थापितसङ्खभुवनकोशम्, व्याकरणिमव प्रथममध्यमोत्तम-ुरुवविमित्ति स्थितोनेकादेशकारकाख्यातसंत्रदानिकयाव्ययप्रपंचसंस्थितम्' । विरोधाभासो बिन्ध्याटवीवर्णने · 'श्रपरिमितबहुलपत्रसंचयाि सप्तपर्णोपशोभिता, कूरसत्तािप मुनिजन-सेविता, पुष्पवत्यपि पवित्रा' । उपमा यथा विन्ध्याटवीवर्णने - 'चन्द्रमृतिरिव सततमृक्ष-सार्योत्तगता दृरिणाध्यासिता च, जानकीव प्रसूत्कुशल्या निशाचरपरिगृहीता च। विरोधामासो यथा शवरसेनापतिवर्णने— 'अभिनवये वनमि अपितवहुवयसम् , कृष्ण-मेंप्यसुदर्शनम् , स्वच्छन्दचारमपि दुर्वैकशरणम्' । श्लेषमूलोपमा तथा चाण्डालकन्या वंगने - 'नक्षेत्रमालामिव चित्रश्रवणामरणभूषिताम्, मूच्छ्रीमव मनोहारिणीम् , दिव्य-योषितामिबायुळीनाम् , निद्रामिव लोचनश्राहिणीम्, श्रमूर्तामिव स्परीविजताम्' । विरोधा-भासो यथा शृहकवर्णने—'श्रायतलोचनमपि सूच्मदर्शनम् । महादोवमपि सक्लगुणा-षिष्ठानम् , कुपतिमिष कलत्रवल्लमम् , श्रात्यन्तशुद्धस्वभावमिष् कृष्णचितिम् ।

त्रयं वाणो यत्र दीर्घसमासां बाक्याविल विन्यस्य पाठकानां पुरतो वर्णनवाहुस्य-स्तुपमुपस्यापयित तत्रैव लघुवावयानां प्रयोगेऽपि न मन्दायते । कपिञ्चलः पुण्डरीकं काम-पीडितमुपदिशति —

"नैतदनुरूपं भवतः । श्चद्रजनक्षुण्ण एव मार्गः । धैर्यधना हि साधवः । कि यः कश्चित्प्राकृत इन विकलीभवन्तमात्मानं न रुणित्सः १ वव ते तद् धैर्यम्, क्वासा'-विन्दिरण्जयः ।

्रं एवमेष शुक्तासोपदेशे लक्ष्मीस्वरूपवर्णने—'न परिचयं रक्षति । नाभिजनम् ईक्षते । न रूपमालोक्ष्यते । न कुलक्षममनुवर्तते । न शीलं पश्यति । न वैद्रध्यं गणयति । न श्रुतमाकर्णयति । न धर्ममनुक्ष्यते । न त्यागमाद्वियते । न विशेषज्ञतां विचारयति ।'

एवमेव जावालिवर्णने—'प्रवाहः कठणरसस्य, संतरणसेतुः संसार्रासन्थोः, आधारः समाम्भसाम्,' सागरः सन्तोषामृतस्य, उपदेष्टा सिद्धिमार्गस्य, सन्ता सत्यस्य, चेत्रम् आर्जवस्य, प्रभवः पुण्यसंचयस्य ।'

भाषासमृद्धिमालोक्येव पाश्चात्या बाणस्य कादम्बरीमरण्यानी मन्वते ! तेषां मते वाणस्य गर्धं खलु तद्भारतोयमरण्यं यत्र क्षुपोच्छेदं विना मार्गो दुर्लभः, यत्र च बहुवः अप्रतीतार्याः शब्ददन्दरप्रकास्तत्र प्रविविद्यून् प्रतीक्षमाणाः निलीय स्थिताः । दक्षं च—

'द्याः सर्वत्र गमीरधीरकविता-विनध्याटवी-चातुरी-संचारी करिकुम्भिकुम्भभिदुरी वाणस्तु पश्चाननः॥

श्रत एवेयमुक्तिः सम्यक् घटते—

'बाणोच्छष्टं जगत् सर्वम्'।

७-सत्सङ्गतिः कथय किं न करोति पुंसाम्

सतां सज्जनानां सङ्गतिः संपर्कः मानवेषु गुणोत्कर्षाय परमश्रेष्ठं वस्त्वस्तोति कवि-प्रवरस्याशयः। यथा काञ्चनसंसर्गे काचोऽपि मारकतीं युर्ति धत्ते, पद्मपत्रस्थितं तोयमपि मुक्ताफलश्रियम् , तथैव गुणिजनसंसर्गात् मृखांऽपि जनः गुणवान् जायते। श्रतः सत्य-मुक्तं कविना—

काचः काजनसंसर्गाद्धते मारकतीर्युतीः। तथा सत्सन्निधानेन मूर्खी याति प्रवीणताम्॥

संसर्गशोलो मानवः । समं हि चेतनाचेतनेषु संसर्गप्रभावमध्यक्षयामः । प्रतिदिनं पश्यामोऽङ्गारागारं श्राम्यतो जनस्य वासांसि कच्चराणि भवन्ति । शौण्डिकीहस्ते पयोऽपि वारुणोत्यभिश्रोयते लोकेन । श्रालेहितोऽपि मणिरुपाश्रयवशाल्लोहितः प्रतीयते लोहितीक इति चोच्यते । सत्यमुक्तम्—

यादशो यस्य संसगों भवेतद्गुणदोषभाक्। अयस्कान्तमणेयोगादयोऽप्याकर्षको भवेत्॥

वस्तुतः सत्सन्नवशादेव मानवः समुन्नतो भवति । सतां संसर्गेण जनः सज्जनः भवति, दुर्जनानां सम्पर्केण च दुर्जनः । उक्तं च—

संसर्गजा दोपगुणा भवन्ति।

अतएव जनेन सर्वदा सतामेव सङ्गतिविधेया । उक्तमि — सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत सङ्गतिम् । सद्भिर्विवादं मैत्रीघ नासद्भिः किखिदाचरेत् ॥

सज्जनानां संसर्गेण पुरुषस्य मान उन्नमित, पुण्ये रुचिरुदेति, पापाच्चोहिजते मनः । कामकोधादयो मदमात्सर्यादयश्व दिशो विदिशश्व भजन्ते । तेनास्य चेतः प्रसीदिति, कृत्येषु च विहितेषु विश्वच्यं प्रवर्तते । उक्तं च सत्सङ्गतिफर्छं केनापि कविना-

पापान्निवारयित योजयते हिताय, गुर्ह्यं निगृहति गुणान् प्रकटीकरोति। श्रापद्गतं च न जहाति ददाति काले सत्सन्नतिः कथय किं न करोति पुंसाम्॥

किश्च---

कल्पहुमः कल्पितमेव स्ते सा कामधुक् कामितमेव दोरिध । चिन्तामणिश्चिन्तितमेव दन्ने सतां तु स्नाः सकलं प्रस्ते ॥ श्रतः सज्जनानां सङ्गतिरेव समुपास्या। तेन जनः प्रख्यायते च छोके नाभ्या-ख्यायते, उद्गीयते नावगीयते, विश्वस्यते न त्विभशङ्क्यते। धुजनो हि विमलधीर्भवति, साधु चिन्तयति, व्यथितोऽपि सत्यं न जहाति, नानृतं व्रवोति। यदि धुजनेः संस्क्रयते तर्हि कमेणात्मानं परिष्करोति। हीनोऽपि जनः सत्संसर्गवशात् महान् जायते, चौरोऽपि परोपकारप्रवणो भवति। वाल्मीकिसहशाः सत्संसर्गवशान्मुनिवृत्तिपरा महर्षयोऽभूवन्। श्रीविवेकानन्दस्य महाभागस्य वृत्तान्तः कस्य न परिचितः साक्षरस्यतदेशजस्य। एवमेव श्रसत्संसर्गेण मानवोऽपि दानवो भवति। विविधविद्यामूषितोऽपि सत्क्रकीनोऽपि सक्क्र-गुणालङ्कृतोऽपि निन्दनीयतां व्रजति। साधुभिः समवहेल्यते। उत्तं च

असतां सङ्गदोषेण को न याति रसातलम्।

किश्व —

हीयते हि मतिस्तात होनैः सह समागमात् । समैश्व समतामेति विशिष्टैश्व विशिष्टताम् ॥

श्चतः सद्भिरेषणीयः संसर्गोऽसद्भिश्च परिहरणीयः । परं सत्सङ्गतिः कथमिष पुण्येन मवति । यदा च मवति तदा महते कल्याणाय कल्पते । किववरैः सत्सङ्गतेर्माहा-त्म्यवर्णनं मुक्तकण्ठं कृतमवलोक्यते । तदाया—

जाड्यं थियो हरति सिम्रति नाचि सत्यम्
मानोन्नति दिशति पापमपाकरोति ।
चेतः प्रसादयति दिश्च तनोति कीर्तिम्
सत्सङ्गतिः कथय किं न करोति पुंसाम् ॥

वेदेऽपि च सत्सङ्गतेर्महती प्रशंसा कृताऽवलोक्यते । शुक्रोऽसि भ्राजोऽसि स्वरित ज्योतिरसि । श्राप्तुहि श्रेयांसमतिसमं काम ॥ श्र॰ वेदे ॥

येषां चित्ते सत्सन्नप्रणयिनी वृत्तिः अनवरतं जागति ते स्वजीवने कल्याणकल्पहुमा-भृतमयं रसं रसयन्ति, ते एव सर्वदा जनैः पुष्पमालाधानैः सम्मान्यन्ते । अत एव आत्मकल्याणाभिलाषुकेण जनेन सदा सर्वदा सत्सन्नतिरेवोपास्या । सत्सन्नतेर्गुणगणान् गायं गायमनेकैः क्वीश्वरैः स्वीया काव्यकला निर्मलोकृता—

> सन्तप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न श्रूयते मुकाकारतया तदेव निक्निपत्रस्थितं राजते । स्वात्यां सागरश्चक्तिसंपुटगतं तज्जायते मौक्तिकम् प्रायणाधममध्यमोत्तमगुणः संसर्गतो जायते ॥

किश्च---

गङ्गेषाषविनाशनी जनमनःसन्तोषसच्चिन्द्रका तोच्गांशोरिप सत्त्रभेव जगदज्ञानान्धकारापहा । छोयेवाखिलतापनाशनकरी स्वधेंनुवत् कामदा पुण्यैरेव हि लम्यते सुकृतिभिः सत्सङ्गतिर्दुलमा ॥

यथाः निष्कत्मषाणां सौजन्यशालिनां धर्मानुरागिणां सन्निधिकपकरोति कोकस्य न तथेतरत् किञ्चित् । सत्सङ्गतिविधानेनानेन निर्धृतसकलकल्मषाः शुद्धान्तःकरणा मानवा यशसः कीर्तेश्च पराकाष्ठां गच्छन्तो जन्मसाफल्यं मजन्ते । कि बहुना —

> वरं गहनदुर्गेषु भ्रान्तं वनचरैः सह । न दुष्टजनसम्पर्कः सुरेन्द्रमवनेष्वपि ॥

श्चतः सत्सङ्ग एवोपादेयः हेयश्च कुसङ्गः।

### ८-कारण्यं मधभूतिरेव तनुते

भवभूतेः सम्बन्धाद् भूधरभृतेव भारती माति । एतंत्कृतकारुण्ये किमन्यथा रोदिति प्रावा ॥ (गोवर्डनाचार्यः)

संस्कृतभाषायां नाटकानां प्रणेतृषु प्रधानान्यतमस्य भवभूतेर्वास्तिविकं नाम श्रीकण्ड इत्यासीत् । 'गिरिजायाः स्तनौ वन्दे भवभूतिसिताननौ' इति पद्यप्रणयनमूलकमस्य भव-भृतिनाम्ना प्रथनं श्रूयते । विदर्भदेशवासी श्रीत्रियविप्रवंशश्चायं विविधाणमशास्त्रपार-दश्वाऽऽसीत् ।

हर्षचिरते बाणभटः भवभूतेर्नाम कीर्त्तयति । श्रष्टमशतकोत्पक्षो वामनश्च तदीय-प्रन्यतः स्वग्रन्थे वदाहरणं ददाति । राजशेखरोऽपि भवभूतिं स्वपूर्वमवं प्रख्यापयति —

'स्यितः पुनर्यो भवभूतिरेखया स राजते सम्प्रति राजशेखरः ।'

राजतरङ्गिण्याम्-

'कविर्वाकपतिराजश्रीभवभृत्यादिसेवितः । जितो ययौ यशोवमी तद्गुणस्तुतिवन्दिताम् ॥'

इति निर्दिशन् कल्हणो भवभृतेर्यशोवर्मकालिकतां प्रत्येति, यशोवर्मा च ७३६ मिते । स्नोष्टाब्दे ध्रियते स्म । एभिः साच्यैर्भवभृतेः समयः सप्तमशतकासनः प्रतिपन्नः ।

अस्य पिता नीलकण्ठः, माता च जातुकर्णी विदर्भराज्ये पद्मपुरेऽयं कविरासीत्। कान्यकुन्जस्य यशोवर्मणः सभायामयमासीत्। पण्डितप्रकाण्डो यजुर्वेदी चायम्। अयं कश्यपगोत्रीयः कुमारिलस्य शिष्यश्चासीत्। कश्णरससमावेशोऽस्यातितरं साधारण्यं सामर्थ्यम्। एतत्कृत उत्तररामचिरते—

'एको रसः करुण एव निमित्तभेदात् सिन्नः पृथक् पृथगिव श्रयते विवर्तान् । श्रावर्तबुद्बुदतरक्रमयान् विकारा नम्मो यथा सिल्लमेव हि तत्समस्तम् ॥

इत्यादिना रहोकेन प्रतीयते ।

वत्तररामचिते तु ककुणरसः पराकाष्ठां गत इव प्रतिभाति । तद्यथा— हा हा देवि स्फुटित इद्यं संसते देहवन्धः शूर्म्यं मन्ये जगदविरतज्वालमन्तर्ज्वलामि । सीदन्नन्धे तमसि विद्वरो मज्जतीवान्तरात्मा विष्वङ्मोहः स्थगयित कथं मन्दमाग्यः करोमि ॥

करणरसप्रवाहपरीक्षया परोच्यते तर्हि नाटकत्रयमस्य उत्तररामचरितमेव सर्वाति-शायि । यथाऽत्र कार्यण्यरसनिस्यन्दो, न तथाऽन्यत्र । स्रत्रोदाहरणरूपेण कतिचनोद्ररणानि प्रस्त्यन्ते ।

उत्तररामचरितस्य प्रथमेऽद्वे आदावेव पिनुवियोगविषण्णां जानकी दाशरियः आश्वास-यति । गृहस्यधर्मस्य विष्नव्याप्तत्वं व्याचष्टं । 'संकटा ह्याहिताग्नीनां प्रत्यवायैर्गृहस्यता ।' विषण्णां जानकोमाश्वासयति—'क्लिष्टो जनः किल जनैरनुरजनोयस्तन्नो यदुक्तमशिवं नहि त्तसमं ते ।' प्रियवियोगजन्मा दुःस्तान्निः कयं पोडयति मानसमिति व्याहरति —'दुःखा-रिनर्सन्सि पुनविषच्यमानी हृन्मर्मत्रण इव वेदनां तनीति ।' रामस्य विकलवत्वं विलोक्य प्रावाणोऽप्यक्दन् । 'श्रथेदं रक्षोभिः कनकहरिणच्छ प्रविधिना, तथा वृत्तं पापैर्व्यथयित यथा क्षालितमपि । जनस्थाने शुन्ये विकलकरणैरार्यचिरतेरपि प्रावा रोदित्यपि दलति वजस्य हृदयम् ।' यदैव रामबाहुलतोपधायिनी सीता निर्भयं स्विपति, तावदेव जनप्रवादजन्यो विषमो विषादहेतुविप्रयोगः समुपतिष्ठते । 'हा हा धिक परगृहवासदूवणं रद् , वैदेखाः प्रशामितमद्भृतेषपायैः । एतत्तत्भुनरपि दैवदुविपाकादालकं विषमिव सर्वतः प्रसप्तम्। जानकीसहवासं स्मरन् रामोऽभित्रतं —'चिराद् वेगारम्मो प्रमुत इव तोत्रो विषरसः, कुत्श्वित संवेगात प्रचल इव शल्यस्य शकलः । वणो रूढप्रन्थिः स्फूटित इव हुन्मसणि पुनः। पुराभृतः भोको विकलयति मां नृतन इव ।' रामः स्वावस्थां वर्णयति—'दलति हृदर्थं शोकोहेगाद् द्विधा तु न भियते, वहति विकलः कायो मोई न मुंबति चेतनाम्। ज्वलयित तनुमन्तर्दोहः करोति न मस्मसात् , प्रहरित विधिर्मर्मच्छेदी न ज्ञन्तित जीवितम् । सोता करणस्य मृतिरस्ति, दीर्घशोकः शरीरं शोषयति । 'करुणस्य मृतिरयवा शरीरिणी, विरह्व्ययेव वनमेति जानकी ।' 'किसलयिमव मुर्गं वन्धनाद विप्रलूनं, हृदयकमलशोषी दारुणी दीर्घशोकः । म्लायति परिपाण्ड क्षाममस्याः शरीरं, शरदिज ' इव घर्मः केतकीगर्भपत्रम् ।' रामं दुःखाग्निकत्पीडयति । 'श्चन्तर्लीनस्य दुःखाग्नेरदोहामं ज्वलिष्यतः । उत्पीड इव धूमस्य, मोहः प्रागायृणीति माम् । वासन्ती रामं प्रच्छिति यत्—'अयि कठोर यशः किल ते प्रियं, किमयशो नतु घोरमतः परम्। किमभनद् विपिने हरिणीदशः, कथय नाय कथं बत मन्यसे ।' रामः सशोकमुत्तरति । 'त्रस्तैकहायन-कुरक्रविलोलदृष्टस्तस्याः परिस्कुरितगर्भमरालतायाः। ज्योत्स्नामयीव मृदुवालमृणालकन्याः कन्याद्भिरङ्गलतिका नियतं विलुप्ता ।' सीतापरित्यागविपण्णो रामः रोदितितराम् । 'न किल मनतां देग्याः स्यानं गृहेऽभिमतं ततस्तृणमिन वने शून्ये त्यक्ता न चाप्यतु-

शोचिता । चिरपरिचितास्ते ते भावास्तया द्रवयंन्ति माम् , इदमशरणैरवास्माभिः प्रसीदत्त स्थते ।' पूर्वकृतदर्भजं दुःखं दुनिवारम् । 'सोढश्चिरं राक्षसमध्यवासस्त्यागो द्वितीयस्तु युदुःसहोऽस्याः । को नाम पाकामिमुखस्य जन्तुर्द्राराणि दैवस्य पिधातुमिष्टे ।' जानकी-परित्यागाद् राम खात्मानं दयापात्रं न मनुते । 'जनकानां रघूणां च, यत् कृत्स्नं गोत्र-मङ्गलम् । तत्राप्यक्रवणे पापे, वृथा वः करुणा मिथे ।' प्रियावियोगे जगदतितरां दुःखायैव भवति — जगज्जीर्णारण्यं भवति च कलत्रे ह्युपरते, कुक्लानां राशौ तद् न हृद्धं पच्यत इव ।' प्रियानाशे जगदरण्यमिव प्रतीयते । 'विना सोता देव्या किमिव हि न दुःखं रघुपतेः, प्रियानाशे कृत्स्नं किल जगदरण्यं भवति ।' संबन्धिवयोगजानि दुःखानि प्रियजनदर्शने नितरां वर्धन्ते । 'सन्तानवाहीन्यपि मानुपाणां, दुःखानि संबन्धिवयोगजानि । दृष्टे जने प्रेयसि दुःसहानि, स्रोतः सहसैरिव संप्लवन्ते ।' अत एव सत्यमुक्तम् — काकण्यं भवभृतिरेव तनुते ।

कालिदास-सवभूत्योस्तुलना—उभाविष कवीश्वरौ संस्कृतसाहित्यस्य मूर्द्धाभिषिकौ नाट्यकारौ । कालिदासः श्वन्नारसस्य आचार्यः भवभूतिश्च करुणरसस्य । उभाविष स्वविषये निरुपमौ नाट्यकलाकारौ । कालिदासस्य एचनायां करूपनायृत्तिरेव मुख्या । कालिदासस्य सर्वमिष वाक्यं प्रायः लह्यव्यन्नवार्य-योबीधकं वर्तते । यथा शकुन्तलामवलोक्य दुष्यन्तः 'अये लब्धं नेत्रनिर्वाणम् ।' अन्न नेत्रनिर्वाणकन्यरसास्या दे वाचकसामाजिकानुभवगस्यः । भवभूतेस्तु पर्येऽनुभवोऽिष वाच्यन्त्रेन स्पष्टतरा सहदयानां तादग् हृदयन्नमः यथा मालतीविषये माधवः—

'अविरलमिव दाम्ना पौण्डरीकेण बद्धः

स्निपत इव च दुग्धस्रोतसा निर्भरेण।

श्रत्र चक्षुर्दर्शनजन्यातुभवस्य कविनैव स्पष्टशब्दैर्वर्णनाद्वाच्यतया तादक् सामाजिका-नुभवगम्यत्वम् ।

यत्र कालिदासः प्रकृतेलेलितं कोमलं च पक्षं स्वकविताया विषयतां नयति तत्र भवभूतिः प्रकृतेविषटमुप्रं चांशं स्वकविताया विषयतां प्रापयति । कालिशायः—

> कार्या सैकतलीनहंसिमधुना स्रोतोषहा मालिनी पादास्तामभितो निषण्णहरिणा गौरीगुरोः पावनाः ।

इति वर्णयति तत्र भवभूतिः —

निष्कृजस्तिमिताः क्वचित्क्वचिद्वि प्रोच्चण्डसर्।स्वनाः स्वेच्छासुप्तगर्भीरभोगसुजगरवासप्रदीप्ताग्नयः। सीमानः प्रदरोदरेषु विलसत्स्वल्पाम्भसो या स्वयं तृष्यद्भिः प्रतिसूर्यकेरजगरस्वेदद्ववः पीयते॥

कालिदासस्य रामः सत्यपि दृढे सीतानुरागे लोकाचारं पाळयति, परं लोकाचार-पाळनप्रयुत्तेः पूर्वे दोलाचलचित्तवृत्तित्वं प्रतिपद्यते— 'किमात्मनिर्वादकयामुपेचे सीतामदोषामुत सन्त्यजामि । इत्येकपक्षाश्रयविक्लवत्वादासीत् स दोखाचलचित्तवृत्तिः॥'

भवभूतेस्तु रामः किमप्यविचार्येव कर्तव्यमवधारयति, वाढं तेन स्वाचरणेनाजीवनं पुरप्राकप्रतीकाशं सन्तापमञ्जभवति—

'स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमिप । स्नाराधनाय लोकस्य मुस्रतो नास्ति मे व्यया ॥'

गुणगौरवेण भवभूतेरन्यद्रूपकद्वयमितकम्य वर्तते तदीयमुत्तररामचिरतमित्युक्तमिष केनचित्—'उत्तरे रामचिरते भवभूतिर्विशिष्यते।' अत्र नाटके पात्राणां चरित्राणि नितान्तोज्ज्वलानि चित्रितानि। यद्यपि कित्तपये समालोचका अत्रापि कियावेगस्यामार्थं क्ययंन्ति परन्तु तन्नात्र तथा प्रकटम्। अन्तिमाङ्के भवभूतिना यो नाटकान्तरसमावेशः कृतस्स तु कालिदासकृतीनामपि मुखं मलिनयति।

# ९—धर्मे सर्वे प्रतिष्ठितम्

धर्मो हि नाम इन्द्रियविषयप्राप्तिजन्यां क्षणिकां सन्तुष्टिमनपेच्य वस्तुत आत्म-कल्याणसाधनस्यःचरणम् । 'यतोऽभ्युद्यनिःश्रेयससिद्धिः स धर्म' इति काणादाः । अभ्युद्यः लौकिकोन्नतिः निःश्रेयसरच पारलोकिको सिद्धिः । शास्त्रकारैः धर्मस्य विविधानि लक्षणानि कृतानि दश्यन्ते, तद्यया—

चोदनालक्षणो धर्मः इति जैमिनिः । यस्वार्योः कियमाणं प्रशंसन्ति स धर्मः । यदगर्हन्ते सोऽधर्मः । इत्यापस्तम्बाचार्योः ।

भगवान् मनुः धर्मस्य स्रक्षणमाह— 'वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च श्रियमात्मनः। एतच्वतुर्विधं श्राहुः साक्षार्द्धमस्य स्रक्षणम्॥

घारणाद् धर्म इत्याहुः । इदं च कालत्रयेप्यबाधं वचः । धर्मो द्विविधः—वास्तविक-स्तत्साधनरूपश्च । तत्र वास्तविकः धर्मः सर्वकालेषु सर्वदेशेषु च समानः । घृतिः क्षमा शमो दानमहिंसा सत्यमित्यादिरूपो धर्मः वास्तविकः धर्मोऽस्ति । द्वितीयः पुनस्तत्तदेश-कालागुपाधिभेदेन भिग्रते । परम्परागतः सम्प्रदायगतः कर्मकाण्डरूपः द्वितीयस्तु । यथा तत्तत्प्रकारेण सम्ध्याविधिः, तत्तत्तीर्थयात्रा इत्यादि ।

ऐहिकामुष्मिकपुत्तसाधनं मनुष्यस्य च परमः सखा यत्खलु धर्मानुष्ठानम् । धर्मेणैव मुखमेधते । एप एव पशुमनुष्ययोभेंदो यत्पशवस्तत्तदिन्द्रियवशानुगा हि प्रतिक्षणं व्यवहरन्ति । उक्तं च—

श्राहारनिद्राभयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् । वर्मो हि तेवामधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥

सत्यप्येवं साधारणाः पामरा मानवाः पशुनिविशिष्टा एव निजव्यवहारेषु । केचिदेव बुद्धिमन्तः ।

> वातात्रवित्रमिदं वसुघाधिपत्य-मापातमात्रमधुरो विषयोपमोगः । प्राणास्तृणाग्रज्ञलविन्दुसमा नराणां धर्मः सल्ला परमहो परलोक्स्याने ॥

इह जगित सर्वेषामेव प्राणिनामियं स्वाभाविक्यभिवाञ्छा यत्क्यमिप युखमिषाच्छाम इति । जनानां सर्वेऽिप यत्नाः तस्यैव लाभाय भवन्ति । युखािमलावेणैव केविन्मानवा अर्थोपार्जनमेव तत्साधनं मन्यमानास्तदासादनार्थं प्रयतन्ते । ते हि सर्वप्रकारकै-र्याप्यैर-न्याप्यैर्वा साधनैः युखमािससादियववो परधनहरणाद्यपि नातुवितं मन्यन्ते । परं ते युखं नाधिगच्छन्ति । ते शान्तिमप्राप्य 'अशान्तस्य कृतः युखम्' इति न्यायेन युखम-निधगत्यैव तिष्ठिन्ति । तदत्र कि निदानिमिति मीमांसायामेतदेव वक्तन्यं यत् धर्मस्याज्ञानमेव तत्कारणम् । घर्मे मितः दुर्लमा भवति । अल्पीयांस एव जना धर्म प्रति बद्धादरा इस्यन्ते । सत्यमेवोक्तं केनािप अमियुक्तेन —

मानुष्ये सित बुर्लभा पुरुषता पुंस्त्वे पुनर्विप्रता विप्रत्वे बहुविद्यताऽतिगुणता विद्यावतोऽर्यज्ञता । व्यर्थज्ञस्य विचित्रवाक्यपद्धता तत्रापि लोक्ज्जता लोक्जस्य समस्तशाश्चविदुषो धर्मे मतिर्दुर्लभा ॥

प्रायशः सांसारिक-क्षणिक-सुखानुरक्तानामेनं प्रतीयते यद्धमीचरणमतीव कष्टसाध्यं भवति । विमूढिधियोऽनेके प्रमादप्राहरृहीता न धार्मिककार्यं सम्पादियतुं शक्नुवन्ति । ते एवं व्याबद्धः—

जानामि धर्मे न च मे प्रवृत्तिर्जानाम्यधर्म न च मे निवृत्तिः। केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि॥

कालिदासोऽपि शाकुन्तले निगदति— 'सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः ।'

परन्तु अन्धःकरणमि यदा तमःस्तोमाच्छादितं भवति तदिष अन्धदर्पणमिव न यथाई रूपं प्रतिविम्बीकरोति, तदा किं करणीयमिति प्रश्नः उदेति। तत्राह बोधाय-नाचार्यः—

धर्मशास्त्ररयाख्दा वेदखन्नधरा द्विजाः ।
कोडार्थमपि यद् ब्र्युः स धर्मः परमः स्मृतः ॥
वास्तविकं तु सुखसाधनं धर्म एव । यतः श्रूयते तैत्तिरीये—

ंधर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्टेति ।'

दूरदर्शिनः तात्कालिकं क्षणिकम् इन्द्रियतृप्तिजन्यं सुखं तिरस्कृत्य पारमाथिकं सुखमेवेप्सन्तस्तद्धिगत्ये एव प्रयत्नपरा मवन्ति । ते एव विजयिनो भवन्ति खलु संसारसंघर्षे । दूरदर्शिनः परोक्षं सुखमेव स्वलच्यं मन्यन्ते । मूढाः प्रत्यक्षमेव क्षणिकं तात्कालिकं सुखमादियन्ते । तदत्रैषा श्रुतिर्भवति—

श्चन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयन स्ते तमे नानार्थे पुरुष ऐसिनीतः । तयोः श्रेय श्चाददानस्य साधु भवति हीयतेऽर्याद्य व प्रेयो वृणीते ॥ श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत-स्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः । श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगच्चेमाद् वृणीते ॥

विदुषां हि दृष्टौ नहि ऐहिकवस्तुषु महत्त्वम् , श्रापितु श्रात्मकल्याणसाधने धर्माचरण एव । इह खलु विचित्रचरित्रचित्रिते जगित ये धनसम्पन्नास्ते पुत्रामावेन दुःखिनः, ये सन्तितमन्तो ते धनामावेन दुःखिताः । सतौरप्येनयोः मानविहीनाः केचित्संतप्ताः । एवमेव जगित जना श्रान्त्यान्यान्यि सुखसाधनानि मन्यन्ते । सुखस्य वास्तविकं कारणं धर्म एव । धर्मे सर्वे प्रतिष्ठितम् । उक्तश्र —

एक एव सुद्धसमें निधनेऽप्यतुयाति यः। शरीरेण समं नाशं सर्दमन्यदि गच्छति॥

श्रन्यच्च-

श्राधर्मेणेघते तावत्ततो भद्राणि पश्यति । ततः सपत्नाश्चयति समूळस्तु विनश्यति ॥

# १०-माघे सन्ति त्रयो गुणाः

शिशुपालवधप्रणेतुर्महाकवेमां घस्य पितामहः सुप्रभरेवः गुर्जरशासकस्य वर्मकातनाम्नो मृपस्य मन्त्री असीत् । माघस्य पिता दत्तको विद्वान् दानप्रसिद्धश्चांसीत् । अस्य माता ब्राह्मी पितृव्यश्च शुभद्धर आसीत् । अस्य जन्म विद्यापीठतया राजधानीभावेन च पुरा प्रथिते मीनमल्डाख्यनगरे अभवत् पितुर्दानशीळतायाः प्रभावो साधस्याप्युपरि पतितः । असीमदानदोषेणायं निर्धनत्वं गतः ।

माधस्य शिशुपालवधे द्वाविंशतिः सर्गाः सन्ति । महाकाव्येन्तैनैवास्य कवेर्महती महनीया कीर्तिः । माधकवेविंपुला वर्णनशक्तिरत्र पल्लविता जाता, महती चोत्प्रेकासमर्थता स्वप्रमावं प्रकाशितवती ।

'माषस्य शास्त्राध्ययनं माषकान्ये समहन्यतेव । माषकान्येऽलङ्कारयोजनासीन्द्ये दुरपहवम् ॥' 'कान्येषु माघः कविकालिदासः' इति प्राच्योक्तिः केपामनिदिता, भूतलेऽत्र मायस्य कान्यकौशलं पराम्मुदमातनोतीत्यिप नाज्ञातम् ।

'नवसर्गगते माघे नवशब्दो न विद्यते ।' शब्दकाठिन्ये भारवेरेव किंदचये मान्यत्वम् । परन्तु---'तावद् भा भारवेर्भाति यावन्याघस्य नोदयः ।'

यावन्माधमासस्य नोदयस्तावदेव पिंग्रनीपतेर्मा भाति तथा च भारवेस्तदाख्यस्य कवेस्तावदेव मा भाति यावन्माधस्य तदिभिधयक्षवेर्नोदयः । माधकविकाव्ये उपमानोपमेय-शब्दकाठिन्यं पदलालित्यं च विद्वज्जनविदितमेवेति । श्रतः देनापि कविनोक्तमि ।

'माघेन विध्नितोत्साहा नोत्सहन्ते पदकमम्।'
'मुरारिपदिचन्ता चेत्तदा माघे रितं कुरु।'
'माघेनेव च माघेन कम्पः कस्य न जायते।'

ग्रन्यच्च---

'उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवम् । दण्डिनः पदलालिस्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः ॥'

तथा हि न्यक्कृतकिपिभासः कालिदासः उपमापरः न चार्यगौरवधरः, न च पदलालित्यकरः। इतश्च भारविस्तु अर्थगौरवकरणे सिद्धहस्तः, उपमाप्रथने च त्रस्तः, पदलालित्यं चात्रशस्तः। दण्डी तु पदलालित्ये योग्यः उपमायामयोग्यः अर्थगौरवादयोग्यः।
निराकृतदोषाञ्चो माघ उपमाधारकः, अर्थगौरवकारकः पदलालित्यस्थापकरचेति त्रिगुणसत्त्वात् प्रशस्यः। प्रथमं तावदुपमैव विचारचर्चामारोहिति। समुपलभ्यते उत्कृशनामुपमानां
प्राचुर्यमत्र। हरेः प्रतिविशेषणम् उपमाप्रायबद्धम् तथा च तस्य हरेः शुतिततिप्रदर्शनाय
तस्मै अकृपारस्योपमा प्रादािय खलु निर्चन माघेन।

'स तप्तकार्तस्वरमास्वराम्बरः कठीरताराधिपलाञ्छनच्छविः । विदियुते वाडवजातवेदसः शिखामिराश्चिष्ट इवाम्मसां निधिः ॥'

गौराङ्गो नारदः कृतपातोपनीतो नियुत्परीतः शरिद घन इन चकाशे। 'कृतोपनीतं हिमशुश्रमुच्चकैर्घनं घनान्ते तिहतां गणैरिव।' यथा सत्किवः शब्दमर्थमुमयमादः तयैव निपश्चिद्यपि दैवं पुरुषार्थश्चोमयमाश्रयते। 'नालम्बते देष्टिकतां न निषीदिति पौरुषे। शब्दार्थों सत्किनित्व द्वयं निद्रानपेक्षते।।' यथा स्यायिमावं संचारिमावाः पोषयन्ति, तथैव निर्जार्थेषु भूसृतमन्ये सहायकाः। 'स्यायिनोऽर्थे प्रवर्तन्ते भावाः संचारिणो यथा। रसस्यैकस्य भूयांसस्तथा नेतुर्महीसृतः॥' यथा अल्पवयस्का बालिका मात्रमञ्चाद्यति, तथैव प्रातःकालिको सन्ध्या रजनिमन्वेति। 'अञ्चपति विरावैः पत्रिणां व्याहरून्ती, रजनिमचिर्जाता पूर्वसन्ध्या सुतेव।' शिश्चपुपाल आदिनराह इनासीत्। 'क्षिप्तबहुल-जलविन्दु वपुः, प्रस्थार्णबोत्यित इनादिश्करः।' गजेषु याणास्तथाऽपतन्, यथा सर्पेष्

मयूराः । 'श्रिधनागं प्रजिवनो ......पेतुर्विहणदेशीयाः शह्रवः प्राणहारिणः ।' सज्जनाः न चोरबदाचरिन्त । 'न परेषु महौजसरछळादपकुर्विन्त मिळम्लुचा इव !' जटा दधानो नारदो ळतावेष्टितो गिरिरिवाराजत । 'दधानमम्भो इहकेसरयुर्तीर्जटाः .....धराधरेन्द्रं जततीततीरिव ।'

महती संख्याअयंगौरवान्वितानां श्लोकानाम् । कतिपयेऽत्र प्रस्तूयन्ते । 'सामानाधिकरण्यं हि तेजस्तिमिरयोः कृतः ।'

अपि च--

'अगत्पवित्रेरिप तन्न पादैः स्प्रष्टुं जगत्पूज्यमयुज्यतार्कः । यतो बृहत्पार्वणचन्द्रचारु तस्यातपत्रं विभराम्बभूवे ॥'

अत्र भगवान् भरोचिमाली भगवन्तं हरि जगदच्ये विभाव्य जगत्पवित्रेरिप स्वीयंः पादैः किरणैश्च स्त्रष्टुं नार्हति, प्रत्युत हरेः पूर्णेन्दुदोप्तिनिभमातपत्रं द्र्षे, इति स्वान्त-सन्तोषकं स्त्रां रम्यमर्थगौरवं निवेशितं विनष्टाशेन माथेन ।

सत्त्रबन्धस्य को गुणः ? 'अनुज्ज्ञितार्थसम्बन्धः प्रबन्धो दुष्ट्वाहरः ।' मानिनः स्वमाने नोज्ज्ञन्ति । 'सदाभिमानेकधना हि मानिनः ।' कि नाम सौन्दर्यम् ? 'क्षणे क्षणे यन्नवतासुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः ।' सांख्यसिद्धान्तवर्णनम्—पुरुषः प्रकृतेः पृथग् विकृतेरच पृथग् वर्तते । 'उदासितारं ''बहिविकारं प्रकृतेः पृथग् विदुः, पुरातनं त्वां पुरुषं पुराविदः ।' 'तस्य सांख्यपुरुषेण तुल्यतां विश्रतः स्वयमकुर्वतः क्रियाः । कर्तृता तदुप- क्रम्मतोऽमबद्वृत्तिभाजि करणे यथर्तिकि ॥' योगशास्त्रप्रावीण्यं प्रकटीकरोति कविरस्मिन्

मैत्र्यादिचित्तपरिकर्मविदो विधाय। क्लोशप्रहाणमिह स्टब्धसर्वावयोगाः॥

वौद्धशास्त्रावीण्यं पवेऽस्मिन् राजते—

सर्वकार्यशरीरेषु सुक्त्वाग्रस्कन्धपत्रकम् । सीगतानामिवात्मान्यो नास्ति मन्त्रो महीसृताम् ॥

स्कृटं कामशास्त्रपांडित्यमत्र क्वेः---

वर्जयन्त्या जनैः सङ्गमेकान्ततस्तर्कयन्त्या सुखं सङ्गमे कान्ततः । योषयैष स्मरासन्ततापाङ्गया सेन्यतेऽनेक्यासन्ततापाङ्गया ॥

तादशमेव मानवशास्त्रपाण्डित्यमि विलसत्यस्मिन्ययोऽपि--पूर्वमेव किल स्रष्टवानपस्तासु बोर्यमनिवार्यमादघौ ।
तत्र कारणमभृद्धिरण्ययं ब्रह्मणोऽस्वदसाविदं जगत् ॥

वज्ञीतराक्षपरिशीकनकौशकमप्यस्ति-

रणक्रिराषद्भामाविशेषमूर्छनामवेक्षमाणं महती सुहुर्भुहुः॥

श्लेषसौन्दर्शसमलङ्कृतनाटयशाख्ननैपुण्यस्याप्युदाहरणम्-

दघतस्तिनमानमानुपूर्व्या वभुरिक्ष वसी मुखे विशालाः ।

भरतज्ञकविप्रणीतकान्यप्रियताङ्का इव नाटकप्रपञ्चाः ॥

इत्यं सकलशास्त्राश्वयज्ञपरीक्षणनिकवो माघ एव नान्य इति मे मितिः ।

पदलालित्यं तु पदे पदे प्राप्यते माघे । केचन श्लोका एवात्रोदाहियन्ते ।

'नवपलाशपलाशवनं पुरः स्फुटपरागपरागतपहुलम् । मृदुलतान्तलतान्तमलोक्यत् स स्रिमं सुरिमं सुमनोभरेः ॥' 'मधुरया मधुनोधितमाधवी मधुसमृद्धिसमेधितमेधया । मधुकराष्ट्रनया सुहुक्न्मद्व्वनिमृता निमृताक्षरमुज्लगे ॥' 'वदनसौर मलोभपरिश्रमद्श्रमरसंश्रमसंभृतशोमया । चलितया विद्धे क्लमेखलाकलक्ष्णे उलक्लोल्हशान्यया ॥' 'सोममाशु हृद्यं नयद्नां, रागवृद्धिमकरोन्न यद्नाम् ।' 'स शरदं शरदन्तुरदिक्मुसाम् ।' 'श्रमुतुरच्चन्द्रमसोऽभिरामताम् ॥'

'न रौहिणेयो न च रोहिणीशः।' 'विकचकमळगन्धेरन्थयन् मृष्टमाळाः, सुरभितमकरन्दं मन्दमावाति वातः।' अत एव सत्यमुक्तम्—

> मापे सन्ति त्रयो गुणाः। ११ - नैषयं विद्वदीषधम्

श्रीहर्षो नाम महाकविरश्चिलतन्त्रस्वतन्त्रस्तर्कपीयूषपाराषारगम्भीरताम्धृशाघौरेयः चिन्तामणिमन्त्रोपासकः सकलदर्शनटीकाकारवाचस्पतिमिश्रादुत्तरमाविन उदयनाचार्यस्य परवर्त्ती समभूदित्यत्र न कोऽपि विवादः अतीयते, यत् उदयनस्य मतं खण्डनखण्डखाय- अन्ये श्रीहर्षेण सोपहासं खण्डितम् । तथाहि—

शङ्का चेदनुमास्त्येव न चेच्छङ्का ततस्तराम् । व्याधातवधिराशङ्का तर्कः शङ्कावधिर्मतः ॥

इतीर्यं कारिका कुसमाक्षक्रियन्थे तृतीये स्तबके । इमां कारिकां प्रथमे परिच्छेदेऽ-नुमानखण्डनावसरे इत्यमखण्डयत्—

तस्मादस्माभिरप्यस्मिन्नर्थेन खलु दुष्टता । त्वद्रायेवान्यथाकारमक्षराणि कियन्त्यपि ॥ व्याघातो यदि शङ्कास्ति न चेच्छङ्का ततस्तराम् । व्याघाताविधराशङ्का तर्कः शङ्काविधः कुतः ॥

महाक्वेरेतस्य जनकः श्रीहीरो माता मामल्खदेवी व । तयाहि श्रीहर्षे कविराजराजिसुकृटालंकारहीरः सुतं, श्रीहीरः मुखुवे जितेन्द्रियचयं मामल्खदेवी च यम् । गौडाधिपतिना महाशूरेण कान्यक्रब्जदेशादानीतानां ब्राह्मणानामन्यतमोऽयं ब्राह्मणः कान्यकुब्जदेशाधीश्वरस्य जयचन्द्रस्य समायां मान्यो महाकविषु गणितो बभ्व ।

'ताम्बूलद्वयमासनम् लभते यः कान्यकुञ्जेश्वरात्।'

श्रीहर्षस्य नैषधीयचित्तं नितान्तप्रसिद्धं विशालकायं महाकाव्यम् । श्रस्य प्रन्थस्य सरसा वर्णनपद्धतिः श्रष्ट्रारप्रकर्षपूर्णकया च सहृद्यहृदयान्यावर्जयतः । यथैव श्रीहर्षस्य खण्डनखण्डखायमद्धितीयं तथैव नैषधीयमपि स्वचेत्रेऽनुपमम् । या प्रतिभा दर्शनरहस्यानि सरलीकरोति सैव श्रष्ट्रारधारामपि प्रवाहयति । स्वयमुक्तं श्रीहर्षेण—

साहित्ये सुकुमारवस्तुनि दढन्यायप्रहप्रनिथले तर्के वा मिय संविधातिर समं लीलायते भारतो । शप्या बाऽस्तु सृदूत्तरच्छद्वती दर्भाञ्करैरास्तृता मूमिवा दृदयन्नमो यदि पतिस्तुल्या रतियोषिताम् ॥

यथा रमणीलावण्यं हरति चेतः सचेतसो यून एव न तु किशोराणाम् , तथैव श्रीहर्षकृतिः सुधीभिरेवास्वादनीया, न तु प्राइंमन्यैः ।

यथा यूनस्तद्वत् परमरमणीयापि रमणी,
कुमाराणामन्तःकरणहरणं नैव कुक्ते ।
मदुक्तिश्चेदन्तर्मदयति सुधीमृय सुधियः,
किमस्या नाम स्यादरसपुरुषानादरमरैः ।।

श्रीहर्षस्य कविता सरसया पद्धत्या प्रचलन्ती मध्ये मध्ये दार्शनिकतत्त्वान्युपन्यस्य कविना कठिनीकृता । एतदेव मनसिकृत्य कविना स्वयमुक्तम् —

प्रन्यप्रन्यिरिह क्विवित् क्विचिद्पि न्यासि प्रयत्नान्मया प्राज्ञम्मन्यमना हठेन पठिती माऽस्मिन् खलः खेलतु । श्रद्धाराद्धगुरुः श्रुव्यक्तितहरूप्रन्यः समासादय-त्वेतत्कान्यरसोर्मिमञ्जनमुखक्यासञ्जनं सञ्जनः ॥

अनुपमवैदुध्यवैभवाविर्भावात् पाण्डित्यपुटपरिपाकप्रतीकाशः प्रतीयते प्रबन्धोऽस्य । नैकशास्त्रनिष्णातस्यानुपहता गतिरत्रेति 'नैषधं विद्वदौषधम्' इत्युद्धोध्यते यशोऽस्य मुधीभिः।

श्रीहर्षे लिलतलिलाभिः पदावलीभिः किं न चित्रयति सहदयमानसान् ? सत्यमेवोक्तं केनचित् नैषधे पदलालित्यमिति । पदलालित्यवन्तः केचन रलोका अत्र दिक्मात्रमुदा- हियन्ते । 'श्रारसङ्गारसुषाकरेण यर्णस्वानूपय कर्णकृषी ।' 'नलिनं मिलनं विवृष्यती प्रकामस्प्रशाती तदीक्षणे ।' 'सकल्या कल्या किल दंष्ट्रया समवधाय यसाय विनिर्मितः ।' 'चलक्षलंकृत्य महार्यं ह्यं स्ववाहवाहोचितवेषपेशलः' 'दिने दिने त्वं ततुरेधि रेऽधिकं पुनः पुनर्यूच्छंक तापम्च्छ च ।' 'मनोरथेन स्वपतीकृतं नर्छं निशा क्व सा न स्वपती स्म

पश्यति ।' 'त्रधारि पद्मेषु तदिक्षिणा घृणा क्व तच्छयःच्छायस्त्रवेऽपि पल्सवे । तदास्य-दास्येऽपि गतोऽधिकारितां न शारदः पानिकशर्वरीश्वरः ।' 'मदेकपुत्रा जननी वरातुरा नवप्रसृतिर्वरटा तपस्विनी ।' 'मुहूर्तमात्रं मवनिन्दया दयासखाः सखायः स्वद्श्रवो मम ।'

श्रत्र केवलं पदलालित्यमेव प्रशस्यतरं न, प्रत्युत कवेः काव्यकौशलमपि लोकोत्तरं विद्वनापरिपूर्णञ्चेति विभावयन्तु सहृदयाः । काव्येऽत्र सर्वत्रैव कविकौशलं प्रतिभाति तत्र संदोपतो यया — ताकिकत्वे त्वस्य 'तर्केष्वध्यसमध्यस्य धिवतपरास्तर्केषु यस्योक्तयः' इति स्वयमुद्घोषितवतः स्वाभाविकं स्वारस्यं काव्यस्यास्यानुशीलनशालिनां न परोक्षम् । विविधदर्शनसिद्धान्तानाम् उल्लेखात् संजायते नैषधचिति महत् काठिन्यम् । श्रतो विद्वदौषधमेतत् काव्यमुच्यते । एतदेवात्र निक्ष्यते ।

श्लेषप्रयोगः— 'चेतो नलं कामयते मदीयम् ।' 'स्यादस्या नलदं विना न दलने तापस्य कीऽपि क्षमः ।' 'रशाष्ट्रभाजा कमलानुषष्ट्रिणाः ' 'विदर्भजाया मदनस्तया मनोनलावहदं वयसैव वेशितः ।'

श्रीहर्षः स्वीयस्य शाम्रज्ञानस्य परिचयं प्रतिसर्गे ददाति, परन्त सप्तदशसर्गे तु तेन स्वीयं नास्तिकास्तिकसकलदशेनप्रवीणत्वं व्याकरणनिष्णातत्वं च सिंडिण्डिसनादं घोषितम् । चार्वाकांसद्धान्तवर्णनम् न कश्चनेश्वरः । 'देवश्चेदस्ति सर्दज्ञः, करणा-भागवन्ध्यवाक् । तत् कि वाग्व्ययमात्राक्षः कृतार्थयति नाथिनः ॥' न स्तस्य पुनर्जन्य । 'कः शमः कियतां प्राज्ञाः, प्रियात्रीतौ परिश्रमः । मस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ।' भोगोपमोगार्थं शरीरमिदम् । 'सुकृते वः कयं श्रद्धा, सुरते च कयं न सा । तत्कर्म पुरुषः कुर्याद् येनान्ते मुखमेधतं ॥' वेदान्तसिद्धान्तवर्णनम्-श्रद्धैतवादस्य तात्त्विकत्वम्-'श्रद्धां दथे निषधराङ् विमतौ मतानाम्, ऋदैततस्व इव सत्यतरेऽपि लोकः।' इहासाक्षात्कार — 'प्रापुस्तमेकं निक्पाख्यरूपं ब्रह्मेच चेतांसि यतवतानाम् ।' सांख्य-सिद्धान्तवर्णनम् — सत्कार्यवादः — 'नास्ति जन्यजनकव्यतिमेदः ।' वर्णनम्—देवानामरूपित्वं मन्त्ररूपित्वं च— 'विश्वरूपकल्नाद्रपपन्नं, तस्य जैमिनिमुनित्व-मुदीये।' 'विप्रहं मखभुजामसिंहणुः ।' श्रुतीनां प्रामाण्यम्—'श्रुति अद्भरय विकिताः प्रक्षिप्तां व्र्य च स्वयम् । मीमांसामांसलप्रज्ञास्तां यूपद्विपदापिनीम् ॥' जैनसिद्धान्त-चर्णनम् - जैनाभिमतरत्नत्रयम् - 'न्यवेशि रत्नत्रितये जिनेन यः, स धर्मचिन्तामणि-क्जिज्ञतो यया । कपालिकोपानलभस्मनः कृते, तदेव भस्म स्वकुले स्तृतं तया ॥' बांद सिद्धान्तवर्णनम् -- बौद्धाभिमतः शून्यवादो विज्ञानवादः साकारतावादश्च- 'या सोमसिद्धान्तमयाननेव, शून्यात्मतावादमयोदरेव। विज्ञानसामस्त्यमयान्तरेव, साकार-तासिद्धिमयाखिलेव ॥' न्यायवैशेषिकसिद्धान्तवर्णनम्--न्यायाभिमतमीसस्य परिहासः--'मुक्त.ये य शिलात्वाय शास्त्रमूचे सचेतसाम् । गोतमं तमवेच्यैव यथा वित्य तयैव सः ॥' वैशेषिकाभिमततमः स्वरूपपरिहासः—'ध्वान्तस्य वामोद विचारणायां वैशेषिकं चारमतं भतं मे । श्रौलूकमाहुः खलु दर्शनं तत् क्षमं त्मस्तस्वनिरूपणाय ॥' मनसोऽणुत्वम्— 'मनोभिरासीदनणुप्रमाणैः ।' व्याकरणसिद्धान्तवर्णनम्—'क्रियेत चेत्साधुविमकिविन्ता व्यक्तिस्तदा सा प्रथमाभिषेया। या स्वौजसां साधियतुं विलासेः । श्रत्र 'श्रपदं न प्रयुक्षीत' इत्यस्य वर्णनम् । 'श्रपवर्गे तृतीयिति भणितः पाणिनेरिप' इत्यत्र 'श्रपवर्गे तृतीया' स्त्रस्य वर्णनम् । 'किं स्यानिवद्भावमधत्त दुष्टं तादक्कृतव्याकरणः पुनः सः ।' श्रत्र 'स्यानिवदादेशो । 'किं स्यानिवद्भावमधत्त दुष्टं तादक्कृतव्याकरणः पुनः सः ।' श्रत्र 'स्यानिवदादेशो । 'स्त्रस्य वर्णनम् । विविधशास्त्रादिप्रतिपादितसिद्धान्तवर्णनादेव नैषधमहाकाव्यस्य विरुद्धत्वमालक्यते । श्रतएव साधृच्यते—

## 'नैषधं विद्वदौषधम्' १२—भारतीयसंस्कृतेः स्वरूपम्

श्रय का नाम संस्कृतिः ? कि तस्याः स्वरूपम् ? कथमिवेषोपकरोग्याग्मनी मनसो जनस्य देशस्य संस्तेवां ? तश्रोच्यते । संस्करणं परिष्करणं चेतस श्राःमनो वा संस्कृतिरिति समिभिधीयते । सम्पूर्वक-कृधातोः 'किन' प्रत्ययेन रूपमिदं सिद्ध्यति । संस्कृतिः व्यपनयति मलं, स्वान्तं प्रसादयति, संस्थापयति स्थैयं चेतसि, हरति चित्त-भ्रमम्, चेतः प्रसादयति, सुखं साधयति, भूति भावयति, गुणान् गमयति, शान्तिं समादधाति, सत्यवृत्तिं संस्थापयति, ज्ञानज्योतिः प्रकाशयति, श्रविद्यातमः संहरति, पृति धारयति, दुःखद्वन्द्वानि दहति, पापान्यपाकुरुते च । संस्कृतिरेचातमनो मनसो लोकस्य राष्ट्रस्य संस्तेरस्चोपकरोति । संस्कृतिमन्तरा न कोर्अप मानवः समाजो वा राष्ट्रं वा शान्तिमधिगन्तुं समर्थम् । भारतीया संस्कृतिः समस्तविश्वसंस्कृतिवियन्मण्डले साविश्रं ज्योतिरिव देदीप्यते ।

भारतीयसंस्कृतेः मुख्या विशेषताऽत्र प्रस्त्यते । (१) घर्मप्राधान्यम् धर्म
एव पशुमजुष्ययोर्भेदौ यत्पश्चस्तत्तिदिन्द्रयवशानुगाहि प्रतिक्षणं व्यवहरन्ति । श्रत
उक्तम्—'धर्मो हि तेषामिधको विशेषो, धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ।' धर्मो हि
नामेन्द्रियविषयप्राप्तिजन्यां क्षणिकां सन्तुष्टिमनपेच्य वस्तुतः श्रात्मकल्याणसाधनस्याचरणमिति । 'धारणाद्धर्म इत्याहुर्धमों धारयते प्रजाः । यः स्याद्धारणसंयुक्तः
स धर्म इति निश्चयः ।।' 'यतोऽभ्युद्यनिःश्रेयसिद्धिः स धर्मः ।' ततश्चैहिकमुष्मिकसुखसाधनं मनुष्यष्य च परमः सखा यत्वलु धर्मानुष्ठानम् । सा एव धर्मभावना
मानवेषु विशेषा, सा च पशुषु नैव विश्वते ।

(२) सदाचारपाळनम्—सताम् श्राचारः सदाचार इत्युच्यते । सदाचारस्य सत्तयैव संसारे जन उन्नति करोति । देशस्य राष्ट्रस्य समाजस्य जनस्य च उन्नत्यै सदा-चारस्य महती श्रावश्यकता वर्तते । यः सदाचारेण हीनोऽस्ति स वस्तुतः पतितोऽस्ति, धनडीनो न पतितोऽस्ति ।

वृत्तं यत्नेन संरह्मेद् वित्तमेति च याति च । अक्षीणो वित्ततः शीणो वृत्ततस्तु हतो हतः ॥ अत एव पूर्वेः महर्षिभिः 'आचारः परमो धर्मः' इत्युक्तम् ।

(३) पारलोकिको भावना—इह सर्वे परिपति । नात्रार्था एकेन रूपेणावतिष्टन्ते । स्रास्ति च शरीरावस्थापरिवर्ती यौवनादिः, कीर्तिरेवैकाऽविनाशिनी । मौतिकाः विषयाः परिसोगरम्याः किन्तु अन्ते परितापिनः सन्ति । 'श्रापातरम्गा विषयाः पर्यन्तः परितापिनः ।' एषामाश्रयणेन दुःखावाप्तिः सुलमा, सुखं तु नित्तरा हुर्लभम् । अत्रएव घीरा भौतिकविषयेषु विरता अभुवन, कर्तव्यपालनं च कुर्वन्तस्ते न प्राणानपि गणयामासुः ।

- (४) श्रध्यात्मिकी भावना स्थाप्तमप्रकृत्या जीवनमुन्नतं भवति । निश्चिकं संस्कृतवाक्मयं व्याप्तं भावनयाऽनया । भावनेषा मानवं देवत्वं प्रापयति । समप्रमिष प्राणि-जातं परमेश्वरेणैवोत्पादितमिति विचारं विचारं तत्रेकत्वमनुभवति । जगदिदं परमात्मना व्याप्तम् । 'ईशावास्यमिदं सर्वे यत्किष्ठ जगत्यां जगत्' (ईशोपनिषद् )। 'यस्मिन्त्सर्वाणि भूतान्यात्मेवामूद् विजानतः । तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः' (ईशोप॰)। 'यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति । सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विज्ञगुप्सते ॥' अध्यात्मप्रवृत्त्या मनसि सहानुभूतिः सहदयता श्रोदार्यदिकं च प्रवर्तते ।
- (५) वर्ण-व्यवस्था -वर्णाश्चत्वारः सन्ति व्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-गृह्मदात् । वेदानां वेदामानां चाध्ययनमध्यापनं यजनं याजनं विद्याया धनस्य च दानं धनादि-दानस्य स्वीकरणं च व्राह्मणस्य परमो धर्मः। 'श्रध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा। दानं प्रतिप्रदृश्चैव व्रह्मकर्म स्वमावजम्' (मनुस्मृति)। 'शमो दमस्तपः शौवं क्षान्ति-राजवमेव च। म्रानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वमावजम्' (गीता)। क्षत्रियस्य परमो धर्मः राष्ट्रस्य रक्षणमस्ति। उक्तं कालिदासेन 'क्षतात् किल त्रायत इत्युद्मः क्षत्रस्य राज्यो मुवनेषु कृदः' क्षत्रियः क्षतात् लोकं त्रायते। 'शौर्यं तेजो धृतिद्यां युद्धे चाऽप्यपलायनम्। दानमीश्वरमावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्' (गीता)। कृषिगोरक्षवाणिज्यं च वैश्यस्य प्रमुखं कर्म। 'कृषिगोरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्।' शारीरिकं कार्यं श्रूदस्य परमं कर्त्तव्यम्। 'परिखर्यात्मकं कर्म श्रूदस्यापि स्वभावजम्' (गीता)। यदा सर्वेद्रमी ब्राह्मणादयो वर्णाः स्वस्वधर्ममनुतिष्ठन्ति तदानीमेव विश्वसमुन्तिः सम्भवा नान्यया।
- ( ६ ) आश्रमव्यवस्पा—आश्रम्यते स्थीयते यस्मिन् स आश्रमः । महानर्यएहस्य-वानप्रस्य-संन्यासारचत्वार एते प्राश्रमाः । पञ्चविंशतिवर्पपर्यन्तमेकस्मिन् आश्रमे
  विश्रम्य चत्वारोऽिष आश्रमाः सेव्याः । ब्रह्मचर्याश्रमे विद्याप्ययनं तपोमयजीवनयापनं च
  प्रधानं कर्त्तव्यम् । गृहस्याश्रमे भौतिकी शारीिरकी मानसिकी चोन्नतिः दाम्पर्यजीवनयापनं
  च विशिष्टं कर्म । नानप्रस्याश्रमे संयमपालनं, सपत्नीकेनेश्वरारायनम् प्रमुखं कर्म ।
  संन्यासाश्रमे ऐहिकथिषयान् परित्यज्य योगाभ्यासे प्रीतिः समाधौ मनसः स्थितिः प्रथमं
  कर्त्तव्यम् ।

(०) वैदिकधर्मनिष्ठा — वेदप्रतिपादितो धर्मैः वैदिकधर्मः । धर्मेऽस्मिन् ईश्वर एव सर्वशिक्तमान् , सृष्टिस्थितिप्रलयकर्ता, श्रमरः श्रजरः, श्रुद्धः, खुद्धः, सर्वज्ञः श्रुभाश्चभ-कर्मफलप्रदाता, व्यापकः, न्यायशोलश्च वर्तते ।

(८) पुनर्जन्मवादः—'आतस्य हि घुवो मृत्युधृवं जन्म मृतस्य च' (गीता )। यो हि जायते तस्य मरणं ध्रुदमस्ति । कर्मानुरूपमेव सर्वस्तापि जन्तोः पुनर्जन्म भवति । (९) मोक्षावाप्तिः परमः पुरुषार्थः । मोक्षमधिगम्य न पुनरावर्तन्ते मानवाः । मोक्षानन्दस्य वर्णनं वेदेषु दृश्यते—

> 'यत्र ज्योतिरजसं यस्मिन् होके स्वहितम् । तस्मिन् मां धेहि पवमानामृते होके घक्षत इन्द्रायेन्दोपरिस्रव ।' ( ऋक् )

(१०) असयत्वभावना कापुरुषाः सरणाद् पूर्वमेव बहुशो म्नियन्ते, ते हि शरी-रेण घृता आपि मृता एव जीवन्ति । निर्भयो जन एव लोकोत्तराणि कार्याणि कर्तुं समर्थः । अतएव श्रुतौ प्रार्थना —

'अभयं मित्रादभयमित्रादभयं ज्ञातादभयं पुरो यः।'

भ्रापि च--

'यतो यतः समीह्से ततो नोऽमयं कुर । शनः कुरु प्रजाभ्यः श्रमयं पशुभ्यः ॥'

(११) अहिंसापाळनम्—इह जगित अहिंसाया महती उपयोगिता वर्तते । मानवस्य आत्मा अहिंसया सुक्षमनुभवति । अहिंसायाः प्रतिष्ठायां सर्वे सर्वत्र ससुखं निर्भयं च विचरन्ति । अविभाग महर्षभिश्च 'अहिंसा परमो धर्म' इत्यक्षीकृतः । अतएव संवेंदिष सर्वदा सर्वमावेन अहिंसाधर्मः पाळनीयः

विश्वहितस्य विश्वोन्नतेश्च सर्वा साधना भारतोयसंस्कृतावेव उपलभ्यन्ते । एतासामाश्रयणेन सर्वविधा समुन्नतिः सुलभा विश्वस्य राष्ट्रस्य च ।

### १३--संस्कृतमाषाया वैशिष्टयं सौष्टवं च

'संस्कृतम्' इति पदं सम् + कृ + क इति च्युन्पादितम् । संस्कृतभाषा देवभाषा कृथ्यते । इयं संस्कृतभाषाऽन्याभ्यः सर्वाभ्योऽपि माषाभ्यः प्रकारे विस्तरे च महत्ते, सौन्दर्ये विचारपवित्रतायां चान्यूना विद्यते । सःयपि मन्दत्तमे विकासकमे क्रमोपनते च वाषासमुद्ये इतिहासारम्भसमयत एव संस्कृतभाषा विश्वस्थान्यासां भाषाणां समतां कृषती समायाति । अन्याभिविश्वस्य भाषाभिरस्याः प्रतिस्पर्धा गुणगणकृतेव । भारतेऽ-जायन्त विविधानि सामाजिकपरिवर्त्तनानि, धार्मकाण्युत्यानपतनानि, वेदेशिकानामा-क्रमणानि च तथापि संस्कृतं सर्वदा समभावेन सर्वत्र व्यवहारवर्त्यन्यवर्त्तत ।

भाषाऽरूपार्येऽस्य शब्दस्य प्रयोगः प्रथमतो बाल्मोकिरामायणे एव प्राप्यते— 'यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम् । रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति ॥'

ततः पूर्वे तत्रार्थे भाषाशब्द एव व्यवह्रियते स्म । यास्केन पाधिनिना चापि क्रोध-न्यवद्वतभाषार्थे भाषाशब्द एव व्यवहृतः—

> 'भाषायामन्यध्यायम' निरुक्ते ११४ 'भाषायां सदवसञ्ज्याः पा० स्तृतः ३ १२१३०८ 'प्रयमायाम द्विचने भाषायामें पाठ स० ७१२।८८

सन्ये ।

संस्कृतभाषायां मानवसंस्कृतेरितिहासः सुरक्षितोऽस्ति । प्रायः सर्वेषामप्यार्यधर्माव-क्रम्बिनां धार्मिकं साहित्यं प्राचुर्येण देववाण्यामेव विद्यते । प्रायेण सर्वेषामि श्रार्यधर्माणाः मनुयायिमिः आजीवनं तपांसि तपद्भिराचार्यः संप्रथितानि प्रन्यरत्नानि देववाण्याः साहित्यसमृद्धिं सम्पादयन्ति । प्रायेण सर्वासामेव भारतीयमाषाणामुद्गमस्थानभूता चैषा देववाणी। एतद्द्वारैव विभिन्नदेशेषु लैटिन, श्रीक, इंग्लिश, फेंच, जर्मन—इत्यादि-रूपैइपलभ्यमानया आर्यभावयाऽस्माकं संबन्धः भुवि सर्वत्र विश्रतः। अस्यामेव सभ्य-जगतः प्राचीनतमं साहित्यं समुपलभ्यते । संसारे नहि काचिदेतादशी भाषा यस्याः साहित्यं प्राचीनतादृष्ट्यास्याः साहित्यस्य समतामासाद्येतः । विस्तृत्यपेक्षयापि 'प्रोक', लैटिन' इत्यादि परमप्रसिद्धप्राचोनोत्कृष्टमाषाणां क्योरपि द्वयोः साहित्यमेकत्रोकृतमपि न ताबद्धिस्तृतं याबद्देववाण्याः । न चापि देववाणोसाहित्यं साकल्येनाय यावत् समुप-लभ्यते । अर्थगाम्भीर्यभावसौन्दर्यावपेक्षयापि संसारमाषाणां—न केवलं प्राचीनानां किन्तु आधुनिकीनामिप शिरोमणीभूतैव नो देववाणी । उपनिषदी, भगवद्गीता, दर्शन-शास्त्राणि, भागवतम् , शाकुन्तलम् , उत्तररामचरितम् इत्यायकौकिकसाहित्यरत्नैरलंकता सा सहसैवान्या भाषा अतिकामति । धर्मार्यकाममोक्षाख्यानखिलानेव च पुरुषार्यान् लच्यीकृत्य प्रवृत्तं तत्साहित्यम् । अतएव च सर्वान्नसम्पूर्णम् । संस्कृतं सदा जीवितभाषा-भावसभजत यतोऽत्रैव पूर्वतनाः सर्वेषि प्रन्या श्रक्तिक्यन्त । श्रास्तां प्राणो क्या, संस्कृतस्य सम्प्रत्यिप जीवितभाषात्वे प्रमाणिमदं यद्धुनापि संस्काराः प्रायोऽधिकसंख्यकभारतीयानां संस्कृत एव सम्पायन्ते, महाभारतप्रभृतयो धर्मप्रन्या अधीयन्ते । स्वीया विचारा लोक-विशेषेः संस्कृते प्रकाश्यन्ते, कविता विरच्यन्ते च ।

भाषाविज्ञानपण्डितानां मते आर्यभाषा सेमेटिकमापा चेति इयोरेव भाषयोर्व्यव-हर्तारः सभ्यतां संस्कृतिम् सृष्टवन्तः । आर्यभाषापि पाश्चारयपौरस्यमेदेन द्विविधा । अस्मिन्नार्यभाषायाः पाश्चारयप्रमेदे युरोपदेशस्य प्राचीना आधुनिक्यश्च प्रीक-लैटिन-फ्रोब-जर्मन इन्नलिशप्रमृतयो भाषाः समायान्ति । आर्यभाषायाः पौरस्त्यप्रमेदे ईरानी-

भाषा संस्कृतभाषा च समागच्छतः।

श्रतिव्यापकं संस्कृतसाहित्यम् । इदं सर्वाञ्चपूर्णं यतोऽत्र मानवजीवनोद्देश्यभूताः धर्मार्थकाममोक्षाख्याश्चलवारोऽपि पुरुषार्था विवेचिताः । धर्मशास्त्रं प्रयत एव, श्रयंशास्त्र-मि कौटिस्यादि प्रणातमत्र न कुतोऽपि हीयते । कामशास्त्रमि परमप्रसिद्धमत्रत्यम् , मोक्षशास्त्रस्यापि परमप्रश्रद्धमत्रत्यम् , मोक्षशास्त्रस्यापि परमप्रश्रद्धता सर्वसम्मता । एवं संस्कृते मानवजीवनोपयोगिनः सर्वेऽपि विषयाः साधु विवेचिता इति कथनं सर्भावतमेव । अत्र प्रयशास्त्रं ध्ययःशास्त्रं चोभयं समभावेन समेधितम् , श्रतएव चात्र भोगमोक्षयोक्षमयोः सत्त्रया सक्लसाहित्यापेक्षया विशिष्टता विशतं ।

अतिमहत्त्वपूर्णमिदं संस्कृतसाहित्यम् । इदं प्राचीनतायां सर्वातिणायीति पूर्वमावेदि-तमेल । एतन्महत्त्वे प्रमाणानि यया — संस्कृतसाहित्यं न केवलं मारतवर्ष एव किन्तु भारताद् बहिरपि विमिन्नदेशेषु प्रचारातिशयमुप्रभुजाना सर्वासामपि जीवनयात्रानिर्वाहिकाणां विद्यानामाश्रयीभृता ग्रास्चि- जपुरुषार्यसाधनोपयोगिविस्तृतवाङ्मयेन च समेता समुन्नतिशिखरमधिष्ठिता ग्रासीदेषा- स्माकं देववाणी । इदं साहित्यं चीन-जापान-कोरियाप्रस्तिवाकिनामपि लोकानामिति- वृत्तं लक्का-मलयद्वीपादिवासिनाञ्च इतिवृत्तं सुरक्षितरूपेण गोपायति ।

धर्मविज्ञानं तदुपचयस्य यथा संस्कृतभाषाश्रयेण परिचीयते न तथा भाषान्तराश्रयेण । मननशक्तिसमुद्भवानि नानादर्शनानि संस्कृते महत्त्वमानयन्ति ।

यावत् संस्कृतसाहित्यं प्राप्यते, तावदेव रोम-यवनोभयसाहित्यापेक्षया परिणाहेऽ-त्यधिकम् ।

स्त्रकृतसाहित्यं क्वापि परस्यां भाषायां न जातम् , इदमनन्यसाधारणं संस्कृत-साहित्यस्य महस्वम् ।

मङ्गोलियादेशेऽपि संस्कृतस्य प्रसार श्वासीत् । तत्रोनेके संस्कृतप्रन्या लब्धाः, महा-मारताधाराणि तद्भाषानिबद्धानि बहुनि नाटकान्यपि तत्र लब्धानि, येषु हिङिम्बनधं प्रधानम् । तदेवं संस्कृतस्य सांस्कृतिभं महत्त्वं प्रमापितं जायते ।

विशुद्धकलादृष्ट्यापि संस्कृतसाहित्यमितमहस्वशालि, स्रत्र कालिदाससदशः क्रिनः, अवभूतितुल्यो नाटककारः, वाणमृहसमो गयलेखकः, अयदेवसदशो गीतप्रणेता वाजा-यन्त, यदोयाभिस्तत्तत्कान्यसृष्टिभिः शुद्धकलारूपेणापि विनोदितं विनोद्यते च शुवनम् ।

सेयं संस्कृतकान्यथाराऽविच्छिवा चिरायातुषुताऽप्रेऽपि सततं शतधारतासुपैतु ।

#### **१४**—वृष्टिनः पद्कालिस्यस्

महाकवेदिण्डिनो जनिकाळांवषये सन्ति बहवो विप्रतिपत्तयः । कोऽयं कविः कदा स्वयं किस्मिन् प्रदेशे समभूदिति निर्णयोऽद्याविध न जातः । मन्यन्ते च यहवो विद्वांसो यदयं खृष्टस्य षट्शतकान्तिमभागे काळीवरे वीरदत्तस्य धर्मपत्न्यां गौर्यां जन्म लेभे, वाल्य एव च मात्रा पित्रा वियुज्य इतस्ततो भ्रमंश्चानन्तरं पल्ळवनरेशस्य सभायामागत्य तत्रैव तस्यौ । भ्रम्ये च किरातप्रणेतुर्दामोदरस्य (भारवेः ) प्रपौत्रोऽयमिति मत्या सप्तमशत-कान्तिसभागे तज्जन्मस्थितिरभृदित्यामनन्ति ।

'त्रयो दण्डिप्रबन्धारच त्रिषु लोकेषु विश्वताः' एतदुत्ति मनुस्त्य 'काञ्यादर्शः', 'दरा-कुमारचित्तम्', 'जवन्तिसुन्दरीकथा' इति त्रयो प्रन्या दण्डिनः कथ्यन्ते । केचित् 'छन्दोविचित्यां सकलस्तत्प्रपन्धः प्रदर्शित-' इति दण्डिवचनेन 'छन्दोविचिति' नामकमिष् दण्डिप्रन्थमे कल्पयन्ति, परं तन्न युक्तम् , छन्दोविचितिशब्दस्म छन्दःशास्त्रपरत्वात , भ्यत एष —छन्दोविचितिविषये 'सा विद्या नौर्विविक्षणाम्' इति तच्छास्त्रस्य विद्यात्व-सुक्तम् । एष एव न्यायः कला-परिच्छेद्दविषयेऽपि बोध्यः । देचित्तु छन्दोविचितिमेकं प्रन्यमेव मन्यन्ते ।

'याते जगित वाल्मीको किविरित्यभिधाऽभवत् । क्रवी इति ततो व्यासे कवयस्त्विय दण्डिनि ॥'

इत्येवमादिभिः प्राचीनसहृदयवचनैः संस्कृतसाहित्ये दिण्डनो महती प्रतिष्ठाऽनुमीयते । गद्यलेखकेषु दण्डी स्वं विशिष्टं स्थानं रक्षति । दशकुमारचिरतमाश्रित्यैवास्य महती 
महनीयतिति नात्र विप्रतिपत्तिः । दशकुमारस्य क्याप्रन्यतया क्यानककृतं मनोर्ञकत्वमत्रोचितमात्रायां निहितं, वर्णनानां स्वल्पतया क्यास्त्रस्य व्यवच्छेदो न जायते । 
दशकुमारगता गद्यशेली मुबोधा सरसा प्रवाहशालिनी च । वस्तुतो दण्डी गद्ये व्यजनाः 
क्षमस्य सरससर्कस्य च प्रवाहस्य प्रवर्तको मन्यते । अर्थस्य स्पष्टता, मनोरमा अभिव्यजनशक्तिः, पदानां लालित्यं चेति दशकुमारस्यासाधारणा गुणाः । सत्यमुक्तम्

'कविर्दण्डी कविर्दण्डी कविर्दण्डी न संशयः ।'

पदलालित्यं विख्यातः सरस्वत्या परिज्ञातस्तु निक्षिप्तपदलालित्यकरणशक्तकविजनमारणपविः कविर्वण्डी एव बभूव । यादशं पदलालित्यं तत्काव्यं तादशं पदलालित्यं निहुं
कस्यचित्कवेः—काव्यं विद्यते यया तत्कृतदशक्तमारचिरते—'देव ! दीयतामनुष्रह हार्दश्च !
चित्तम् , श्रहमस्मि सोमरश्मिसम्भवा सुरतमञ्जरी नाम—'पुरसुन्दरी' एतादशं मनोमोहनं हृद्द्रावकं पदलालिन्यं तत्कवेविदुषां मनो नितरां रञ्जयति । सुधीभिरास्वादनीयं :
समीक्षणीयं चैतस्या माधुर्यम् । राजहंसस्यव राज्ञो राजहंसस्य सुवमां समवलोक्यन्तु सन्तः।
'श्रनवरतयागदक्षिणारक्षितिशिष्टविद्यासंभारभासुरभूग्रनिकरः……राजहंसो नाम
धनद्पकन्दर्पसौन्दर्यसोद्यहचानरवयक्ष्योभूषो वभूव।' तस्य महिषो वसुमती कलनाकुलललामभुताऽभूत् । 'तस्य वसुमती नाम सुमती लीलावती कुलशंखरमणी रमणी यभूव।' मालवेश्वरस्य प्रस्थानवर्णनं कुर्वताऽभिधीयते तेन—'मालवनायोऽप्यनेकानेकपयूयसनायो विष्रहः
सविद्यह इव साम्रहोऽभिमुखीभूय भूयो निर्जगाम।'

कवितायां यावरकलापशस्य विभावनं तावत्यंशेऽकद्वाराणां सिविशोऽर्यचयने राज्दगुम्फने च न केवलं गद्यकाव्याम्येवापि तु समस्तमि संस्कृतमावानिवदं वाक्ययतिशय्य
वर्तते दशकुमारचिरतिमिति कथनं नात्युक्तिं स्पृशति । विजयार्थे प्रस्थातुकामानां कुमाराणां यमकालंकारालंकृतं वर्णनं दिण्डिनो वाग्वभवमेवाविभावयित । 'कुमारा मारामिरामा
रामाद्यपौक्षा कथा भस्मीकृतारयो रयोपहसितसमीरणा रणामियानेन यानेनाभ्युद्याशंसं
राजानमकार्युः ।' राजकन्याया वर्णनं दिण्डिनः सूच्चमिक्तकयेक्षणं वर्णनचातुरीं चाविष्करोति । 'अवगाह्य कम्यान्तःपुरं प्रज्वलस्य मणिप्रदीपेषु … कुमुमलबच्छुरितपर्यन्ते पर्यकतले … ईषद्विकृतमधुरगुल्मसंधि, अभुग्नश्रोणिमण्डलम् , आतिश्लिष्टचीनांशुकान्तरीयम् ,
अनित्विलतत्तुतरोदरम् , अर्घलच्याघरकर्णपाशिनस्तकुण्डलम् , आमीलितलोचनेन्दीवरम् , अविश्रान्तश्रूपताकम्—चिर्यवलसन्वेदिनक्षलां शरदम्भोधरोत्सक्तशायिनीमिव
सौदामिनी राजकन्यामपरयत्।

गिरिवरं वर्णयति— 'आहो रमणीयोऽयं पर्वतनितम्बभागः, कान्ततरेयं गन्धपाषाण-बत्युपत्यका, शिशिरमिदमिन्दीवरारविन्दमकरन्दिबन्दु चन्द्रकोत्तरं गोत्रवारि, रम्योऽ-' यमनेकवर्णकुष्ठममञ्जरीभरस्तकवनामोगः ।' धर्मवर्धनस्य दुहितरं वर्णयन्नाह—'तस्य 'दुहिता प्रत्यादेश इव श्रियः, प्राणा इव कुष्ठमधन्वनः, सौकुमार्यविद्धम्बितनवमालिका, नवमालिका नाम कन्यका ।' मृगयालाभांश्व वर्णयति—'यथा मृगया ग्रौपकारिकी, न तयान्यत् । मेदोऽपकर्षादङ्गानां स्यैर्यकार्कस्यातिलाधवादीनि, शीतोष्णवातवर्षश्चत्—िपपासा-सहत्वम्, सस्वानामवस्थान्तरेषु चित्तचेष्टितज्ञानम् ।'

श्रीष्ठयवर्णप स्हारोऽपि उत्तरपीठिकायां दश्यते । यथा— 'चिरं चरितार्या दीक्षा ' 'बहुश्रुते विश्रुते विकचराजीवसदशं दशं चिक्षेप देवी राजवाहनः ।' 'श्रार्य, कदर्यस्यास्य कदर्यनान्त कदाचित्रोद्धायाति नेत्रे ।' 'सखे, सेषा सज्जनाचरिता सरणिः, यदणीयसि कारणेऽनणीयानादरः संदरयते ।' 'कष्टा चेयं निःसङ्गता, या निरागसं दासजनं त्याजयति ।'

अतएवं तत्कवितामृततृप्तस्य कस्यचिदुक्तिरियं समुचिताऽऽभाति — दण्डिनः पद-कालित्यम् ।

१५ - कस्यैकान्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा

इह जगित कस्यापि सर्वदैकावस्थायामेवावस्थितिनितरामसम्भवा । रात्रिदिवसयोरिव सुखदुःस्वयोः पर्यायेण समुपस्थितिः कस्याविदिता । महाशक्तिसम्पन्ना लोकोत्तरप्रभाव-संयुता श्रपि सुखदुःस्वपर्यायानेयममितक्रमितुमशक्ताः । तथा चोच्यते ।

'कस्यैकान्तं सुखसुपनतं दुःखमेकान्ततो वा नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण ।' 'श्रतोऽपि नैकान्तसुखोऽस्ति कश्चिन्नकान्तदुःखः पुरुषः प्रथिव्याम् ।' 'कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना,

चकारपर्किरिव गच्छति भाग्यपर्क्तः।'
'भाग्यक्रमण हि धनानि भवन्ति यान्ति'

'चक्रवत् परिवर्तन्ते दुःखानि च मुखानि च।'

अही अकलनीयः कालमहिमा । सणेनैव जनी दुःखसागरे प्रक्षित्यते, क्षणेन च युखसम्पित्तमासाध भृत्वी संजायते । योऽद्य मोदमानस्तिष्ठति अन्येद्युः सेहसैव तस्योपिर महद् दुःखमापतित । चिराय महता दुःखेन कर्षंचिन्कालमितवाहयन्ती बह्वोऽकस्मादेव युखसम्पदमासादयन्ति । वस्तुतो नैवैकान्ततः कस्यचिद् दुःखाधिगतिः युखसमागमो वाकण्यते । य आर्थाः स्वेन पुरुषकारेण युद्धिप्रकर्वेण च परां समृद्धिमापन् , यथप्टं च युखमन्वभूवन् , संभृतमुखसंभारेषु विशालेष्वगारेषु न्यवसन् , नानारसानि मोज्यभद्यपेयचूष्यलेखानि चाशनन् , येपां यावदिह मानुष्यकोपपाद्यं सर्वे तद्वस्तगतमासीत्त इदानी यायावरा इवानिकेतना अकिवना देवमात्रशरणाः क्यं कथमि कालं क्षपयान्त 'नीचर्गच्छन् । स्थुपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेणे'ति च प्रमाणयन्ति ।

शुभाशुभयोरकस्मादेव समुपस्यानं न देवलं साधारणमनुष्याणां विषये श्रवत्व एव वा दरीदश्यते श्रपितु महामहिमशास्त्रिनामितिहासपुराणेषु प्रस्यातमशसां महतामपि विषये तयोस्तादृश्येव स्थितिः । मृखं लाल्तिस्य राजप्रासादेवृषितस्य सर्वस्य सम्भावितस्य रामस्य देवे पराचि वनप्रवासः, पाण्डुपुत्राणां विविधं कदियतानां वनाद्वनं पर्यादितानां विचस्य राज्यलक्त्मीपरिप्रहः, श्वाध्रमललामभूतायाः कण्वदुहितुः शकुन्तलाया दुर्वाससः शापात् पत्या निराकरणं तज्जन्यं न्यक्करणं च स्मृतिलाभे पुनरङ्गीकारो बहुमानश्चेन्याद्यो व्यतिकराः प्रकृतार्थं पर्याप्तं समर्थयन्ते । राजराजो नलः प्रथमं पितृपितामहन्यस्यराप्तातां राज्यसम्पत्तिमासाय शुभमन्वभूत् । तदनन्तरं च सहसेव स्वसम्पत्तिवरहितो महत्या दुःखश्चेण्या सङ्गतोऽरण्यादरण्यानीं श्राम्यन् क्लेशमितशयमासिषेवे । पुनरपि च तामासाय पूर्ववदेव सुखं मेजे । एतदेव तथ्यं समीक्त्य सन्दिशति शाकुन्तले महाकविकालिदासः—

'यात्येकतोऽस्तशिखरं पितरोषधीनाम् आविष्कृतोऽकणपुरःसर एक्तोऽर्कः । तेजोद्वयस्य युगपद् व्यसनोदयाभ्याम् लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु ॥'

सम्पत्तिविपत्तिः, उत्कर्षोऽपकर्षः, जन्म मृत्युः, उत्यानं पतनम् , सुसं दुःखिमिति च परियुत्तेरवस्थान्तरमेव नान्यत् । यथा शैशवं तदनु यौवनं तदनु वार्षकं तदनु देहावसानं तदनु जन्मान्तरम् , एवमेव जीवने सुखदुःखे परिवर्तेते ।

तदेतादृशं मुखदुःखयोरस्यैर्यं सहसैव च पुरुषकारादि साक्षात्कारणमन्तरेणैव तयो-हपस्थितः किंकृते इति विचारे काचिल्लोकोत्तरा शक्तिरेव पृष्ठत इवागत्य कार्यनिर्वाहिः केति सपदि मनसि समायाति । सैष लोकोत्तरा शक्तिर्भवितव्यता विधिर्नियतिदैविमत्यादि-शब्दैरिमधीयते । इयं भगवती महाशक्तिसंपन्ना । न केवलमन्पशक्तिमुक्ता मानवा अन्येऽवराः प्राणिन एव वास्याः शासनमनुवर्तन्ते, किन्तु सर्वमेव जढचेतनात्मकमा-ब्रह्माण्डं जगदस्या वशे वर्तते । इह सर्वं परिवति । नात्रार्था एकेन रूपेणावतिष्ठन्ते । अत एवास्य लोकस्य जगदिति समाख्या संगच्छते । अस्तीह भूसंनिवेशपरिवर्तः स्रोतसः स्थाने पुलिनं पुलिनस्य च स्रोत इत्यादिः । अस्ति च कालपरिवर्त ऋतुपर्ययादिः । अस्ति च दशापरिवर्तः सम्पनस्य विपन्नत्वं सुखिनो वा दुःक्षित्वं तद्विपर्ययो वेत्यादिः ।

परं दुःखोदधौ निमग्नेन धैर्यमेदावलम्यनीयम् । धैर्यमाश्रित्यैव धीरा दुःखोदधेः पारक्षन्तं पारयन्ति । उक्तं च —

त्याज्यं न धेर्ये विद्यरेऽपि काले धैर्यात्कदाचितिस्यतिमाप्तुयात्सः। जाते ममुद्रेऽपि हि पोतभन्ने सांयात्रिको वाञ्छति तर्तुमेव॥

धैर्यधना हि साधवः। ते सम्पदि न हृष्यन्ति, न च विपदि विषीदन्ति। सम्पदि विपदि च महतामेकरूपतैव लक्ष्यते। श्रत उच्यते—

उदेति सबिता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति व । सम्पत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता ॥ श्रातः सपदि न हृध्येत् , न च विपदि विषीदेत् । विपदि जनैः वैर्यधारणं विषेयम् ।

# परिशिष्ट ( अ )

# लेखोपयोगी चिह्न

```
(Comma)
च्रल्प-विराम-चित्रम्
                                 (Semi-Colon)
श्चर्धविराम-चिह्नम्
                                 (Full stop)
पूर्णविराम-चिह्नम्
प्रसङ्गसमाप्तिचिह्नम्
                                  (Sign of Interrogation)
प्रश्नबोधकचिह्नम् (काकुचिह्नम् )
                              2
                                 ( Sign of admiration,
विस्मर्यादबोधकचिह्नम्
                                       surprise etc )
सम्बोधनाऽऽखर्यखेदचिह्नम्
                                 (Inverted commas)
उद्धरणचिह्नम्
निर्देशचिह्नम्
                             - (Hyphen)
योजकचिह्नम्
कोष्टक-(पाठान्तर) चिह्नम् []() ( Parenthesis )
सन्धिवच्छेदविहम्
पर्यायचिह्नम
त्रुटिनिदेंशिच हम्
```

## परिशिष्ट (ब)

## रोमन अक्षरों में संस्कृत लिखने की विधि

यूरोपीय विद्वान् संस्कृतभाषा का अध्ययन बड़े चाव से करते हैं। इन विद्वानों ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर उपादेय ग्रन्थ भी लिखे हैं जिनसे हम भी उपकृत हो सकते हैं। यूरोपीय विद्वान् संस्कृत शब्दों को रोमन अक्षरों में लिखते हैं। उस विधि का ज्ञान हम लोगों के लिए भी नितान्त आवश्यक है। पुरातस्य का श्रन्वेपण करते समय इस ज्ञान का पग-पग पर काम पढ़ता है।

a ā i ī u u r r l e o ai au आ आ इ ई उ क ऋ ऋ लू ए ओ ऐ औ अनुनासिक (स्वर के कपर) अथवा अनुस्वार—in अथवा m विसर्ग—h

| क्                          | ख्                   | ग्                            | ঘূ                                | ₹                              |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| k                           | kh                   | g                             | gh                                | 'n                             |
| च्                          | छ्                   | জ্                            | म्                                | म्                             |
| c                           | ch                   | j.                            | jh                                | ń                              |
| 時人 本 同 の で で で で で まん み 取 な | Wkh B'ch E'th E'h ph | मं क हां ने का ते कर ते कर ते | B( h H ih e( dh H ih bh e( l tt s | () 可知 可知 可知 明 和 明 ( V ) 10 / h |
| ţ                           | th                   | ď                             | đh                                | ņ                              |
| ₫                           | . थ्                 | द् .                          | म्                                | न्                             |
| 1                           | th                   | d                             | dh                                | n                              |
| t,                          | पू                   | व्                            | भ्                                | म्                             |
| r                           | ph                   | b                             | bh                                | m                              |
| य्                          | ₹                    |                               | ल्                                | ब्                             |
| <b>y</b> .                  | r                    | ,                             | 1 :                               | v                              |
| , श्                        | म् म                 |                               | स्                                | ह्                             |
| Ś                           | ş                    |                               | S                                 | h                              |

. कमी कमी ऋ, ऋ, लू की कमशः ग़ं गं lri च्, छ् को ch, chh श्, द् को c, sh भी लिखा जाता है।

इस प्रकार इन अक्षरों को जोड़कर शय्द लिखे जाते हैं, उदाहरणार्य-

रश्मि raşmi क्षत्रिय kşatriya क्ल्या klpta

# हिन्दी-संस्कृत-शब्दकोश आवश्यक-निर्देश

- ( १ ) इस पुस्तक में प्रयुक्त शब्दों का ही इस शब्दकीय में संप्रह है।
- (२) जो शब्द बालकः, रसा, फलम् के तुल्य हैं, उनके रूप बालक आदि के तुल्य बलावें। : से पुं॰, आ से स्त्री॰, अम् से नपुं॰ समझना चाहिए। शेष शब्दों के आगे पुं॰ आदि का निर्देश किया गया है। उनके रूप शब्द रूप संप्रह में दिए तत्सदशः शब्दों के समान चलावें। संन्तेपार्थ निम्नलिखित संकेतों का प्रयोग किया गया है—

पुं॰ = पुंल्लिम । स्त्री॰ = स्त्रीलिम । न॰ = नपुंसक्तिम ।

(२) घातुत्रों के आगे संकेत किया गया है कि वे किस गण की हैं और उनका किस पद में प्रयोग होता है। घातुत्रों के रूप चलाने लिए 'घातुरूप संग्रह' में दी गई प्रत्येक गण की विशेषताओं को देखें तथा उस गण की विशिष्ट घातुओं को भी देखे। उन्हीं के अनुसार रूप चलाचें। संचेप के लिए निम्नं लिखित संकेत प्रयुक्त हैं—

ं १ = भ्वादिगण । २ = श्रदादिगण । ३ = जुहोत्यादिगुण । ४ = दिवादिगण । ४ = स्वादिगण । ६ = तुदादिगण । ७ = रुवादिगण । ८ = तनादिगण । ९ = ऋधादिगण । १० = नुरादिगण । प० = परस्मैपद । आ० = आत्मनेपद । इ० = उभयपद ।

- (४) अध्ययों के रूप नहीं चलते हैं। उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अ॰ = अध्यय।
- (५) विशेषणों के रूप तीनों लिक्नों में चलते हैं। विशेष्य के अनुसार ही विशेषणों का लिक्न होता है। वि॰ = विशेषण।
- ( <sup>ह</sup> ) जहाँ एक शब्द के लिए एक से अधिक शब्द दिए हैं, वहाँ कोई एक शब्द चुन लें।

ञे अंक = चिद्धम्, अभिज्ञानम् अंकुर = अंकूरः, प्ररोहः अंकुश = अंकूरः अँगरेज = आंग्छदेशीयः अँगरेजी = आंग्छभाषा अंगार = अंगारः-रम्

अँगिया = कज्जुलिका अंगीठी = इसन्ती (स्त्री०) अंगूठी = अङ्गुलीयकम् अंगूठी नामांकित = मुद्रिका अंगूर = द्राचा, सृद्बीका अंगोक्षा = अंगप्रोम्छनम् अंचा = कस्बक्रम्

अटारी = अट्टः अण्डर-वीयर = अर्घो रुकम् अतिथि = अतिथिः, प्राघुणः अतिथि-सस्कर्ता = आतिथेयः अदरक = आर्द्रकम् अव्ल-बद्ल = विनिमयः अदालत = न्यायालयः अधिकार = प्रभुत्वस् अधिकार करना = प्र + सू (१ प०) अधीन = आयत्तः (वि०) अधेला = अर्ज्युपणः अध्यच = अधिष्ठातृ, अधिकारिन् अध्ययन = पठनम् अध्यापक = अध्यापकः, उपाध्यायः अनर्थं = अब्रह्मण्यम् अनाज = अन्नम्, शस्यम्, धान्यम् अनार = दाहिमम् अनुभव करना = अनु + भू (१प०) अनुसन्धान करना = अनु +सं +धा (३ उ०) अन्दर = अन्तः (अ०), अन्तरे (अ०) अपना = स्वीय, स्वकीय अपनाना = स्वी + कृ ( ८ उ० ) अपमान करना = अव + ज्ञा (९ उ०) अप्राप्ति = अनुपलिधः अफवाह = लोकापवादः अभिनय करना = अभि + नी (१ उ०) अञ्जक = अञ्जकम् अमचूर = आम्रचूर्णम् अमरूद = आम्रलम्, रहवीजम् अमावट = आम्रातकम् अमावस्या = दर्शः, अमावास्या असृत = पीयूपम्, सुधा अरहर≕आढकी (स्नी०) अर्गछा = अर्गछम् अलग होना = वि + युज् ( ४ आ० ) अलमारी = काष्ट्रमञ्जूषा अवश्य = तनु, नूनम्, नःःःन (अ०) असमर्थे = अद्यमः ( वि० ) असेम्बलीहाक = आस्थानम्

ऑस = चपुप् ( न० ), नेत्रम्, छोचनम् औं स्त्रे चार करना = परस्परावछोकनम् ऑगन = अजिरम्, अङ्गनम्, प्राङ्गणम् आँचछ = पटान्तः, वस्त्रप्रान्तः आँत = अन्त्रम् ऑधी = प्रवातः ऑव = श्लेप्मन् ( पुं० ) ऑवदा = आम्रातकम् आँवला = आमलकी ( स्त्री॰ ) ऑस्= अथु ( न॰ ), अस्तम् आक = अकेः आकाश=ब्योमन् ( न० ), वियत् ( न० ) आग = हुतवहः, कृशानुः ( पु॰ ), बह्निः आगन्तुक = आगन्तुः ( पुं० ), आगन्तुकः आगामी = भाविन्, भविष्यत् आरो=अग्रे (अ०), ततः (अ०) आग्रह = निर्वन्धः आघात=प्रहारः, आक्रमणस् आचरण = आचारः, ब्यवहारः आचार्य = गुरुः, उपाध्यायः आजकल = अचरवे ( अ॰ ) आशा = शासनम्, नियोगः आदेशः आज्ञा देना=अनु+ज्ञा (९ ४०) आदा = चूर्णम् भाटे का हलुका = यवागः ( स्नी० ) आब्=आर्द्राक्तः ( पुं॰ ) आद = आढकः-कम् आइत = अभिकरणम् आदती = अभिकर्त् ( पुं ) आदत = शीलम् , स्वमावः आद्र = संमानः, सःकारः आदर पाना = आ + ह ( ६ आ० ) आदान = प्रहणम् , स्वीकारः आदेश = निदेशः, शासनम् आधीरात = निशीयः आना = आगम् (१ प०), अम्यागस् (१ प०), आ+या (२ प०) आपबना = आ+पत् (१ प०)

आपत्तिप्रस्त = आपन्नः (वि०) षाबनूस = तमारूः आभूषण = आभरणस् , आभूषणम् आम का वृत्त = रसाळः, सहकारः, आम्रः थाम का फल = आन्नम् थाम, कछमी = राजान्रम् आसद्नी=आयः, धनागमः वामरास्ता = जनमार्गः भायरन ( छोदा )= भयस् ( न० ) आयात पर चुंगी = आयातशुक्कम् भायु = भायुष् ( न० ), वयस् ( न० ) भाराम = सुर्खम् , विश्रामः आराम कुर्सी = सुखासन्दिका आरी = करपन्नम् भाकस्य करना = तन्द्रय (णिच्) **बाल्= बाल्जः ( पुं॰ )** आलू की टिकिया = पक्वालुः ( पुं० ) भालृबुखारा = आबुकम् आशंका करना = भा + शङ्क् (१ आ०) भाशा करना = आ+शंस् (१ आ०)

ष्ट

इंधन = एधस् ( न० ) इंस्पेक्टर = निरीचकः इकट्ठा करना = सं + चि ( ५ उ० ), अर्जु (10 30) इच्छा = अभिछापः, सनोरधः इच्छुक = स्पृह्यालुः (वि०), इच्छुकः इत्र = गन्धतैलम् इनकमटेक्स = धायकरः इमरती=अमृती (स्वी०) इमछी = तिन्तिडीकम् इमारत = भवनम् , गृहम् इम्तहान = प्रीचा इम्पोर्ट = आयातः इछायची = प्छा इस्तरी = स्तरणी इस्तीफा = त्यागपत्रम्

र्डेट = इष्टका ईंट, पक्की = पक्वेष्टका ईप्यो = मस्तरः ईश्वर = परमेश्वरः उगल्ना=उद्+गृ (६ प०) उगला हुआ = उद्घान्तम् (वि॰) उप्र = तीषणम् उचित-अनुचित = सदसत् ( न० ) उचित है = स्थाने ( अ० ) उठना = उत्था (१ प०), उच्चर् (१ प०), उत्+ नम् (१ ५०) उठाना = उन्नी ( उद्+नी, १ उ० ) उड़ड़ = माषः उड़ना = उत्पत् (१ प०), उद्गम् (१ प०) उतरना=अव+तृ (१ प०) उतार = भवरोहः उस्कण्ठित = उस्कः, उस्कण्ठितः उत्तर, दिशा = उदीची ( स्त्री० ) उत्तर की ओर = उदक् (उद् + अब्च्) (पुं०) उत्तरायण = उत्तरायणम् उत्तीर्ण होना = उत् ( उद्+तृ १ प० ) उत्थान-पतन = पातीत्पातः उत्पन्न होना = सं + भू (१ प०) उधार = ऋणम् उधार खांते = नाम्न ( नामन् , स० ) उपजाऊ = उर्वरा उपभोग करना = उप+ भुज् (७ आ०) उपयोग = विनियोगः, उपयोगः उपवास करना = उप+ वस् ( १ प॰ ) उपेद्या करना = उपेक् (उप + ईच, १ आ०) उबरन = उद्दर्तनम् उबाछना = कथ् (१ प॰) उल्लंघन करना = उच्चर् ( १ आ॰ ), छन् ष् (१० उ०), अति + बृत् (१ आ०) उल्लू = कीशिकः, उल्लूकः उस्तरा = चुरस्

35

ऊँचा = प्रांग्रः ( वि॰ ) ऊँट = क्रमेलकः, उष्ट्रः ऊखल = उल्लाललम् ऊधम = उपद्रवः ऊधमी = उत्पातिन् ऊन = ऊर्णम् ऊनी = राङ्क्वम् ऊपर = ऊर्ध्वम् ऊपर = ऊर्थ्वम् ऊपर = उपरः

Ų

एक एक करके = एक कशः (अ०)
एक ओर से = एकतः (अ०)
एक प्रकार से = एकशं (अ०)
एक प्रकार से = एकशं (अ०)
एक वात = एकवाक्यम्
एक राय वाले = एकमितः (स्री०)
एकान्त में = रहिस (रहस्, स०)
एजेण्ट = प्रतिनिधिः
एजेन्सी = अभिकरणम्
एटम् = अणुः
एटमवम = अणुवंवम्
एडिटर = सम्पादकः
एडिशनल डाइरेक्टर = अतिरिक्त-शिचासंचालकः
एरंड = एरण्डः

ओ

स्रोट = स्यवधानम् भोदनी = प्रच्छ्रद्पटः ओम् = उद्गीथः, प्रणवः भोला = करकाः भोवरकोट = लंबकंचुकः, बृहतिका स्रोस = तुपारः, प्रालेयम् स्रोहो = स्रहो, ही, हंहो

क कंगन = कङ्कणम् कंषा = कंकतम् कंघी = कंकतिका कंचन = सुवर्णम् कंजुसी = कार्पण्यम् कंठ = गरुः, गरः कंठा = कण्ठाभरणस् कंद = खंडमोदकः कंघा = स्कन्धः कंधे की हड़ी = जञ्ज ( न० ) ककरी = कर्कटिका, कर्कटी ( स्त्री॰ ) कचा का साथी = सतीर्थः कचनार = कोविदारः कचहरी = न्यायालयः कचालू = पक्वालुः ( पुं॰ ) कचौदी = पिष्टिका क्छुआ = कच्छ्रपः कटहरू का पेब = पनसः कटा हुआ = ऌनम् (वि०) कटोरा = कटोरम् कटोरी = कटारिका, कचोळ: कठघरा = काष्टावेष्टनम् कठपुतछी = पुन्निका कठफोड़ा = दार्वाघातः कदा, सोने आदि का = कटकः कदाह = कटाहः कड़ाही = स्वेवनी (स्वी०) कडी = क्वथिता कण = छवः, खेदाः, अणुः कतरनी = कर्तरी, कर्तनी कथा = खदिरः क्या = आख्यानम्, आख्यायिका कथोपकथन = संभाषणम् कद्म्य = नीपः, सृङ्गवर्क्सः, मदिरागंधः कदृद् = कूप्माण्डः कनखजूरा = कर्णजळुका कनफूछ = कर्णपुरः कनेर = कर्णिकारः कप् = चपकः कपट = कैतवस् कपटी = छलिन्

कपड़ा = बसनम् कपूत = कुस्तुः कपूर = घनसारः कफ=रलेपान् ( पुं० ) कवाय = शूलिकम्, शूल्यमांसम् , कबाबी = मांसाशिन् कबृतर = पारावतः, कपोतः कब्ज = अजीर्णः कमर=ओणि: ( स्त्री॰ ), कटि: ( स्त्री॰ ) कमरख = कर्मरचम् कसरा = कच्चः कमल, नीला = इन्दीवरम्, कुवल्यम् कमल, लाल = कोकनदम् कमल, श्वेत = कुमुद्म, पुण्डरीकम् कमीशन = शुल्कम् कमीवान एजेण्ट = शुरुकाजीवः क्रबल = क्रबलः, क्रबलम् करधन = मेखला करना = वि+धा (३ उ०), चर् (१५०) अनु + ष्ठा (१ प०) कर्राछ = करोछः करेका = कारवेल्छः करींदा = करमर्दकः कर्जा = ऋणम् कर्जा देने वाला = उत्तमर्णः कर्जा छेने वाला = अधमर्णः कल्ई, पुताई की = सुधा कलफ करना = मण्डा + क्व ( ८ उ० ) कलम = कलमः कलवार = शौंदिकः, सुराजीविन् कछश = कछशः क्छइ = विवादः, वाग्युद्धम् कळाई = मणिवन्धः कलाई से कनी अँगुली तक = करभः क्छाकन्द् = क्छाकन्द्ः क्छी = क्छिका कवच = वर्मन् कष्ट करना = आयासः कसकुर = कांस्पकुरः

कहना = अभि + धा ( ३ उ० ), भाष् (१ आ०), उद्+गृ (६ ५०), उद्+ईर् ( १० उ० ) कहाँ = फ, कुत्र (अन्ययं) काँच = स्फटिकः कॉटा = कंटकः, कंटकम् कांति = युतिः, दीसिः काँपना = कम्पू (१ आ०), वेपू (१ आ०) काँसा = कंसम् काई = शैवालः काक = वायसः कागज = पत्रम् काच = स्फटिकः काजळ = अंजनम् काजू = काजवम् काटना = कृत् (६ प०), छिद् (७ उ०), छ (९ उ०) कान = श्रोत्रम् , श्रवणम् , कर्णः। कान की बाली = कुण्डलम् कापी = संचिका काफल = श्रीपर्णिका कॉफी=कफध्नी (स्त्री०) काम = कर्मन् ( न० ), कार्यम् काम आना = उप+युज् ( ४ आ० ) कामदेव = मद्नः, स्मरः, अनङ्गः कार्द्न = उपहासचित्रम् कार्तिकेय = सेनानीः ( पुं० ) कार्पेरेशन = निगमः कालेज = महाविद्यालयः कितने = कति (वि०) किनारा = तीरम्, तटम् किरण = मयूखः, गभस्तः ( पुं० ), दीधितिः (स्त्री०) किवाइ = कपाटम् किवाइ के पीछे का खण्डा = अगेंलम् किशमिश = शुष्कद्राचा किसान = कृषीवलः, कृपकः कीचड् = पङ्कः, कर्दमः कीर्तन = गुणकथनम्

कीर्ति = यशस् ( न० ), विश्वतिः (स्वी०) कील = कीलकः कुँदरू = कुन्दरुः ( पुं० ) कुओं ≔कृपः कुकर्म = कुकृत्यम् कुकुरमुत्ता = कुच्छुत्रकः कुटिया = उटजः, पर्णशासा कुतिया = शुनी कुत्ता = कुक्कुरः, रवन् ( पुं० ) कुदाल = खनित्रम् , कुद्दारः कुदिन = आपस्कारुः कुन्द = कुन्दम् कुप्पी = कुत्ः कुबद्दा = कुटजः कुवेर = कुवेरः, धनदः कुमुद् की छता = कुमुदिनी ( स्री० ) कुम्हार - कुलालः- चिक्रन् कुर्ता = कन्चुकः कुर्सी = आसन्दिका कुछपरम्परा = कुछक्रमम् कुलफी = कुलपी (स्वी०) कुछी = भारवाहः, भारहरः कुलीन = अभिजनः, कुलीनः कुल्हड् = करका, चुद्रस्रापात्रम् कुश = दर्भः कुशलता = पाटबम् कुसुम= पुष्पम्, प्रस्नम् कुहनि = कफोणिः कुहरा = तुपारः कूटना = अवहननस्, ताडनस् फूड़ा = अवस्करः क्दना-कुद्, कूद्( 1 आ०) क्यइ = ककुदः कूलहा = नितंबास्थ ( न० ) कृपया = सानुकम्पम्, सानुप्रहम् कृपा = प्रसादः, उपकारः कृपाण = कौन्तेयकः केंकड़ा = कुलीरः केतली = कन्दुः ( पुं॰, स्त्री॰ )

केबिनेट = मृन्त्रिपरिपद् (स्वी॰) केन्सर = विद्धाः ( पुं० ), विषम्भणम् केला = कव्लीफलम् केवड़ा = केतकी ( स्ती० ) केंची = कर्तरी (स्त्री०) कें = बमधुः ( पुं० ) कोंपल = किसलयम् कोट = प्रावारः कोठरी = लघुकचः कोतवाल = कोटपालः कोतवाली = कोटपालिका कोमछस्वर = मन्द्रस्वर्ः क्रोयल = परमृतः, कोकिलः कोस्ट्र = रसयन्त्रम् -कीवा = ध्वाङ्कः, वायसः, काकः न्या = किस्, किंतु, नतु ( अ० ) क्या लाम = को लाभः, कि प्रयोजनस्, क्रीडा करना = क्रीड् (१ प०), रस् ( 1 আ০ ) क्रीम = शरः क्रोध करना = क्रुध् ( ४ प० ), कुप् (8 do) कोघी = अमर्षणः क्लर्कं= लिपिकारः चत्रिय-चत्रियः, द्विजातिः, द्विजन्मन् ( 40) पमां करना = सृप् ( १० व० ), पम (१ आ०, ४ प०) खंजन = खंजरीटः, खंजखेळः, खझनः खजूर = खर्जुरम् खङ्ग = खर्गः खजानची = अर्थाधिकारिन् खजाना = निधानम् खटिया = खट्विका खदांऊँ = पादुका खपदा = खपैरः खपदेळका = खर्परावृतम् ( वि )

ख्रम्बा = स्तुरभः सरबूजा = खर्बुजम् खरीद = क्रयः खरीदता = पण् (१ आ०), क्री (९ उ०) स्तर्चं करना = विनियोगः, ब्ययः खिहान = खछम् खस्ता पूड़ी = शब्कुछी (स्त्री॰) खाँसी = कासः खाजा = मधुशीर्घः साट = खट्बा खाद = खाधम् स्तान=स्तिः (स्त्री०) स्ताना = भच् (१० उ०), स्ताद् (१ प०), भुज् (७ आ०) खाया हुआ ≐ जग्धम् , सुक्तम् खिचदी = कुशरः खिद्की = गवादः खिच होना = सद् (१ प०) खिरनी = चीरिका र्खीचना=कृष्(१ प०) खीर = पायसम् ৰীত=ভাৱাঃ ( স্তাৱ, ৰ০ ৰ০ ) खुमानी = चुमानी ( स्त्री० ) ख्ँटी = नागद्दन्तकः खुन = रधिरम् स्रेत = चेत्रम् स्रेती = कृषिः ( स्त्री० ) खेती के औजार = कृषियन्त्रम् खेळ का मैदान = क्रीडाचेत्रम् स्रेर = खदिरः स्रोजना = गवेप् (१० ३०) स्रोदना = सन् (१ उ०) स्रोवा = किलाटः

गंगा = त्रिपथगा, सुरसरित् ( स्नी०;) गंहासा = सोमरः गगरा = कछष्ठाः, घटः, गर्गरः गगरी = गर्गरी

गज=हस्तिन् ( पुं० ) गजक = गजकः गञ्जा = खल्वाटः गहरिया = अजाजीवः गदा = गदा गदा = तूळसंस्तरः गधा = गर्दभः, खरः गन्धक = गन्धकः गरजना = गर्जनम् गर्दन = प्रीवा, कण्ठः गळी = वीधिका गवेषणा करना = गवेष् ( १० उ० ) गाँव = ग्रामः गाजर = गृञ्जनम् गाय=गो (स्त्री०) गाळ=कपोळ: गाहक = प्राहकः गिद्ध = गृध्रः गिनना = गण् ( १० उ० ) गिरना = पत् (१ प०), निपत् (१ प०), अंश् (१ आ०) गिरहकट = प्रन्थिभेदकः गिलास = कंसः, काचकंसः गीदद = गोमायुः ( पुं० ) गुक्षिया = संयावः गुणगान करना = कृत् (१० उ०) गुप्त = निमृतम् (वि०) गुफा = गह्यरम् गुर्दा = गुर्देः गुळद्स्ता = स्तबकः, पुष्पगुच्छः गुलाब = स्थलपद्मम् गुछाम = दासः गुलामी = दासःवम् गुस्सा करना = कुध् (४ प०), कुप् (४ प०) गुँगा = मूकः गूगळ = गुरगुळ: गूलर=उदुम्बरम् गेंद = कन्दुकः, गेन्दुकम् र्गेदा = गन्धपुष्पम्

गेड्री = वीथिका गेह्रॅं = गोधूमः गेंद्रा = गंडकः गोत्र = कुलम् गोवर = गोमयम् गोमी = गोजिह्ना गोडी = गोलिका, गुलिका गोह = गोधा ग्रीप्मऋतु = निदाधः खेक्शियर = हिमसरित् ( खी० )

घ

घंटा ( समय )= होरा घटना (होना)=घट् (१ आ०) घटना (कम होना)=अप+चि (५ उ०) घटिया = अनु ( अ॰ ), उप ( अ॰ ) घड़ा = घटः, कुम्भः घड़ी = घटिका घर = सदनम् , गृहम् , भवनम् घरेल् फर्नीचर = गृहोपस्करः बाट = घट्टः घारी = भद्रिद्रोणी (स्वी०) वात = प्रहारः घातक = मारियत्, इंतृ ( पुं० ) वायल = आहतः ( थि० ) धाव = चतम् घास = तृणम् घी = आज्यम् घुँबर = किंकिणी (स्ती०) घुटना=जानुः ( प्ं, न० ) घुइसवार = सादिन् ( पं० ), अरवा-रोहिन् (पुं०) घूमना = अम् ( ४ प० ), चर् ( १ प० ), संघर् (१ प०) वेरा = परिधिः ( पुं० ) घेवर = घृतपूरः, घार्तिकः घोसला = कुलायः घोड़ा = अश्वः, धाजिल् ( पुं० ) घोषणा करना = घुप ( १० उ० )

चंडाळ = चांटाळ: चकवा = कोकः, चः द्वाकः चकोतरा ( फल )=मधुकर्कटी ( स्री॰ ), मधुजम्बीरम् चकर लाना=परि+वृत् (१ आ०) चचेरा भाई = पितृब्यपुत्रः चटकनी = कीलः, अर्गलम् चटनी = अवलेहः चटाई = किछिंजकः चट्टान = शिला चढ़ाव = आरोहः चतुःशाला = चतुःशालम् चतुर = विदग्धः ( वि० ) चना = चणकः चन्द्रमा = सुधांग्रुः ( पुं॰ ) चपत = चपेटः चपरासी = लेखाहारकः, प्रेष्यः चपाती = रोटिका चप्पळ=पादू: ( स्त्री॰ ), पातुका चवृतरा = स्थिष्डलम्, वेदिः (स्त्री०) चवेना = चर्चणम् चवेनी = सृष्टान्नोपहारः चमक = कांतिः चमकता = भास् (१ आ०), गुत् (१ आ०), दिव (४ प०) चमचम (मिठाई)=चमनम् चमचा = दवीं ( स्त्री० ) चमहा=चर्मन् (न०) चमार = चर्मकारः चमेली = मालती (स्त्री०) चम्पा = चम्पकः चरना=चर् (१ प०) चर्बी = वसा चर्बी, हड्डी की = मज्जा चलना = चल् (१ ५०), प्र+वृत् (१ आ०) प्र+स्था (१ आ०) र्वादनी = कौमुदी (स्त्री॰ ), ज्योत्स्ना

चॉक, लिखने की = कठिनी (स्त्री॰) चाकर = किंकर:, हाल: चाकू = खुरिका, कृपाणिका चाचा = पितृब्यः चाची = पितृब्या चाट = अवदंशः चातक = चातकः चादर = प्रंच्छुदः चान्सलर = कुलपतिः ( पुं० ) चापलुसी = स्नेह्अणितम चाषुक = तोरश्रम् चाय = चायम् चावछ = ब्रीहिः ( पुं0़ ) चावल, भूसी-रहित = तण्डुलः चाहना = ईह् ( १ आ० ), वाञ्छ (१५०) काङ्च् (१ प०) चिदिया = घटका, पन्निन् ( पुं० ) चित्त = चेतस् ( न० ), चित्तम् चित्रकार = चित्रकारः चिनगारी = चुद्रांगारः रस् चिमठा = संदंशः चिरचिटा ( ओषधि ) = अपामार्गः चिरौंजी = प्रियालस् चिछमची = हस्तधावनी'( स्त्री॰ ), करसाछिनी चिद्व = अङ्कः, रुच्सन् ( न० ) चीद् ( युच ) = भद्रदाहः ( पुं० ) चीनी = सिता चीफ़ = प्रधानपुरुषः चीफ मिनिस्टर = मुख्यमन्त्रिन् ( पुं० ) चीरना = छिद् (७३०) चीलं = चिर्लः चंती = श्रुल्कः, श्रुल्कशाला चंगी का अध्यच = शौरिककः खुगना = चि (५ उ०) चुगुरुखोर = पिशुनः, कंर्णेजपः चुगळखोरी = पैशुन्यम् चुबिहारा = चूढाहारः चुनना = चि ( ५ उ० ), अव+चि (५ ব० )

चुराना = मुप् ( ९ प० ), चुर् ( १० उ० ) चुड़ी = काचवलयम् चूरहा = चुरिछः ( स्त्री० ) चेचक = शीतछा चेष्टा करना = चेप्ट् (१ आ०) चोंच = चल्तुः ( स्त्री० ), चल्तुः ( स्त्री० ) चोकर = कढंगरः, तुषः चोट = इतम् बोटी = शिखा, सानुः ( पुं०, न० ), चोर = पाटच्चरः, स्तेनः, तस्करः, चौरः चौक = चतुष्पधः, श्रङ्गाटकम् चौकन्ना = प्रस्युत्पन्नमतिः (वि०) चौमंजिला = चतुर्भे मिकः चौराहा = श्रङ्गाटकम्, चतुप्पथ छुज्जा = वलिमः ( स्त्री॰ ), वलमी (स्त्री०) छुटाँक = पट्टंकः छुटा = चुतिः ( स्त्री॰ ) छुड़ी = यष्टिः ( स्त्री० ) छत = छदिः (स्त्री०) छाता ( छत्र.) = आतपत्रम् स्राती = वचस् ( न० ), उरस् ( न० ) छात्र = छात्रः, अध्येतु ( पुं० ), विद्यार्थिन् ( do ) छात्रा = छात्रा, अध्येत्री ( स्त्री० ) छानना = स्नावय (णिच्) खाछ = खच् ( स्त्री० ) छाडा = पिटिका, स्वक्स्पोटः छावनी = स्कन्धावारः, शिविरम् छिपकली = गृहगोधिका छिप जाना = तिरो + भू (१ प०) छिपना = ली ( ४ आ० ), नि + ली ( ४ आ० ), अन्तर् +धा ( ३ उ० ) छीछना = शो ( ४ प० ), स्वस् ( १ प० ) छीछा हुआ = स्वप्टम् ( वि० ) खुद्दी = विस्रष्टिः ( स्त्री॰ ), अवकाशः

द्धरी = चुरी, चुरिका छुहारा = चुधाहरम् छेद करना = छिद्र (१० उ०) ह्येनी = वृश्चनः छोटा भाई = अनुजः छोदना = स्यज् ( १ प० ), मुच् (६ उ० ), हा (३ प०), अस् (४ प०), अप+ अस् (४प०) छोदा हुआ = परित्यक्तः (वि०), प्रत्याख्यातः जंगल = अर्ण्यम् , काननम् , वनम् , विपिनम् जंगली चावल = श्यामाकः ( साँवा ) जंघा = अरुः ( पुं० ) जंजीर = शङ्खला जंतु = प्राणिन् , जीवः जंभाई = जुम्भणम् जंबाई = जामातृ ( पुं॰ ) जद = मूलम् जब से = मूलतः जन्म लेना = प्रादुर्+भू (१ प०) जरा = तावत् ( अ० ) जर्मनसिक्वर = चन्द्रछीहम् जल = तोयम् , अम्बु ( न॰ ), वारि (न॰) जणकण-= शीकरः जलतरंग ( बाजा ) = जलतरङ्गः जल्न = तापः, दाहः जलना = उचल ( १ प० ), इन्ध् (७ आ०) जलपान = जलपानम् जल-सेनापति = नौसेनाध्यज्ञः जलाना = दह् (१ ए०) जलुस = जनयात्रा जलंबी = क्रण्डली (स्त्री०) जवाकुसुम = जवाकृसुमम् , जवापुष्पम् जस्त = यशद्म् जहाज, पानी का = पोतः

जहाज (विमान) = ब्योमयानम् , विमानम्

जागना = जागृ ( २ प० )

जागने वाळा = जागरकः, जागरितृ (पुँ०) जागरूक = जागरितृ, जागरूकः जाति = वर्णः, कुछम् , वंशः जादू = इन्द्रजालम् जादूगर = ऐन्द्रजालिकः, मायाविन् (र्पु०) जानना = अव + गम् (१ प०), अधि + गम् (१ प०), ज्ञा (१ उ०) जानने वाळा = अभिज्ञः जाना = गम् (१ प०), इ (२ प०), या (२ qo) जामुन = जम्बु ( स्त्री॰ ), जम्बू: (स्त्री॰) जार, काँच का = काचघटा (स्त्रीः) जाछ = जालम् , वागुरा जाला = लूतिका जिगर = यकृत् जितेन्द्रिय = दान्तः जिद = निर्वन्धः जिद्दी = आग्रहिन् , हठिन् जिल्द् = प्रावरणस् जीजा (बहनोई) = भगिनीपतिः, आवुतः जीतना = वि+जि (१ आ०), जि (१ ए०) जीम = रसना, जिह्ना जीरा = जीरकः जीविका = वृत्तिः ( स्त्री॰ ), जीविका जुआ = पणः, चृतकींडा जुआरी = च्तकारः, कितवः जुकाम = प्रतिश्यायः, श्लेष्मस्रावः ज्ञुगन् = ऋचोतः जुगाली = रोमन्धः जुगुप्सा = अरुचिः ( स्त्री० ) जुती हुई भूमि =सीता जुरमाना = अर्थदण्डः जुलाहा = नन्तुवायः, कुविन्दः जूड़े की जाली = वेणीनालम् ज्ता ( वूट ) = उपानह् ( स्त्री० ) ज्ता सीने की सुई = चर्मप्रभेदिका जूही (फूल ) = यूथिका जेछ = कारागारम् , बन्दिगृहम् जोइना = सं + योजय (णिच्)

जोतना = कृष् ( १ प०, ६ उ० ) जौ = यवः ज्वार = यवनाछः ज्वाहा = शिला, अर्चिस् ( न० )

झंझट = कृष्ळूम् , आयासः :हांझा = झंझावात: झंडी = बैजयन्ती, पताका शक्की = प्रजरूपकः, बाबद्कः झगड़ा = कलहः झगबाखू= कछहप्रियः, कलहकामः सट = तत्खणम् , शीत्रम् झब्प = कलहः, क्रोधः, आवेशः झरना = प्रपातः झाड़ी = कुक्षः, निकुक्षः झाडु = मार्जनी (स्त्री०) झील = सरसी ( स्त्री० ) भ्रील, वही = हदः सुकना = नम् (१ प०) मुकाना = अवनमय (णिच्) होपदी=उटजः, कुटीरः झोला = पुटः, प्रसेवः

ਣ

टकसाल = टक्कशालः
टकसाल का अध्यक्ष = टक्कशालाध्यक्षः
टखना = गुरुकः
टमाटर = रक्काङः
टब, पानीका = द्रोणिः (खी०), द्रोणी (खी०)
टाइप करना—टक्क्ष् (10 ३०)
टाइप-राइटर = टक्कणयन्त्रम्
टाइफाइड = संनिपातज्वरः
टाइम-टेबुल = समय-सारणी (खी०)
टॉकी = गुरुषः
टिंचर = टिंचरः
टिंडा = रोमशफलः, हिंहिशः, टिण्डिशः
टिकट = पत्रकम्
टिकटी = त्रिकाष्ठी, त्रिपादी
टिकुली (वें ही) = चक्रकम्, ल्लाटाम्रणम्

टिकिया = वटिका टिटिहरा = टिट्टिमकः टिटिहरी = टिट्टिभकी टिब्ही = शलभः टीयर-गैस = धूमास्नम् , अश्रधूमः टी ( चाय ) = चायम् टी॰ बी॰ ( तपेदिक ) = राजयचमन् (पुं॰), राजयदमः टीका ( मंगलार्थ ) = ललाटिका टीन = त्रपु टी पॉट=चायपात्रम् टी पार्टी = सपीतिः ( स्त्री॰ ) दूटा हुआ = भग्नम् (वि०) ट्रथ पाउहर = दन्तचूर्णम् दृथपेस्ट = द्रन्तिपृष्टकस् टेनिस का खेळ=प्रविसकन्दुककीडा टेखर ( दर्जी ) = सौचिकः टेलिग्राम = विद्युत्-संदेशः टेसू = किंशुकः, पळाशस् टैंक = आहावः टैक्स = करः टोकने वाला = निवारकः, प्रतिबन्धकः टोकरा = करंडः, कंडोलः टोकरी = कंडोलकः टोपी = शिरस्कम् टोस्ट = भ्रष्टापूपः ट्रंक = छौहपेटिका ट्रेडमार्क = पण्यमुद्रा ट्रैक्टर = खनियन्त्रम् र्उंडाई = शीतपेयम् टरा = कितवः, वंचकः ठगना = वण्च् (१० आ०), अभि+सं०+ धा (३ उ०) ठीक = परमार्थतः ( अ० )

ठीक घटना = उप+पद् ( ४ आ० )

दुकराना = वि + हन् ( २ प०)

ठोंकना - कील (१ प०)

ठोकर = स्वलनम् होढी = चित्रकम्

ਫ਼

हंका = यशःपटहः, हिंहिमः इंटल = ब्रुन्तस् हंडा = छगुड: हंडी मारना=कूटमानं + कृ ( ८ उ० ) हँसना = दंश् (१ प०) डबलरोटी = अभ्यूपः हर = भयम् इसने वाला = दंशकः **ढस्टर = मार्जकः** हाँट = तर्जनम् बॉटना = भरस्ं (१० अ०) डाइनिंग टेबुल = भोजनफलकम् हाहनिंग रूम = भोजनगृहम् ढाइरेक्टर ( ५जुकेशन ) = शिश्वासंचालकः हाप्बिटीज = मधुमेहः, मधुप्रमेहः डाकगाड़ी = द्वारय।नम् डाकवँगछा = विश्वान्तिगृहम् हाका = लुण्ठनम् हाकृ = लुण्ठाकः, परिपन्थिन् ( पुं० ) डाक्टर = भिषावरः बाद=दंश हायरी = दैनंदिनी डामरेक्टस्पीच = प्रत्यस्वर्णनम् हायस = मद्धः बालना = नि + न्निप ( ६ उ० ) बाह = मत्सरः डिक्शनरी = शब्दकोपः डिनरपार्टी = सहमोजः डिपटीकमिश्नर = उपायुक्तः दिपटी डाइरेक्टर (शिक्षा)=उपशिका-संचालकः हिपार्टमेण्ट = विभागः हिपो = भाण्हागारम् . ह्वना = मस्ज (६ प०)

हेस्क = लेखनपीठम्

ड्राइंगरूम=**उपवेशगृहस्** ब्राईक्छीनर = निर्णेजकः ड्रिल = स्यायामः ड्रिङमास्टर = ब्यायामशिश्वकः ढंग = पद्धतिः ( स्त्री० ) हकना=सं+वृ(५ उ०) दका हुआ = प्रच्छुन्नः (वि०) ढकोसला = आदम्बरः दक्कन = पिघानस् दहाने वाला = विध्वंसकः बाक = पळाशः हिंदोरा = हिव्हिमः ढीठ = घृष्टः हॅबना = गवेष् (१० उ०) बेळा = छोष्टम् ढाळ = पटहः **ढोलक = होलकः** ढोलकिया = ढोलकवादकः त तंतु = स्त्रम् तंदु इस्ती = स्वास्थ्यम् तंबोली = ताम्बूलिकः तई (जलेबी आदि पकानेकी) = पिष्टपचनम् तकिया = उपधानम् तर = तरः, कूलम् ततैया = वरटा तन्दूर ( रोटी पकाने का )=कन्दुः ( स्त्री॰ ) तपाना = तप् (१ प०) तपेदिक = राजयसमन् (पु॰) तबळा—ञ्जरजः तरंग = बीचिः ( स्त्री॰ ), ऊर्मिः ( स्त्री॰ ) तरवूज = तर्बुजम् , कालिन्दम् तराई = उपस्यका तराजू—तुला तरीका-प्रकारः तलवार-खड्गः तलाश = अन्वेपणम्

तवा = ऋजीषम् तरतरी = शराविका तसंखा = धिषणा ( स्त्री० ) तहमद् = प्रावृतस् ताँबा = ताम्रकम् तोंबे के वर्तन बनाने वाला = शौरिवकः ताद = तालः तानपूरा (बाजा)=तानपूरः तारा = तारा, उदोतिष् ( न० ) तालाव = सरस् ( न॰ ), तंत्रागः तिजोरी = छौहमञ्जूपा तिपाई = त्रिपादिका तिमंजिला ( मकान )= त्रिमूमिकः तिरस्कार = अवज्ञा तिरस्कार होना = तिरस्+ कृ (कर्म०) तिरस्कृत करना = परि + मू (१ प०), तिरस+कू(८ उ०) तिछ = तिछः तिछक = तिछकम् तिक्छी = प्छी हा तीव = तीच्णम् (वि०) तीवस्वर = तारः तीसरा.पहर = अपराहः तुरही (बाजा )=तूर्यम् त्णीर = त्णीरः त्तिया = तुःथाक्षनम् तृप्त करना = तर्पय (णिच्) तृप्त होना = तृप् ( ४ प०, १० उ० .) तेंदुआ=तरचुः ( पुं॰ ) तेज = तीवस् , शातम् तेज (ओज )=तेजस् ( न० ) तेछी = तैलकारः तैरना=तृ (१ ५०), सं+तृ (१ ५०) तैयार = निष्पन्नम् , संपन्नम् , स उजः तेयार होना=सं+पद् ( ४ आ॰ ), सं+ नह् (४ उ०) तो = तावत् , तुः, ततः ( अ० ) तोदना = शुट् (१० आ०), खण्ड् (१० उ०), मन्ज (७ प०), सिदु (७ उ०)

तोता = शुकः, कीरः तोप = शतध्नी (स्त्री०) तोरई = जालिनी (स्त्री॰) तोळ = तोळः तोळना = तोळनम् नोछना = तुङ् ( १० उ० ) त्रास = भयम् , भीतिः त्रिशूल = त्रिशिखम् श्रुटि = स्खिलितम् खचा = रवच् ( स्त्री० ), स्वचा थकान = क्लमः, भ्रमः थन = पयोघरः थाना = रचिस्थानम् यांला = भालवालम् थाली = स्थालिका थूक = द्वीवनम् थूकना = ष्ठीव् (१ प॰, ४ प॰) थोदी देर = मुहूर्तम् दिखण, दिशा = दिचणा द्चिण की ओर = द्चिणा, द्चिणतः द्विणायन = द्विणायनम् दग्ध (जला हुआ) = प्लुष्टम् (वि॰) दण्ड देना = दण्ड् (१० ३०) द्रप्तर = कार्यालयः द्वाना = अभि + भू (१ प०), दम् (४ प०); ष्टष् ( १० उ० ) द्या = अनुप्रहः, कृपा दया करना = दय् (१ आ०) दरिकनार = दूरे आस्ताम् , पृथक् तिष्ठतु, का कथा द्रांती = लवित्रम् , खड्गीकम् दरिद्रता = दारिद्रचम् द्री = आस्तरणम् दर्जन = द्वादशकम् दर्जा = श्रेणी (स्त्री॰), श्रेणिः (स्त्री॰)

दुर्जी = सौचिकः दुई = ब्यथा, दुःखम् , वेद्ना दर्प = अभिमानः वर्षण = मुकुरः दर्शन = ईचणम् , साचात्करणम् दल = गणः, समूहः दलदल = कर्दमः द्लाल = शुल्काजीवः दलाली = शुल्कम् द्वा = ओपधिः ( स्त्री॰ ) द्वात = मसीपात्रम् ' दस्त = अतिस।रः दस्त, ऑवयुक्त = आमातिसारः दस्त, खूनयुक्त = रक्तातिसारः दस्ता (कागज का)=दस्तकः द्स्ताना = करच्छ्दः दही-बड़ा = द्धिवटकः दाँत = दन्तः, दशनः. रदः दादी = कूर्चम् दात्न = दन्तधावनम् दावी = पितामही ( स्त्री॰ ) दाना = कणः दानी = वदान्यः दाल = सूपः दालमोट = दालमुद्गः दिन = दिवसः, दिनम् , अहन् ( न० ) दिन में = दिवा दिनरात = अहोरात्रम् , नक्तन्दिवम् विशा = ककुभ् (स्त्री०), आशा, दिशा दीचा देना = दीच् (१ आ०) दीदी = मगिनी द्गीन = द्गीनः (वि॰) दीपक = दीपः दीवार = भित्तिः (स्त्री॰) दुःख देना = पीड् (१० उ०), तुद् (६ उ०) दुःखित होना = विषद् (वि + सद्, १ प०), न्यथ् (१ आ०) दुःखी होना = वि+पद् ( ४ आ० ) दुपहरिया ( फूछ ) = बन्ध्कः

दुमंजिला ( मकान )=द्विमूमिकः दुराचारी = दुराचारः, दुर्वृत्तः (वि॰) दुछारा = दुर्छछितः ( वि॰ ) दुइराना = आवृत्तिः ( स्त्री॰ ) दूकान = आपणः दूकानदार = आपणिकः दूत = चरः, दूतः दूध = हुग्धम् , पयस् ( न॰ ) दूर=दूरम्, आरात् ( अ० ) दूषित होना = दुष् ( ४ प० ) दूसरे दिन = अन्येषुः, परेषुः दूसरी माँ = विमातृ ( स्त्री॰ ) देखना = ह्यू (१ प०), अव + छोक् (१० उ०) समीच् (१ आ०), अवेच् , प्रेष् , ईच् (१ आ०) देखभाळ = निरीचणस् देना = दानम् , वितरणम् , विश्राणनम् देना=उप+नी (१ उ०), वि+तृ (१ प॰ ), दा ( ३ उ० ) देर = विलम्धः, अतिकालः देर करना = कालहरणस् देवता = असरः, देवः, त्रिद्दाः, सुरः देवदार = देवदारः ( पु॰ ) देवर = देवरः देवरानी = यातृ ( स्नी० ) देवालय = मन्दिरम् देश = जनपदः, प्रदेशः देह = कायः देहली = इन्द्रपस्थम् देहली (द्वार की )= देहली (स्वी०) देहान्त = मरणम् दैव = भाग्यम् दैववश = दैववशात् दो-तीन = द्वित्राः (वि०) दोनों प्रकार से = उभयथा ( अ॰ ) दोपहर = मध्याह्यः दोपहर के काद का समय=अपराह (P.;M.) दोपहर से पहले का समय=पूर्वाह (A. M.) दो प्रकार से = द्विधा (अ॰)

दोष लगाना = कुस्स् ( १० सा० ) द्रोह करना = द्रुह् ( ४ प० ) द्रार = द्वारम् द्वारपाल = प्रतीहारी ( स्त्री० ), प्रतीहारः द्वेप = वैरम

धं

धंघा = आजीवः धड् = कवन्धः धतूरा = धत्रः धन=वित्तम्, बनम् धनिया = धाःयकस् धर्मार्थ यज्ञा (= इष्टापूर्तम् धनुर्घर = धन्विन् ( पुं॰ ), धनुर्घरः धनुष्-कोद्ग्डम् , चापः धमकाना = तर्जं (१० आ०) धागा = तन्तुः ( पुं॰ ), सूत्रम् धान ( भूसी सहित ) = धान्यकम् धार रखने वाळा = शखमार्जः धारण करना = घ (१ उ०, १० उ०) धूप = आतपः धूछ = पांसुः ( पुं ० ), रेणुः ( पुं ० स्त्री० ), धूकिः (स्री०) धोखा = कैतवम् घोला देना = वम्च् (१० आ०),वि+ प्र+छभ् (१ आ०) घोती = अधोवस्त्रम् , धौतवस्त्रम् धोना=धाव् (१ उ०), प्र+चल् (१० उ७) धोबिन = रजकी (स्त्री॰) धोबी = रजकः, निर्णेजकः ध्यान देना = अव + धा (३ उ०)

ध्यान रखना = अपेच् (अप + ईच् १ आ०)

ध्यान से देखना = निरीष् (१ आ०)

न

ध्येय = लच्यम्

ध्वजा = केतुः ( पुं० )

नम्रत्र = नम्रत्रम् नगद् = मूल्येन ( तृतीया ) नगर् = नगरम् , पत्तनम् नगाबा = दुन्दुभिः नट = शैलुपः नटी = शैलूपिकी नतीजा = परिणामः, फलम् नदी = आपगा, सरित् ( स्त्री॰ ) नदीश = समुद्रः, अब्धिः ( पुं॰ ) ननँद = ननान्ह (स्त्री०) ननिहाछ = मातामहालयः नपुंसक = नपुंसक (कः), क्छीबम् नफीरी (वीन वाजा) = वीणावाद्यम् नमक = ऌवणम् नमक, साँभर = रोमकम् , रौमकम् नमक, सेंधा=सैन्धवम् , सैन्धवः नमकीन (अञ्च ) = छवणान्नम् नमकीन सेव = सूत्रकः नम्र = नम्रः, विनीतः (वि॰) नवग्रह = नवग्रहाः नष्ट होना = उत्+सद् (१ प०) ध्वंस् (१ आ०), नश् (४ प०)

नस = शिरा
नाइटड्रेस = नक्तकस्
नाइछोन का वस्त्र = नवळीनकस्
नाई = नापितः
नाक = नासा, प्राणम्ं , नासिका
नाक का फूळ = नासापुष्पम्
नाख्न = नलः, नलस्
नागिन = सपिंणी ( स्त्री॰ )
नाच = नृत्यः , नृत्तिः ( स्त्री॰ )
नाचना = नृत् ( ४ प॰ )
नाईी = नाहिः ( स्त्री॰ ), नाईी ( स्त्री॰ )

नाती = नष्तु (पुं॰)
नाना = मातामद्दाः
नानी = मातामद्दी (स्त्री॰)
नापवा = मा (२ प॰, ३ आ॰)
नारंगी = नारङ्गम्
नारियल = नारिकेलः (वृद्ध), नारिकेलम्
(फल)

नाळा ( पहाची )= निसंरः, प्रणाळः

नार्खी = प्रणालिका नाव = नौः ( स्त्री० ), नौका नाविक = नाविकः, कर्णधारः नाज = प्रणाजः, विनाशः नाशक = ध्वंसकः नाशपाती = अस्तफ्छम् नारता = कल्यवर्तः, प्रातराशः नास्तिक = निरीश्वरः नास्तिकता = अनीश्वरवादः निदक = अभ्यस्यकः निंदा करना = निन्द् (१ प०) निंबू=निम्बू: (स्त्री॰), जम्बीरम् (फ्ल) निःसंकोच = विज्ञब्धम् , निःशङ्कम् निकछना = निः + स (१ प०) प्र+मू (१ प०), उद्+म् (१ प०), निर्+ गम् (१ प०), उद् = गम् (१ प०) निकालना = निःसारय ( णिच् ) निगलना = नि + गु ( ६ प॰ ) निचोइना=सु (५ उ०) निन्दा करना = निन्दु (१ प०), अधि = चिप् (६ उ०) निन्दित = अवगीतः, निन्दितः निबन्ध = लेखः, प्रबन्धः निव = छेखनीचम्बुः (स्त्री॰) निमंत्रण ≈ आमन्त्रणस् निमोनिया = प्रछापकज्वरः नियंत्रण = निरोधः, निग्रहः, प्रतिबन्धः नियम = नियमः निरन्तर = अभीच्णम् , अनवरतम् निरपराध = निरपराधः, अनागस् (वि॰) निर्णय करना = निर्+णी (१ उ०) निर्भय = निर्भयम् , नष्टाशङ्कः निर्यात = निर्यातः निर्यात पर शुरुक = निर्यातशुरुकम् निवाद = निवारः निशान छगाना = चिह्न् (१० उ०) निश्चय करना = निश्च (निस्+चि ५ उ०) निश्चय से = खलु, नूनम् ( अ॰ ) नीच = निकृष्टः, अपकृष्टः, अपसद्ः

नीचे = अधः, अधस्तात् र्नाव् , विजौरा = बीजपूर. नीम = निस्बः नीछ = नीछी ( स्त्री॰ ) नीळकण्ठ ( पश्ची )= चापः नीलम ( मणि )= इन्द्रनीलः नीछ छगाना = नीछी + क्रु ( ८ उ० ) नेत्र = नेत्रम् , चचुप् ( न॰ ) नेलकटर = नखनिकृन्तनम् नेलपालिश = नखरक्षनम् नेवारी ( फूछ )= नबमाछिका नोक=अग्रम्, अग्रभागः नोचना = लुब्च् (१ ए०) नोट = नाणकम् नोटिस = विज्ञृतिः नौकर = मृत्यः, किंकरः, कर्मकरः नौका, छोटी = उद्भपः न्यायाधीश = आधिकरणिकः न्योता देना = नि + मन्त्र (१० आ०) पंक = कर्दमः पंख = पत्रस पंसदी = पुष्पदलम् पंखा = ध्यजनम् पंखी = ब्यजनकम् पंजर = कंकालः पंडित = बुधः, कोविदः, प्राज्ञः पंथ = मार्गः, वर्सन् ( न० ) पकवान = पकालम् पकाना = पच् (१ उ०) पका हुआ = पक्रम् पकौड़ी = पक्रवटिका परवल (साग )=पटोलः पही = पहिका पठार = अधित्यका पदना=नि+पत्(१प०), पत्(१प०) पतंगा = शलभः

पतला = अपचितः, कृशः

प्ताका = वैजयन्ती ( स्त्री० ) पतीछी = स्थाछी ( स्त्री॰ ) पत्ता = पर्णम् , पत्रम् पत्थरं = उपकः, अस्मन् ( पुं॰ ) पथ-मार्गः, अध्वन् (पु॰) पथिक = अध्वगः प्रा=सरोजम् पद्मसमूह = निछनी (स्त्री॰) पनद्भद्भी = जलान्तरितपोतः पनवार्॥ (पानवाछा ) = ताम्बृछिकः पञ्चा ( कन ) = मरकतम् पपदी ( मिठाई )=पर्पटी ( स्त्री॰ ) पपीहा ≑ चातकः पपीता = स्थुळैरण्डः पय = दुग्धम् , चीरम् पयोधर = कुचः, स्त्रीस्तनः परन्तु = परम् परकोटा = प्राकारः 'परवाह करना = ईच् (१ आ०), प्र+ईच् ( ৭ আ০ ) पराँठा = पृपिका पराग = परागः, मकरन्दः ंपराछ (फूँस )= पछाछः परशु = कुठारः ं परस्पर = मिधः, अन्योन्यम् ( अ० ) पराक्रम = शौर्यम् , पौरुषम् , विक्रमः परिजन = परिवारः प्रिणाम = फलम् , अन्तः परिधान = चसनम् परिपाटी=परिपाटिः (स्त्री॰) परिपालन = रचणम् , पालनम् परिभव = तिरस्कार करना परिश्रम = श्रमः, उद्योगः परीचा करना = परीच् (परि + ईच् १ आ०) पर्वत = गिरिः ( पुं० ), भूसुत् ( पं० ), अद्भिः (पु॰) पर्छरा = पश्यक्रः पळक = पचमन् ( न॰ ) वित्र=पूतम् , पाधनम् , पवित्रम् , (वि•)

पश्चम=प्रतीची (स्त्री॰) पश्चिम की ओर = प्रत्यक् (अ०) पहनना = परि+धा (३ उ०) पहळवान = मल्लः पहुँचना = भा + सद् (१ प०), प्र+ आपू (५ प०) पहुँचाना = प्रापय (णिच्) पहुँची ( आभूपण ) = कटकः पाउडर = चूर्णकम् पाकइ (पेड़) = प्छक्षः पाखण्डी = पाषण्डिन् ( पुं॰ ) पागळ = उन्मत्तः, विचिसः पाजामा = पादयामः पाजेव ( गहना ) = न्पुरम् पाठशाळा = पाठशाळा, विद्याळयः पाठन = अध्यापनम् , शिचणम् पाट्यपुस्तक=पाट्यपुस्तकम् पान = ताम्बूलम् पानदान = ताम्बूछकरङ्कः पाना = समधि+गम् (१ प॰), आप् (५ प०), प्र+आप्(५ प०), प्रति + पद् ( ४ आ॰ ), विद् (६ उ॰) पानी का जहाज = पोतः पापड = पर्पटः पार करना = तृ (१ प०), उत्+तृ (१ प०), निस्+तु (१ प०) पारा = पारदः पार्क=पुरोद्यानम् पार्वती = भवानी (स्त्री॰), गौरी (स्त्री॰) पालक = पोषकः, रचकः पाछक ( साग )=पाछकी ( स्त्री॰ ) पालन करना = भुज् (७ प०), तन्त्र् (१० आ०), पा (२ प०) पाळा = तुषारः पालिश = पादुरक्षकः, पादुरक्षनम् पाश = जालम् , बन्धनम् पास जाना = उप+सद् (१ प०), उप+ गम् (१ प०)

```
पासा (जूए का ) = अन्नाः (व० व० )
पिघलाना = द्रावय (णिच्)
पिवला हुआ = इवीभूतम् , गलितम्
पिछाना = पायय ( पा + णिच् )
पियानो ( याजा ) = तन्त्रीकवासम्
पिस्ता = अङ्कोटम्
पिस्तौल = लघुभुशुब्दिः ( स्त्री० )
पीछा करना = अनु + पत् (१ प०)
पीछे चलना=अनु+चर् (१ प०),
    अनु+वृत् (१ आ०)
पीछ्रे जाना = अनु + गम् (१ प०)
पीछे-पीछे = अनुपदम् ( अ० )
पीठ = पृष्ठम्
पीड़न = क्लेशनस्
पीतछ = पीतलम्
पीपछ = अश्वत्थः
पीपर ( ओपधि ) = विष्वली ( स्त्री० )
पीलिया ( रोग )=पाण्डुः ( पुं० )
पीसना = पिष् (७ प०)
पुरूराज ( रतन )=पुष्वरागः, पुष्पराजः
पुताई वाळा = छेपकः
पुत्र = आत्मजः, सूतुः ( पुं॰ ), तनयः
पुत्रवध् = स्तुपा
पुलाब = पुलाकः
पुष्ट करना = पुष् ( ४ प० )
पुष्पमाछा = सज् ( स्त्री॰ )
पूँजी = मूलधनम्
पुआ = पुपः
पुजा = सपर्या, अपचितिः ( स्म्री॰ )
पूजा करना = अर्थ (१ प०), पूज् (१० उ०)
पूज्य = पूज्यः
पूरा करना = पू (३ प०, १० उ०)
पूरी = पूछिका
पूर्व - प्राची (स्त्री०)
पूर्व की ओर = प्राक् ( अ० )
प्रथिवी = बसुधा
पेचिश = प्रवाहिका
पेट=कुचिः ( पुं॰ ), उदरम्
```

```
पेटीकोट = अन्तरीयम्
पेट्ट = औदरिंकः
पेठे की मिठाई = कौप्माण्डम्
पेड़ा ( मिठाई ) = पिण्डः
पेन्टर = चित्रकारः
पेन्सिल = तुल्किा
पेस्टरी = पिष्टान्तम्
पैदल चलने वाला = पदातिः ( पुं॰ )
पैदलसेना = पदातिः ( पुं० )
पैदा होना = उत्+पद् ( ४ आ० ),
    उद्+भू(१ ए०)
पैण्ट = आप्रपदीनम्
पैर = पादः
पैरेडिसिस = पद्माघातः
पोंछना = मार्जय ( णिच्)
पोतना छिप् (६ उ०)
पोता = पौत्रः
पोती=पौन्नी (स्त्री०)
पोर्टिको (बरामदा )= प्रकोष्ठः
पोशाक = परिधानम्
योपक = पाछकः
पोषण = पाछनम् , भरणम्
पोस्ट आफिस = पन्नारूयः
पोस्ट कार्ड = पत्रम्
पोस्ट मैन = पत्रवाहकः
पोस्ता = पौष्टिकम्
प्याऊ = प्रपा
 प्याज = पळाण्डुः
 प्याला = चवकः
प्रकट होना = आविर्+मृ ( १ प० )
 प्रचार होना = प्र+चर् (१ प०)
 प्रणाम करना = प्र+णम् (१ प०) बन्द्
     ( গ আ ০ )
 प्रतिज्ञा करना = प्रति + ज्ञा ( ९ आ० )
 प्रतीत होना = खा + पत् ( १ पं० )
 प्रमेह = प्रमेहः
 प्रसन्त होना = प्र+सद् (१ प०) सुद्
     ( ৭ লা০ )
```

प्रसिद्ध = प्रसिद्धः, विश्र्तः प्रसिद्धि = विश्वतिः ( स्त्री॰ ), यशस् (न॰) प्रस्त = कुसुमं, पुष्पम् प्रस्ताव = प्रसंगः, विषयः प्रस्तुत करना = प्र+स्तु ( २ उ० ) प्रस्थान करना = प्र+स्था (१ आ०) प्रहार = आधातः प्रांगण = अजिरम् , अंगनम् प्राइम मिनिस्टर = प्रधानमन्त्रिन् ( पुं॰ ) प्राण=प्राणाः, असवः ( असु, ४० व० ) प्रातः = प्रातः ( अ॰ ) प्रार्थी = याचकः, निवेदकः प्रेचक = दर्शकः प्रेम करना = हिनह् ( ४ प॰ ) प्रेमाळाप = स्नेहसम्भाषणस् प्रेमाश्च = अनुरागवाप्पस् प्रेयसी = प्रिया, चल्लमा, कान्ता प्रेरक = प्रोत्साहकः, उत्तेजकः प्रेरित = ईरितम् , प्रेरितम् प्रेसिडेण्ट सभा५तिः, अध्यन्नः प्रोग्राम = कार्यक्रमः प्रोफेसर = प्राध्यापकः प्रौढ = प्रौढः, प्रौढम् (वि०) प्लास्टर = प्रखेपः प्लीहा = प्लीहन् ( पुं० ) प्लेट = शरावः प्छेट फार्म = बेदिका, सम्चः, पीठिका

45

फंदा = पाशः, बन्धनम्
फ़ब्कना = स्पम्द् (१ आ०), स्फुर् (६ प०)
फर्नीचर = उपस्करः
फश्चं = कुद्दिमम्
फळमिळना = वि + पच् (१ उ०)
फहराना = उत् + तुळ् (१० उ०)
फाइल = पत्र संचियनी (स्त्री०)
फाउन्टेनपेन = घाराळेखनी (स्त्री०)
फाउसा (फळ) = पुंनागम्
फाबबा = खनित्रम्

फासफोरस = भास्वरम् फिटकरी = स्फटिका फीस = शुरुकः फंसी = पिटिका फ़ुरबॉल = पाद्कन्दुकः कुफेरा भाई = पैतृष्वस्रीयः फुलका ( रोटी )=पूपला फ़ॅकना=ध्मा(१प०) फूँस = तृणम् फूआ = पितृष्वस् ( स्त्री० ) फूछ ( धातु ) = कांस्यस् फूल = पुष्पम् , कुसुमम्, प्रस्नम् फेंकना=अस् (४.प०), श्विप् (६ उ०) फेफड़ा = फुप्फुसम् फेरना = आवर्ति (णिच्) फैक्टरी = शिल्पशाला फैलना≔ प्रथ् (१ आ०) फैलाना = कृ (६ प०), तन् (८ उ०) फोड़ा = पिटकः फौजी आदमी = सैनिकः पळु = शीतज्बरः

बँटखरा ( वाट )= तुलामानम् वंदना = वन्दनम् , प्रणामः बंदर = मर्कटः, शाखासुगः वंदूक = गुलिकासम् , अग्न्यसम् चकरा ⋍ अजः बकवाद = प्रकापः, प्रजल्पः बकवाद करना = म + छप् (१ प०) बगुका = चकः वस्चों का पार्क=बाळोबानम् बळुड़ा = वरसः वजे = वादनम् बटेर = वर्तकः बटोही = पान्थः, पथिकः वद ( वृष् ) = न्यप्रोधः बद्दल (फल )=लकुचम् बढ़ाई = मानः, शैरवस् बद्दा भाई = अग्रजः

बदई = तचकः वड़कर=अप्ति ( अ० ) बदना = एध् (१ सा०), उप+चि (५ उ०) वतक = वर्तकः वताशा = वाताशः बशुआ (साग) = वास्तुकम् ; वास्तुकम् वद्माश = जारमः बद्छना = परि+णस् ( १ उ० ) बनाना = सुज् (६ प०), रच् (१० उ०) वनावटी = कृत्रिमम्, कृतकम् (वि॰) बनिया = सार्थवाहः यवूळ = तीचणकण्टकः, युग्मकण्टकः वस = भाग्नेयास्त्रम् , भरिनगोङकास्त्रम् वम फेंकना = आग्नेयासम् + सिप् (६ उ०) वरतन = पात्रम् , भाजनम् , भाण्डम् बरतना = ब्यवह (१ प०) ब्रताव = ब्यवहारः, आचरणम् बरताव करना = वृत् (१ भा०) बरफ़ = हिमस् वरफी = हैमी ( स्नी० ) वरसना=वृष्(१प०) बराती = बरयात्रिकः वरावर करना = समी + ह ( ८ र्ड॰) वरावरी करना = प्र+ भू (१प०) वर्मा ( औजार )= प्राविधः बवासीर = अर्शस् ( न० ) वस = अलम् ( अ० ), कृतम् ( अ० ) वस्ला = तचणी ( स्नी॰ ) बस्ता = वेष्टनम्, प्रसेवः बस्ती = आवासस्थानम् बहना=बह्(१ उ॰) बहाना = ब्यपदेशः, अपदेशः बहाना करना = अप+दिश् (६ उ॰) बहाव = प्रवाहः यहिन = स्वस् (स्त्री॰), मगिनी (स्री॰) बिध्कार = अपसारणम् बही = वणिक् पत्रिका बहुधा = प्रायः, प्रायशः

बहुसूत्र = मधुसेहः बहुरूपिया = वेशाजीविन् बहेबा ( कोपधि )=विभीतकः वहेलिया = शाकुनिकः, न्याधः वाँझ ( वृष ) = सिन्दूरः वाँधना = बन्ध् ( ९ प॰ ) बाँसुरी = वंशी ( स्नी॰ ), सुरखी ( स्त्री॰ ) बाँह = भुजः, बाहुः ( पुं॰ ) बाध = स्याघ्रः वाज ( पन्नी )=श्येनः, शशावनः वाजरा (अस्र ) = प्रियङ्कः ( पुं॰ ), वज्रकः बाजा = वादिश्रम् , वादनयन्त्रम् / वाजार = आपणः, हट्टः, विपणिः ( स्त्री० ) बाजूबन्द (गहनाः)=केयूरम् बाइ = वृतिः (स्त्री०) वाण = विशिखः, वाणः, शरः वाणिज्य = विणक्कर्मन् ( न० ) बात = वचनम् , कथनम् 🦠 वातचीत = संवादः, वार्ताछापः बातूनी = बहुमाबिन् , बाचालः बाथरूम = स्नानागारम बाद में = प्रधात् ( अ॰ ) बाद्छ=धनः, जलदः धादाम = वातादम् वाधा = विद्नाः, अन्तरायः, प्रत्यूहः वारंबार = अनंबरतम्, संततम् बारबार = मुहुः ( अ॰ ) बारीवारी से = पर्यायशः बारूद अग्निचूर्णम् वारे में = अन्तरेण, अधिकृत्य ( अ॰ ) वाळ = शिरोरुहः, केशः यांछ ( अश्व की ) = कणिशः, कणिशस् याङ काटने की मशीन = कर्तनी ( स्त्री॰ ) बालरी = उदञ्चनस् बालिका = कन्यका, कुमारिका बालुज़ाही ( मिठाई ) = मधुमण्ठः बार्ली का काँटा = केशशूकः बासमती चावल = अणुः ( पुं॰ ) बाहर जाना ( एक्सपोर्ट ) - निर्यातः बाहर से आना ( इम्पोर्ट ) = आपातः विकवाना = विकापय (शिष् र पर्वः)

```
बिकी = पणनम् , विकयः
 बिखरना = प्रस् (१ प०)
 विगइना=दुष् ( ४ प॰ )
 बिगुल ( बाजा ) = काहलः, संज्ञाशंखः
 बिच्छ = वृक्षिकः
 बिबली = वियुत् (की॰), सौदामिनी (खी॰)
 विजलीवर = विषुव्गृहम्
 बिताना = नी ( १ उ० )
 विदाई छेना = आ.+ मन्यू (१० आ०)
 यिना = अन्तरेण ( अ० ), विना ( अ० )
 बिन्दी = बिन्दुः ( पुं० )
 बिछ = विवरम् , छित्रम्
 बिस्छी = मार्जारी ( स्नी॰ )
 बिसकुट = पिष्टकः
 बिस्तर = शय्या
 वींधना=स्यध् ( ४ ५० )
 वीच में = अन्तरा, अन्तरे ( अ० )
 बीजक = पण्यसूची
 बीदी = तमासुवीरिका
 बीतना (समय)=गम्
                             ( 9 do )'
     अति+वृत् (१ आ०)
 बीन (बाजा)= बीणावाद्यस्
 बीमारी = रोगः, म्याधिः
 बुंदा = छोछकम्
 बुकरैक = पुस्तकाधानम्
 बुखार = ज्वरः
नुनना=वे (१ ८०)
दुरका = निषोछः
बुळाक ( गहुना )= नासाभरणस्
बुळाना = का + मन्त्रू (१० ४४०), का +
    ह्वे (१ ३०)
वेंत = वेतसः
·देचना = वि+क्री (९ आ०)
बेचने वाळा = विकेत् ( पुं० )
बेणी ( जामूचण )= मूर्घाभरणम्
बेन्च = काष्टासनम्
बेर = कर्कन्धुः ( स्त्री० ), बद्रीफ्लम्
थेक ( फर्क )= श्रीफरूम् , विस्वम्
बेखा (फूड़ )= मक्छिका
```

बेसन = चणकचूर्णम् बैंकिंग = कुसीदवृत्तिः ( स्त्री० ) बैंस = वादित्रगणः बैंगन = भण्टाकी (स्त्री०) बैठना = सद् (१ प०), नि + सद् (१ प०). धास् (२ आ०) बैहमिन्टन = पत्रिकीहा बैना = बायनम् बैछ = गो (पुं॰), उचन् (पुं), अनद्वह ( gʻo ) बोझा = भारः बोना=वप् (१ उ०) बौर = बर्छरी ( स्नी० ) ब्रह्म = उद्गीथः, ब्रह्मन् ( पुं०, न० ) ब्रह्मा = ब्रह्मन् (पुं०), वेधस् (पुं०) माह्मणः = द्विजः, अग्रजन्मन् ( पुं॰ ) मुश = रोममार्जनी (स्त्री०) मुजा, दाँत का = दन्तधावनम् बैसलेट = केयुरम् ब्ल्डप्रेसर = रक्तचापः ब्हाउज = कन्चुलिका ब्लाटिंगपेपर = मसीशोषः ब्लेड = चुरकम् ब्लैकबोर्ड = श्यामफलकम् ब्लैंडर = मुत्राशयः ¥ भंगी = संमार्जकः मंहार = कोषः, निधानस् भँवर = भावर्तः भवण = अशनम् , आस्वादनम् भर्भजा = मृष्कारः भतीजा = अ।तृष्यः, आतृपुत्रः भरना = पूर् (१० उ०) भछे ही = कामम् ( अ॰ ) भाँटा = भण्टाकी (स्त्री॰) भाग्यवान् = सुकृतिन् (पं०) माब्=आह्रम् भानजा = भागिनेयः

भाप = बाष्पम् भाभी = भ्रानुजाया भारी = गुरुः (वि॰) भाळा = प्रासः भालः = भरुलुकः भाव ( वाजार भाव )= अर्घः भाविगर ना = अर्घापचितिः ( स्त्री॰ ) भाव चढ़ना = अघोंपचितिः (स्त्री०) भावर ( तराई ) = उपत्यका भिग्ही (साग)=भिण्डकः भीतर = अन्तः भीरुता = कापुरुपत्वम् भुक्ति = भोजनम् , आहारः भूसा = बुसम् भूख ≃ बुभुचा, अद्यानाया भूखा = बुभुक्तिः, अज्ञनायितः (वि०) भ्वर = स्थल्वरः भूनना=भ्रस्ज् (६ उ०) भूप = भृपालः, नृपः भूल = विस्मरणम् , स्बिलतम् भूलना=वि+स्म (१प०) भूलोक = मर्स्स्होकः भूगण=आभरणम् , अलङ्कारः भूपा = प्रसाधनम् भूसी = तुपः भू-सेनापति = मुसेनाप्यचः मेजना=प्र+हि ( ५ प० ), प्रेषय (णिच् उ०) भेड़ = मेपः भेड़िया = वृकः मेंस=महिषी (स्त्री॰) भैंसा = महिषः भौस=भूः (स्त्री॰) भौरा - भ्रमरः, यट्पदः, द्विरेफः भ्रमण = पर्यटनम् , विचरणम् अन्ति = अमः, मोहः भ्रण = गर्भस्थशिशुः, गर्भः अणहत्या = गर्भपातनम्

मँगाना = आन.यय ( आनी + णिच् ) मंजन = दन्तचूर्णम् मॅजीरा = मॅजीरम् मंजूषा = पिटकः संदन = अलंकरणस् मंडप = मण्डपः मंडी = महाहट्टः मंत्री = अमारयः, सचिवः मंथन = विलोडनम् मंदता = आखस्यम् मंदारिन = अजीर्णम् , अपचनम् मंदिर = देव तायतनम् मकई = कटिजः मकदी = तन्तुनाभः, ऊर्णनाभः, खुता मकान = निल्यः, भवनम् , प्रासादः मकोय ( फन्न ) = स्वर्णचीरी ( स्त्री० ) मक्खन = नवनीतम् , हैयंगवीन म् मगर = मकरः, नकः मञ्जू = मीनः, मस्यः मजदूर=अभिकः मटर् = क्छायः महा = तक्रम् मधना=मन्थ् (९ उ०) मधुमक्ली = मधुमविका मन=मनस् (नं०) मन छगना=रम् (१ सा०) मनाना = अनु+मी (१ उ०) मनुष्य = नरः, मर्त्यः मनुष्यता = मनुष्यत्वम् मनोकामना = अभिछापः . मनोरक्षक = चित्ताह्वादकः मनोरञ्जन = मनोविनोदः मनोविज्ञान = मानसशास्त्रस् मनोहर = मनोज्ञम् , ह्यम् , मञ्जुलम् मनोहरता = सौन्दर्यम् मरना = सु (६ आ»), उप+रम् (१ आ॰) मरम्मत करना = सं+धा ( ३ उ० )

मर्भ=मर्भन् ( न॰ ) मलाई = सन्तानिका मलेरिया = विषमज्बरः मशीन = यन्त्रम् मसाला = ग्यक्षनम् , उपस्करः मसूर=मसूरः महँगा = महार्घम् महळ = प्रासादः, हर्म्यम् महावर = अळक्तकः महुआ ( वृत्त ) = मधूकः मीजना = मुज् (२ प०, १० उ०) मांस=आमिपम्, मांसम् माया = छछारम् मानना = मन् (४ आ॰, ८ आ॰), आ + स्था (१ आ०) मानसून = जलदागमः माप = मानम् मामा = मातुरुः मामी = मातुलानी (स्त्री०) भार=भारणम् , इननम् मारना = हन् (२ प०), सो (४ प०), तब् (१० उ०) मारनेवाळा = घातकः, तारुकः, हिंसकः मार्ग = सरणिः ( स्त्री० ), पथिन् ( पं० ), बर्सन् ( न॰ ), मार्गः मालपुआ = अपूपः माला = मास्यम् , स्नज् ( स्त्री॰ ) माळिश = मर्वनम् , घर्यणम्. माछी = माळाकारः मिजराब (सितार बजाने का ) = कोणः मिट्टी = सुत्तिका मिठाई = मिष्टान्नस् मिठास = माध्यम् , मिष्टावम् मित्रता = सक्यम् , सीहार्दम् , सीहद्म् मिनट = कला मिर्च= मरीचम् मिछ ( फैनटरी ) = मिछः मिछना = सं + राम् (१ आ०), मिछ् (६ उ०)

मिलाना = योजय ( युज्+ णिच् ), सं+ सिश्रय (णिच्) मिस्री (कारीगर) = यान्त्रिकः मिस्सा आटा = मिश्रचूर्णम् मीठा मधुरम् (वि॰) म्ंह = मुख्य, भाननम् , चद्नम् मुकदमा = अभियोगः मुकरना = अप + शा ( ९ आ० ) मुकाम = स्थानम् मुकुट = मुकुटम् , किरीटम्-दः मुक्का = मुष्टिः ( पु॰ स्त्री॰ ), मुष्टिका मुक्ति = मोक्षः, केंबस्यम् , निर्वाणम् मुखिया = नायकः मुख्यद्वार = गोपुरम् मुख्यसङ्क = राजमार्गः मुनि = सुनिः ( पुं० ), दान्तः मुनीम = छेखकः मुरब्बा = सिष्टपाकः मुसम्मी (फल)=सानुलुङ्गः मुसाफ़िर = पथिकः मुसाफ़िरलाना = पथिकालयः मूँग = मुद्रः मूँगफ्छी = भृचणकः मूँगरी ( मिही तोइने की ) = लोहमेदनः सूँगा ( रान ) = प्रवालम् मूँछ = रमश्र ( न० ) मुँदना = सुण्ड् (१ प०) मूँहने वाला = मुण्डकः, नापितः मूर्ख = मृदः मूर्खता = जादधम् मूली = मूलकम् मुख्य = मुख्यम् मूसळाधार वर्षा = आसारः मृग = मृगः, हरिणः, कुरङ्गः मृत=हतः, मृतः, उपरतः मृत्यु = निधनम् , मृत्युः ( पुं॰ ) स्वंग = सुरजः, पटहः मेंढक = दर्दुरः, मण्डूकः

मेंहदी = मेन्धिका मेघ = वारिदः, जलदः, तोयदः मेज = फलकम् · मेज, पढ़ाई की = लेखनफलकम् मेयर = निगमाध्यत्रः मेळा = मेळकः मेवा = शुष्कफलम् मैंडा (खेत बराबर करने का)= छोष्टभेदनः मैकेनिक = यान्त्रिकः मैच = क्रीडापतियोगिता मैना = सारिका मोजा = अनुपदीना मोटा = उपचितः, गुरुः, पृथुः मोती = मुक्ता, मौति कम् मोती की माहा = मुकावडी ( स्त्री॰ ) मोतीझरा (राग)=मन्यरज्वरः मोर=वर्हिन् (पुं०), शिखिन् (पुं०), मयूरः मोरचा = परिखा, खेयम् , खातम् करना = परिखया+वेष्टय मोरचावन्दी ( গিঘু )

मोह = श्रमः, श्रांतिः, अज्ञानम्
मोहनभोग (मिठाई) = मोहनमोगः
मौका = कार्यकालः
मौन = वाचंयमः, जोपम् (अ०)
मौलसिरी (बृष्ठ) = बकुलः
मौसी = मातृष्वस् (स्त्री०)
मौसरा भाई = मातृष्वस्तेयः
म्युनिसिपल चेयरमेन = नगराष्यषः
म्युनिसिपलिटी = नगरपालिका
म्लान = खेदः, अवसादः, शोकः
म्लेख्नु = अनार्यः

य

यंत्र ( मशीन ) = यंत्रम् यंत्रणा = कप्टम् , म्हेशः, यातना यंत्राह्मय = यंत्राह्मयः यजमान = यज्ञपतिः पञ्च = अष्वरः, यज्ञः, ऋतुः ( पुं॰ ) यज्ञकर्ता = यज्यन् ( पुं० ) यरन करना = यत् (१ आ०) यम = कृतान्तः यश = यशस् ( न० ), कीर्तिः ( स्त्री० ) याद करना = स्मृ (१ प०), सं+स्मृ (१ प०), अधि+इ(२ प०) याद्गार = स्मृतिचिद्धम् , स्मारकम् यामिनी = निशा युक्ति = उपायः, युक्तिः ( स्त्री॰ ) युद्ध = आहवः, आजिः ( पु॰, स्त्री॰ ) युवा = तरुगः, तलुनः यूनानीछिपि=यवनानी (स्त्री०) यूनिफार्म = एकपरिधानम् , एकवेषः यूनिवसिटी = विश्वविद्याल्यः यों ही सही = एवमस्तु, तथास्तु, एवं भवतु योग्य होना=अर्ह् (१ प०) योद्धा = योधः योवन = तारुण्यम् रंग = रागः, वर्णः रंगना = रञ्ज् (१ व०) रंगविरंगे = नानावर्णानि ( बहु॰, वि॰ ) रंगरेज=रक्षकः

रंगना = रब्ज् (१ उ०)
रंगविरंगे = नानावर्णानि ( घडु०, वि०)
रंगरेज = रक्षकः
रक्षम = राक्षिः, धनराशिः ( पुं० )
रक्षक = शरण्यः
रक्षा करना = रक् (१ प०), त्रै (१ आ०),
पा (२ प०), पाल् (१० उ०)
रखना = नि + धा (३ उ०)
रगदना = घप् (१ प०)
रगदना = घप् (१ प०)
रगदनेवाला = घर्षकः, मर्दकः
रज = रजस् ( न०)
रजाई = नीशारः
रजिस्ट्रार = प्रस्तिका
रजिस्ट्रार = प्रस्तिका
रजिस्ट्रार = प्रस्तिक।
रखद = घर्षकः
रवदी ( सिठाई ) = कृष्विक।
रसोई = रसवती ( स्त्री०), महानसम्

रहना = स्था (१ प०),बस् (१ प०),अधि+ वस्, उप+वस् (१ प०) रांगा = अपु ( न० ) राचस = दानवः, असुरः, दैत्यः राख = भस्मन् ( न० ) राज ( मिस्त्री )= स्थपतिः ( पुं० ) राजदूत = राजदूतः राजा = भूपतिः ( पु॰ ), अवनिपतिः (पुं॰) न्पा, भुभृत (पं॰) ्राजाज्ञा == नृपादेशः राजाधिराज = राजराजेश्वरः रात = इ ा, रात्रिः (स्त्री॰), विमावरी (स्त्री॰) रात में = नक्तम रायता = राज्यकम् ्रास्ता = आर्गः रिवाज = प्रचळनम् रीछ = भरुखकः रीठा = फेनिछ: रीद की हट्ही = पृष्ठास्थ ( न० ) रुकना = वि + रम् (१ प०), स्था (१ प०), अव+स्था (१ ए०) रूई = तूछः, तूछम् रेगिस्तान = मरुः ( एं० ) रेट ( भाव ) = अर्घः रेतीला किनारा = सैकतम् रंफरी = निर्णायकः रेशमी = कीशेयम् रांकना = क्ष् ( ७ उ० ) रोग = रोगः, आमयः, रुज् ( स्ती॰ ) रोजनामचा = दैनिक-पक्षिका रोटी = रोटिका रोना = स्द् (२ प०), वि + छप् (१ प०) रोम=रोमन् ( न० ) रोमहर्ष = रोमाञ्चः रोशनी = प्रकाशः आलोकः रोष=कोपः, क्रोधः, मन्युः

खँगोरी = कीपीनस्

छंच = सहभोजः, सिधः ( स्त्री० ) ठकड़ी ≃ काष्ट्रम् छकवा मारना = पद्माघातः छकीर = रेखा **खन्मी = पद्मा, कमला, थीः ( स्त्री० )**, छचमीः ( स्त्री० ) लच्य = शरब्यम् , लच्यम् छंगना = प्र+वृत् (१ आ०) छगाना-नि+युज् (१० उ०), सं+धा (३ उ०) छच्छा ('गहना )=पादाभरणस् रुजित = ह्वीणः ( वि० ) लंजित होना = त्रपु (१ आ०), ही (३ ए०) खब्ने का इस्क्षक = कलहकामः ल्डाई का जहाज (पानी का ) = युद्धपातः छड़ाई का विमान = युद्धावेमानम् लड्डू = मोदकः, मोदकम् छता - छता, बीरुध् ( स्त्री० ) लपसी = यवागुः ( स्त्री० ) लस्सी = दाधिकम् लह्युन = लशुनम् छहसुनिया ( रस्न ) = वंदूर्यम् छांगूछ = पुच्छम् ळांछुन = कळङ्काः **लाचारस = अलक्तकः, लाचारसः** लाख (धातु) = बतु (न०) छागत = मृख्यम् लानत = धिक्कारः लाना = आ + नी (१ उ०), हु (१ उ०) आ+इ(१उः) लालटेन = प्रदीपः ळाळनपाळन = संबद्धनस् , पाळनपोपणस् छाछी = छौहित्यम् छिए=कृते ( अ॰ ) छिपस्टिक = ओष्टरञ्जनम् लिसोड़ा ( वृष ) = रलेप्मातकः छीची (फल )=लीचिका छीपना = छिप् (६ उ०) लेखाबहो = नामानुक्रमपक्षिका

लेजाना = नी (१ उ०), ह (१ उ०), वह् (१ उ०) लेना = आ + दा ( ३ आ० ), प्रह् (९ उ०) लेनेबाला = प्राहकः छोई ( जनी ) = रव्छकः छोकसभा = छोकसभा, संसद् ( स्त्री॰ ) 'छोटा = करकः, कसण्हलुः ( पुं० ) छोप=चयः, विध्वंसः कोभिया = वनमुद्गः छोभी = लुब्धः, गृत्तुः ( पुं० ) छोमदी = छोमशा कोहा = अयस् ( न॰ ), आयसम्, छीहम् लोहा करना ( बस्त्रों पर )= अवस+कृ (८ उ०) लोहार = लौहकारः छोहे का टोप = शिरस्त्रम् छोहे की चादर = छोहफलकम् छोंग = छवङ्गम् लोकी = अलाबू: ( स्त्री० ) छोटकर भाना=आ+वृत् ( १ भा॰ ), प्रस्या 🕂 अञ्च ( १ प० ) कौटना = चि + बृत् (१ आ०), परा + गम् (9 qo)

व

वंचक = प्रतारकः, धूर्तः वंचना = वंचनम् , प्रतारणम्-णा, कप्रम् वंचित = विप्रक्रव्यः वंश = अन्वयः, वंशः वंशावळी = वंशक्रमः वकाळत = वाक्कीळखम् वकीळ = प्राव्विचाकः वचःस्थळ = उरःस्थळम् वचन = वचस् ( न० ), वचनम् वज्र = वज्रम् , कुळिशम् , पविः ( पु० ) वट = न्यप्रोधः वटी = वटिका वणिक् = पण्याजीवः वदन = मुखम् , आननम

वध= हननस् वधक = नरघातकः, हिंसकः वन = काननम् , वनम् , विपिनम्, अरुण्यम् वरुण = वरुगः, प्रचेतस् (प्॰), पाशिन् ( वर्श=बृष्टिः (स्त्री०) वर्पाकाल ≈ प्रावृष् (स्ती०) वस्तुतः = नृनम् , क्छि; ख्लु ( अ० ) वहाँ से = ततः ( ४० ) वाइसचान्सळर = उपकुळपतिः ( पुं॰ ) बाणी = सरस्वती, वाणी (स्त्री) वायु = पवनः, अनिलः, मातरिश्वन् (पुं॰) वायुसेनापति = बायुसेनाध्यन्तः वायोछिन ( वाजा )=सारङ्गी ( स्त्री० ) विचरण करना = वि + चर् (१ प०) विजयी = विजयिन् ( पुं० ), जिप्णुः (पुं०) विद्युत् = सौदामिनी (स्त्री॰), विद्युत् (स्त्री॰) विद्वान् = विद्वस् ( पुं॰ ), विपश्चित् (पुं॰), निष्णातः, कोविदः, बुधः विपत्ति = ब्यसनम् , विपत्तिः ( ञ्ली॰ ) विमान = विमानम् विवाह करना = उप+यम् (१ आ॰), परि+जी (१ ड०) विश्राम = विश्रामः विश्वास करना = वि + श्वस् ( २ प० ) विष्णु = हरिः विस्तृत = चिततम् , प्रसृतभ् वीर्य = शुक्रम् वृच = पादपः, अनोकहः, विटपिन् (पुं०) वृद्ध - वृद्धः वंतन = वेतनम् वेतन पर नियुक्त नीकर = वैननिकः वेदपाठी = भ्रोत्रियः, वेदपाठिन् ( पुं॰ ) वेदी = वेदिका, वेदी ( स्त्री॰ ) वैश्य = वैश्यः वाली घॉल = चेपकन्दुकः ब्यक्त करना = वि + अञ्च् (७ प०) ब्याघ = ब्याघः न्यर्थ ही = वृथा ( अ० )

शिकार खेळना = सुगया

ब्यवहार करना = भा + चर् (१ प०), ब्यव + ह (१ उ०) ब्यापार = वाणिज्यस् व्याप्त होना = ब्याप् (वि + आप् ५ प०), अश् (५ आ०) ब्याप्त = ब्यापनस्, परिपूरणस् ब्याल = सर्पः श्रण = स्तम् श्रीह = शालिः

श शंकर = शिवः, महादेवः शंका = भयम् , भीतिः ( स्त्री॰ ) शक = संदेहः, संशयः शक्कर = शर्करा शक्ति = बलम् , सामर्थ्यम् शठता = दौर्जभ्यम् शपथ छेना = शप् (१ उ०) शराबी = मचपः शरीफा (फल) = सीताफलम् इा्रीर = गात्रम्, कायः, विग्रहः, तनुः (स्त्री॰), वपुप ( न० ) शर्त = समयः शलगम = श्वेतकन्दः शशांक = शशधरः, चन्द्रः शस्त्र = प्रहरणम् , शस्त्रम् . शस्त्रागार = आयुधागारम् , शस्त्रागारम् शस्य-श्यामल = शाद्वलः शहतृत = तृतम् शहद = मधु ( न॰ ) शहनाई (बाजा) = तूर्यम् शहर = नगरम् , पुरम् शहरी = पौरः, नागरिकः शान्त = शान्तः (वि०) शाक्त=शाक्तिकः शादी = विवाहः शामियाना = महावितानः, चन्द्रातपः शासन करना = शास् ( २ प० ), तन्त्र ( 10 জা০ )

शिकारी = आखेटकः, शाकुनिकः शिचा देना = शिच् (१ आ०), शास् (२ प०) शिर = शिरस् ( न॰ ), मूर्धन् ( पुं॰ ) शिला = शिला, शिलापहः शिल्पी = शिविपन् ( पुं॰ ), कारुः ( पुं॰ ) शिल्पी संघ का अध्यच = कुलकः शिव = प्यम्बकः, त्रिपुरारिः ( पुं॰ ) शिश्र = बालकः, स्तनपः शिशुता = शिशुस्वम् , शैशवम् शिष्य = शिष्यः, छात्रः, अन्तेवासिन् (पु॰), बद्रः ( पु॰ ) शीव्र = शीव्रम् , द्रुतम् , सद्यः ( अ० ) शीशम ( युच ) = शिशपा शीशा = गुकुरः, दर्पणः शुक = कीरः शुद्ध करना = शोधय ( णिच् ) शुद्ध = अस्यजः शेरवानी = प्रावारकम् शोमित होना = शुम् (१ आ०), मा (२ प०) श्रद्धा करना = श्रद् + धा (३ उ०) संकट = दुःखम् , कप्टम् संकोच = संकोचः संग = मेरूः, समागमः, संसर्गः संगठन = संघटनम् संग्रह = संग्रहणम् संग्रहणी ( पेचिश )= प्रवाहिका संग्राम = रणम् , आहवः संचालक = परिचालकः संतरा = नारङ्गम् संतोष = संतोषः, परितोषः संद्रक = मञ्जूषा संदेश = संवादः, वार्ता संदेह = संशयः संवाद करना = सं+ वद् (१ आ॰) संशय करना = सं+शी (२ आ०) सःजन = साधुः, ( पुं॰ ), सुमनस् ( पुं॰ ), सचेतस् ( पुं॰ ) सज्जन ता = सीजन्यम् सङ्क = मार्गः, सरणिः ( स्त्री० ) सब्क, (कच्ची) = मृन्मार्गः सदक, चौड़ी = रध्या सदक, पक्की = इतमार्गः सबक, मुख्य = राजमार्गः सतीस्व = पातिब्रस्यस् संस्कार = आद्रः, सम्मानः सत्ताधारी = आधिकारिकः सन्त् = सक्तुकः सत्पात्र = सुपात्रम् सत्यरूप में =परमार्थतः, परमार्थेन सदस्य = सभासद् (पुं॰), सभ्यः, पारिषदः सदाचारी = सद्बृत्त; सदश होना = अनु + ह (१ आ०) सघवा स्त्री = पुरिधाः (स्त्री०) सन्तृष्ट होना=तुप् ( ४ प० ) सप्ताह = सप्ताहः सफेद बाछ = पछितम् सभा = सभा, समितिः (स्त्री॰) सभागृह = आस्थानम् समधिन = सम्वन्धिनी (स्त्री०) समधी = सम्बन्धिन् ( पुं० ) समर्थं = प्रभुः ( पुं॰ ), समर्थः, शक्तः समर्थ होना=प्र+भू (१ प०) समय = समयः, कालः, वेला समाचार = बार्ता समाप्त= अवसितः समास होना = सम् + आप् ( ५ प० ) समीचा करना = सम् + ईच् (१ आ०) समीप=उप, अनु, अभि, आरात् ( अ० ) समीप आना = प्रत्या + सद् (१ प०), उप+या (२ प०) समीपता = सनिधानम् , सामीप्यम्

समुद्र = रःनाकरः, अर्णवः समुद्री = स्यापारी = सांयात्रिकः समूह = संघः, संहतिः ( स्त्री॰ ) समोसा = समोषः

सरकार = प्रशासनम् सरसों = सर्पंपः सर्ज ( वृष ) = सर्जः सर्वथा = सर्वथा, एकान्ततः, नित्यम् (अ०) सळवार = स्युतवरः सलाद = शदः सस्ता = अस्पार्घम् सहना=सह् (१ आ०) सहपाठी = सतीर्घः, सहपाठिन् ( पुं॰ ) सहभोज = सहभोजः, सन्धः ( स्त्री॰ ) सहारा देना = अव + लम्ब् (१ आ०) सहदय = सहदयः, सचेतस् ( पुं० ) सांप = उरगः, भुजङ्गः, द्विजिह्नः सांभर नमक = रोमकम् साधी = साचिन् ( पुं० ) साग = शाकः, शाकम् सादी=शादिका सातस्वर = सप्तस्वराः साथ=सह, साकम्, सार्धम्, समम् साधी = सहाध्यायिन् ( पं० ) साधन = उपकरणम् साफ करना = मृज् (२ प०, १० उ०), प्र+ বজ ( १० ব০ ) साफ़ा = उष्णीयः, शिरोवेष्टनम् साबुन = फेनिलम् सामग्री = उपकरणम् , संभारः सामने = समचम् सामान = पण्यः सामीप्य = सान्निष्यम् , नैकटवम् सारंगी ( वाजा )=सारङ्गी ( स्त्री॰ ) सारसं = सारसः साल का वृच = सालः साहूकार = कुसीदिकः, कुसीदिन् ( पुं० ) साहूकारा = कुसीद्म् , कुसीद्वृत्तिः (स्त्री०) सिंगारदान = श्रङ्गारियकम् , श्रङ्गारधानम् सिंघादा = शङ्घाटकम् सिंचाई = सेचनम् सिक्का = मुद्रा सिक्का ढालना = टङ्कनम् , टङ्क (१० उ० ) सिगरेट = तमाखुवर्तिका सितार = वीणा सिद्ध होना = सिध् (४ प०) सिन्द्र = सिन्द्रम् सिपाही = रचिन् ( पुं • ) सिफिडिस ( गर्मी, रोग )=उपदंशः सिछाई = स्यृतिः (स्त्री०) सिछाई की मशीन = स्यृतियन्त्रम् सिछा हुआ = स्यूतम् सींचना = सिच् (६ उ०) सीखना = शिच् (१ आ०) सीखने वाळा = अधीतिन् ( पुं॰ ) सीड़ी ( छकड़ी की ) = निःश्रेणी (स्त्री॰) सीना = सिव् ( ४ प० ) सीमेण्ट = अश्मचूर्णम् सीसा ( धातु ) = सीसम् सुख = सुखम् सुगन्ध = सुरमिः सुगमता = सौकर्यम् सुता = दुहितृ ( स्त्री०.) सुनार = स्वर्णकारः, पश्यतोहरः सुपरिटें हेण्ट = अध्यक्षः सुपारी = पुगम् , पुगीफलम् सुराही = सङ्गारः सुअर = शूकरः, वराहः · सुई = सुचिका सुखना = शुष् सृजन = शोधः स्त = स्त्रम् स्ती = कार्पातम् सूद = कुसीदम् सूर्यास्त समय = प्रदोषः, सायम्, गोधू-छिवेला सेंघा नमक = सैन्धवम् सेंह ( पशु ) = शस्यः सेकण्डं = विकला सेक्रेटरी = सचिवः सेना = चमू: ( स्त्री॰ ), वाहिनी (स्त्री॰) सेनापति = सेनापतिः (पुं०) सेनानीः (पुं०)

सेफ्टीरेजर = उपचुरम् सेम = सिम्बा सेमर ( वृषः ) = शास्मिक्तिः ( पं० ) सेव्स टैक्स = विक्रयकरः सेव (फड) = सेवम् सेवई = सुचिका सेवा करना = सेव् (१ आ०), उप+चर (9 40) सोंठ = शुण्ठी (स्त्री॰ ) सोचना = चिन्त् (१० उ०) सोना = कार्तस्वरम् , जातरूपम् सोना=स्वप् ( २ प० ), शी ( २ आ० ) सोफा = पर्यद्वः सींफ=मध्रा सौदा (सामान )=पण्यः स्कूळं = विद्यालयः स्कूल इन्सपेक्टर = विद्यालयनिरीचकः स्टूळ = उच्चपीठम्, संवेशः स्टेनलेसस्टील = निप्कलङ्कायसम् स्टेशन = यानावतारः स्टोव = उद्ध्मानम् स्त्री = दाराः ( पुं० ), कलत्रम् ( न० ), योपित् (स्त्री०) स्तंभन = अवरोधनस् स्तन = उरोजः स्तन्य = चीरम्, दुग्धम् स्थान = धामन् ( न॰ ) स्नातक = स्नातकः रनो = हैमम् स्पर्धा करना = सर्घ (१ आ०) स्मरण करना = स्मृ (१.प०), अधि + इ (२ प०) स्छेट = अश्मपद्विका स्वच्छ होना = प्र+सव् (१ प०) स्वभाव = सर्गः, निसर्गः, प्रकृतिः (स्त्री०) स्वर्ग = नाकः, त्रिदिवः, त्रिविष्टपम् स्वर्ण = कार्तस्वरम्, हिरण्यम्, जातरूपम् स्वामी = प्रसुः, स्वामिन् ( प्ं० ) स्वीकार करना = ऊरी + कु ( ८ उ० ), उररी+कु (८ द०)

स्वीकृति = अनुमितः (स्त्री॰) स्वेच्छा = निजामिछायः स्वेच्छाचारी = स्वेरः, स्वैरिन् (पुं॰) स्वेटर = ऊर्णावरकम् स्वेद = प्रस्वेदः

स्बेद = प्रस्वेदः हंटर (कोड़ा) = कशः, कशा हंबी = हंडिका हंता = घातकः, मारकः हंस = मराछः हंसी = वरटा हँसी करना = परि + हस् ( १ प० ) हटना = अप + स (१ प०), वि + रस् (१ प०), या (२ प०) हटाना = ब्यप + नी (१ उ०) हठ=दुराग्रहः हठात् = दुराग्रहेण हत्यारा = घातकः, मारकः हयकण्डा = करकीशलम् हथकदी = इस्तपाशः हथियार = अस्त्रम् हथेली = करतलः हयौदी = अयोधनः इनन = प्रहरणम् हमला = आक्रमः इमजोछी = सहचरः इमदर्दी = सहातुम्रतिः इरताल = पीतकम् हराना = परा+भू (१ प०), परा+जि ( 9 MIO ) हर्रं = हरीतकी (स्त्री०) हळ = हळस् , सीरः

हळवाई = कान्द्विकः

हळुआ = छप्सिका

इच्दी = हरिद्रा हचन कर्ना = हु (३ प०) हाँ = आस् हाँकने वाला = वाहकः हाइड्रोजन बम=जळपरमाण्वस्त्रम् हाई कोर्ट = प्रधानन्यायालयः हाँकी का खेल = यष्टिकीहा हाथ का तोड़ा ( आभूपण ) = त्रोटकम् हाथी = द्विपः, गजः, नागः, वारणः हाथीवान = हस्तिपकः हानि = इतिः (स्री०) हार, मोती का = हारः हार, एक छड़ का = एकावछी (स्त्री०) हारना = परा + जि (१ आ०) हारमोनियम (बाजा) = मनोहारिवाद्यम् हारसिंगार (फूळ) = शेफालिका हॉछ = महाकचः हिंसा करना = हिंस् (७ प०), हन् (२ प०) हिनहिनाना = देव् (१ आ०) हिनहिनाहट = हेवितम् हिम = हिमम् , अवश्यायः हिसाब = संख्यानम् हींग = हिक्गुः ( पूं०, न० ) हीरा = हीरकः इदय = इदयम् , मानसम् हुक्का = धूज्रनक्रिका हैजा = विष्चिका हैट = शिरस्त्राणम् होंठ = ओष्टः होंठ, नीचे का = अधरोष्टः, अधरः होना = भू (१ प०), वृत् (१ आ०), अस् (२ प०), विद् (४ आ०) होली = होलिका हौज = आहावः द्वास = अपकर्षः, अवनतिः ( स्त्री० )

## शुद्धि पत्र

| वृष्ट      | पंक्ति     | ं अशुद्ध              | যুত্ত                |
|------------|------------|-----------------------|----------------------|
| ¥          | १९         | थ, इ, ई               | म, इ, उ              |
| 4          | 33         | को या और              | को या औ              |
| १२         | २६         | तो य र्को             | तो यर् को            |
| 98         | ٩          | (क्षामपिच्छतीति)      | (क्षाममिच्छतीति)     |
| <b>3</b> 3 | <b>१</b> = | 'दाताः'               | दाता                 |
| 48         | 3          | गोभ्यः                | गोभिः                |
| ३६         | २४         | <b>व</b> स्तुवोः      | वस्तुनोः             |
| 30         | १९         | কৰ্ম                  | कर्त्रे, कर्तृणे     |
| 88         | <b>o</b>   | ऋग्                   | ऋच्                  |
| 85         | २१         | नदरी                  | नदी                  |
| 60         | २१ २९      | अन्यत्                | अन्य                 |
| ७१         | २          | अन्यत्                | <b>ल</b> न्य         |
| ७३         | १७         | 'तत्र भवती'           | अत्र भवती            |
| Ęe         | २४         | सागच्छति              | बागच्छति             |
| 98         | 33         | माख                   | प्राख                |
| ९७         | १८         | बहू                   | बह                   |
| १०६        | 8          | (सः) अत्              | [ सः ] अतु           |
| १०६        | १६         | लट्लकार               | लोट्लकार             |
| १७०        | ų          | इवसुरवच = इवसुरी      | इवजुरहच = इवजुरी     |
| १७=        | ą          | क्रिया में अभाव       | किया के सभाव में     |
| १७५        | २६         | देवस्चेषु वर्षिष्यति, | देवरचेद् अविषयत् तिह |
|            |            |                       | सुमिक्षमभविष्यत्     |
| १८३        | <b>३</b> २ | कामो मे भुव्जीत्      | कामो मे भुक्जीत      |

458

| å <u>s</u> | पंक्ति | লগুৱ                    | चुब                 |
|------------|--------|-------------------------|---------------------|
| १८६        | 24     | वशंसायां                | <b>आशंसायां</b>     |
| - 228      | 7      | [चलना]                  | [जलना]              |
| 224        | ९ व १  | । अपन्तत् आदि लुङ्      | अपतत् आदि           |
|            | व ११   | का पूरा रूप अशुद्ध हैं, | होना चाहिये         |
| 220        | 48     | <b>अरब्ध</b>            | लुङ् वरव्ध          |
| 220        | 48     | अलुङ् <b>रप्साताम्</b>  | बरप्साताम्          |
| 280        | 38     | ने रूव                  | के रूप              |
| 288        | २३     | *क्षेम्                 | वसम्                |
| २४८        | २८     | असिधिताम् , असिधिन्     | असिधताम्, असिधन्    |
| २६८        | 83     | अकरिस्यः                | अकरिष्यः            |
| २७१        | 83     | अध्यपतात्               | अक्षिपताम्          |
| २=३        | 9      | अभुंकाम                 | वर्भुक्ताम्         |
| 248        | ₹0     | मध्नीथात्               | मध्नीयात्           |
| ३२४        | १=     | प्रकारों विकास विकास    | लकारों              |
| 358        | 88     | विद्वसु                 | विद्वस्             |
| 800        | २द     | सत् (बैठना)             | सद् ( वैठना )       |
| 808        | 2      | <b>धुसुत्</b>           | चुसद्               |
| 803        | 7      | ਰ ( व )                 | ड (अ)               |
| 808        | ×      | उ जुड़ता है             | ड जुड़ता है         |
| 805        | 4      | उ लगता है               | ड लगता है           |
| 803        | . 9    | ( प्रजन् + उ + टाप् )   | (प्रजन् + ड + टाप्) |
| 803        | 28     | यदि उ प्रत्यय           | ड प्रत्यय           |
| 803        | 58     | जन् में उ               | जन् में ड           |
| 803        | 8.8    | ***सर्वानन्तेषु उः      | "'सर्वानन्तेषु हः   |
| 803        | १द     | धातु में उ प्रत्यय      | धातु में ड प्रत्यय  |
| 808        | 79     | अप् त्रप्               | अपत्रप्             |
|            |        |                         |                     |

| 28   | पंक्ति | अगुद                     | গুৱ             |
|------|--------|--------------------------|-----------------|
| 803  | Ę      | कुन्                     | <b>बुब्</b>     |
| ¥0₹  | 27     | चीडने                    | बीडो            |
| 805  | 80     | प्रथना                   | प्रथम           |
| 888  | २७     | इमनिज्वर                 | इमनिज्वा        |
| YEX  | ¥      | उति च                    | डित च           |
| 888  | Ę      | उति ( अति )              | डति ( अति )     |
| ४१५  | v      | किम् + उति               | किस् + डति      |
| ४२५  | 58     | (कढ़ी का॰)               | (दही का०)       |
| ¥44  | •      | गुणिनि                   | गुणिनी          |
| 885  | २६     | गणितमय                   | गणितमय          |
| ४२०  | 25     | संखायाम् अध्यायाम्       | सलायम्          |
| ४२०  | २२     | (अशुद्ध वाक्य बाला कालम) |                 |
|      |        | भृत्याय कुष्यति          | भृत्यं कुष्यति  |
| ¥20  | रंश    | (शुद्धं वाक्य वाला कालम) |                 |
|      |        | भृत्यं जुध्यति           | भृत्याय कृष्यति |
| ४२०  | 75     | (अशुद्ध वाक्य वाला कालम) |                 |
| 1.00 |        | वचने विश्वसिति           | वचनं विश्वसिति  |
| **   | 75     | (शुद्ध बाक्य बाला कालम)  | St.) pp 949     |
|      |        | वचनं विश्वसिति           | बचने विश्वसिति  |
| 178  | 8      | रमणीगतः                  | रमणीगणः         |
| ४८१  | १४     | सुधातुराणां              | बुधातुराणां     |

STORY BOOK OF STREET



## विषयानुकूल ग्रन्थरत्नानि

- अष्टाध्यायी । 'चन्द्रलेखां' हिन्दी व्याख्या एवं अनेकोपयोगी विषययुक्त ।
   पं० ईश्वरचन्द्रशर्मा । १-२ भाग
- अष्टाध्यायी । 'शान्ति' संस्कृत-हिन्दी टीका सहित । डॉ० नरेश झा
- काशिका । विस्तृत हिन्दी व्याख्या सहित । ए० ईश्वरचन्द्र शर्मा
- कृत्प्रत्ययविश्लेषण । कृत्प्रत्ययों का व्यक्ति तथा विशद् विश्लेषण । डॉ॰ गोप्बन्धु मिश्र
- परमलघुमञ्जूषा । संस्कृत-हिन्दी व्याख्या साहित्यिक विश्वीकर मिश्र
- परिभाषेन्दुशेखर । तात्याशास्त्रीकृत 'भूति' हैं। सिहित
- परिभाषेन्दुशेखर । 'सुबोधिनी' हिन्दी ब्याख्या सहित । आचार्यः विश्वनाथ मिश्र
- पाणिनीयशिक्षा । 'वेदाङ्गशिक्षाविमर्श' अन्तत एवं दिरायणी' हिन्दी व्याख्या एवं परिशिष्ट सहित
- प्रबन्धरत्नाकर । (शास्त्री, आचार्य, बी.ए., एम.ए. आदि परीक्षोपयोगि शताधिक निबन्धों का संग्रह)। डॉ॰ रमेश चन्द्र शुक्ल
- प्रौढमनोरमा । (कारंकादव्ययीभावान्तोभाग) सशब्दरत्न बालप्रकाशिका संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित । डॉ॰ रमाकान्तपाण्डेय
- प्रौढमनोरमा (पञ्चसन्ध्यन्त)। 'शब्दरत्न', 'भैरवी' एवं हिन्दीव्याख्या सहित। डॉ॰ रमाकान्त पाण्डेय
- बृहद्धातुशब्दरूपसंग्रह । डॉ० रामिकशोरशर्मा
- बृहद्धातुसुकुमाकर । (सिद्धान्तकौमुदी के सभी धातु-रूपों का संग्रह)। पं० हरेकान्तमिश्र
- बृहच्छब्दकुसुमाकर । (शब्दरूपों का संग्रह)। पं० हरेकान्त मिश्र
- मुग्यबोधव्याकरण । बोपदेवविरचित । श्रीदुर्गादासतर्कवागीश, श्रीरामतर्के वागीशकृत टीका सहित । सम्पा. पं० जीवानन्दविद्यासागर
- लघुशब्देन्दुशेखर । 'भैरवी', 'चन्द्रकला' एवं 'बैकुण्ठी' हिन्दी टीका सहित । बैकुण्ठनाथ शास्त्री
- लघुसिद्धान्तकौमुदी । विवेचनात्मक 'माहेश्वरी' हिन्दी व्याख्या सहित । डॉ॰ महेशसिंहकशंवाहा । १-२ भाग